| वीर       | सेवा  | मन्दिर |
|-----------|-------|--------|
|           | दिल्ल | री     |
|           |       |        |
|           | *     |        |
|           |       | (00    |
| क्रमसम्या |       | 1672   |
| काल न०    | V30.  | J 2 G- |
| खण्ड      |       |        |

कीर स्था है। नालग

मिस्टर रमेंश्राचनद्र द्व का प्राचीन भारतवर्ष की

सभ्यता का इतिहास

पहिला भाग

जिसे

गोपाल दास ने

सरल दिन्दी में अनुवाद किया

और

इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी ने प्रकाशित किया ।

1905.

TARA PRITING WORKS, BENARES.

# समर्पण।

-:\*:--

हिन्दी सम्बादपत्रों के सम्पादकों

को

जो वास्तव में इसमें लिखी बातों के विचार करने के उपयुक्त पात्र हैं

यह अनुवाद

सादर समर्पित है।

अनुवादकर्ता ।

### निवेदन ।

इस बान को कई वर्ष हुए कि काशी नागरीप्रचारिग्री सभा ने मिस्टर रमेशचन्द्रवत्त से उनके प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता के इतिहास के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने की आज्ञा प्राप्त की थी और उसे कापने का भार प्रयाग के इण्डियन प्रेस के स्वामी ने लिया था। पहिलं तो इस ग्रन्थ के अनुवाद होने में ही बहुत विलम्ब हुआ फिर जब यह अनुवाद प्रस्तृत हुआ तो इण्डियन प्रेस में वह पड़ा रहा। श्रन्त में सभा ने इस अनुवाद की हस्तिलिखित प्रति इण्डियन प्रेस से जौटा जी और उसके स्वयं ऋपवाने का विचार किया। इसी बीच में हिन्दी समाचारपत्रों में इस प्रन्थ के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और वे खोग यह सम्मति देने लगे कि सभा द्वारा इस ग्रन्थ का हिन्दी में छपना सर्वथा अनुचित होगा । अस्तु इस झगड़े को शान्त करने के अभिप्राय से बाबू इयाम-सुन्दरदास ने सभा से प्रार्थना की कि उन्हें यह अनुवाद अपने व्यय से छापने के लिये दे दिया जाय । सभा ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और यह ग्रन्थ ऊपने के लिये प्रेस में दे दिया गया। इधर अनेक मित्रों ने बाबू श्यामसुन्दरदास को यह सम्मति दी कि हिन्दी में पेतिहासिक प्रन्थीं का पूरा अभाव है अतपव पेसा उद्योग होना चाहिए कि जिसमें केवल यही नहीं वरन भीर भी ऐतिहा-सिक प्रन्थ हिन्दी में प्रकाशित होते रहें। निदान इस सम्मति के अनुमार उद्योग करने पर यह इतिहास-प्रकाशक-समिति स्थापित हुई कि जिसकी नियमावली आदि इस प्रन्थ के अन्त में दी गई है। इसी समिति की ओर से यह प्रन्थ अब छाप कर प्रकाशित किया जाता है।

कोई भी प्रन्थ हो उसके विषय में यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि इसमें जो कुछ लिखा है सब ठीक है, कहीं किसी प्रकार का मतान्तर नहीं है। जब यह अबस्था सब प्रन्थों की है तो यह

इतिहाम उस श्रेणी से कदापि अलग नहीं हो मकता, परन्तु अब तक जितने ग्रन्थ प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के लिखे गए हैं ' उनमें मिस्टर दक्त का ग्रन्थ सब से श्रेष्ठ माना जाता है। यही कार-ण है कि यह प्रकाशित किया जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस प्रन्थ में निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में मतभेद होगा और यह मतभेद परातत्व'सम्बन्धी विषयी में सदा बना रहेगा । इस अवस्था में यह समिति इस वात की आशा करती है कि वे लोग जो जाने वा अनजाने इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के विरोधी थे अब इस पर पूर्णनया विचार करेंगे और पक्षपात रहित होकर सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। यदि कोई महाशय प्रमाणों सहित इस ग्रन्थ की भूलों को दिखखावेंगे तो यह समिति उनकी सम्मित को आनन्द्रपूर्वक इस प्रन्थ के चौथे भाग के साथ छाप कर प्रका-शित करदेगी।इस समिति को कदापि इस विषय में आग्रह नहीं है। इसकी केवल यही इच्छा है कि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास हिन्ही में हो जाय और भारतवासी अपने देश और समाज की वास्तिविक प्राचीन अवस्था को जान जांय अथवा उसके जानने के उद्योग में लग जांय तथा इस विषय में इसरे लांग क्या कहते हैं सो जान जांय क्योंकि वास्तव में ऐसी वार्ती का उचित निर्णय इस देश के पण्डित विद्वान ही कर सकते हैं जो देश की चाल ब्य-बहारों के जानकार और संस्कृत के प्रत्थों का मुखनस्व समभ सकते हैं. परन्त अगरेजी न जानने के कारण उन पर अपना मत प्रकाशित नहीं कर सकते । सामिति को विश्वास है कि इस देश के पण्डिताँ के हाथ से समालाचित होने में एमें विषयों में अनेक सम दूर हो जॉयगे। अशा है कि समिति अपने मनोरथ में सफल हो।

दिसम्बर १९.०४

# अध्यायों की सूची।

| ब्रन्थकर्ता की भूमिका                                                                                    | १—१३                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| प्रस्तावना                                                                                               | १४—३९                                                       |
| वैदिक काल ।                                                                                              |                                                             |
| आर्यलोग और उनका साहित्य                                                                                  | १— ९                                                        |
| खेती, चराई और व्यापार                                                                                    | १० १७                                                       |
| भोजन, कपड़े और शान्ति के व्यवसाय                                                                         | १८— २४                                                      |
| लड़ाइयां और भगड़े                                                                                        | २५— ३९                                                      |
| सामाजिक जीवन                                                                                             | ४०— ५८                                                      |
| वैदिक धर्म                                                                                               | 4E- 5E                                                      |
| वैदिक ऋषि                                                                                                | ८७ ९६                                                       |
|                                                                                                          |                                                             |
| ऐतिहासिक काव्य काल ।                                                                                     |                                                             |
| ऐतिहासिक काव्य काल ।<br>इस काल के प्रन्थ                                                                 | e99 <del></del> 23                                          |
| •                                                                                                        | ११ <del>० -</del> ११०<br>१११ <del></del> १२३                |
| इस काल के प्रन्थ                                                                                         |                                                             |
| इस काल के प्रन्थ<br>कुरु और पांचाल                                                                       | १११—१२३                                                     |
| इस काल के प्रन्थ<br>कुरु और पांचाल<br>विदेह कोशब और काशी                                                 | १११—१२३<br>१२४—१३⊏                                          |
| इस काल के ब्रन्थ<br>कुरु और पांचाल<br>विदेह कोशब और काशी<br>आर्थ और अनार्थ लोग                           | १११—१२३<br>१२४—१३⊏<br>१३६—१४५                               |
| इस काल के प्रन्थ<br>कुरु और पांचाल<br>विदेह कोशब और काशी<br>आर्य और अनार्य लोग<br>जाति भेद               | १११—१२३<br>१२४—१३⊏<br>१३६—१४५<br>१४६—१५ <b>๕</b>            |
| इस काल के प्रन्थ<br>कुरु और पांचाल<br>विदेह कोशब और काशी<br>आर्य और अनाय लोग<br>जाति भेद<br>सामाजिक जीवन | १११—१२३<br>१२४—१३८<br>१३६—१४५<br>१४६—१५ <b>९</b><br>१५७—१६९ |

## यन्थकार की भूमिका।

~:0:~

प्रोफ़ेसर मेक्समूलर कहते हैं कि "यदि मुझसे पूछा जाय कि उन्नीमची शताब्दी में मनुष्य जाति के प्राचीन इतिहास के विषय में सब से अधिक आवश्यक कीनसी बात विदित हुई है तो इसका उत्तर में नीचे लिखी हुई पंक्ति में दूंगा।

" संस्कृत, द्यांश पितर=युनानी, ज़िउस पेट=लेटिन, जुपिटर =ग्रोल्ड नोर्स, टिर"

और वास्तव में योरप के विद्वानों ने पिछले सी वर्षों के भीतर प्राचीन आर्यभाषा से, जो कि अब तक भारतवर्ष में रिच्चित है, जिन बातों का पता लगाया है वे मानवीं विद्या की उन्नति के इतिहास में मत्यन्त सुन्दर अध्याय हैं।

मरा अभिप्राय यहां पर उन्न इतिहास को वर्णन करने का नहीं है। परन्तु थोड़ी सी वार्ते जो कि भारतवर्ष के पुरातस्व से सम्बन्ध रखती हैं उनका उल्लेख यहां पर मनारञ्जक होगा।

इस बात को लगभग एक सो वंप हुए कि सर विविधम जेन्स ने शकुन्तला का अनुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्यान आ-कर्षित किया। यह शकुन्तला जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में कहा है ''पशिया के साहित्य में एक बड़ी मारी अद्भुत वस्तुओं में से है जो कि अब तक प्रगट की गई हैं और वह मनुष्य की — कल्पना शक्ति की उन रचनाओं में सब से कोमल और सुन्दर है जो कि किसी युग या किसी देश में कभी की गई हों।

योरप के विद्वानों का ध्यान संस्कृत के साहित्य के माहातम्य और उत्तमता की स्रोर आकर्षित हुआ और झाज कल के सब से बड़े प्रन्थकर्ता ने इस हिन्दू नाटक के सम्बन्ध में अपनी सम्मात निम्न- लिखित पंक्तियों में दी है जो कि इतनी अधिकता से उद्धृत की जाती हैं।

"Wouldst thou the life's young blossoms and the fruits of its decline,

And by which the soul is pleased, enraptured, feasted, fed,—

Wouldst thou the earth and heaven itself in one sweet name combine?

I name thee, O Sakuntala, and all at once is said.'
-Göethe

सर विलियम जोन्स साइव ने मनु का अनुवाद किया, उन्होंने पिश्चियाटिक सोसायटी की स्थापित किया और संस्कृत साहित्य के भण्डार की खोज करके उसमें से अमृत्य बानों का पता लगा-या। परन्तु वे जो भारतवर्ष के "प्राचीन इतिहास की कि जिममें कित्यत कथा का कुछ भी मेल न हो " हूं दने थे उमकी कुंजी न पासके। इसका कारण यह है कि उन्होंने केवल पीकं के समय के, अर्थात् बुद्ध के समय के उपरान्त के संस्कृत प्रन्थों ही में परिश्रम किया और इसके पहिले के प्रन्थों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें कि खजाना भरा हुआ है।

कोलबूक साहब ने भी सर विजियम जीन्स के ही ढंग पर काम किया । वे गणित के विद्वान थे मौर योरप में संस्कृत के सब से बड़ दक्ष मौर अप्रमत्त पण्डित थे। प्राचीन संस्कृत के अन्थों में कोई बात ऐसी नहीं थी जो कि उनसे छिपी हो। उन्होंने हिन्दू वेदानत का बड़ा अच्छा और सन्धा बृत्तान्त लिखा, हिन्दू वीजगियात, और गियात पर पुस्तकें लिखीं और सन् १८०५ में उन्होंने पहिले पहिल योरपवासियों को आयंजाति के सब से प्राचीन अन्थ अर्थात् वेदों से परिचित किया। परन्तु कोलबूक साहब यह न जान सके कि उन्होंने कितनी अनमोल वस्तु प्राप्त की है। उन्होंने कहा है कि वेदों के पढ़ने से "अनुवादकर्ता के अम का फल तो दूर रहा पर पाठकों को भी उनके अम का फल कार्डनना से मिलेगा।"

डाक्टर एच॰ एच॰ विल्सन साहब ने की खबूक का अनुकरण किया। और यद्यपि उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरेजी में अनुवाद किया है परन्तु वे अधिकतर पिछे के समय के संस्कृत साहित्य ही में अपना समय लगाते थे। उन्होंने संस्कृत के उत्तमोत्तम नाटकों तथा कालिदास के सुन्दर काव्य 'मेवदूत' का खेलित अंगरेजी में अनुवाद किया। उन्होंने विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया और हिन्दुओं के उत्तर काख के इतिहास को ठीक करने का यत्न किया और बहुत सी बातों का सन्तोपदायक रीति सं निर्णय भी किया।

इसी समय में फान्स में एक वडे विद्वान हए । उनसे बढकर पूर्वदेशीय विषयों के विद्वानों में और कोई नहीं हुआ। उनका नाम वर्नफ साहब है । उन्होंने जन्द और बैदिक संस्कृत के परस्पर सम्बन्ध का पता लगाया और अपने लिये एक तारतम्यात्क ब्या-करण बनाया । जर्मनी के विद्वानों ने इनके उपरान्त तारतम्यात्मक व्याकरण बनाए हैं। इस प्रकार उन्होंने जन्द भाषा और लेखों को पढ कर स्पष्ट किया, ऋग्वेद की व्याख्या की और यह दिखलाया कि आर्यजाति के इतिहास में उसकी क्या स्थिति है। उन्होंने सीरिया के राङ्करपी लेखों को भी पढ़ कर स्पष्ट किया और इस प्रकार सं वे योरेंप में अपना चिरस्मरणीय नाम छोड़ गए। और फिर उन्होंने अपनी ' वुधिज्म " नामक पुस्तक की भूमिका में पहिले पाहिल इस बंड धर्म्म का दार्शनिक मौर स्पष्ट वर्णन दिया है। उनकी शिचा ने योरव में लगभग २५ वर्षी तक (१८२५-१८५२) बड़ा आन्दोलन उत्पन्न किया और पेरिस नगर के अनुरागी और उत्साही शिष्यों पर इसका वड़ा असर पड़ा मीर इनमें से राथ साहब और मेक्समूलर साहब की नाई कुछ बीग हमलोगों के समय में वेदों के बड़े पण्डित इए हैं।

इसी बीच में जर्मनी के विद्वानों ने भी पारिश्रम करना आरम्भ किया और जब उन्होंने इस विषय में कार्यारम्भ किया तो शीधू ही भारतवर्ष के पुरातत्त्व की खोज करनेवालों में वे सब संबद्ध गए। रोजन साहब ने, जो कि राजा राममोहन राय के समकाजीन थे ऋग्वेद के पाईले अष्टक को लेटिन भाषा में अनुवाद सिंहत प्रका-शित किया था परन्तु उनकी अकाज मृत्यु ने इस कार्य को रोक विया।

परन्तु उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों ने इससे भी अधिक कार्य करना आरम्भ किया और वॉप, श्रिय और इमबोल्ड ऐसं ऐसे वि-द्वानों की बुद्धि और उनके इट परिश्रम से शीध्र ही ऐसा फल ग्राप्त इमा कि जो उस शताब्दी की नवीन आविष्कृत बातों में नव से प्रथम श्रेणी में गिने जाने योग्य है। उन लोगों ने सारे इण्डा--आर्य-न भाषाओं अर्थात् संस्कृत, जन्द, श्रीक, लेटिन, स्लेच, ट्यूटन, और केल्टिक भाषाओं में परस्पर सम्बन्ध का पता लगाया। उन्हों ने यह स्थिर किया कि ये सब भाषाएं किसी एक ही माण से निकलि हैं और उन्होंने उन नियमों का भी पता लगा लिया जिनसे कि एक भाषा से दूसरा भाषा में जाते हुए शब्द का कप बदल गया है। उस समय के साहित्य के विद्वान जिनका कि यह मत था कि सब उन्नति और सक्यता का प्रारम्भ श्रीक और लेटिन से हुआ है, पहिले पहिल इस सिद्धान्त पर हँमते थे परन्तु िर वे लोग आश्रार्थित हुए और अन्त में उन्हें सत्य के आगे क्रांच और दुःल के साथ हार माननी पड़ी।

इस प्रकार विद्वान लोग जैसे जैसे संस्कृत की पूरी पूरी कदर को जानने लगे वेसे ही वेसे उनमें प्राचीन हिन्दू साहित्य और इति-हाम की व्याख्या करने की किच बहती गई। अतप्त उस राता-इदी के बहे भारी पण्डित राथ साहब ने यास्क को अपनी बहु मूल्य टिप्पणी के साथ सम्पादित किया। इसके पीछे उन्हों ने विहर्नी साहब के साथ अथवं वेद को सम्पादित किया और वाँहांलक साहब के साथ अथवं वेद को सम्पादित किया और वाँहांलक साहब के साथ अथवं वेद को सम्पादित किया और पूर्ण कोय तयार किया। इसके उपरान्त लसन साहब ने अपना बृहद् अन्थ Indische Alterthumskunde प्रकाशित किया जिसमें उन्हों ने ऐसी विद्वता और योग्यता दिखलाई है कि जिसकी समता बहुत कम लाग कर सके हैं। वेवर साहब ने शुक्त यजुर्वेद और उसके बाह्मणों और सुत्रों को प्रकाशित किया, अपने Indische

Studien में बहुत से संदिग्ध विषयों की व्याख्या की और अपने हिन्दू साहित्य के इतिहास में प्रथम वेर संस्कृत साहित्य का स्पष्ट और पूर्ण वृत्तान्त प्रकाशित किया। वेनफी साहव ने सामवेद के एक बहु मूल्य संस्करण को प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद सहित एक संस्करण स्टियेन्सन और विल्सन साहव पहिले निकाल चुके थे। और स्थोर साहव ने संस्कृत साहित्य में से अत्यन्त व्यंजक और ऐतिहासिक पाठों का एक संग्रह पांच भागों में प्रकाशित किया जो कि उनके परिश्रम और विद्या का अब तक चिन्ह है।

भौर अन्त में प्रोफ़ेसर मेक्समूलर साहव ने समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य की समय के क्रम में सन् १८५६ में ठीक किया।

परन्तु इस बृहद् ग्रन्थ से कहीं बढ़ कर अमृत्य—विद्वान प्रोफ़े-सर साहब के भाषा, धर्म और देवताओं के सम्बन्ध की असंख्य पुस्तकों और लेकों से—हिन्दुओं के लिये उनका ऋग्वेद संहिता का संस्करण है जिसे कि उन्हों ने सायन की दिष्पणी के साथ प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का भारतवर्ष में कृतज्ञता और हप के साथ भादर किया गया। यह बृहद् और प्राचीन ग्रन्थ जो कि गिनती के कुछ विद्वानों को छोड़ कर और लोगों के लिये सान तालों के भीतर बन्द था उसका मार्ग अब हिन्दू विद्यार्थियों के लिये खुल गया और उसने उन लागों के हदय में भूत काल का इतिहास जानने की, अपन प्राचीन इतिहास और प्राचीन धर्मा की जानने की मिसलाधी उत्पन्न कर दी।

भारतवर्ष में जोन्म. कोलबूक और विस्सन साहब के उत्तराधिकारी योग्य हुए परन्तु उनमें ने मर जेम्स प्रिन्सेप साहब सब से बढ़ कर हुए । भारतवर्ष में स्तूपों और घट्टानों पर अशोक के जो लेख खुदे हुए हैं वे लगभग १००० वर्ष तक लोगों की समक्ष में नहीं भाए और सर विविधम जोन्स साहब तथा उनके उत्तराधिकारी लोग भी उनका पता नहीं लगा सके। जेम्स प्रिन्सेप साहब ने जो कि उस समय एशियाटिक सोमायटी के मंत्री थे, इन शिलालेखों को पढ़ा और इस प्रकार से बौद पुरातत्त्व और प्राचीन बौद इतिहास प्रगट किया गया। यह

ाप्रन्सेप्र साहब ही थे कि जिन्हों ने प्राचीन समय के बौद्ध राजाओं के सिक्कों से जो कि सारे पश्चिमी भारतवर्ष में पाए जाते हैं बहुत सी बातों का अत्यन्त पाण्डित्य के साथ वर्णन किया। उनके पीके बहुत से योग्य विद्वानों ने इस कार्य को किया। डाकर हांग साहब ने ऐतरेय ब्राह्मण का अनुवाद किया और पार्सियों का इतिहास प्रगट किया। डाकर वर्नेल साहब ने दिल्ला भारतवर्ष की प्राचीन लिपि विषय में जिला। डाकर बुहलर साहब ने प्राचीन धर्मशास्त्र के विषय में बड़ी योग्यता में लिखा है और गतवर्ष में डाकर धीबो साहब ने प्राचीन हिन्दू रेखागणित को प्रकाशित किया है।

हमारे स्वदेशियों में से दां बंड सुधारकों अर्थात राजा राम-मोहन राय और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्राचीन संस्कृत साहित्य की और ध्यान दिया। राजा राममोहन राय ने तो कई उपनिषदों का अंगरेज़ी में अनुवाद किया और स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद संहिता का हिन्दी में अनुवाद प्रकाशित किया। सर राजा राधाकान्त दंव ने संस्कृत विद्या पर विशेष ध्यान दिया और उन्होंने एक बहुत ही उत्तम श्रीर पूर्ण कीष 'शब्दकल्पद्रम' के नाम से प्रकाशित किया। डाहर भाऊदाजी और प्राफ़सर भण्डा-रकर, डाक्टर के० एम० बेनर्जी और डाक्टर राजेन्द्र लाल मित्र न भी पुरातस्य के सम्बन्ध में अच्छा काम किया है । मेरे योग्य मित्र पण्डित सत्यवत समन्तर्मा ने मायन की ब्याख्या के सहित सामवद का एक अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है । उन्हों ने महीभर की व्याख्या के साहित शुक्क यजुर्वेद को भी सम्पादित किया है भौर अब वे यास्क के निरुक्त का एक विद्वत्तापूर्ण संस्क-रण निकाल रहे हैं। और अन्त में, मेरे विद्वान मित्र, मिसुर आनन्द-राम बरुआ ने जो कि बङ्गाल सिबिल सर्विस में थ एक छोटा और बहुत उत्तम अंगरेज़ी-संस्कृत का कोष प्रकाशित किया है और वे संस्कृत का बहुत भारी और विद्वत्तापूर्ण एक व्याकरण बना रहे हैं।

जेनरल कर्नियाम साहब ने प्रातस्य तथा भारतवर्ष के प्राचीन भूगोल के सम्बन्ध में जो कुछ परिश्रम किया है वह बहुमूल्य है। इसी प्रकार बरगेस और फ़र्गुसन साहब ने भारतवर्ष की घर बनाने की विद्या पर लिखा है। इस विषय में फ़र्गुसन साहब के ग्रन्थ प्रामाणिक माने जाते हैं।

योरप में डाक्टर फाँसवोल साहब पाली माषा के अध्ययन की जड़ डालने वाले कहे जा सकते हैं। उन्होंने सन् १८५५ में धर्म-पद को मम्पादित किया था और उसके उपरान्त जातक की क-थाओं को प्रकाशित किया है। डाक्टर ओडनबर्ग ने विनय के पाठों को सम्पादित किया है। और इन विद्वानों ने तथा हाइज़ डेविड्स और मेक्समुखर ने 'सेकेड वुक्स आफ़ दी इस्ट' नाम की अमुख्य प्रन्थावली में बौद्ध प्रन्थों के सब से मुख्य मुख्य भागों का अंगेरज़ी में अनुवाद हम लोगों के सामने उपस्थित किया है।

में इस प्रन्थावली के विषय में कुछ कहा चाहता हूं क्योंकि में इसका विशेष मनुप्रहीत हूं। प्राचीन हिन्दू साहित्य और इतिहास को स्पष्ट करने के विषय में प्रोफ़ेसर मेक्समूलर साहब ने जीवित विद्वानों में सब से मधिक उपकार किया है। उनका यह विचार बहुत ही उत्तम है कि अंगरेज़ी जानने वाले पूर्वदंशीय मूल प्रन्थों के अन्तरानुवाद से महायता ले सकें।

संस्कृत, जन्द, पहलवी, पाली, अधीं आदि के ३० से अधिक अन्य इसमें छप चुके हैं नथा और अन्थों के छपने की आशा की जाती है। यहां पर में यह कह देना चाहता हूं कि इस अन्यावली का में बड़ा ऋणी हूं। मैंने इन अन्थों में से बहुत से वाक्य उद्धृत किए हैं और कहीं कहीं पर उनमें एकाध शब्द का अद्ल बदल कर दिया है और जिन मूल संस्कृत अन्थों का अनुवाद इस अन्यावली में दिया है उन्हें देखने की मुझे बिरलेही कहीं आवश्यकता पड़ी है।

अब मैं इस अपनी पुस्तक के विषय में दो चार राब्द कहूंगा। मैने अपने मन में कई वेर यह प्रश्न किया है कि अब तक हम को जो सहायता मिल सकती है उससे क्या प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का एक कोटा स्पष्ट पेतिहासिक वृक्षान्त विखा जा सकता है जो कि प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के भाधार पर हो भौर जो इननी सरल रीति से लिखा जाय कि उसे सर्वसाधारण उसे समझ सकें । में ऐसे ग्रन्थ के लिखे जा सकने में कोई सन्देह नहीं करता था पर मैं प्रायः यही चाहता था ( जब मैंन इस ग्रन्थ का लिखना प्रारम्भ कर दिया था उस समय भी ) कि यह किसी योग्य विद्वान द्वारा और ऐसे महाशय द्वारा जिखा जाता जो कि मेरी अपेचा इस कार्य में अधिक ध्यान भौर समय दे सकता।

जिन विद्वानों नं अपना जीवन भारतवर्ष के पुरातस्व के अध्य-यन में विताया है और जिन्होंने इस श्रभुत्य भण्डार से बहुमृत्य रत प्राप्त किए हैं वे लोग उन रतों के आभूपण बनाकर उन्हें सर्व-साधारण के काम के लिये उपस्थित करने में जी लगात हुए नहीं दिखाई देते। अतएव यह स्पृहारहित कार्य कम योग्यता के लेगों। द्वारा ही किया जाना चाहिए।

सर्वसाधारण के लिये ऐसे बन्ध की आवज्यकता है, इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करेगा। हिन्द विद्यार्थी के लिये भारतवंप के इतिहास का समय, सच पृछिये तो मुसलमानों के आक्रमण से आरम्भ होता है। हिन्दुओं के राज्य के सप्तय से वे लोग पूरे अ-निभन्न हैं। स्कूल के उस विद्यार्थी के जो कि महमूद के बारहो आक्रमणों को अच्छी तरह जानता है उन आर्य लागों के आक्रमणों भीर विजयों का बहुतही थोड़ा बुत्तान्त मालूम होगा जिन्होंने कि महमूद के २००० वर्ष पहिछे पंजाब को जीता था मीर वहां आकर बसे थे। वह शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का दिल्ली और कन्नीज के जीतने का वृत्तान्त पढ़ता है परन्तु उस उन्हीं देशों में कुछ मौर पांचाल लोगों की प्राचीन राजधानी का कुछ भी ऐतिहासिक वर् त्तान्त नहीं माळूम होगा। वह जानना है कि शिवा जी के समय में दि**छी में कौन बादशाह राज्य करता था परन्**तु जिस समय मे गौतम बुद्ध अपने धर्म पर ब्याख्यान देता था उस समय मगध में कीन राज्य करता था इसका पता उसे नहीं होगा । यह अहमद-नगर, बीजापुर और गोलकण्डा के इतिहास से अभिन्न होगा पर उसने अन्ध्र, गुप्त और चालुक्य राजाओं के विषय में नहीं सना

होगा । वह नादिरशाह के भारतवर्ष पर आक्रमण करने की तिथि अच्छी तरह जानता होगा परन्तु उसे यह नहीं मालूम होगा कि इस घटना के पूर्व ५०० वर्ष के भीतर ही शक लोगों ने भारतवर्ष पर कव आक्रमण किया और उनको विक्रमादित्य ने हरा कर कव भगा दिया। वह आर्यभट्ट अथवा भवभूति के समय की अपेक्षा फ्रदोसी और फ्रिश्ता की तिथियों को भली भांति जानता है । वह बनला सकता है कि ताजमहल को किसने बनाया पर इस बात का उसे ध्यान भी नहीं होगा कि मांची के स्तूप, फलीं और एजेण्टा की गुफाप, एलोरा, भुवनेश्वर और जगन्नाथ के मन्दिर कब बने।

यह भाग्य का फेर जान पड़ता है कि ऐसे देश के प्राचीन समय के इतिहास के पृष्ठ कोरे रहें कि जिसमें हजारों वर्ष तक प्राचीन ऋषी लोगों ने दन्तकथाओं और बड़ी बड़ी रचनामों को हमें कमशा प्राप्त कराया है और जहां कि एक पीड़ी के पीछं दूसरी पीड़ी ने इनकी बराबर कंडाप्र रख कर संरक्षित रक्खा है। यदि उन रचनाओं से प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास का साधारण बुत्तानत बिदित न हो जाय तो इन हजारों। प्राचीन समय के विद्यार्थियों और विद्वानों का परिश्रम करके इन्हें संरच्चित रखना व्यर्थ ही हुआ। मीर फिर पिछजी यताब्दी में योगप के जिन प्रख्यात विद्वानों और पुरातस्व वेत्ताओं ने जो कार्य किया है उनकी विद्वतापूण खोजों का फल यदि हम अब भी शृङ्खलाबद्ध इतिहास के रूप में इन प्रकार से न रख सके कि वह सबसाधारण और साधारण विद्यार्थी की समझ में आसकें तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ हुआ।

परन्तु हर्ष का विषय है कि ऐसी बात नहीं है । यद्यपि भारत-वर्ष के इतिहास के बहुत से भाग अब तक भी संदिग्ध हैं. यद्यपि बहुत सी बात अब तक विवाद योग्य है परन्तु हिन्दू राज्य के समय का एक साधारण इतिहास तयार करना अब कोई असम्भव कार्य नहीं है। और यद्यपि में इस कार्य के लिये अपने को अयोग्य पाता हूं तथापि में इस आशा से इस कार्य को आरम्भ करेद्ने का साहस करता हूं कि योग विद्वान लोग मेरी श्रुटियों को क्षमा करेंगे, मेरी अति- वार्य भूलों को सुधारेंगे और जिन बातों को मैं ने मनाई।पन से कि-या हो अथवा जिन्हें में छोड़ गया होंऊं उन्हें वे योग्यता पूर्वक भली भांति करेंगे।

इस बड़े कार्य को करने में में यह प्रगट कर देता हूं कि पूर्व देश सम्बन्धी विद्याओं के विद्यानों ने खोज कर जो बानें जानी है उनके — सिवाय मैंने अपनी और से किसी नई वात का पना नहीं लगाया है। इस विषय में मेरा परिमित ज्ञान मुझे यह वहाना करने से रोकेगा। और इस ग्रन्थ के उद्देश्य का ख्याल करके भी यह वात असम्भव है कि इसमें किसी नई वात का पता लगाया जा सके। मैंने केवल यह उद्योग किया है कि योग्य विद्यानों के पिष्श्रम से जो वानें विदित हुई हैं उन सब को सिलिस लेवार मिलाकर सर्वसाधारण के लिये एक पढ़ने योग्य ग्रन्थ वन जाय। और इस उद्देश्य की पूर्ति करने में यदि में ने कहीं कहीं पर अपनी ओर स कुल अनुमान अथवा कल्पना करदी है तो उसके लिये में पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्दें अनुमान और कल्पनाही समझें, उन्हें ऐति-हासिक आविष्कार न समझें।

आज इस वर्ष हुए कि में ने अपनी देशभाषा में स्कूल के वि-द्यार्थियों के लिये एक छोटी पुस्तक बनाने के अभिप्राय से उस समय मुझे जो मसाले मिलं उनका मिलसिलेबार संग्रह करिद्या था। और वह बद्गाल के बहुत में क्कूलों में पाट्य पुस्तक रही है। तब से में अपने अवकाश के अनुसार इस कार्य को बराबर करता रहा। इसके तीन वर्ष के उपरान्त में बद्गाल गर्वमण्ट की उदारता से ऋग्वेद संहिता का एक प्रा बद्गला अनुवाद अपने स्वटेशियों के सम्मुख उपस्थित कर सका। उस समय से मेरी यह इच्छा बहुत ही प्रबल होगई कि हमारे प्राचीन साहित्य में जो एतिहासिक मसाले मिलते हैं उन्हें स्थायी क्य में किर से श्रेणी बद्ध कर्कः। इस अभिप्राय से में ने कलकत्ता रिच्यू में समय समय पर कुछ लेख प्रकाशित किए हैं। और इन लेखों को तथा इस विषय में और जो कुछ मसाले में ने इकहे किए हैं उन्हीं को में ने इस ग्रन्थ में सिलसिलेबार वर्णन किया है।

जिस ढंग पर यह प्रन्थ लिखा गया है वह बहुत ही सरल है इसमें मेरा मुख्य अभिप्राय सर्वभाधारण के मामने भारतवर्ष का एक उपयोगी और छोटा प्रन्थ उपस्थित करने का रहा है. भारतवर्ष के पुरातत्व के विवाद का बृहद् प्रनथ बनाने का नहीं। ऐसं प्रन्थ का स्पष्टता और अविस्तार के साथ अध्ययन करना कुछ सहज काम नहीं है। इस प्रन्थ के प्रत्येक अध्याय में जिन विषयों का वर्णन है उनके सम्बन्ध में बहुत सी छान बीन हुई है और भिन्न भिन्न सम्मतियां लिखी गई हैं। मुझे सन्तेष होता यदि में पाठकों के लिये प्रत्येक बादिबवाद का इतिहास, प्रातस्व के सम्बन्ध में जो बातें जानी गई हैं, उनमें से प्रत्यंक का बृत्तान्त और प्रत्येक सम्मति के पत्त और विपक्ष की बातों को लिख सकता । परन्तु एसा करने में इस प्रन्थ का आकार तिगुना वा चौगुना वढ़ जाना और जिस र्आभपाय से यह ग्रन्थ लिखा जाता है उसकी पूर्ति न होती । अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति करने के लिये में ने अनावइयक वादविवाद को बचाया है और प्राचीन समय की हिन्दू सभ्यता और हिन्दू जीवन की प्रत्येक अवस्था का जितना स्पष्ट और मविस्तृत वर्णन मुझसे हो सका है, दिया है।

परन्तु यद्यपि इस प्रन्थ में मेरा मुख्य उद्देश्य अविस्तृत वर्णन देने ही का है तथापि मेन यह उद्योग किया है कि इस पुस्तक को समाप्त कर लेने के उपरान्त भी पाठकों के हृदय पर उसका स्पष्ट प्रभाव बना रहे। इस हेतु मेन विस्तृत वर्णनों को जहां तक हो सका बनाया है और प्रत्येक काल के मुख्य मुख्य विषयों को स्पष्ट क्र्य और प्री तरह से वर्णन करने का उद्योग किया है। उन मुख्य मुख्य घटनाओं को-अर्थात् हिन्दू सभ्यता की कथा की प्रधान बातों को-अपने पाठकों के हृदय पर अङ्कित करने के लिये जहां कहीं पुनरुक्ति की आवश्यकता पड़ी है वहां मेने पुनरुक्ति की बचाया नहीं है।

संस्कृत ग्रन्थों के अनुवादों से जो बहुत से वाक्य मेंने उद्भृत किए हैं वे पहिले पहिल मरे अविस्तृत वर्णन के सिद्धान्त के विरुद्ध जान पहेंगे। परन्तु इन उद्भृत वाक्यों का देना बहुत ही उचित था

क्योंकि पहिले तो ऐसे विषय में जिसमें कि बहुत सी भिन्न भिन्न सम्मतियां हो सकती हैं, यह नितान्त आवश्यक है कि हम अपने पाठकों के सम्मुख उन मूल पाठों को उपस्थित कर दें कि जिनके आधार पर मैने अपनी सम्मानि स्थिर की है जिसमें कि पाठक लोग उस पर स्वयं विचार कर सकें और यदि मैंने जी सिद्धान्त स्थिर किए हैं उनमें भूज हो तो उसे सुधार सकें। दूसरे, हमारे प्राचीन ग्रन्थकारों के मूल ग्रन्थों से पाठकों को परिचित कराना पेतिहासिक विद्या के लिये लाभ दायक होगा। यह आशा नहीं की जा सकती कि कार्य पत्र विद्यार्थी इन प्राचीन और कीठन ब्रन्धों के मल पाठों को अथवा उनके पाण्डित्य पूर्ण अनुवादों को पढ़नं का समय निकाल सकेगा और वह इतिहासकार जो अपने पाठकों का इन प्राचीन ग्रन्थों के कम से कम कुछ भागों से परिचय कराया चाहता हो वह इस विषय में अपने पाठकों की विज्ञता बढावगा। भौर अन्त में, यह ठीक कहा गया है कि विचार ही भाषा है और भाषा ही विचार है। मतः यदि कोई इतिहास-कार प्राचीन समय के विचारों का प्रगट किया चाहता हो-यदि वह यह बतलाया च हता हो कि प्राचीन समय के हिन्द लोगों के विचार और विश्वास कैसे ध-तो उसके लिये इससे प्रच्छी कोई बात नहीं होगी कि वह उन शब्दों को उद्धृत करे जिनके द्वारा कि प्राचीन समय के लोगों ने अपने विचार प्रगट किए हैं। अतः इन थोड़े से बाक्यों को उद्धत कर दने से पाठकों को प्राचीन हिन्दु समाज, उनके चाल व्यवहार और उनके विचारों का जितना जान हो सकता है उतना यदि मैं उसका पृरा विस्तृत वर्णन जिख्नं तो उससे भी नहीं होगा । मैंने इसी अभिप्राय से अपने पाठकों स रिचाओं और सुत्रों के वनाने वालों का सामना करा देने का और उन्हें अपनी सम्मति स्थिर कर छेने का अवसर दिया है कि जिसमें वे प्राचीन हिन्दओं के स्वभाव और आन्तरिक जीवन को जान सकें।

प्राचीन लोगों के विचारों और आन्तरिक जीवन से इस भांति पूरी तरह से विश्व होना ही सच्चे पेतिहासिक श्वान की जड़ है और मैंने इन प्राचीन लोगों के राब्दों को छोड़ कर और किसी प्रकार से इसका सच्चा और अविस्तृत वर्णन देने में अपने को असमर्थ पाया है। इसी मुख्य कारण से तथा विस्तार न बढ़ाने ही की इच्छा से मैंन अधिकता से प्राचीन ग्रन्थों के वाक्य उद्भृत किए हैं।

अन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना है कि वे मुझे उन बुदियों के जिये जमा करेंगे जो कि निस्सन्देह इस प्रनथ में है क्योंकि एक तो मैंने इसे उस समय में विखा है जिसे कि मैं सर्कारी कामों स कठिनता से बचाना था और दूसरे यह ऐसे स्थानों पर लिखा गया है जहां कोई उत्तम पुस्तकालय नहीं था। परन्तु ऐसी स्नुमा बहुत कम प्रदान की जाती है। और पाठक छोग यह पूछते हैं कि जब किसी ग्रन्थकार के पास ग्रन्थ जिखने के लिये सब प्रकार की सामिश्री ही प्रस्तृत नहीं थी तो उसे ब्रन्थ के लिखने में हाथ ही क्यों लगाना चाहिए। परन्त में इन बातों को इस लिये लिखता है कि जिस से इस प्रन्थ की बुटियों का यदि बचाव नहीं तो उनका कारण अवस्य विदित होजाय । इस पुस्तक के छंखक का समय उसका नहीं है। उसके ऊपर बंगाल के एक जिल्ले का भार है जिस का क्षेत्रफल ६ हजार वर्ग मील के ऊपर है और जिसमें तीस लाख में अधिक मनुष्यों की वस्ती है। इससे उसका और कामों के करने का बहुतही कम समय मिलता है । इन अवस्थाओं में इस पुस्तक को सिलसिलेबार जिखना मेरे जिये एक कठिन काम रहा है और मैं अपने विचारवान पाठकों से केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि वे उन भूठों और ब्रुटियों के लिये जो कि इस पुस्तक में रह गई हो कुपा कर मुझे क्षमा करें।

> जिला- मैनसिंघ- बंगाल। र. च. दत्त। १२ अगस्त-१८८८

#### प्रस्तावना ।

### युग और समय ।

प्राचीन आर्यावर्त का इतिहास पिछली ३० शताब्दी में मनुष्यों की उन्नति का इतिहास है । यह इतिहास कई कालों में बांटा गया है जिनमें से हर एक काल की अविधि आज कल की बहुत सी जा-तियों के पूरे इतिहास की अविधि के बराबर है।

दुमरी जातियां भी हिन्दुओं के करावर या उनसे भी अधिक पुरानी होने का घमंड करती हैं। मिस के विद्वान लोग कहते हैं कि वहां ईसा के ४००० वर्ष प्रथम पहिला राज्यवंदा स्थापित हुआ था। पहिले सीरागन का समय, जिसने समेटिक राज्य के समय सुमिर और अकद में मेल कराया था, असीरिया के विद्वान लोग ईसा के ३००० वर्ष पहिले बतलाते हैं और समेटिक लोगों के चेलिख्या जीतने के पहिले की अकट की तुरानी सक्ष्यता को इस में भी पहिले का कहते हैं। चीन के रहनेवाले अपने यहां के राज्यवंद्यों और और बातों का प्रामाणिक इतिहास ईसा से २००० वर्ष पहिले का मानते हैं। आज कल के विद्वान ऋग्वेद के सुक्तों का समय २००० वर्ष से पहिले का नहीं समझते। पर इन मुक्तों के संग्रह होने के समय हिन्दुओं की सक्ष्यता कई सी वा कई हजार वर्ष पुरानी होगी।

पर हिन्दुओं के इतिहास की सामिग्री दुसरी जातियों के इतिहा-स की सामिग्री के ऐसी नहीं है। मिस्न के पुराने वासियों के जीवाक्षरों से राजाओं और पिरमड बनाने वालों के नाम, तथा राज्यवंशों और युद्धों के हाल के सिवाय और कुछ पता नहीं लगता। बेबिलन और असीरिया के पत्थर के शिलालेखों से भी इतनाही पता लगता है और चीन की सामग्री से भी वहां के आदामियों की सभ्यता और बुद्धि की भीरे भीरे उन्नति होने का कुछ हाल नहीं जाना जाता। पुराने समय के हिन्दुमों की पुस्तकें दूसरे तरह की हैं। उनमें कुछ दोष वेशक पाप जाते हैं पर ये दोष राज्यवंशी युद्धों भीर बातों में हैं जिन्हें पेतिहासिक कहते हैं। लेकिन साथ ही इसके इन पुस्तकों में सक्त्यता के बढ़ने और बुद्धि की उन्नात होने का ऐसा पूरा सिलिसिलेवार और साफ़ हाल मिलता है कि ऐसा दूसरी किसी पुरानी जाति के इतिहास में ढूंढ़े नहीं मिलता। हर समय के साहित्य में उस समय की हिन्दू सक्त्यता का मानो एक अच्छा चित्र वा फ़ोटो पाया जाता है और हर एक समय की पुस्तकों में सिलिसिलेवार तीन हज़ार वर्षों का ऐसा साफ़ और पूरा इतिहास पाया जाता है कि जिसके जानने के लिये अधिक अनुसन्धान की आवश्यकता नहीं है।

पत्थर, ताम्रपत्र झौर पिपराई के लेख उस समय की वातों - की यादगारी के लिये बनाए गए थे। किसी जाति के गीत, भजन झौर धार्मिक उद्गार उस जाति की सक्ष्यता और विचारों का सन्धा और स्वाभाविक पता लगति हैं। हिन्दुओं के सब से पुराने उद्गार लेख द्वारा नहीं प्रगट किए गए और इसी कारण वे पूर्ण और झिवहदू हैं। वे इस जाति के विचारों और भावों के स्वाभाविक और सन्धे बचन हैं। वे पत्थरों पर नहीं खोड़े गए पर केवल कंठ करके - बचाए गए हैं। और जिन लोगों ने इसे कंठ करके बचा रक्खा उन्होंने ऐसी झच्छी तरह से ज्यों का त्यों बचा रक्खा है कि जो आज कल एक करामात समझी जा सकती है।

जिन विद्वानों ने वेदों के सूकों को इतिहास की हिए से पढ़ा हैं वे जानते हैं कि उनसे सामाजिक इतिहास तयार करने के जिये जो सामिग्री मिलती है वह पत्थर या पत्रों के लेखों से अधिक और ठीक है। और जिन लोगों ने हिन्दुओं के पुराने इतिहास के हर एक समय की पुस्तकों की पढ़ा है वे भी जानते हैं कि इनमें हिन्दुओं की सभ्यता, विचार और धर्म के तान हज़ार वर्ष तक बढ़ने मीर बदलने का पूरा पूरा हाल है और आदिमयों की सभ्यता के इतिहास जाननेवालों को यह देखने के लिये हिन्दू ही होना जरूरी नहीं है कि हिन्दुओं ने इतिहास लिखने के लिये पूरी, सरख और सखी बातें बचा रक्खी हैं।

हमारी बातों का मतलब आप कहीं और का और न समझ लें। हमने ऊपर जो बातें लिखी हैं वह खाली इस भूमयुक्त विश्वाम को दूर करने के लिये लिखी हैं कि भारतवर्ष का कोई भी पुराना इ-तिहास पढ़ने लायक नहीं है। पुराने समय का कोई भी सिलसिले-वार और विश्वास के लायक वृतान्त ऐसा नहीं है कि जो आज कल के पहने वालों को रोचक वा शिक्षा देने वाला हो।

पुराने आयावर्त का भी मिलसिखेवार इतिहास है जिसमें सब से बड़ी बात यह है कि ऋषा होने के बढ़ले यह बहुत ही रोचक है। इस पुरानं इतिहास से यह जाना जाता है कि एक गुणसम्पन्न आर्य जाति ने संयोगवश बाहरी दनिया से अलग होकर, अपनी अनुकूल प्राकृतिक अवस्था में अपनी सक्ष्यता किस तरह मे बनाई.। हम उनके युगयुगान्तर के मानसिक आविष्कारों को देखते हैं, उनकी एक शताब्दी में दूसरी शताब्दी में जो धर्म में उन्नति मीर बुद्धि हुई उसको निरखते हैं, उनके राजनीति के व्यवहार को देखते हैं कि जब वे धीरे धीरे भारत में फैलते हैं और नए राज्य और राज्यवंश म्यापन करते हैं। हम प्राहितों के बल के मुकाबले में उनकी को-शिशों को, उनकी जीत और हार को जांचते हैं। हम उनके समाज के और धर्म के उलट फेरों को और उनके प्रभावोत्पादक फलों की मन लगा कर पढ़ते हैं और एक जाति के मानसिक जीवन की यह वडी कहानी जो शाह अरजदी को कहानियों से भी अधिक रंजक है—कहीं नहीं ट्रट्ती और न उसका मिर्लासला ही कहीं भड़ होता है। जिन सब कारणों से समाज और धर्म के बड़े बड़े उलट फेर इए वे सब पाठकों को मालूम हो जाते हैं और वे देखने लगत हैं कि हिन्दुओं की पुरानी सभ्यता ने ईसा के २००० वर्ष पहिले से ईसा के २००० वर्ष पीछे तक तीस शताब्दियों में धीरे धीरे किस तरह से उन्नति की।

हिन्दुओं की सक्ष्यता में जो दों पहें उनसे याद यूनान और रोभ के पीछे की सक्ष्यता से मिलान किया जाय तो इस समय के पहते वालों को शिद्धा मिलती है। हमारे गुणों के हाल से ऐसी शिक्षा नहीं मिलती जैसी हमारे दोपों से। विश्वामित्र के सुक्तों, कपिस के तत्त्वद्रशंन और कालिदास के काव्यों के पढ़ने से उतनी शिक्षा नहीं होती जैसी हमार राजनैतिक जीवन के गिरने और पुरोहितों के प्रभुत्व से। गौतम बुद्ध भीर अशोक के नायक होने में खोगों के धर्म की उन्नति के हाल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि सर्व-साधारण में स्वतंत्रता के लिये यन करने के बिल्कुल अभाव से। दुनिया के मानसिक जीवन के आरम्भ में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बुद्ध जो बढ़ी चढ़ी थी उमसे इतनी बात नहीं सूझती और इतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि मामूली काम काज और ज्यापार में, यत्र और समुद्र की विद्या की नई बातों का पता लगाने में, संग-तराशी, शिल्प विद्या, और कलाकीशल में, जातीय जीवन के प्रा-दुर्भाव और जातीय सबलता में।

प्राचीन हिन्दुओं के मानिसक और धार्मिक जीवन का इतिहास अनुबन ना, पूर्णता और गम्भीर भावों में अनुपम है। परन्तु वह इति-हासवेत्ता जो इस मानिसक जीवन का केवल चित्र उतारता है, अपने कर्तव्य को माधा करता है। हिन्दू इतिहास का एक दूसरा और अधिक खेदजनक भाग भी है और कथा के इस भाग को भी ठीक ठीक कह देना मावइयक है।

हम पहिले कह चुके हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास कई एक विशिष्ट और लम्बे कालों अथवा युगों में विभाजित होता है। प्रत्येक क काल का जुदा जुदा माहित्य हैं और प्रत्येक की सञ्च्यता में दूसरे कालों के महान राजनितिक और सामाजिक कारणों से बढ़ा भेद हो जाता है। हमारी इच्छा है कि पहिले हम इन ऐतिहासिक युगों का और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हों उनका संक्षेप में वर्णन कर दें जिससे हमारे पाठकों को इस प्रन्थ का उद्देश्य विदित होजाय और जब हम इन कालों का सविस्तार बुत्तान्त जिलें तो शायद उनको प्रत्येक युग की सब बातों के समझने में मरलता होगी। हम सब से पहिले के काल से आरम्भ करते हें अर्थात उम समय से जब कि आर्थों ने पंजाब देश में आकर निवास किया था। इस काल के इतिहास का पता ऋग्वेद के मूकों से मिलता है।

#### प्रथम युग।

इस समृत्य प्रन्य अर्थात ऋग्वेद में हमलोग आर्थों को सिन्ध और उसकी पांची सहायक निहयों के तट की भूमि की विजय करते इए और उसमें बसते हुए पाते हैं और सतलज के परे की भूमि से वे प्रायः अनभिन्न थे। यं लोग विजय करने वाले थे और इनमें का-र्यदक्षता के प्रबल प्रेम और उत्साह युक्त आमाद प्रमोद के साथ साथ तरुण जातीय जीवन का पुरुषार्थ और आत्मगौरव भरा हुआ था। इस विषय में उनसे और उनके पीछ के समय के चिन्ताशील और कार्यक्तम हिन्दमों से बड़ा अन्तर था। वे धन पश्समह और खेतों से आनन्दित होते थे। उन्होंने अपने बाहबल से नए अधि कार और नए देश को यहां के आदि निवासियों से छीन लिया और ये शादि निवासी व्यर्थ इन अजय विजया लागों के विरुद्ध अपना स्यत्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन होगों का मादि निवासियों के साथ युद्ध और विजय करने का था और ये आर्य-बीर अपनी जय का अभिमान हुए के साथ भजनों में करते थे और देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे उन्हें धन और नए अधिकार है और अस्तर्यों का नाश करें। प्रकृति में जो उज्जवल आनन्द्रमय भीर तेजस्वी था उसकी आर्य लोग प्रशंसा करते थे और वह सब उनके हुप का कारण था। प्रकृति की ऐसी विभूति की वे लोग पूजा करते थे और उनका देवता मान कर उनका आवाहन करते थे।

इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय आर्य लोग एक ही जाति के थे और जाति का भेद केवल आर्यों और आदि निवासियों में था। उस समय व्यवसाय का भेद भी स्पष्ट नहीं था। कई एकड़ भूमि का अधिकारी जो शान्ति के समय खेती करता था और पशुओं की पालता था वहीं युद्ध के समय अपने प्राण की स्था करता था, आदि निवासियों को लूटने के लिये बाहर जाता और बहुधा भक्ति में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में भोजस्वी भजन बनाता। उस समय न मन्दिर थे न मूर्तियां। कुल में जो बड़ा होता वह अपने अग्नि कुण्ड में यह की अग्न जलाए रखता और अग्निका हवन दुध और चावल या गांस अथवा सोम- रस से करता और अपने बन्नों के कुशल, स्वास्थ्य और धन क के लिये देवताओं का आवाहन करता। प्रत्येक दल का एक प्रधान राजा होता और उसकी ओर से यह करने और भजन करने के लिये प्रोहित होते परन्तु न तो प्रोहितों की ही कोई आति थी और न राजाओं ही की। जोग स्वतन्त्र थे और स्वतन्त्र और उत्साही पशु रखने वालों और खेती करने वालों में जो आनन्द होता है उस को वे भोगते थे।

अब आर्थों के पंजाब में बसने का समय क्या है ? हम समझते हैं कि यदि हम इसको ईसा से २००० वर्ष पहिले मे १४०० वर्ष पहिले तक रक्खें तो हम प्रायः सब लोगों से महमत रहेंगे। इस समय का नाम हम सुबीते के लियें वैदिक युग रक्खेंगे।

### दूसरा युग।

झव हिन्दू आयं लोग सतलज तक आ पहुंचे और उनकी सतलज पार करके गंगा की घाटा में पहुंचने में कुछ देर न लगी। गंगा और यमुना का नाम ऋग्वेद में बहुत कम आया है। इससे जान पड़-ता है कि प्रथम अर्थात् वैदिक युग में ये नार्दयां उस समय तक जानी नहीं गई थीं यद्याप कुछ साहसी अधिवासी पंजाब से निकल कर इन नार्द्यों के तटपर आ बसे होंगे। दूसरे युग में इन बहिनयों की संख्या बही होगी, यहां लों कि कुछ शताब्दी में गंगा की मारी घाटी आज कल के तिरहुत तक प्रवल राजधानियों और जातियों का निवास स्थान होगई। इन जातियों ने विद्या और साहित्य की वृद्धि की और नवीन कप से धर्म और सक्ष्यता को संस्थापित किया जो कि वैदिक समय से बिलकुल ही भिन्न होगए।

उन जातियों में सं जो गंगा की घाटी में रहती थीं विख्यात के नाम भारतवर्ष के महाकाव्यों में अब तक बर्तमान हैं। कौरवों की राजधानी वर्तमान दिल्ली के निकट कहीं पर थी। पांचाल लेग दांचिण पूर्य की और वर्तमान कन्नीज के समीप बसे। गंगा और गंडक के बीच की विशाल भूमि में जिसके मन्तर्गत वर्तमान भवध है कोशल लोग बसे। गंडक के पार उस भूमि में जिसे आज कल तिरहुत कहते हैं विदेह लोग रहने लगे और काशी जाति वर्त-मान बनारस के आस पास स्थित हुई। दूसरे युग में येही बड़ी विख्यात जातियां थीं। पर इनसे कम बखवान जातियां भी समय समय पर हुई भौर अपना अधिकार बढ़ाती रहीं।

जब प्रथम कुरु और पांचाल लोग द्वाव में उहरे उस समय उनके एक प्रवापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं। उनके परस्पर युद्ध का बूत्तान्त आयंवर्त के प्रथम जातीय महाकाव्य अर्थात् महाभारत में दिया है और यद्यपि यह प्रन्थ अपने वर्तमान रूप में शिक्ष के समय का वायों कहिए कि पीछे के कई भिन्न भिन्न समयों का वना हुआ है, पर इसमें भी गंगा की घाटी के प्राचीन विजयी लोगों के उद्धत और कट्टर वीर्य और वीरोचित ईपोद्धेष के चिन्ह मिलते हैं। परन्त इस घाटी की नरम आबहवा में हिन्द लोग बहुत शताब्दियों तक नहीं रहे थे कि वे अपना उत्साह और पुरुपार्थ खां बेठे। परन्तु विद्या और सञ्चता में उन्होंने उन्नति की। ज्यों ज्यों ये लोग इस नदी की ओर बढ़ने लगे त्यों त्यों उनमें वह तत्परता कम होने लगी जो कि विजयिनी जातियों में होती है। वि-देह और काशी लोगों की राजमभा के लोग विद्वान और व्युत्पन्न थे परन्त उस समय के अन्थों में उन लोगों में बीरोचित गुणों के प्रमाण नहीं मिलतं । कोशल लाग समक्य थे परन्तु इस जाति की कथा स जो कि भार्यवर्त के दूसरे महाकाव्य अर्थात रामायण में दी हुई है, ( जो वर्तमान रूप में पीछ के समय का बनी हुई है ) इन लोगों में सांसर्गिक कर्तव्य श्रीर कुलाचार से प्रेम होने का. और ब्राह्मणों के अक्षापालन तथा धर्म में बाहरी आडम्बरों पर अधिक ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठार पराक्रम और तीक्षण उत्साह की अपेक्षा अधिक मिलता है।

इस प्रकार थीर थीरे हिन्दुओं की शक्ति हीन होने के कारण था-र्मिक और सामाजिक नियमों में बड़े बड़े अदल बदल हुए । धर्म ने दूसरा ही रूप थारण किया। गंगा तट के उत्साह हीन और मा-डम्बरिय हिन्दुओं को पंजाब के पराक्रमी योधाओं के वीरोचित

और सीधे साधे भजन रुचिकर न हुए । उन भजनों का पाठ तो अब भी होता था परन्त उनके भाव और आशय लुप्त होगए और सीधी सादी विधियों के स्थान पर वड़े बड़े आउम्बर प्रचलित हो गए. पजारियों की संख्या और उनका प्रभन्न बढ़ने लगा, यहां तक कि उनकी परम्परागत एक जाति होगई। गंगा तट के राजा श्रीर योजा उज्ज्वल भवनों में रहने लगे और उनके चारो आर पंजाब के मीधे खेती करने वाले योधाओं की अपेता अधिक चमक दमक थी और ये राजा लोग समाज में तुरन्त जुदे हो गए और उन्होंने अपनी एक जाति बनाली। सर्वसाधारण अर्थात वैश्य-अथवा ऋग्वेद के अनुसार विस-अपने पंजाब निवासी पुरुषाओं से निबल हा गए थे और उन लागों ने बिना विरोध के उन बन्धनों का स्वीकार करिलया जिनसे पुरोहिनों और योधाओं अर्थात ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने उन्हें बाँघा। परन्तु आधीनता से आचारम्प्रता आती है इस कारण हिन्द शासन में लोग फिर अभी वैसे न हए जैसा कि योरप के लोगों ने प्राचीन और वर्तमान समय में होने की चेष्टा की है। अन्त में आदिनिवासी जो आर्यों के आधीन हो गए थे और जिन्होंने मार्यों की सक्ष्यता स्वीकार करती थी, नीच जाति अर्थात ग्रद्ध हो गए और उनको आर्थी के धार्मिक संस्कारी को करने और धर्म सम्बन्धी विद्या उपार्जन करने का निपंध कर दिया गया।

इस प्रकार से हिन्दू इतिहास के दूसरे युग में आर्थवर्न में जा-तिभेद की उत्पत्ति हुई। यह रीति लोगों में उत्साह हीनता और निर्व-छता से उत्पन्न हुई और किसी अंश में इसने इन दोषों को सदा के लिये स्थायी कर दिया है।

निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें लोग ब्राह्मण और च त्रियों के आधीन हो गए और चित्रियों ने भी ब्राह्मणों की आधी-नता स्वीकार कर ली। परन्तु इस युग के अन्त में कुछ प्रत्याद्यान सा होने लगा और अभिमानी क्षत्री भी विद्या और धर्म में अपने को ब्राह्मणों के समान सिद्ध करने लगे। प्रोहितों की निरर्थक रीतियों और संस्कारों से खिन्न होकर क्षत्रियों ने भी सत्य की खोज में नए विचार और निर्भय अनुसन्धान आरम्भ कर दिए। पर यह प्रयक्त अकारथ गया। प्रोहितों की बढ़ी खड़ी ही रही पर-न्तु क्षत्रियों के ये ओजस्वी विचार ही इस समय के रसक्त्य और निर्जीव साहित्य को रोचक बना देने हैं। और ये विचार जाति में पैतृक धन की नाई रहे और पिछले वर्षों में हिन्दू दर्शनशास्त्र और भार्मिक परिवर्तनों की जड़ हुए।

इसी समय में जब कि शार्य लोग गंगा की घाटी में फैले ऋग्वेद और तीनों दूसरे वेद अर्थात साम, यज्जर और अर्थ्य भी संप्रहीत और सम्पादिन हुए। तब एक दूसरे प्रकार के प्रन्थों की रचना हुई जो 'ब्राह्मण' नाम से पुकारे जाने हैं। इन प्रन्थों में यक्षों की विधि लिखी है। यह निस्सार और विस्तीर्ण रचना मर्चमाधारण के श्लीण शक्ति होने और ब्राह्मणों के स्वमताभिमान वा परिचय देती है। संसार छोड़ कर बनों में जाने की प्रथा, जो पहिले नाम को भी नहीं थी, चल पड़ी और ब्राह्मणों के अन्तिम भाग अर्थात आरण्यक में बन की विधि कियाओं का ही वर्णन है। अन्त में चित्रयों के निर्भय विचार जो उपनिषदों के नाम से प्रख्यात है, आरम्भ हुए और ये इस युग के साहित्य के अन्तिम भाग है और इन्हीं से भारत के उस साहित्य का अन्त होता है जिन्हें ईश्वरकृत कहते हैं।

विद्वानों का मत है कि इस युग के सामाजिक और राजनैतिक परिवर्त्तनों में कम से कम चार या पांच की वर्ष लगे होंगे । इतने समय में गंगा की घाटी के उपवन तिरहत तक साफ किए गए और वसाए गए और हिन्दू आचार अववहार प्रचलित हुए भीर यहां प्रतापशानिली राजधानियां स्थापित हुई। धार्मिक रीति बहुत ही यह गई, सामाजिक नियम बद्द गए, जानि सेद का प्रचार हुआ, पुरोहितों का प्रभुत्व स्थापित होकर हढ़ हुआ और अन्त में क्षत्रियों ने उसमें दोका की। इसी समय में विविध और विस्तीर्ण प्रन्य भी रचे गए। इस कारण इस युग का समय लगभग ईसा से १४०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक नियत कर सकते हैं।

यहां एक दो बात जो इस काल निर्णय को इट करनी है लिख देनी चाहिए। इस समय की मुख्य एनिहासिक बात कुरु और पांचालों का युद्ध है जिसका वर्णन महाभारत में है और जिस के विषय में हम आगे चल कर कुछ कहेंगें। इस समय की मादिख्य सम्बन्धी मुख्य वात वेदों का सम्रह करना है। पुराणों और
महाभारत से भी पता लगता है कि वेदों के संग्रहकर्ता इस युद्ध के
समय में हुए हैं परन्तु इस बात को चाहे हम माने मधवा न माने।
हम इन दोनों बानों पर अलग अलग विचार करेंगे। दन्तकथाओं में लिखा है कि जब वेद संग्रहीत किए गए तो उसकी तिथि
नियत करने के हेतु अयनान्त का स्थान निश्चय कर के लिख लिया
गया था। ज्योतिष के जिस ग्रन्थ में निश्चित स्थान लिखा मिलता
है वह पीछे का ग्रन्थ है अर्थात ईसा से ३०० वर्ष के पहिले का नहीं
है पर यह बिचार निस्सन्देह पहिले का है और बेंटले और मार्कडीकन प्रेट दोनों विद्वान गणितज्ञों ने इसको जांच कर ईसा से
११८९ वर्ष पहिले वतलाया है।

इस आविष्कार के विरुद्ध इन दिनों योरप, एमेरिका मौर भारतवर्ष में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु इन विवादों में हमें कोई बात भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे हमें इस विचार की सत्यता में सन्देह हो। हम इस ही वेदों के अन्तिम संग्रह का समय मानते हैं और कई पीढ़ी तक कितने ही आचार्यों ने संग्रह का काम किया होगा इस कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि वेद ईसा से १४०० अथवा १३०० वर्ष पहिले सम्पादित किए गए और यही काल हमने दूसरे युग का निश्चय किया है।

कुरु पांचालों के युद्ध के विषय में भारतवर्ष की भिन्न भिन्न राजधानियों के इतिहासों में इस युद्ध का नाम आया है और इनमें से बहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी हैं। बौद्ध धर्म के आचार्य ईसा से ६०० वर्ष पहिले हुए और देश के दूमरे इतिहासों से पता लगा है कि कुरु लंचाल युद्ध के समय से युद्ध तक ३५ राजाओं ने राज्य किया। यदि प्रत्येक राज्य का २० वर्ष मान लें तो महाभारत का समय ईसा से १३०० वर्ष पहिले निकल आता है। फिर हमको सिकों से मालूम होता है कि कनिष्क ने काइमीर में ईस्वी की पहिली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराधिकारी अभिमन्यु ने शायद उस शताब्दी के अन्त के लगभग। काइमीर देश का इतिहासवेत्ता लिखता है कि कुरु पांचाल युद्ध से अभिमन्यु के

समय तक ५२ राजाओं ने १२६६ वर्ष तक राज्य किया। इससे युद्ध का समय इंसा से १२०० वर्ष पहिले निर्धारित होता है।

हम अपने पाठकों से यह नहीं कहते कि ऊपर दी हुई तिथिया में से वे किसी को मान ही खें। भारतवर्ष के इतिहास में सिक-न्दर के यहां आने के पहिले की किसी बात का काल निर्णय करना प्रायः असम्भव सा है और जब ज्योतिष की गणना भी कोई वर्ष विशेष बतावे अथवा कोई ऐतिहासिक बात किसी शताब्दी विशेष में प्रगट करे तब भी हम उसके मानने में भली प्रकार संकोच कर सकते हैं। हम केवल यही कहते हैं और इसके कहने का हमको अधिकार भी है कि अब पाठकों का यह मानना सम्भव है कि वेदों का संग्रह और कुक-पांचाल युद्ध ईसा से लगभग १३०० अथवा १२०० वर्ष पहिले हुआ।

शीर जब कुरु-पांचाल युद्ध ईसा से १३०० वर्ष पहिले (मर्थात् ट्रांज़न युद्ध से एक शताब्दी पहिले ) हुआ ता हम इस दूसरे युग का समय ईमा से १४०० वर्ष पूर्व के पीढ़े कदापि नियत नहीं कर सकतं क्योंकि कुरु-पांचाल युद्ध के समय वर्तमान दिली और कन्नीज की निकटस्थ भूमि प्रबल जातियों का निवास स्थान थी जिन्होंने अपना साहित्य और अपनी सक्ष्यता निर्माण करली थी। और हम आयों के पंजाब से चल देने के समय और उनके गंगा की घाटी में बस कर ऐसी उन्नति करने के बीच के समय को दो शता-ब्दी मान सकते हैं।

आर्यों के पंजाब से चलने के समय को ईसा से १४०० वर्ष पहिले मान जेने में वैदिक समय अर्थात् प्रथम युग का समय जो हमने दिया है (ईसा से २००० वर्ष सं १४०० वर्ष पहिले तक) निश्चित हो जीना है।

फिर, कई एक ब्राक्षण ब्रन्थों से आन्तरिक ब्रमाण मिलते हैं कि ये ब्रन्थ कुर और पांचालों के समय में अथवा उसके पीछे यने। इस लिये इनका समय भी हम इसा से १३०० अथवा १४०० वर्ष पूर्व का निश्चय कर सकते हैं और उपनिपद जो ब्राह्मण ब्रन्थों की समा-सि ब्रगट करते हैं इसा से ११०० वर्ष पूर्व बने होंगे। विदेह लोगों के राजा जनक ने उपनिषदों का प्रचार कराया इसलिये हम विदेह झौर कोशक्ष लोगों का समय ईसा से १२०० से १००० वर्ष पूर्व तक अनुमान कर सकते हैं क्योंकि कुठ और पांचाल ईसा से १४०० से १२०० वर्ष पाहिले तक हुए।

सुवीते के लिये इस इस युग का नाम ऐतिहासिक काव्य काल रकते हैं। इसी समय में वे जातियां जिनका वर्णन जातीयकाव्यों में आया हैं, हुई और लड़ीं, जब कि गंगा की घाटी में कुरु और पांचाल, कोशल और विदेह लोग राज्य करते थे।

## तीसरा युग।

तीसरा युग आर्यवर्त के इतिहास में शायद सब से उज्ज्वल समय है। इसी समय में आर्य लोग गंगा की घाटी से भी आगे बहे, दूर दूर फैले और मारतवर्ष के दक्षिण तक उन्होंने हिन्दू सञ्चता का प्रचार किया और वहां हिन्दू राजधानियां स्थापित कीं। मगभ अर्थात् दक्षिण विहार जिससे कि एतिहासिक काव्य काल में भी हिन्दू लोग विश्व थे, तीसरे युग में पूरी तरह से हिन्दूओं का हो गया और यहां की नई और प्रचल राजधानी ने गंगा तर का प्राचीन राज्य दबा दिया। बीद्ध भर्म मगभ के आस पास की राजधानियों में फैला और चन्द्रगुप्त ने जो सिकन्दर का समकालीन था, सारे उत्तरी भारतवर्ष की पंजाब से विहार तक मगभ के राज्याधीन बनाया। इस बड़ी राजनैतिक घटना अर्थात् सारे उत्तरी भारत के एक साम्राज्य के आर्थीन एक जित होने के साथ ही साथ तीसरे युग की समाप्ति होती है और चींघा युग आरम्भ होता है।

आर्थ अधिवासी बंगाल तक पहुंच और उन्होंने आदिनिवासियों में भी हिन्दू भर्म और सभ्यता का प्रचार किया। दक्षिण में जो राजभानियां खापित हुई उन्होंने और भी गीरत पाया। अन्ध्र लोगों ने दक्षिण में एक प्रवल राजभानी स्थापित की और विद्या की वड़ी हुई की। और भी दक्षिण में आर्य लोगों का प्राचीन द्रविद्य सभ्यता से संसर्ग हुआ। सुन्दू विद्यु सभ्यता की जय हुई और द्रविष्ठ लोग भी हिन्दू वर्ष छिए गए भीरे उन्होंने ऐसी राजभानियां स्था-पित की कि जो विद्या स्थेर प्रति विख्यात हो गई। बोल, चेर कौर पांक्य की राजधानियां ईसा से ३०० वर्ष पूर्व अपना प्रताप जमा चुकी थीं और चोल की राजधानी कांची (कांजीवरम) पि-क्कल दिनों मे विद्या का मुख्य स्थान हो गई।

पश्चिम में सौराष्ट्र (जिसके अन्तर्गत गुजरात और महाराष्ट्र देश भी हैं) के लोगों ने भी हिन्दू सक्ष्यता स्वीकार की और समु-द्र में लंका संविज्ञाति प्राप्त की जो कि हिन्दू व्यापारियों के आने जाने का स्थान हुई।

इस समय का व्यवसाय और उत्साह उनके साहित्य भीर राष्ट्रीय विजय सं प्रगट होता है। ब्राह्मण और आरण्यकों की बहु-वाक्यमय शिक्षा और धर्मिक्षया मुत्रों में संक्षित की गई जिसमें कि यहों में प्रयोग करने के बिये पुस्तकें बन जांय। कुलाचार भीर सामाजिक व्यवहार के नियमों के भी सूत्र बनाए गए। सूत्र सम्प्र-दाय भारतवर्ष में भिक्षक फैल गए। उत्तर में भीर दक्षिण में प्रन्थों की संख्या बढ़ने लगी। इन धर्मप्रन्थों के अतिरिक्त शिचा शास्त्र, कृत्द, व्याकरण और कोशों का अध्यन होने लगा। याइक ने निरुक्त और पाणिनि ने इसी समय अपना व्याकरण लिखा। निश्चित नियमानुमार यहां की वेदी बनाने के कारण रेस्नागणित की उत्पत्ति हुई जो पहिंख पहिंख भारतवर्ष ही में जानी गई।

उपनिषदों की शिचा भी वृषा न गई। इन ग्रन्थों का अवलोकन बराबर होता रहा यहां तक कि किएल ने सांख्य-दर्शन का आविष्कार किया जो कि संसार के तत्व दर्शनों में गूढ़ युक्तियुक्त होने में सब से प्रथम है। इसके सिवाय और आचार्यों ने भी दूसरे द्र्शन रचे परन्तु सांख्य दर्शन ही को भारत के भविष्य काल पर सब से झार्थक प्रभाव डालना था। क्यों कि ईसा से ६०० वर्ष पहिले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उसने सांख्य की कली युक्ति में 'वसुधंव कुटुम्बकम' के बिचार जो इ दिए जिसके कारण उसका धर्म सारी मनुष्य जाति में से तिहाई लोगों में प्रचलित हो गया।

इस युग का समय निश्चित करने में कोई कठिनाई नहीं है।

सिकन्दर के समकाजीन चन्द्रगुप्त ने उत्तरीय भारत को ईमा से ३२० वर्ष पाहिले एक किया था। इस कारण हम तीसरे युग का काल इसा से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पाईले तक मानसकते हैं। सुबीते के लिये हम इसकी दार्शनिक अथवा युक्तिसिद्ध काल कहेंगे।

इस समय की राजनैतिक विद्या सम्बन्धी और धार्मिक घटनाओं को ७०० वर्ष लगे होंगे। जितना वड़ा कि हमने यह काल बतलाया है और जितनी बातें हम जानते हैं व इस काल को प्रमाणित करती हैं। गीतम बौद्धायन, वासिए और अपस्तम्ब के सूत्रों का जो समय डाक्टर बुइलर ने निश्चय किया है वह ऊपर दिए हुए ही समय में पड़ता है। डाक्टर धीबो सुन्व सुत्रों भर्थात् रेस्नागणित का काल ईसा से प्राताब्दी पहिंत्व बतलाते हैं। सांख्य दर्शन पर जिस्ते वालों ने कपिल के दर्शनों को ७०० वर्ष पहिंत्र का कहा है भीर गीतम दुद्ध जैसा कि हम कह चुके हैं ६०० वर्ष पहिंत्व हुए।

यह काल जो प्रायः निश्चित रूप से निर्णीत हुआ है पिछले अर्थात् पेतिहासिक काउए काल के समय को भी प्रमाणित करता है क्योंकि यदि करिल के दर्शन जो कि उपनिपदों के दूरस्थ और परिपक्ष परिणाम हैं. सानवीं शताब्दी में रखे गए नव उपनिपद तो इसके कई शताब्दी पहिले ही निर्माण किए गए होंगे। और इम उपनिपदों का काल, जिनसे कि पेतिहा मिक काव्य काल समाप्त होता है ईसा से १००० वर्ष पहिले बतलाने में सममवतः सत्य उद्देंगे।

# चौथा युग।

यह युग चन्द्रगुप्त के प्रभावशाली राज्य के समय से आरम्भ होता है। इसके पांत अशोक ने बीद्ध धर्म को भारतवर्ष का राज-कीय धर्म बनाया, पटने की महान संघ के सम्मुख बीद्धों के भर्म-प्रन्थों का निर्माय किया और अपनी परोपकारी आज्ञाओं को पत्थर के स्तम्मों और चट्टानों पर खुदवाकर प्रकाशित करवाया। उसने जीवाहिंसा का निषेध किया और अपने सारे राज्य में मनुष्यों भौर पशुमां की चिकित्सा का प्रबन्ध किया। उसने नगरवासियों और कुटुम्बियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया और बौद्ध उपदेशकों को पृथ्वी के झन्त तक जीने की आहा दी कि वे धनी और दरिद्री सब से मिळें और सत्य का उपदेश करें। उसके खेळों से प्रगट होता है कि उसने सीरिया देश के पण्टिमोकस, मिश्र देश के टोलमी, मैसीडन के पण्टीमोकस, सीरीन के मगस और प्रिरस के मलक्षेन्द्र से सिन्ध की और इन राजधानियों में बौद्ध धर्म का उपदेश करने के निर्मित्त उपदेशक मेज । झशोक ने कहा है कि इस देश और चिदेश में देशिय के भर्म के सिद्धान्तीं पर, जहां कहीं वह पहुंचता है, लोग चलते हैं। एक इंस्पाई लेखक कहना है "बौद्ध उपदेशकों ने सिरीया में अपना धर्मप्रचार, उत्तरी पेलेस्टाइन में ईसा की शिक्षा (जो उसमे बहुत कुछ पिलती जिलती है) के सुन जाने के दो शताब्दी पहिले किया। यह बड़ाही मत्य बचन है कि प्रत्येक महान पेतिहासिक परिवर्तन का एक झग्रसर होता है"।

वार्यवंश का राज्य वशों क के दादा चन्द्रगुप्त के समय से ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहिले झारम्भ हुआ। वशों क के पीछं वह चिर-काल तक न रहा। इसके पीछं दो राज्यवंश झर्षात् संग और काण्य ईमा से १८३ से २६ वर्ष पहिले तक हुए। इसके उपरान्त अन्ध्र खोगों ने, जिन्होंने कि दांचीए में एक प्रवल राज्य स्थापित किया था, मगध को जीता झीर ये साह चार शताब्दियों तक (ईमा से २६ वर्ष पिछे तक) उत्तरी भारतवर्ष के अधिपति बने रहे। ये लीध प्रायः बांक थे परन्तु ब्राह्मणों भीर धर्मात्मा हिन्दुओं को आदर करते थे। इस बौद्ध काल मे दोनों धर्म माथ ही साथ प्रचालित थे और उपद्रव नाम का भी नहीं हुमा। अन्ध्रों के पीछं बड़े बड़े गुप्तवंशी राजा हुए जो ५०० इस्वी तक भारतवर्ष में प्रधान थे और इसके पीछं उनके राज्य का नाथ हुआ। गुष्तवंशी प्रायः धर्म परायण हिन्दू थे परन्तु वे बांद्ध धर्म पर भी झनुगृह रखते थे और बौद्ध मेंदिरों धीर मठों में धन की सहायता करते थे।

इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में बिदेशी जोग बराबर चढ़ाई करते रहे। बैकडीरिया के यूनानी लोग तुरेनियन शत्रु दल से निकाले जाकर ईसा से दूसरी और पहिली शताब्दी पहिले भारत-वर्ष में आ घुसे। इन लोगों ने यहां राजधानियां स्थापित कीं, युनानी सक्यता और विद्या का प्रचार किया और ईसा के कितनी ही शताब्दी पीछे तक भारतवर्ष के भिन्न भिन्न पान्तों में इनकी भिन्न भिन्न दशारही। कहते हैं कि ये लोग उड़ीसा तक पहुंच गए थे। इनके पीछे युची जाति के तुरेनियन लोगों ने आक्रमण किया और उन्होंने काइमीर में एक सबल राज्य स्थापित किया। इसा की पहिली शताब्दी में काइमीर के यूची राजा कनिष्क का विस्तृत राज्य था जो कावुल. काशगर और यारकन्द्र से लेकर गजरात और आगर तक फेला हुआ था। वह बीद था और उसने काइमीर में उत्तरीय प्रान्त के बौद्धों की एक महासभा की। तब कम्बोजियन और काबुल की अन्य जातियां भारत में झाने लगीं और उनके पीछे कम से इन लोगों का टिड़ीदल पहुंचा जो ईसा की ५ वीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फैल गया। अशोक के पीछे कई ग्रताब्दी तक भारत को बिद्दी आक्रमणीं में चैन नहीं मिला परन्त ये आक्रमण करने चाल जब अन्त में यहां वस गए तो उन्होंने बीद्ध धर्म स्वीकार कर जिया और व भारत वा-सियों में सम्मिलित हो गए।

बौद्ध भर्म का भी कमशः सन् ईस्वी के पीछे की शताब्दियों में पेसा ही मस्त हुआ जैमा कि ऐतिहासिक काव्य काल में हिन्दु भों के गंगा की शही में बसने पर ऋग्वंद के हिन्दू भर्म का हुआ था। बौद्ध वैरागियों के बृहत और अशासनीय दल वन गए जिनके मठ के अधिकार में कई एकड़ भूमि होती थी और जिनका निवांह लोगों की आय से होता था। बौद्ध संस्कार और रीतियां बुद्ध की पूजा भीर मूर्तिपूजा के अधिक निकट पहुंचन लगीं और इनमें में बहुत भी रीतियां जो सर्वमाधारण को प्रिय थीं उस समय के हिन्दू भर्म में मिल गई और इस प्रकार से ईमा के ६०० वर्ष पीछे एक नवीन रूप का हिन्दू धर्म बन गया। इसके अनन्तर भारत के किसी किसी प्रान्त में कई शताब्दी तक जर्जरित रूप से हिन्दू धर्म चला भाया और अन्त में भारत के मुसल्मान विजयी लोगों ने उसे विच्छुल निर्मूल कर दिया।

हमको अशोक के समय से लेकर ईसा की पांचवी शताब्दी तक बीख लोगों की चट्टानों में खुदी हुई गुफाएं, चैत्य अर्थात् मन्दिर और विहार अथवा मठ सारे भारत में मिखते हैं परन्तु पीछे के समय के बौद्ध शिल्प का एक भी नमूना नहीं मिलता। मन्दिर निर्माण करने और हिन्दू शिल्प की प्रथा ईसा की छठीं रानाब्दी से लेकर मुसल्मानों के भारत विजय के बहुत पीछे तक रही।

बौद्ध साहित्य का जो भाग हमको आज कल मिलता है उसमें सब से बहुमूल्य वे धर्म शास्त्र हैं जिन्हें अशोक ने पटने की महा सभा में निश्चित करके सारे भारतवर्ष में भंज दिया था। ये धर्म-शास्त्र जो पाली भाषा में हैं और लड्डा (सिंघल द्वीप ) में सं-रक्षित हैं, प्राचीन बौद्ध धर्म के इतिहास की सब से अञ्जी सामित्री हैं। यह साहित्य नए रुप में नेपाल, सिब्बत चीन, जापान भौर सारे उत्तरीय बौद्ध प्रदेशों में मिला है।

हम कह चुके हैं कि बौंद्ध भर्म का हिन्दू धर्म पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। बौंद्ध धर्म ने वेदों की पिवत्रता में सन्देह किया था और आधुनिक अर्थान् पौराणिक हिन्दू धर्म यद्यपि नाम को वेदों का सम्मान करता है परन्तु वह इन प्राचीन ग्रन्थों से पृणेतया पृथक् भाव रखने और छुटकारा पाने का परिचय देना है। हिन्दू ज्योति-प, गणिन, धर्म शास्त्र और दार्शनिक विचार वेदों और वैदिक यक्षों से उत्पन्न दुए थे और भिन्न भिन्न वैदिक सम्प्रदायों से सम्बन्ध रखते थे पर बौंद्ध समय के पीके के हिन्दू, विक्रान और शास्त्र का अवलम्ब नहीं जेने और न किसी वैदिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखते हैं। पौराणिक हिन्दू धर्म वैदिक यक्षों का धर्म नहीं है वरञ्च उसमें मूर्त्ति और देवताओं की पूजा है जिसका कि वेदों में नाम भी नहीं है।

मनु के धर्म शास्त्र में बौद्ध युग के दिन्दू विचारों और रीतियों का वर्णन है। यह धर्म शास्त्र दार्शनिक काल के प्राचीन धर्म सुत्रों अधवा सामाजिक नियमों पर निर्धारित है परन्तु धर्म सुत्र भिन्न भिन्न वैदिक सम्प्रदायों के हैं। मनु संहिता किसी वैदिक सम्प्रदाय की नहीं हैं और उसके नियम भार्य मात्र के नियम हैं। इसके विप-रीत मनु वैदिक यहाँ को मानता है, मूर्त्ति पूजा को त्याज्य समभ-ता है और पौराणिक हिन्दू धर्म की त्रिमूर्त्ति (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) से अनिभन्न है। इस प्रकार मनु वैदिक हिन्दूधर्म से पौराणिक धर्म के परिवर्तन की दशा दिखळाता है।

उपरोक्त बातों से यह प्रगट हो जायगा कि हमारं चतुर्थे युग का समय ईसा से ३२० वर्ष पहिले से लंकर ५०० वर्ष पीछे तक नियत करने का क्या कारण है।

### पांचवां युग।

हिन्दू इतिहास का पांचवां अर्थात् अनितम युग हिन्दुओं के पुनरुत्थान का समय है जिसका विस्तार ५०० ईस्वी सं १००० ईस्वी तक है जब कि महमूद गजनवी ने पहिला आक्रमण किया था।

यह काल राजनीति और साहित्य में महान कार्यों से आरम्भ होता है। कई शताब्दी पूर्व में विदेशी आक्रमणों ने भारत को दुखी कर रक्खा था परन्तु अन्त में एक वड़ा श्रीतर्दिसक उत्पन्न इया। उज्जैन का विक्रमादित्य उत्तरी भारत का अधिपति था। डसने कोरर के घोर युद्ध में शक नाम के आक्रमण करनेवालों को हरा कर भगा दिया और हिन्दु स्वाधीनता को पुनः जीवित किया। हिन्दू करुपना, निर्माण-शक्ति और साहित्य का इसके प्रसाद से पुनरुत्थान हुआ और हिन्दुधर्म एक नए रूप में प्रगट हुआ। तीन शताब्दी का समय जो कि विक्रमादित्य के समय से आरम्भ होता है (५०० से ८०० ई०) पीछे के संस्कृत स्नाहित्य का महान युग कहा जा सकता है और पायः जितने बड़े बड़े प्रन्थ आज भारतवर्ष में सर्व-प्रिय हैं सब इसी समय के हैं। कालिदास ने अपने अद्वितीय नाटक और काव्य विक्रम की सभा ही में छिखे । अमरासह कांपकार इसी सभा के नबरत्नों में से था। और भारवी कालिवास का सम-काजीन या अथवा कुछ ही पीछे हुआ। विक्रमादियत्य के उत्तरा-धिकारी दूसरे शिकादित्य ने ६१० से ६५० ई० तक राज्य किया। यह रत्नावली का कर्ता समभा जाता है। दंडी जिसने दशकुमारचरित

रचा है, दूसरे शिलादित्य के समय इस था भीर कादम्बरी का का रचयिता बाग्राभट्ट इसकी सभा में रहता था। वासवदत्ता बनाने बाला सुबन्धु भी इसी समय हुआ और यह भी युक्तियुक्त है कि शातक के रचयिता भर्तृहरि ने इसी ग्रासन में भट्टीकाव्य बनाया।

दूसरी शताब्दी में यशोवर्मन ने ७०० ६० और ७५० ६० के बीख के समय में राज्य किया और विख्यात भवभूति ने अपने ओजस्वी नाटकों की रचना इनी काल में की । पर भवभूति प्राचीन आयोवर्त क कियों और विद्वानों की मंडली में अन्तिम था और प्राठवीं शताब्दी के अनन्तर भारतवर्ष में कोई भी अञ्जुत बुद्धि सम्पन्न बि-द्वान नहीं हुआ।

इसी काल में भारतवर्ष के वृहुत जातीय महाकान्य जो बहुत पूर्व रचे जा चुके थे, बढ़ाए और शुद्ध किए गए और इस प्रकार उन्होंने अपना अन्तिम स्वरूप धारण किया और उन कृहत् पुराणों की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पाराणिक युग रक्खा गया है, वर्तमान रूप में आरम्भ हुई।

इन तीन सर्ताब्दियों में भी आधुनिक हिन्दू विज्ञान शास्त्र में हमको प्रवल नाम मिलने हैं। आर्यभट्ट जिसने आधुनिक ज्योतिष शास्त्र की नींव डाली है, सन् ४७६ ई० में पैदा हुआ और उसने झ-पन प्रन्थ छट्टी सर्ताब्दी के आरम्भ में लिखे। उसका उत्तराधिकारी बराहमिहर विक्रम की सभा के नवरत्नों में था। ब्रह्मगुष्त का जन्म ५६८ ई० में हुआ झौर इसालिये वह उपन्यास लेखक बाणभट्ट का समकाखीन था। छठी शताब्दी के लगभग झौर भी विक्यात ज्यो-तियी हुए हैं।

इन तीन शताब्दियों ( ५०० से ५०० ई० तक ) के पीछे की दो शताब्दियां घोर अन्धकार की हुई । उत्तरी भारत का इतिहास ५०० से १००० ई० तक निरा कोरा है। उसमें न तो कोई राज्यवंश पराक्षमधील हुआ, न किसी विद्वान अथवा वैज्ञानिक ने क्याति पाई और न उत्तरी भारत में कोई बड़ा कारीगरी अथवा शिल्प का काम निर्माण किया गया । इन दोनों निःसत्व शताब्दियों के विषय में इतिहास मौन्य है।

पर उस समय जो कुछ होरहा था उसके चिन्ह इमें कुछ मिलते

हैं। इन्हीं दोनों अन्धकारमय ग्रतान्त्रियों में प्राचीन राज्यवंशों का पतन और प्राचीन राजधानियों का नाग हुआ। वे योरप के dark ages के समान हैं कि जिसमें रोमन राज्य की चृति हुई और जो प्यूडल प्रगाली के उठतेही दूर होगया। भारतवर्ष में भी अन्धकार के समय में प्राचीन राज्यवशों और जातियों का प्रभाव धीरे धीरे नाग होगया और फिर जब प्रकाश होता है तो हम देखते हैं कि हिंदू प्यूडल वेरन (Feudal barons) की एक नवीन जाति (अर्थात वर्तमान राजपूत लोग) भारत में अधिपति होजाती है।

इस प्राचीन राज्य के विध्वंस और नवीन अधिकार के प्रयत्न के समय में सब से तरुण और सब से प्रवल जाति आगे बढ़ गई। लगभग १००० ई० तक हम राजपूत राज्यवर्शों को उत्तरी भारत में सर्वत्र राज्य करते पाते हैं। वे उज्जैनी और कन्नीज में विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारियों के राज्य के अधिकारी हुए। उन्होंने गुजरात और पश्चिमी भारत के प्रवल बल्लमी राजाओं का राज्य छीन लिया, बंगाल और दिच्चण में अपना राज्य जमाया और सुबुक्त-गीन और महमूद को पंजाब में आग बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया।

राजप्त लोगों की उत्पत्ति के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रगट किए गए हैं। विल्सन और अन्यान्य विद्वानों का मत है कि ये लोग सीदियन आफ्रमण करने वालों के वंश में हैं कि जो कई शताब्दियों तक निरन्तर भारतवर्ष में माते रहे, जिन्हे विक्रमादिख ने एक वेर पीछे हटा दिया था परन्तु जो अन्य आफ्रमण करने वालों की नाई पश्चिमी भारत के महस्थलों में बस गए और जहां जहां उनसे हो सका, विजय करते और शासन करते रहे। चाहे जो कुछ हो राजपूत लोग निस्मन्देह हिन्दू सभ्यता के नए मानने वाले हुए क्योंकि प्राचीन प्रन्थों में उनका कहीं नाम भी नहीं है। समस्त नवीन परिवर्तित लोगों की नाई उन्होंने हिन्दू यमें को असाधारण उत्साह से मङ्गीकार किया। वे सूर्य और चन्द्रवंशी सृत्री कहे जाने पर गौरान्वित होते। जहां जहां वे विजय पाते हिन्दू मन्दिर स्थापित करने। पुरोहितों का घोर रूप का अधिकार और वर्तमान हिन्दू धर्म के अत्यन्त हानिकारक बन्धन इसी समय से आरम्भ हुए

भौर मुसल्मानी शासन में सात शताब्दियों के जातीय निचत्साह से वे चिरस्थायी हो गए।

योरप और भारतवर्ष के इतिहास में प्राचीन काल की समाप्ति की घटनाओं में समानता देखकर भाश्चर्य होता है। जिस प्रकार विक्रमादिख ने शक जाति को निकाल भगाया उसी प्रकार अन्तिम रोमन राज्याधिकारियों और उनकी सेना ने उन असभ्य जातियों को जो बड़े उत्साह से विजय प्राप्त करने के हेनू आगे बढ़ रही थीं, पीके हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्दू और रोमन लोग विजय पाते रहे परन्तु अन्त में आक्रमणों मीर विजय की लहरों ने भारतवर्ष और इटली के शासन की गुस्त कर जिया और प्राचीन राज्यासनों और प्रणालियों का अधिपतन हुआ । इस घटना के शताब्दियों पीछे का पश्चिमी योरप और उत्तरी सारतवर्ष का कोई इतिहास नहीं है और यदि है भी तो उन्हीं घार संगामों और अत्या-चारों का कि जब से प्राचीन युग का अन्त और वर्तमान काख का उदय होता है। अन्त में जब अन्यकार निवृत्त होता है तो योरप भीर भारत दोनों में प्युडल राज्य स्थापित होते हैं और योरप के नए राज्यवंश ईसाई भूमें गृहण कर उस समय के पूरोहितों के पत्त में उसी उत्साह भीर अनुराग से प्रयत्न करने लगे कि जैसे नवीन पार्रवार्तित राजपूत खोगों ने ब्राह्मगों और नवीन प्रणाली के हिन्दधर्म के हेत् किया।

परन्तु इस समानता की समाप्ति यहीं नहीं होजाती। भारत के नवीन अधिकारयों को मुसलमानों के आक्रमणों की खहरों के वि- कक्क उननाही प्रचण्ड संग्राम करना पड़ा जैसा कि योरप के नवीन सम्राटों को फ्रान्स, स्पेन और सीरिया में। सिंहहृह्य रिचर्ड भीर दिल्लीश्वर पृथुराय एकहीं समय में उसी बढ़ती हुई जाति से लड़ रहे थे। योरप में राज्याधिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता को रक्षित रक्खा और अन्त में मुसलमानों को स्पेन से भी निकाल दिया। भारत में हिन्दू राज्याधिकारियों ने विरोध तो किया परन्तु वह निष्फल हुआ। शहाबुद्दीन गोरी ने दिली, अजमेर, कन्नीज और बना-रस के राजपूत राज्यवंशों को सन् ११६३ और ११६४ में नाश कर दिया और राजपूतों के बड़े बढ़े योधा भी अपने मकस्थल के दुर्गी

में माग गए कि जहां अब लों वे अङ्गरेज़ो गवर्मेण्ट की इयालुता के कारण एक प्रकार की स्वतंत्रता भोग रहे हैं।

हमने पौराणिक युग का काल सन् ५०० से १००० तक रक्खा है परन्तु उपरोक्त बातों से विादत होजायगा कि पौराणिक युग सन् ८०० में समाप्त होगया है। प्राचीन भारत का इतिहास इसी काल में समाप्त होता है और उसके पीछे दो शताब्दियां अन्धकार मय हैं।

#### समय।

मारतवर्ष में दो संवत्सर प्रचलित हैं। विक्रम संवत ईसा से ५६ वर्ष पूर्व से आरम्भ होता है और शकाब्द ७८ इस्वी से। वि-द्वानों को इस बात के निश्चय करने में बड़ी कठिनाई हुई है कि ये होनों संवत्सर कित विख्यात घटनाओं के स्मरणार्थ स्थापित हुए थे और जो सिद्धान्त कि वे अब तक निश्चय कर सके हैं वे वादवि-वाद की सीमा के परे नहीं हैं।

यह अब निश्चय हुआ है कि शकाब्द शाक्य राजा कनिष्क का खलाया हुआ है जिसने ईसा से एक शनाब्दी पीछे काश्मीर और पश्चिमी भारत को विजय करके आस पास के देशों में बौद्धधर्म का प्रचार किया । शकाब्द आरम्भ में बौद्धों का संवत्सर था । जब भारतवर्ष में बौद्ध धर्म्म था तो इसका प्रयोग होने लगा और बौद्धों के देश में अर्थात तिब्बत ब्रह्मा लंका और जावा में सर्वत्र इसका प्रचार था। इटी शताब्दी में हिन्दुओं के पुनरुखान के पीछे उन्होंने इसका प्रयोग करना आरम्भ किया और वे यह कहने लगे कि इस शकाब्द का आरम्भ बौद्ध शक राजा के समय से नहीं है घरश्च उस समय से है जब एक हिन्दू राजा ने शक लोगों पर विजय प्राप्त की थी । परन्तु प्राचीन लेखकों ने जहां कहीं शक संवत् का वर्णन किया है तो इसे शक राजाओं का ही शकाब्द बतलाया है \* और

<sup>\*</sup> ७० वर्ष हुए विद्वान कोलबूक ने लिखा था कि बराहमिहिर ने जो ईसा की छठी शताब्दी में हुआ, शक संवत् को "शकभूप-काल" अथवा "शकेन्द्रकाल" अर्थात् शक राजाओं का संवतसर लिखा

झाज की घड़ी तक हमारे पत्रों में यह शकाब्द ही लिखा जाता है अथवा पूर्ण कप में इसे यों जिखते हैं "शकनरपंतर अतीताब्द" जिससे श्रामिश्राय यह है कि शक राजाओं की संवत्सर, और न कि हिन्दू राजा का शकों को नाश करने का समय।

विक्रम संवत् का निश्चय करना इमसे भी कठिन है। साधारगातः इसका झारम्भ विक्रमादित्य के किसी बड़े विजय के काल से सम-झते हैं परन्तु इतिहास में ईमा मे ५६ वर्ष पहिले किसी विक्रमा-वित्य का वर्णन नहीं भाया है और अब निश्चय हाग्या है कि कालि-हास का गुणग्राहक विक्रमादित्य ईसा से छ सी वर्ष पिक्के हुआ था।

इससे अधिक आश्चर्य की बात यह है कि संवत का प्रयोग अभी थोड़ ही काल से हाने लगा है। सन् इस्वी के तुरन्त पीछे इसके प्रयोग किए जाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। भारत-वर्ष में बौद्धों के काल के अथवा निञ्चत, ब्रह्मा, लका, जावा आदि दूसरे बौद्ध देशों के शिला लेखें। पर यह संवत नहीं मिलता।

संबन्सर जो सन् ईस्बी सं ५६ वर्ष पहिले प्रचलित हुआ एति-हामिक अन्धकार से आच्छादित है। यह किसी ऐसे राजा का चलाया हुआ जान पड़ता है कि जिसका इतिहास में कहीं वर्णन भी नहीं है और जिस काल से इसका आरम्भ समझा जाता है इसके बहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुआ।

कराचित संवत्सर की उत्पत्ति का ठीक ठीक निर्णय मिस्टर फ्लीट ने अपनी रची हुई गुप्त राजाओं के शिलालेखों के विषय की पुस्तक में किया है। ऐसा जान पड़ता है कि यह संवत्सर आरम्भ में मालवा जाति का एक अप्रसिद्ध संवत था जो पीछे से विक्रमादित्य के नाम के साथ संयुक्त किया गया कि जिसने सन

है। उसके टीकाकारों ने इसका अर्थ उस संवत्नर से किया है कि जब विक्रमादित्य ने श्वक लोगों को हराया। फिर ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी नें जो ईसा की सातर्थी शताब्दी में हुआ इसको 'शक नृपान्ते' अर्थात् शक राजा के पीछे का लिखा है। उसके टीकाकारों ने भी उसका यह अर्थ किया ''विक्रमादित्य के पीछे का कि जिसने असम्य शक जाति का दमन किया। " (कोलबूक कृत 'संस्कृत की बीजगणित इसादि' देखों)

ईस्बीं,से ६०० वर्ष पीछे मालवा जाति को भारतवर्ष की प्रधान जाति बनाया ।

अब हम सुगमता के हेतु भिन्न भिन्न कालों की एक सुची देते हैं परन्तु इतना कह देना आवश्यक है कि इन तारीखों को केवल यथाधता के संन्निकट पहुंचती हुई समझना चाहिए और पहिले दी हुई तिथियों में यदि भेद् है तो २ या ३ ही सौ वर्ष का होगा।

### १ वैदिक काल।

ईसा से २००० वर्ष पहिले से १४०० वर्ष पहिले तक । भार्यों का सिन्ध की घाटी में अधिनिवास, ऋग्वेद के सूकों का निर्माण-ईसा से २००० वर्ष पहिले से १४०० वर्ष पहिले तक।

#### २ ऐतिहासिक काव्य काल।

ईसा से १४०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक ।

गंगा की घाटी में आर्थों का अधिनिवास—ईसा से १४०० वर्ष पहिले में १००० वर्ष पहिले तक।

चन्द्रराशिचक्र का स्थिर किया जाना, ज्यौतिविक वेब, वेदों का सम्पादन—ईसा से १४०० वर्ष पाहले से १२०० वर्ष पहिलेतक।

कुरु और पाञ्चालों की उन्तिति का समय—ईसा से १४०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक।

कुरु-पाञ्चालों का युद्ध—ईसा से १२५० वर्ष पहिले । कोराल, कारी और विदेह लोगों का उन्तति काल—ईसा से १२०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक।

ब्राह्मणों और भारण्यकों का निर्माण काल—ईसा से १३०० वर्ष पहिले से ११०० वर्ष पहिले तक।

उपनिषदों का निर्माण काल-ईसा से ११०० वर्ष पहिले से १००० वर्ष पहिले तक।

### ३ दार्शनिक काल।

ईसा से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक । भार्यों का भारत विजय—ईसा से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक। यास्क—ईमा के पहिले नौवीं शताब्दी में।
पाणिनि—ईसा के पहिले आठवीं शताब्दी में।
सूत्रकार—ईसा से ८०० वर्ष पहिले से ४०० वर्ष पहिले तक।
सुल्व सूत्र (रेखागणित)—ईसा के पिहले आठवीं शताब्दी मे।
अन्य दार्शनिक—ईसा के ६०० वर्ष पहिले से ईस्वी सन् तक।
गौनम बुद्ध—ईसा से ५५७ वर्ष पहिले से ४८५ वर्ष पहिले तक।
बिम्बिसार, मगध का राजा—ईसा से ५३७ वर्ष पहिले से ४८५

वर्ष पहिले तक । अजातहात्रु—ईमा में ४८५ वर्ष पहिले से ४५३ वर्ष पहिले तक । प्रथम बाँद संघ—ईसा से ४७३ वर्ष पहिले ।

हितीय बौद्ध संघ—ईसा से ३७७ वर्ष पहिले। नी नन्द, मगभ के राजा—ईसा से ३७० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक।

#### ४ बौद्ध काल।

ईसा से ३२० वर्ष पहिले से ५०० इस्वी तक ।

चन्द्रगुप्त, मगध का राजा—ईसा से ३२० वर्ष पहिले से २९० वर्ष पहिले तक।

बिन्दुसार—ईसा से २९० वर्ष पहिले से २६० वर्ष पहिले तक।
आगोक—ईसा से २६० वर्ष पहिले से २२२ वर्ष पहिले तक।
तृतीय बौद्ध संघ—ईसा से २४२ वर्ष पहिले।
मगश्र में मीर्य वंश का अन्त—ईसा से १८३ वर्ष पहिले
मगश्र में सुंग वंश—ईसा से १८३ वर्ष पहिले से ७१ वर्ष पहिले

तक । जे सम्बद्ध केंग्र-केंग्र केंग्रेश्व कर्न महिले से

मगध में काण्य वंग्र—र्सा से ७१ वर्ष पहिले से २६ वर्ष पहिले तक।

मगध में अन्ध्र वंश-ईसा से|२६ वर्ष पहिले से सन् ४३० ईस्बी तक।

गुप्त वंशी राजा—सन् ३०० से ५०० इस्त्री तक । क्क्टेरिया के ग्रीक लोगों का भारत पर आक्रमण्य—ईसा के पहिले दूसरी भौर पहिली शताब्दियों में। यू-ची जाति का भारत पर आक्रमण्—ईसा की पहिली शता-ब्दी में।

काइमीर के यू-त्री राजा कनिष्क न शक संबद् च काया— उन् ७८ ईस्वी में।

सौराष्ट्रदेश में शाह वंशी राजाओं का राज—सन् १५० से ३०० इस्वी तक।

कम्बोजी कोर्गो का भारत पर आक्रमण्—ईसा की तीसरी और चौथी दाताब्दियों में।

हुन छोगों का भारत पर आक्रमण-ईसा की पाचवीं शताब्दि में।

### ५ पौराणिक काल।

सन् ५०० ईस्त्री से १००० ईस्त्री तक ।

उज्जैन मोर उत्तरी भारत का राजा विक्रमादित्य—सन् ५०० सं ५५० ईस्वी तक।

कालिदास, अमरसिंह, वररुचि आदि—सन् ५०० से ५५० ईस्वी तक!

भारवी-खगभग ५५० ईस्वी में ६०० ईस्वी तक।

आधुर्तिक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र का संस्थापक आर्थेभट्ट—सन्
४७६ से ५३० ईस्वी तक।

बराइमिहिर-सन् ५०० से ६६० ईस्वी तक।

ब्रह्मगुप्त-सन् ५६८ से ६४० तक।

द्वितीय शिक्षादित्य, उत्तरी भारत का सम्राट—सन् ६१० से ६५० ईस्वी तक।

वण्डी-सन् ५७० से ६२० तक।

वाणमङ और सुबन्धु, भर्तृहरि और मङ्कितावय—सन् ६१० से ६५० ईम्बी तक।

भवभूति—सन् ७०० से ७५० ईस्वी तक।

राह्यराचार्य-७८८ से ८५० ईस्वी तक।

उत्तरी भारत का अन्धकारमय समय-स्तत् ८०० सं १००० इस्वी तक ।

# प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास।

# पहिला भाग।

#### काण्ड ?

र्वेदिक काल, इस्वी से २००० वर्ष पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक।

#### अध्याय १

# त्रार्य लोग श्रीर उनका साहित्य।

### आर्य लोगों के रहने की पहिली जगह \* के बारे में विद्वान लोगों

\* आज कल की खोज से मालूम हुआ है कि जो जातियां आर्थ भा-पाएं बेलिती हैं ये सब एकही जाति से नहीं पैदा हुई हैं और न वे कभी एकही जाति की थीं | लेकिन साथही इसके यह भी माना जाता है कि इन सब जातियों के पूर्व पुरुषों ने किसी एकही मंडार से अपनी अपनी भाषाओं की पाया होगा | वे सब किसी एकही बड़ी जाति के अधीन रही होंगी जिसने अपनी भाषा का प्रभाव उन सभी पर डाला अथवा वे सब एक ही देश में रही होंगी । जब हम ''आर्थ लोगों की सब से पहिली रहने की जगह' लिखें तो उससे वही देश समझना चाहिए जहां ये लोग एक साथ रहते थे और जब हम 'आर्थ लोगों' का वर्णन करें तो हमारा मतलब उन्हीं जातियों से होगा जो आर्थ भाषाएं बोलती हैं । का बड़ा मतभेद है। अपने देश को प्यार करने वाले और उत्साही हिन्दू विद्वान यह कभी नहीं मानते कि झार्य लोगों की पहिली रहने की जगह आयांवर्त के बाहर रही हो झीर इसी तरह अपने देश से प्रीति रखनेवाले योरप के विद्वान लोग आयों की पुरानी रहने की जगह बाल्टिक सागर के किनारे घतलाते हैं। अस्तु जो कुछ हो हमारा काम इस झगड़े में पड़ने का नहीं है। हम यहां सिर्फ पक्ष-पात रहित लोगों का विचार लिख देते हैं कि आयों की पहिली रहने की जगह एशिया के बीच में कहीं पर थी।

जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध की गई है उन्हें प्रोफेसर मेक्समूलर ने अपनी एक पुस्तक में दिया है जिसे छंप अभी थोड़ेही दिन हुए हैं। हम नीचे झपने पाठकों के लिये उसका झुउवाद कर देते हैं।

- "(१) भाषा के दो मोत हैं एक का तो प्रवाह दिल्ण-पूर्य की ओर आर्थावर्त को है और दूसरे का उत्तर-पश्चिम की ओर यूरप को। वह जगह जहां ये दोनों मोत एक दूसरे से मिलते हैं, पश्चियाही जान पड़ती है।
- "(२) सक्ष्यता के सब से पुराने स्थान पश्चियाही में थे और सब आर्य भाषाओं का सब से पहिला रूप (आधांत पुरानी आर्य जातियां जो भाषा बोलती थीं उससे बहुत मिलती हुई भाषा) पुराने आर्यावर्त की वैदिक संस्कृत ही है।
- "(३) पीछे के समय में मध्य एशिया से यूरप में कई दूसरी जातियां जाकर उपद्रव करने और अपना अधिकार जमाने लगीं जैसे इस्वी की चौथी शताब्दी में हुन जाति और तेरहवीं शताब्दी में मंगोल जाति।
- "(४) याँद आर्य लोग यूरप से और विशेष कर स्केंडिनेविया से पशिया में आए होते तो उनकी मामूली बेलिचाल की भाषा में समृद्र की चीजों के भी नाम पाप जाते।" पर ऐसा नहीं है। यथि उसमें विशेष प्रकार के जानवरों और चिड़ियों के नाम पाप जाते हैं पर उसमें विशेष प्रकार की मक्कलियों के या मछली माश्र के लिये कोई नाम नहीं मिस्रता और न समुद्र ही के लिये कोई एक साभारण नाम मिस्रता है।

संसार में भिन्न भिन्न आयं जातियों के मामूली बोजचाल में जो शब्द पाप जाते हैं उन्हीं के निर्बल और सूक्ष्म कि से बहुत से विद्वानों ने आयं लोगों की पुरानी सक्ष्यत का उस समय का कुछ न कुछ कि दिन हाल लिखा है जब कि वे लोग एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। पिक्टेट साहब ने सन् १८५६-६३ में पेरिस में दो बड़े बड़े भागों में जो पुस्तक छपवाई थी, वह उसके पहिले की छपी हुई इस विषय की और पुस्तकों से बहुत अच्छी हुई। इसके पीछे सन् १८६८ में डाक्टर हिन की चनाई पुस्तकों और सन् १८७० में डाक्टर हेन की पुस्तक छपी। यहां पर हमारा मतलब एसे वृत्तान्तों को लिखने का नहीं है। हम पुरान आयं लोगों के बारे में सिर्फ वेही बातें लिखंग जिनमें कीई मतभेद नहीं है।

पुराने आर्य लोगों के घर का काम काज बहुत कुछ वैसाही था जैमा कि आज कल आर्य जातियों में है। इतिहास जानने वाले लोग आर्यों के इतिहास में पुरुष और स्त्री में बिना विवेक के सम्बन्ध होजाने का. या स्त्रियों को अपनी मा के वंश में गिने जाने का या स्त्रियों के वारिस होने का, कोई चिन्ह नहीं पाते। वरन इस के विपरीत बाप कुटुम्ब का पालने और रक्षा करनेवाला होता था, मा लड़कों को खिलाती और उनकी खबर लेती थी, बेटी दूध दुहती थी, और ब्याह का सम्बन्ध माना जाता था। कदाचित पुराने आर्य लोग सक्ष्यता की इतनी ऊंची हालत पर पहुंच गए थे कि जिसमें स्त्री और पुरुष में बिना विवेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता। जाति की जगह पर उस समय कुटुम्ब होता था और बाप कुटुम्ब, का मुखिन्या माना जाता था।

बहुत सं काम के जानवर पालतू कर लिए गए थे और लोगों के काम में लाए जाते थे। गाय, बैल, सांड, बकरी, भेंड़, सूअर, कुत्तं और घोड़े, ये सब पालतू कर लिए गए थे। जङ्गली रीछ, भेड़िए, खरगोश और डगवने मर्प, ये सब उस समय मालूम हो खुके थे। इसी तरह चिड़ियों में गाजहम, बत्तक, कोयल, कौवा, लावा, सारम, और उल्ल भी पुराने आर्य लोगों को मालूम थे।

हर एक तरह के उद्यम तब तक भी शुरू की दशा में थे, लंकि-न शिख्य विद्या क, आरम्भ हो गया था। मार्थ लोग धर, गांब, नगर भीर सड़कें बनाते थे और जल से आने जाने और ज्यापार करने के लिये का भी बनाते थे। वे लोग सूत कातना, कपड़े बुन-ना और उनकी तह लगाना भी जानते थे और रांपं, चमड़े और ऊन के कपड़े बनाते थे। बढ़ई के काम ने जहर उस समय वड़ी उन्नति की होगी। आर्य लोग रंगना भी जानते थे।

कदाचित यह कहते की आवश्यकता नहीं है कि पहिले के मार्य लोग खेती करते थे मौर इसी काम करने के कारण उनका नाम (आर्य=किसान) पड़ा। सब आर्य जातियों की मामूली बोल चाल के बहुत में किसानी शब्दों से, जैसे, हल, गाईा, छकड़ा, पहिया, धुरा, जुआ, आदि से यह जान पड़ता है कि वे एक ही शब्द मंडार से निकले हैं। वे अनाज को कूट पीस कर उसे कई मरह से पकांत थे और हरएक कुटुम्बी मेंड और गायों के झुंड रखता था जिससे दूध और मांस मिलता था। यद्यपि उस समय खेती की जाती थी पर इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि बहुतरे कुलपति जानवरों के लिये नई नई चरने की जगहों की खोज में अपने साथियों और जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह धूमा करते थे और पहिले के बहुत से आर्य लोग इसी तरह से धूम धूम कर रहते थे। इस बात का कुछ पता ऋग्वेद में भी मिलता है, जैसा कि हम आगे खल कर दिखलावेंग।

उस समय युद्ध की भी कमी नहीं थी। हड्डी, लकड़ी, पत्थर, और धातु के हथियार बनाए जाते थे। एसा जान पड़ताहै कि तीर, धनुष, तलवार और भाला युद्ध के हथियार थे।

पहिले के आर्य लोगों को सोने और चांदी का प्रयोग जरूर मालूम था जिससे जान पड़ता है कि उन लोगों में सक्ष्यता कुछ बढ़ी हुई थी। पहिले की जातियों के सादेपन से वे सोने को "पीला" (हिरण्य) और चांदी को "सफ़र्र " (रजत) कहते थे बे लोग एक तीसरी धातु (अयस) को भी जानते थे लेकिन यह धातु लोहा थी या कोई दूसरी चीज इसमें सन्देह हैं।

कदाचित इसका अनुप्रान करना सम्भव नहीं है कि उस पुराने ज़माने में राज की प्रणाली किस तरह की थी। इससे सन्देह नहीं कि जातियों के सरदार और मनुष्यों के मुखिया छोग अधिकार पाते थे और सीधी सादी प्रजा उन्हें लड़ाई और अमन सैन में अपना बचाने बाला या पालने वाला (पित, विस्पित, राजा) कहती और मानती थी। सक्ष्य लोगों के मामूली विचारों से उचित या अनुचित में फरक समझा जाता था। उस समय की जो रीति थी और जे वातें जाति की मलाई की समझी जाती थीं वेही उस समय कानून की तरह मानी जाती थीं।

जो वात सुन्दर और अचम्मे की थि। उन्होंको आर्य लोगों ने अपने पुरान धर्म की जड़ माना। आम्मान या चमकीला आस्मान अचम्मे और पूजा की एक पुरानी चीज थी। सूर्य, उपा, अग्नि, पृथ्वी, आंधी, बादल और विजली इन सब की पूजा की जाती थी। पर धर्म फिर भी सीधा और पुराना था। देवताओं और उनके बारे की गढ़ी हुई कथाएं अब तक नहीं वहीं थीं और न बहुत से विधानों की रीतें हीं बनाई गई थीं। आर्य जातिकों के चीर पुरखा लोग सृष्टि की सुन्दर और सचम्मे की बातों को पुरुषोचित सन्कार की हिए से देखते थे और ऐसी बातों को ईश्वर से ब्याप समभते थे और धन्यवाद और उत्साह के साथ उसकी स्तुति और प्रार्थना करते थे।

समय समय पर आर्य लोगों के साहसी दल मोजन. चरागाह, राज्य या लृट की खोज में अपनी पुरानी रहने की जगह छोड़
देते थे। जिस कम से जुई। जुई। जातियों ने अपने रहने की जगह
छोड़ी है वह मालूम नहीं हैं और न कमी मालूम हो सकेगा। शोफेसर मेक्समूलर का यह विचार है कि पहिले पहिल आर्य जातियों
के दो हिस्स हुए, एक नो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी और दूसरा
दक्षिण-पूर्वी या परिधाई। ये दोनों हिस्से एक वेर अलग होकर
फिर कभी नहां मिले। उत्तर-पश्चिम की शाखा यूरप की ओर गई
भौर पांच जुदी जुदी जातियां उसके पांच जुदे जुदे हिस्सों में
जाकर वसीं. जिसका समय मालूम नहीं किया जा सकता। केल्ट
लाग यूरप के बहुत ही पश्चिम में यानी फान्स, आयरबेंड. ब्रेट
ब्रिटन झीर बेलाजयम में जाकर या सम्भव है कि दूसरी जातियों
से आगे भगाए जाकर बसे। बखवान ट्यूटन लोग यूरप के उत्तर
और वीच के हिस्सों में बसे जहां से कि रोम के अवःपतन के

पीके व लोग सारे योरप को जीत लेने के लिये निकले। स्लाव लोग यूरए के पूरव में यानी एशिया मादि में बसे और इटेलिक और प्रीक जातियां योरप के दिक्खन में बसीं।

पशियाई शाखा दक्षिजन की ओर गई और मेक्समूजर का विचार है कि तब तक आपस में मिले हुए हिन्दू-इरानी लोग पंजाब की इंडस नदी तक आप। यहां इंडस झीर उसकी सहायक नदियों के आस पास दक्खिन-पूबी झार्य लोग एक पुरानी भाषा बोलते थे जो कि संस्कृत या ज़िन्द के भी पहिले की है। इसके पहिले धर्म के फगड़ों ने उन्हें अलग कर दिया। देवों के पूजने वाले अर्थात् हिन्दू लोग पंजाब में रहे और झसुरों की पूजा करने वाले अर्थात् ईरानी लोग फारस को गए।

इन्हीं देवों के पूजन वालं हिन्दू आयों ने वे सूक्त बनाए हैं जिन्हें ऋग्वेद कहते हैं। हम यहां पर इस पुराने ग्रन्थ के बारे में दो चार वातें कहेंगे। शायद किसी जाति के साहित्य में ऐसा मनोहर या शिक्षा देने वाला और ऐसा अपूर्व दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं है। इस पुराने ग्रन्थ का बहुतही पुराना होना, इसमें आये लोगों की सब से पहिले का सभ्यता का जो चित्र खींचा है और इससे सब आये जातियों के धर्म और गढ़ी हुई कथाओं के वारे में जो बातें मालूम होती हैं, इन सब बातों के कारणों से ऋग्वेद बहुत ही मनोरंजक है।

लेकिन यह ब्रन्थ इससे भी ज्यादे काम का है और इससे और भी अधिक गृढ़ बातें मालूम होती हैं। इस ब्रन्थ से मनुष्य जाति के दा-शिनक इतिहास जानने वालों को मालूम होता है कि धर्म सम्बन्धी विक्ष्यास और विचार किस तरह पर पैदा हुए। इस से मालूम होता है कि मनुष्य का मन पहिले उन चीजों की पूजा किस तरह से करने लगता है जो कि सृष्टि में उत्तम और श्रेष्ठ हीं और जो यलवान और सचम्मे की हों। कम सुली जातियों में धर्म रोगों और युगाइयों के डर से पैदा होता था.क्योंकि इनके चित्त पर उसका सब म ज्यादा असर पड़ता है। पर आर्य लोगों में सृष्टि के सब से ज्यादा मनोहर और सुन्दर हर्यों ने, जैसे साफ आसमान, खिला हुआ सबरा, उनने हुए सूर्य और दहकती हुई आग ने, सब से ज्यादा असर पेदा किया और उन लोगों ने कृतक्षता सं इन की प्रश्नंसा और पूजा के गीत बनाए। यही म्हम्बेद संहिता है। झायों के धर्म का सब से पहिला कप जो हमलोगों को मालूम है यही है।

पर ऋग्वेद से इसमें भी ज्यादा वार्ते मालूम होती हैं। उससे जाना जाता है कि मन स्मृष्टि से हटकर फिर सृष्टि के देवता की झोर कैसे जाता है। ऋग्वदे के ऋषी जांग सृष्टि के दृइयों का पूजन करके सदा मन्तृष्ट नहीं हुए। व कभी कभी इससे भी ऊंचे और गूढ़ विचारों की झोर गए झीर यह विचारने जो कि ये सव चीजें (सूर्य आकाश, आंधी और विजली) सिर्फ उसी एक के काम हैं जो कि अगम और अगोचर है।

जब कि ऋग्वेद मनुष्य जाति के इतिहास जानने वालों के इतने काम का है तो वह आये जाति के दितहास जानने वालों के लिये तो जरूर ही इसे भी ज्यादा काम का है। वह आयों का सब से पु-राना ग्रन्य है और उममें आयों की सब से पुरानी सक्ष्यता का हाल मिलता है। साथही इस के जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं संसार भर की आये जातियों के धम और गई। हुई कथाओं की जो बातें समझ में नहीं आतीं वे इस ग्रन्थ से मालूम होजाती है। यहां पर इस बात का उदाहरण दंकर सावित करना हमारे काम के बाहर बात होगी, लेकिन कुछ बातें इतनी अच्छी तरह से लोगों की मा-ल्म है कि हमारे विचारों को सावित करने के लिये उन बातों के इशारा कर देने की जरूरत होगी।

जिउस वा जुपिटर वहीं है जो कि वेद का 'द्यु'या साकारा। डेफने और एथिना शायद वेद के 'दहना' और 'अहना' अर्थात् प्रभात हैं। युरेनस वरुण या आकाश है और प्रोमेथिअस शायद वद का 'प्रमन्य' अर्थात् वह सीग्न है जो रगड़ से पैदा होती है।

हिन्दुओं के लिये ऋग्येद और भी ज्यादा काम का प्रन्य है। हिन्दू धर्म में आगे चल कर जों, जो बातें गड़ी गई वे सब उससे मालूम हो जाती हैं और पुराणों का उलक्षन भी उससे साफ हो जाता है। उससे हिन्दू हृदय की सबसे पहिखी दशा का शतिहास मालूम होता है। हिन्दुओं को इस पुराने और अनमोल प्रन्थ से मालूम होता है कि परम पालक विष्णु और उनके तीन पद से जिन्हों ने सब सृष्टि को छेंक लिया है मतलब है उदय होते हुए, शिर्धिबन्दु पर, और अस्त होते हुए सूर्य से। परम नाशक मयानक देवता रुद्र से पहिले पहिल बिजली या उस बादल से मतलब था जिससे बिजली पैदा होती है और सृष्टि रचने वाले ब्रह्मा से असिल में स्तुति या स्तुति के देवता से मतलब है।

अप्रग्वेद में १०२८ सूक हैं जिनमें दस हजार से ज्यादा रिचाएं हैं। बहुत करके ये सूक सरल हैं और इनसे उन देवताओं में बालकों की नाई सरल विश्वास झलकता है जिन्हें बलि दिया जाता था, सोम रस चढ़ाया जाता था और जिनसे सन्तान, पशु और धन के लिये स्तुति की जाती थी और पंजाब के काले आदिवासियों के साथ जो अब तक लड़ाई होती थी उसमें आर्यों की मदद करने के लिये प्रार्थना की जाती थी।

ऋग्वंद के सूक्त १० मंडलों में वंद हैं। कहा जाता है कि पहिले और अन्त के मंडलों को छोड़ कर वाकी जो आठ मंडल है उनमें से हर एक को एक एक ऋगी (अर्थात उपदंदा करने वालों के एक एक घराने) ने बनाया है। जैसे दूमरे मंडल को गृत्यमद ने, तीसरे को विश्वामित्र ने, चौथे की बामदेव ने, पांचर्वे को अत्रि ने, छोठ को भारद्वाज ने, सात्रवें को बस्छि ने, आठवें को कण्य ने और नवें को अङ्गरा ने, बनाया है। पिहले मंडल में १६१ स्क हैं जिन में से कुछ स्कों को छोड़ कर और सबको पन्द्रह ऋणियों ने बनाया है। दसवें मंडल में भी १९१ सूक्त हैं और इनके बनाने वाले प्रायः किटिपत हैं।

ऋग्वेद के स्कॉ को कई सौ बर्ग तक पुत्र अपने पिता से या चिले अपने गुरु से सीखते चले आए। बोर्कन उनका सिखसिले वार संग्रह बहुत पीछे अर्थात पौराणिक काल में हुआ। दसवें मंडल का सब अथवा बहुत सा हिस्सा इसी काल का बना हुआ जान पड़ता है, जो कि पुराने सूकों में मिला कर रिक्षन रक्ता गया।

सम्बेद का क्रम और संग्रह जैमा कि वह मब है पौराणिक काल में समाप्त हो गया होगा। एतरंय आरण्यक (२,२) में मण्डलों के क्रम से ऋग्वेद के ऋपियों के नाम की कल्पित उत्पत्ति दी है श्रीर इसके पीछे सुक्तों की, मृद्ध की, शर्द मूर्फ की, पद की और श्रक्षरों तक की गिनती दी है। इससे जान पड़ता है कि पौराणिक काल में मृश्वेद संहिता का मंडल मंडल करके केवल कम ही नहीं कर लिया गया वरन सावधानी से उसका भाग उपभाग भी कर लिया गया था।

पौराणिक काल के सन्त तक ऋग्वेद की हर एक रिचा, हर एक शब्द और हर एक असुर तक की गिनती कर ली गई थी। इस गिनती के हिसाब स रिचाओं की संख्या १०४०२ से लेकर १०६२२ तक, शब्दों की संख्या १५३८२६ और ससुरों की ४३२,००० है।



#### अध्याय २ ।

# खेती, चराई ऋौर व्यापार।

आज कल के हिन्दुओं की नाई पुराने हिन्दुओं का भी प्रधान काम खेती था। और, जैसी कि आशा की जा सकती है। ऋग्वेद में बहुत सी जगहीं स इसका हाल झलकता है। 'आर्य' शब्दही, जिस नाम से कि आयोवर्त के जीतन वालें लोग अपने का वहां के पुराने रहने वाली अर्थात दासीं से अलग करते थे, उसी की उत्प-ति एक ऐसे शब्द से कही जाती है जिसका अर्थ 'खेती करना' है। प्रोफ़ेसर मेक्समूलर का मत है कि इसी शब्द के चिन्ह ईरान वा फारस से लेकर एरिन वा आयरलेंड तक बहुत से आर्यदेशों के नामों में मिलते हैं। वे कहते हैं कि आर्यलोगों ने अपनी सब स पहिली रहने की जगह में इस शब्द को खेती में अपनी श्रीति दिख-लाने के लिये और उन घुमन्तू तुरानियों में ( जिनका नाम, विश्व**ः** म किया जाता है कि, उनकी शीघ बात्रा और उनके घोड़ों की तेजी ज़ाहिर करता है ) अपने को अलग करने के लिये. गढ़ा । चाह जो हो पर इसमें तो सन्देह नहीं है कि ऋग्वेद में 'मार्य' ही एक शुक्र हैं जिससं जीवने वाली जाति यहां के भसिल पूराने रहने वालों से मलग समभी जाती थी। साथ ही इसके यहत से ऐसे वाक्य भी पाए जाते हैं जिनसे जान पड़ता है कि यहां के नए रहने वाले लोग अपने को 'आर्य' पुकारने में इस दाव्द के मतलब को बिलकुल भूत नहीं गए थे। इस यहां पर इसका एक उदाहरण दे देते हैं जो कि काफी होगा।

" हं दोनों अश्विन ! तुमने आर्थी को हल जोतना और बीज बोना सिखा कर और अनाज पैदा करने के लिये वृष्टि देकर और अपनी विजली से दस्यु का नाश करके अपना प्रताप दिखलाया है।" (१,११७,२१) ऋग्वेद में दो और शब्द मिलते हैं जिनका अर्थ 'आर्य जाति' से नहीं बल्कि सब मनुष्यों से है। ये शब्द 'चर्यत' और 'रुष्टि' हैं और ये दोनों शब्द एक ही शब्द भंडार के रूप भद 'रुप्' या 'चृष' से बने हैं।

इस तरह आर्यावर्त के जीतने वाले आर्य अपने को जिस नाम से पुकारते थे खुद वही नाम उस खाभदायक काम अर्थात् खेती को ज़ाहिर करता है जिससे कि सभ्य लोग असभ्यों से अलग समझे जाते थे।

ऋग्वेद में बहुत सी जगहों से खेती का हाल साफ भजकता है। पर उनमें से एक सूक्त सब में अच्छा है जिसमें खेती के एक कल्पित देवता "क्षेत्रपति" की स्तुति है और जिसका पूरा पूरा अनुवाद हम नीचे देते हैं।

- "(१) हम लोग इस खेत को "चेत्रपति" की मदद से जोतेंगे ( घोषंग)। यह हमारे जानवरीं मीर घोड़ों की रक्षा करके हमें सुखी करे।
- "(२) हे क्षेत्रपति ! जिस तरह गाएं दूध देती हैं उसी तरह के मीठ, साफ़, घृत की तरह, अच्छे स्वाद की वहुत सी वरसात हम लोगों को दें। पानी के देवता हम लोगों को सुखी करें।
- "(३) पेड़ हमारे लिये मीठे हों। झाकाश, वर्षा और अंतरिक्ष मिठास से भरे हों। क्षेत्रपति हम लोगों पर दयालु हों और हम लोग उनका झनुगमन शबूओं से बिना सताए जाकर करेंगे।
- "(४) बैल आनन्द से काम करें, मनुष्य आनन्द से काम करें, इल आनन्द से चले । जोत को आनन्द से बांघो और पैने को झान-न्द से चलाओ।
- "(प्) हे शुन और हे सीर! इस सूक्त को स्वीकार की जिए। जो मेह ग्रापने आकाश में बनाया है उससे इस पृथ्वी की सीं-चिए।
- "(६) हे सुभग सीते ! आगे वढ़ो, हम लोग तुझ से विनती करते हैं। हम लांगों को धन झाँर अच्छी फ़सिल दे।
  - "(७) इन्द्र इस सीता को स्वीकार करें। पूथन उसे आगे

बढ़ार्चे । घह पानी से भर जाय और हम लोगों को इर साल भनाज दें। \*

"(८) इल के फाल जमीन को आनन्द से खोदें। मनुष्य बैलों के पीछे भानन्द से चर्ते। पर्जन्य पृथ्वी को मीठे मेह से तर करें। हे शुन और सीर! हम लोगों को सुखी करो।" (४,५७)

अहा ! इसमें सीधे सादे किसानों की विनीत आशाएं और इच्छाएं कैसी अच्छी तरह से वर्णन की गई हैं, ऐसे याक्य पीछे के समय की संस्कृत की पुस्तकों में कहीं नहीं पाए जाते। अप्टच्चेद में यही अपूर्वता है। अप्टच्चेद के सूकों में चाहे आदिम-चासियों के साथ छड़ाई का वर्णन हो, चाहे इन्द्र से एक प्याला साम अङ्गीकार करने की प्रार्थना हों और चाहे सीधे सादे किसानों का गांत हो, लेकिन उनमें सब जगह हम लोगों को सीधे सादे वीशों के काम मिस्रते हैं जो कि पीछे के समय की पुस्तकों में नहीं पाए जाते।

हम यहां एक दूसरे सुक्त का अनुवाद, जिसका सम्बन्ध भी खेती से है, देते हैं—

"(३) इलों को बांघों, जूओं को फैलाओं, झौर इस तयार की इंद भूमि पर बीज बोझों। अनाज हमलोगों के स्कों के साथ बढ़े। आस पास के उन खेतों में हंसुए चलें जहां कि अनाज पक गया है।

\* इन दोनों रिचाओं में सीता अर्थात् किआरी एक स्त्री की तरह मानी गई है और उससे बहुतायत से फासिल देने की मिन्नत की गई है। यजुर्वेद में भी सीता की इसी तरह से पूजा की गई है। जब आर्य लोगों ने धीरे धीरे करके सारे भारतवर्य की जीत लिया और जब पहिले के जंगलों और उनाड़ गृमियों में भी किआरिया बनाई गई तो किआरी या सीता ने और भी अधिक मनुष्य का रूप धारण किया और वह उस बड़े महाकाव्य की नायिका बनाई गई जिममें कि आयें के दक्षिणी भारतवर्ष के जीतने का वर्णन है।

- "(४) हल बांध दिए गए हैं। मज़दूरों ने जूए फैला दिए हैं। बुद्धिमान लोग देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं।
- "(४) जानवरों के पीने के लिये कडड़ा तयार करो, समझे की रस्सी बांधो और इसलोग इस गहिरे और अब्ले कुए से जो कभी संखता नहीं, जल निकालें।
- "(६) जानवरों के लिये कठड़े तयार हो गए हैं। गीहरे अच्छे भीर कभी न सुखने वाले कुएं में चमडे की रस्सी चमक रही है भीर पानी सहज में निकल रहा है। कुएं में से पानी निकालां।
- "(७) घं। ड्रों को ठंढा करों। खेत में देरी खगाए हुए अनाज को उठाओं भीर एक गाड़ी बनामो जिसमें कि वह सहज में जा-सके। यह कुआं जो कि जानवरों के पानी पीने के लिये पानी से भरा इका है, विस्तार में एक द्वोण है और उसमें एक पत्थर का चक है। और मनुष्यों के पीन का कुंड एक स्कन्द है। इसे पानी से भरे।"। (१०,१०१)

पंजाव में सिंचाई और खेती सिर्फ कुओं ही से हो सकती है। मनुष्यों मीर जानवरों के पीने के लिये जल भी कुओं ही सं मिलता है। इसी लिये भ्राग्वेद में कुमों का जो उहलख मिलता है वह कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरी बात जो ऊपर के अनुवाद से जान-पहती है, यह है कि उस समय सेती में घोड़े काम में बाए जाते थे। यह चाल त्राज कल भाग्तवर्ष से उठगई है, पर योरप में गब तक भी यह रीत पाई जाती है।

मंडल १० सुक्त २५ रिचा ४ से और कई दूसरे स्थानों से कुओ का हाल जाना जाता है। म० १० सु० ६३ रि० १३ में लिखा गया है कि सिचाई के लिये कुएं से पानी किस तरह निकाला जाता था। इसकी रीति वही थी जो कि उत्तरी भारतवर्ष में अब तक पाई जाती है. अर्थात एक रस्से में कई घड़े बांध दिए जाते थे। ये घड़े एक चक्कर सं दीले और घींचे जाते थे। इन्हें कुओं में सं भर कर ऊपर सींच लेते थे भीर तब उनका पानी उझल कर उन्हें कुओं में फिर ढील देते थे। इस को 'घटिचक' कहते ये और अब तक भी कहते हैं।

मं० १० सु० ९९ रि० ४ से दूसरा पता नालियों से खेती की

सिंचाई का लगता है। इन नािंबयों में 'द्रोण' से पानी भरा जाता था। म॰ १२ सू॰ ६८ रि॰ १ में लिखा है कि खेतों की सिंचाई करने वाले किसान लोग बड़ा हल्ला करके चिड़ियों को खेतों से दूर रखते थे।

जैसा कि उपर कहा जा चुका है चरागाहों के उल्लेख उतने नहीं पाप जाते जिनने कि खतों के। गंड़ेरियों का देवता पूपण था और वे लोग उसे सूर्य समझते थे और यह विचार करने थे कि वह समण करने में उन लोगों की नथा मीर सब मुसाफिरों की रचा करता है। पूपण की स्तुति के सूकों में कहीं कहीं देखने में आता है कि आर्यावर्त के आर्यलंग अपने साथ उन समणों की यादगार मीर गीत भी लेते माये थे जिन्हें यद्यपि वे मार्यावर्त में बसने के पीछे चाहे न गाते हों पर अपने सब से पहिले के रहने की जगह में बहु-धा गाया करते थे। हम ऐसे एक सूक्त का भी मनुवाद नीचं देते हैं—

- "(१) हे पूपण ! हम लोगों को अपनी यात्रा पूरी करने में मदद दे और सब आपत्तियों को दूर कर ! हे बादलों के पुत्र, तू इमलोगों के आगे चल !
- "(२) हे पूपण ! सू हमारे रास्ते से ऐसे लोगों के दूर रख जो कि हम लोगों को बहकाने वाले हों और जो लूट मार और अर्जुचित काम करते हों।
- ''(३) तू उन बुष्ट छंटरे को दूर कर जो यात्रा में उपद्रव करता है।
- "(४) अपने पैरों के नीचे उसके अपार्वत्र मुद्दें की कुचल जो हमें दोनो प्रकार से लूटने (अर्थात् चोरी से और जबरद्दनी) और जो हम पर अन्याचार करने हैं।
- "(५) हे बुद्धिमान पूपण, रात्रुओं के नाश करने वाले ! हम तुभ से उम रक्षा के लिये प्रार्थना करते हैं जिसमें तू हमारे पुरखाओं को बचाता और उन्हें उत्साहित करता था।
- '(६) हे पूपण, जिसकी बड़ी स≠पति. जिसके सोने के अस्त्र हैं और जो जीवों में प्रधान हैं। हमें धन दें।

- "(७) हमे मार्ग बता जिसमें वे शत्रु जो मार्ग में टूट पड़ते हैं हमें हानि न पहुंचा सर्जे। हमें सीध मीर सुगम मार्ग से छे चछ। हे पूषण, इस यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकाल।
- " ८) हमें ऐसे सुहाबने स्थानों में ले चल जो हरी घास सं भरे हों, मार्ग में अधिक गर्मी न हो। हे पूपण, इस यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकाल।
- "(E) रचा करने में शिकिमान हो, हमें धनसम्पन्न कर, हमें सम्पति दे, हमें मज़बूत बना और भोजन दे, इस यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकाल।
- '(१०) हम पूपण को दोष नहीं लगाते पर सूकों से उनकी प्रशंसा करते हैं। हम सुन्दर पूपण से धन मांगते हैं।" (१,४२)

एक दूसरा बहुतही अच्छा सूक्त जानवरों को चराई को ले जाने और उन्हें घर वापस ले झाने के बारे में है, जिसकी कुछ रिचाएं भी अनुवाद करने योग्य हैं—

- "(४) हम आमीर की बुलाते हैं, यह गीओं को जे जाय, उन्हें खेतों में चराए, यह जानवरों की पहिचाने और उन्हें <mark>चुन सके। वह</mark> उन्हें घर ठीटा खोब। यह उन्हें सब ओर चरावे।
- "(५ आभीर गीओं को खाजना है और उन्हें घर लीटा लाना है। वह उन्हें सब ओर चराता है। वह घर सकुशल जीट आवे।
- "(८) हे आभीर, गींओं को अब और चरावो और उन्हें होंटा लाओ। पृथ्वी के भिन्न भिन्न भागों में उन्हें चराओ और तब उन्हें होंटा लाओ "(१०,१६)

ऊपर के बचनों में उन लुटेरों का हाल भी पाया जाता है जो देश के बाहरी हिस्सों में रहते थे। ये बोग कदाचित यहां के पुराने रहने वालों में से चोर और पद्म उठा के जाने वाले थे जो आर्यों के गांव आदि के आस पास ताक झांक लगाप रहते थे और अनाज आदि की रास्ते में लूट कर अपना जीवन बिताते थे। हम इन लोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन आगे चल कर करेंगे।

देवताओं के सुक्तों में वाणिज्य का वर्णन जरूर ही वहुत कम

होना चाहिए पर फिर भी उनमें कहीं कहीं पर ऐसे बचन मिलते हैं जो उस समय की चाल ढाल का अपूर्व वर्णन देकर हम लोगीं को भाश्चर्य में डालते हैं। उधार देना और व्याज खाना उस समय अच्छी तरह से मालूम था और ऋषी बोगों ने (याद रखना चाहि-ए कि ये ऋषी उस समय गृहस्थ थे, योगी या संसार त्यागी नहीं थे) उस पुराने समय की सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्रायः शोक दिखलाया है। एक दूसरी भद्भत रिचा सं हम लोगों को जान पड़ता है कि अब कोई चीज एक बार बेंच दी जाती थी तो वह बिकी सदा के लिये पकी समभी जाती थी—

"कोई मनुष्य बहुत सी चीज थोड़े दाम पर बेच डालता है और तब वह खरीदने वाले के यहां जाकर बिकी को अस्वीकार करता और अधिक दाम मांगने लगना है। पर एक बार जो दाम तै हो गया उससे अधिक वह यह कह कर नहीं ले सकता कि मेंन थोड़े दाम में बहुत सी चीज दी है। चाहे दाम कम हो या अधिक पर जो बेंचने के समय ते हो गया वहीं हीक है।" (४,२४,९)

ऐसं ही ऐसे बचनों से यह भी जान पड़ता है कि उम ममय खरी-दने और बेचने के लिये साने का सिक्का भी जारी था। (मं० ५ मू० २७ रि० २ आदि ध्यानों पर) ऋषियों के एक सी सोने का सिक्का पाने के उदाहरण मिलते हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसी एक बंधे हुए दाम के सोने के दुकड़े सिक्के की तरह पर काम में लाए जाते थे, जैसा कि इन वाक्यों से जाना जाता था। साथ ही इसके यह भी मानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के का हाल साफ तरह पर कहीं नहीं मिलता। ऋग्वेद में (म० १ सू० १२६ रि०२) 'निष्क' शब्द कई जगह पर संदिग्ध अर्थ में भाया है। कहीं कहीं पर उसका अर्थ 'सिक्का' है और कहीं कहीं पर 'गले का एक सोने का गहिना'। यह न समझना चाहिए कि ये दोनों अर्थ जरूर एक दूसरे के उल्टे होंगे, क्योंकि आर्यावर्त में बहुत पहिलो के समय से सोने के सिक्के बराबर गले के गहिनों के काम में लाए जाते हैं।

ऋग्वेद में समुद्र की यात्रा का भी वर्णन साफ़ तरह पर मिलता

है-पर उनमें जो शब्द आए हैं उनका अर्थ 'समुद्र' न होकर केवल 'नदी' भी हां सकता है-म॰ १ सू० ११६ रि० ३ आदि खानों में भुज्यु के जहाज डूब जाने का और अश्विन देवनाओं के उसे बचान का वर्णन भी पाया जाता है और म० १ सू० २५ रि० ७ में लिखा है कि वरुण देवता आकाश में चिड़ियो का रास्ता और समुद्र में जहाजों का मार्ग जानते हैं। म० ४ सू० ५५ रि० ६ में किव धन कमाने की इच्छा रखने वाले उन मनुष्यों का वर्णन करता है जो जलयात्रा करने के पहिले समुद्र की स्तुति करते हैं। म० ७ सू० ८८ रि० ३ में विशिष्ठ कहते हैं—

" जब वरुण और मैं नाव पर चढ़ कर समुद्र में गए तो मैं इस नाव पर रहा जो पानी पर तैरती थी और में उसमें सुखी था। मैं मानन्द से (लहरों पर) इधर उधर हिस्ता था।"

अप्टर्ग्येद में समुद्र यात्रा के ऐसे ऐसे वहुत से साफ वर्णन मिलते हैं पर उसमें इसकी मनाही कहीं पर भी नहीं पाई जाती।



#### अध्याय ३

# भोजन, कपड़े ऋीर शान्ति के व्यवसाय।

जों मोर गेहूं खेत की खास पैदावार भीर भोजन की खास घस्त जान पड़ती है। ऋण्वेद में अनाज के जो नाम मिलते हैं वे कुछ सन्देह उत्पन्न करने वाले हैं क्योंकि पुराने समय में उनका जो अर्थ था वह आज कल बदल गया है। आज कल संस्कृत में 'यव' शब्द का अर्थ केवल 'जों 'हैं पर वेद में इसी शब्द का मतलब गेहूं और जों से लेकर अन्न मान्न में है। इसी तरह आज कल 'धान' शब्द का अर्थ, कम से कम बद्धाल में. चावल से हैं पर ऋल्वेद में यह शब्द भुने हुए जो के लिये आया है. जो कि मोजन के काम में आता था और देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। ऋण्वेद में ब्रीहि (चावल) का कहीं उहुंख नहीं है।

हम लोगों को इन्हीं अनाजों की बनी हुई कई तरह की गेटियों का भी बर्णन मिलता है जो कि खाई जानी थी और देवताओं को भी चढ़ाई जाती थीं। 'पीक' (पल्र=पकाना) का अर्थ है 'पकी हुई रोटी'। इसके सिवाय कई दूसर शब्द जैसे पुरोडास. 'अपूप' और 'करम्भ' आदि भी (म०३ सू० ५२ रि०१ और २; म० ४ सू० २४ रि०७ मादि में) पाए जाते हैं।

यह बात बहुत सहस में विचारी जा सकती है कि पंजाब के पुराने हिन्दू लोग विदेश करके मांस आदि खाते थे। हम लोगों को गऊ, भेंसे और वैलों को बील चड़ा कर पकाए जाने का कई जगह वर्णन मिलता है (म०१ सू० ६१ रि० १२: म० २ सू० ७ रि० ५; म० ६ सू० १६ रि० ४३: म० ६ सू० १६ रि० ४३: म० ६ सू० १६ रि० ४३; म० ६ सू० २५ रि० ३; म० १० सू० २५ रि० ३; म० १० सू० २५ रि० ३; म०

म० १० सू० ८९ रि॰ १४ में ऐसी जगह का वर्णन है जहां गो-मेध किया जाता था और म० १० सू० ६१ रि० १४ मे घोड़ो, बैलो भीर भेड़ों के बिल्हान का वर्णन है। बोड़ों के बलिदान का उल्लेख बहुत कम आया है जिससे जान पड़ना है कि यद्यपि पूराने आर्थ लोग यह चाल अपने पहिले रहने की जगह से आयोवतं में ले माप थे पर घोड़ के मांस खाने की यह चाल यहां पर बहुत जल्दी उठ गई। यहां पर पीछे के समय में तो घोड़े का बलिवान अर्थात् 'अइवेमघ' विरलेही कभी होता था। अर्थात् जब कोई बड़ा प्रतापी राजा अपने झास पास के सब राजाओं की जीत कर समाद की पदवी लेता था उस समय वह बड़ी धूम धाम से अइवमंघ करताथा । इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजाओं की यह बर्डा रसम उसी प्रानं समय की घोड़ों के मारन की सीधी सादी चाल से निकली है जबकि घोडे का मांस खाया जाता था। पीछे के समय में अद्यमधार्जिस धूम श्राम और कुछ जदान्य रीतियों के साथ किया जाता था वे सब बातें वैदिक समय में नहीं थीं।

वैदिक समय में घोड़ों के मारने का पूरा हाल ऋग्वेद के पहिले मंडल के १६२ वें मक्त में पाया जाता है। घोड़े की देह पर बेंत से निशान किया जाता था और फिर वह इसी निशान की हुई लकीर पर से काटा जाता था। उसकी पस्तियां और सब अंग अलग अलग कर दिए जाते थे। फिर उसका मांस संक कर उबाला जाता था और यह समझा जाता था कि घोड़ा देवताओं को पहुंच यया।

यह कीन विश्वास कर सकता था कि ऋग्वेद का सीधा सादा अश्ववध अर्थात पूजा और भाजन के जिये घोड़े की बोटी बोटी काट कर मीर उसे संक कर उवालने की रीति आगे चल कर इतनी वढ़ जायगी और अन्त में राजाओं का अश्वमध हो जायगी? पर वेद की बहुत सी सीधी सादी और स्वामाविक बातें पीछे के समय में इसी तरह से बढ़ कर विविध विधानों की बड़ी बड़ी रीतें हो गई हैं। वेद के बहुत से रूपको ने जो कि सृष्टि के अद्भुत इश्यों के विपय में हैं, पुराणों में बड़ी लम्बी चीड़ी कथाओं का रूप धारण

किया है। वेद की सची प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे हम लोगों को हिन्दुओं की रीति ब्यवहार की और साथ ही उनके धर्म की उत्पत्ति का पता लगता है।

पेसा जान पड़ता है कि वैदिक समय में नशे की पीन वाली चीज केवल एक मात्र सोम ष्टक्ष का उबला हुआ रस ही था। पुराने आये लोगों को इसका इतना ज्यसन था कि आर्यावर्त भीर ईरान में (ईरान में 'हओम' के नाम से ) जल्दी ही इसकी पूजा देवता की नाई होने लगी और ऋग्वेद के एक पूरे मंडल में इस देवता ही का वर्णन है। जान पड़ता है कि हिन्दू-आर्य लोगों को उनके शान्त ईरानी भाइयों की अपेचा इस सोम मिदरा का अधिक ज्यसन था। जंदवस्था में हिन्दुओं की इस ग्रुरी लत का कई जगह उल्लेख है। पुरानी वार्तों की खोज करने वाले बहुत से विद्वानों का यह भी मत है कि दक्षिणी आवों में विगाइ हो कर हिन्दुओं और ईरानियों के जुदे हो जाने का एक बड़ा भारी कारण यह सोम पान भी है।

सोमरस जिस तरह से बनाया जाता था उसका पूरा ब्योरा म॰ ६ सू॰ ६६ और दूसरे कई सूक्तों में भी दिया है। हम यहां इस सूक्त की कुछ रिचाओं का अनुवाद देते हैं—

- "(७) हे सोम! तुम कुचले गए हां। तुम चारों ओर खुरी फैलाते हुए, इन्द्र के लिये नदी की नाई बहते हो। तुम अच्चय आहार देते हो।
- "(८) सात स्नियां तुम्हारा गीत गाती हुई, अपनी अंगुलियों से तुम्हें हिलाती हैं । तुम यज्ञ करने वाले को यज्ञ में उसके कर्मी का स्मरण दिलाते हो।
- "(६) तुम खुश करने वाली आवाज़ से पानी में मिलते हो । और अंगुलियां तुम्हें एक ऊनी छनने के ऊपर दिलाकर छानती हैं । तब तुम्हारे छींटे उड़ते हैं और ऊनी छनने में से झावाज निकलती है ।
- "(११) ऊनी ऋत्रा एक वर्तन पर रक्खा जाता है और अगुलियां सोम को बराबर हिलाती रहती हैं, जिससे एक मीठी धार बर्तन में गिरती है।

"(१३) हे सोम ! तब तुम दूध में मिलाए जाते हो। पानी तु-म्हारी और खुदा करने वाली आवाज के साथ जाता है।"

इस वर्णन से जान पड़ता है कि सोम रस दूध के साथ मिला कर पिया जाता था, जिस तरह आज कल मांग पी जानी है। श्रुप्तंद के किंव लोग सोम के गुणों और उसकी आनन्द देनेवाली शिक्त का वर्णन करते करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जाते हैं। उन के कुछ वर्णनों ने आगे के समय में चल कर पुराणों में अजीव कथाओं का रूप धारण किया है। इस बात का उदाहरण देकर समझाने के लिये दो एक रिचाएं बहुत होंगी—

"हे सोम! तेरे समान दिव्य कोई चीज नहीं हैं। जब तू गिराया जाता है तो तू सब देवताओं को अमरत्व देने के छिये निमं-त्रित करता है। (६,१०८,३)

"प्रशंसा के याग्य सोम पुराने समय से देवताओं के पीने के काम में चला आता है। वह आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला गया है। वह इन्द्र के लियं बनाया गया और उसकी प्रशंसा हुई। ( ६,११०,८ )

" हे सोम जिस लोक में अक्षय ज्योति होती है और जहां स्वर्ग स्थित है उसी अमर और मरण विद्यान लोक में त् मुझ ले चल! तू इन्द्र के लिये वह।" ( ६,११३,७ )

ऐसे ऐसे वाक्य ऋग्वेद के नीवें मण्डल भर में पाए जाते हैं। यह कीन अनुमान कर सकता था कि समुद्र मध कर उसमें से अमृत के निकलने की अजीव पीराणिक कथाएं मीम के इन्हीं वेद के सीचे सादे वर्णनी से निकली होंगी। वेद में आकाश जलमय समझा गया है और इसीजिय वह अक्सर समुद्र के अर्थ में भी आया है। सीम के आकाश में से मिलने का अर्थ पुराण में अमृत के लिये समुद्र का मथना किया गया है।

ऋग्वेद के यहुत से वाक्यों से जाना जाता है कि उस समय बहुत सी शिल्पविद्यामी की बहुत मच्छी उन्नति होगई:थी । कपड़ा बुनना जरूर ही बहुत अच्छी तरह से मालूम हो चुक था और कियों की नियुण उंनालियां पुराने समय में भी ताना बाना बुनता वैसाही जानती थीं जैना कि आज कल लोग जानते हैं ( म० २ सू० ३ रि० ६; म० २ सू० ३ प्रि० ४ आदि )। एक अपूर्व पद में ( म० ६ सू० २ रि० २ ) एक ऋषी अपने धम के किया कम्मों के गूढ़ अर्थ की ने जानने की इस तरह वर्णन करता है कि "में धम के किया कम्मों के तान और बाने नहीं जानता।" एक दूसरी जगह ( म० १० सू० २६ रि० ६ ) उन धूनने और उसके रङ्ग उड़ाने का देवता पूषण कहा गया है, जिसे हम उपर दिखला चुके हैं कि चरवाहों का देवता है।

आज कल की तरह सम्भवनः उस समय में भी आबों के हरएक गाँव में एक नाई होता था। एक जगह पर (म०१ सू०१६४ रि०४४ में) आग लगा कर जंगल के साफ़ करने को 'पृथ्वी का मुंडन करना कहा गया है। बढ़ई का काम भी बहुन अच्छी तरह मालूम था और क्रकड़े और रथ बनाए जाने का हाल कई जगह मिलता है (म०३ सू०५३ रि०१६; म०४ सू०२ रि०१४; म०४ सू०१६ रि०२० इत्यादि) लोहे, सोने और दूमरी धातुओं का व्यवहार भी अच्छी तरह से मालूम था। म०५ सू० रि०५ में एक लोहार के काम का उल्लेख और म०६ सू०३ रि०४ में सोनारों के सोना गलाने का वर्णन मिलता है।

पर वैदिक समय की धातुओं के ज्यापार का इससे भी ज़्यादा हाल हमलोगों को उन सब सोने के गहनों और लोहें के वर्तनों और हिथ्यारों से मालूम होता है जिनका हाल सारे अपुग्वेद में पाया जाता है। इनका हाल अनिगनती जगहों पर आया है। इस जियं हम यहां सिर्फ उतने ही का वर्णन कर सकते हैं जितने से कि हम लोगों को उस समय की बनी हुई चीजों का साधारण क्षान हो जाय। म०१ सू०१४० रि०१०; म०२ सू०३६ रि०४; म०४ सू०५३ रि०२ और कई दूमरी जगहों में लड़ाई के हथियारों का वर्णन है। म०२ सू०३४ रि०३ में सिर के सोबहले अस्त्र का उल्लेख है और म०४ सू०३४ रि०६ में कन्यों या मुजाओं के लिये कवच का वर्णन है जिसका मतलब शायद द्धाल से हैं।

म० ५ सू० ५२ रि० ६ और म० ५ सू० ५४ रि० ११ में ऋषि को, और
म० ५ सू० ५७ रि० २ में तलघार वा बाण को तथा तीर धनुष और
तूणीर को, बिजली की उपमा दी गई है। म० ६ सू० २७ रि० ६ में
तीन हजार कवचन्नारी योधाओं का उल्लेख हैं; म० ६ सू० ४६ रि० ११
में तेज और चमकंत हुए बाणों का वर्णन है और म० ६ सू० ४७ रि० १०
में तेज धार चाली तरवारों का उल्लेख है और इसो सूक्त की २६ वीं
और २७ धीं रिचाओं में लड़ाई के रथां और दुन्दुभी का भी वर्णन
है और अन्त में छठें मण्डल के ७५ वें मूक्त में बढ़ाई के हर्बे हाथयार और साज सामान का एक उत्तेजना देन वाला वर्णन है,
जिसका अनुवाद हम अपने पाठकों के लिये झांग चल कर देंगे।

म० ४ सू० २ रि० ६ में सोनहले साज के घाड़ों का उल्लेख है और म० ४ सू० ३० रि० ४, म० ५ सू० १९ रि० ३ और हुसरे कई स्थानों पर 'निष्क,' अथात् गले में पहिरने के एक सोने के गहिने का उल्लेख हैं। म० ५ सू० ५३ रि० ४ में मरुत के चमकीले आभूषणों को रत्न (अब्जि), गले के गहिने (स्नक). सोनहले कवच (रुक्म) और हाथ के गहिने नथा नूपुर (खादि) की उपमा दी गई है। म० ५ सू० ५१ रि० ११ में फिर पर के नूपुरों, छाती के कवचों और सिर के सोन के मुकुट (शिवाः हिरणमयीः) का वर्णन है।

इस तरह पर यह बात जानी जाती है कि उस समय हरबे हिथियार और सब तरह के गहिनों आदि के बनाने में बहुत कुछ उस्वति हो गई थी। हम लागों को (म० ६ सू० ४८ रि० १८ में) समड़े और (म० ५ सू० ३० रि० १५ में) लोहे के बर्तनों का भी उल्लेख मिलता है। इसके सिवाय और कई जगहों पर (म० ७ सू० ३ रि० ७; म० ७ सू० १५ रि० १४, म० ७ सू० ६५ रि० १ आदि में) लोहे के नगरों आदि का भी वर्णन है, जिससे हम लोगों को यहे मजबूत किले समझेन चाहिए। (म० ४ सू० ३० रि० २० आदि कई जगहों पर पत्थर के बने हुए सकड़ों नगरों का भी वर्णन है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराने समय के हिन्दू लोग पथरी के भीर पहाड़ी देशों में भी जाकर बसे भीर पत्थरों को सस्ता भीर टिकाऊ पाकर उन्हें घर बनाने के काम में छाने छगे। इस बात के विश्वास करने में कोई कि तिनाई नहीं हो सकती कि हिन्दुमों के बहुत से नगरों के बहुतरे मबन और चारों ओर की बीबारे परधरों की थीं। हजारों खम्मों के भवनों के जो कई जगह पर ( म० २ सू० ४१ रि० ५, म० ५ सू० ६२ रि० ६ आदि में) वर्णन मिलते हैं उनसे जान पड़ता है कि घर बनाने की विद्या भी उन्नति पर पहुंच गई थी। पर साथही इसके यह बात भी माननी पड़ेगी कि ऋग्वेद में संग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ उल्लेख नहीं मिखता। पुरानी बातों का पता लगाने वाले लोग भी आर्यावर्त के किसी हिस्से में बौद्ध संवत के बहुत पहिले की बनी हुई कोई पत्थर की मूर्ति अब तक नहीं पास के हैं। बोरप के अगणित बड़े बड़े अजायब घरों में, जो कि इजिप्ट और बेबिलन के बने हुए पुराने पत्थरों से भरे हुए हैं, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं हैं जिनका समय बुद्ध से बहुत पहिले का हो।

आज कल के बहुत से पालतू जानवर ऋग्वेद के समय में भी भार्यावर्त में पालतू कर लिए गए थे। कई जगहों में (मं० ६ सू० ४६ रि० १३ मौर १४ मादि में ) हम लोगों को युद्ध के घोड़ों के जोश दिलाने वाले वर्णन मिलते हैं।

वास्तव में आर्य लोग थहां के पुराने रहने वालों के साथ लड़ाई करने के लिये इन घोड़ों को इतने काम का समझते थे कि वे लोग शीघ ही 'दिधिका' के नाम से घोड़ों की पूजा करने जग गए। इस देवतुल्य पशु की जो पूजा की जाती थी उसका एक जोश दिलाने बाला वर्णन में ६ सू० ३८ में दिया है।

म० ४ सू० ४ रि० १ में एक राजा का अपने मंत्रियों के साथ हाथी पर सवार होने का हाल है। पालतू जानवरों में से नाथ, बकरे, भेड़, भेंस और कुत्तों का उल्लेख कई जगहों पर मिलता है। ये कुत्ते वोझा ढोने के काम में लाए जाते थे।

·:0:-

## अध्याय ४

## लड़ाइयां ऋौर झगड़े।

ऊपर कहा जा खुका है कि पुराने हिन्दुमों ने सिन्धु मौर उसकी सहायक नार्वयों के किनारे की उपजाऊ जमीन को पशाब के पुराने रहने वालों से छीन लिया। पर इन पुराने वासियों ने अपने पुरसों की जमीन बिना युद्ध किए ही नहीं दे दी। यधिए वे लड़ाई के मैदान में हिन्दुमों की सक्ष्य सेना और वीरता के आगे नहीं ठहर सकते थे, पर फिर भी वे खोग करीब करीब सब ही हिन्दुमों की बस्ती भौर गांव के आस पास किलों भौर बनों के निकट आया जाया करते थे, हिन्दुमों को बाहर आने जाने में दुःख देते थे, उनकी घात में बैठे रह कर जभी मौका पाते थे तभी उन्हें छूट लेते थे, उनके पशु खुरा लेते थे और बड़े बड़े दल बांध कर प्रायः उन पर चढ़ाई करते थे। अतएव स्काटलेंड की गांख जाति-यों की तरह जिनसे सेक्सन लोगों ने उनकी उपजाऊ जमीन इसी तरह से छीन ली थी और जो कि इसी तरह से उजाइ किलों में जाकर बसे थे, थे लोग भी अपनी दशा इस तरह वर्णन कर सकते थे—

"ये समधर उर्बरा, और यह नरमी घाटी।
रही एक दिन गेख जाति ही केरि बपौती ॥
आय बिदेसी घोर-कर्म-कारी कर-वारो।
मम पुरस्तन सों छीनि लियो भूभाग हमारो॥
रहत कहां हम मवे १ महो देखहु तहं अडबढ़।
पढ़े सेल पै सेख मौर बीहड़ पै बीहड़॥

\* \* \* \*
पिच, यहि उत्तर संड केर परकोटे माहीं।
तू समुद्दत क्या कबहुँ निकरिहें हम सब नाहीं॥

खूटन वारे कहं छुटन को ज्यों हों सिकहीं। बीर छीनंबे हेत शिकारिह वह डांकू सीं? सींह आतमा केरि! तहां समधर पर जावत। सैक्सन एकडु अन्न रासि खिलहान रखावत॥ जब बीं, एकडु, दसों सहस पशुवृन्द सम्मारी। भटकत, वहं उहि नहीं तीर की भूलनवारी॥ गेल नदी मैदान केर सभरम अभिकारी। फीर लेडहें प्रवल भुजा सो (निज) पट्टीदारी॥\*

पर अभाग्यवश उन लोगों में कोई ऐसा कि नहीं था जो हम लोगों को उनका हाल सुनाता। हम लोगों को इस हज़ारों वर्ष के युद्ध का जो कुछ हाल मिलता है वह केवल जीतने वाले हिन्दु- मों ही से मिलता है। यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये विजयी लोग आदिवासियों को वैमी ही अनादर और घृणा की हिए से देखते थे जैसे कि सब जीतने वाली जातियां देखती आई हैं, चाहे वे जातियां ईसा के सबह सो वर्ष पहिले सिन्धु नदीं के किनारे पर रही हों वा ईसा के सबह सो वर्ष पिछे मिसिसिपी नदीं के तट पर ! इतिहास की घटनाएं घृम फिर कर एक सी होती हैं। पञ्जाब उसी तरह अनार्य आदिवासियों से विहीन हो गया जैसा कि आज कल के समय में अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स उन प्रताण और वीर इंडिक्न जातियों से विहीन कर दिया गया है, जो कि उसके पुराने जंगलों के भीतर बसती, जिकार खेलती और राज्य करती थीं।

ऋग्वेद में आदिवासियों के साथ इन युकों के बहुत से वर्णन पाए जाने हैं। इन युकों का वर्णन हम स्वयम न लिख कर यिद् इन्हीं वर्णनों में से कुछ का झतुवाद कर दें तो इन अगणित वेरियों का अधिक झान हो जायगा। ये वर्णन इतने सधिक हैं कि कठिमाई केवल उनके चुनने में है।

<sup>\*</sup> इस पद्यमय अनुत्राद के छिपे में बाबू काशीप्रसाद का अनुप्रहीत हूं।

"इन्द्र जिसका आवाहन बहुतों ने किया है झौर जिसके साथ उसके शीझगामी साथी हैं, उसने अपने वज्र से पृथ्वी पर रहने बाले इस्युओं झौर सिम्यों का नाश करके खेतों को अपने गोरं मित्रो (झार्यों) में बांट दिया। वज्र का पति सूर्य का प्रकाश करता है और जल बरसाता है।" (१,१००,१८)।

" इन्द्र ने अपने बज्ज और अपनी शक्ति से दस्युओं के देश का नाश कर दिया और अपनी इच्छा के अनुमार भ्रमण करने जगा। हे बज्जी ! तू हम लोगों के सूक्तों पर ध्यान दे, इस्युओं पर अपने राख्य चला, और आर्यों की शक्ति और बश बहा। "(१, १०३,३)।

इसके पांछे ही के सूक्त में हम लोगों को उन मादिवासी खुढेरी का एक भद्भत वर्णन मिलता है जो कि शिका, अञ्चसी, कुलिशी और वीरपत्नी नाम की निद्यों के किनारे पर रहते थे। ये निद्यों कहां हैं सो अब जाना नहीं जा सकता। ये छुटेर अपने किलों में से निकल कर सक्ष्य आयों के गावों को उसी तरह तुःख देते थे। जैसे कि हम लोगों के समय में इन आदिवासियों की एक सच्ची सन्तान, तांतिया मीख, मध्य प्रदेश के सुखी गांवों को सताता थाः!! हम इन दोनों रिचाओं का मनुवाद नीचे देते हैं—

" कुयव दूसरे के धन का पता पाकर उसे अपने काम में लाताः है। वह पानी में रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोनों स्त्रियां,, जो नदी में स्नान करती हैं, शीफा नदी में डूब मरें!

"अयु पानी में एक गुप्त किले में रहता है। वह पानी की बाह्र में आनन्द से रहता है। अञ्जसी, कुलिशी और वीरपक्षी निर्देशों. के पानी उसकी रक्षा करते है।" (१,१०४,३ और ४)।

हम कुछ वाक्य भीर उद्धत करते हैं-

" इन्द्र लड़ाई में अपने आयं पूजकों की रक्षा करता है। बद्ध जो कि इज़ारों बार उनकी रचा करता है, सब लड़ाइयों में भी उनकी रचा करता है। जो लोग प्राणियों (आयों) के दित के लियं यह नहीं करते, उन्हें बह दमन करता है। राष्ट्रकों की काखी चमड़ी को वह उधेड़ डालता है, उन्हें मार डालता और (जला कर) राख कर डालता है। जो लोग हानि पहुंचाने वाखे और निर्दयी हैं उन्हें वह जला डालता है।" (१,३०.८)

" हे ग्रजुओं के नाश करने वाखे। इन सब छटेरों के सिर को इकहा करके उन्हें अपने चीड़े पैर से कुचल डाख ! तेरा पैर चौडा है!

''हे इन्द्र! इन छुदेरों का बख नष्ट कर! उन्हें उस बड़े और धुणित खड़े में फेंक दे!

"हे इन्द्र ! तूने ऐसे ऐसे पचास के भी तिगुने वर्लों का नाश किया है। लोग तेरे इस काम की प्रग्रंसा करते हैं। पर तेरी शक्ति के आगे यह कुछ भी बात नहीं है।

" हे इन्द्र! उन पिशाचों का नाश कर जो कि खाख रंग के हैं और भयानक इल्ला मचाते हैं। इन सब राक्षसों का नाश कर। " # (१,१३३,२-५)।

"हे इन्द्र! किन तुझ से अच्छे भोजन की प्रायंना करता है। तुने इस पृथ्वी को दासों की राज्या (समाधि स्थान) बनाया है। इन्द्र ने अपने दान से तीनों भुवन को सुग्रोभित किया है। उसने राजा दर्योणी के जिये कुयवाच को मारा है।

"हे इन्द्र! ऋषी लोग अब तक शक्ति के उस पुराने कार्य की प्रशंसा करते हैं! तूने युद्ध का अन्त करने के लिये बहुत लुटेरों का नाश किया है, तूने देवताओं की पूजा न करने वाले राष्ट्रमों के नगरों को नए किया है और देवताओं के न पूजने वाले वैरियों के शक्तों को नीचा कर दिया है।" (१.१७४,९ और ८)।

'हे अश्वनो ! उन लोगों का नाश करो जो कुत्तों की नाई भयानक रीति से भूंक रहे हैं और इमलोगों का नाश करने के लिये आरहे हैं। उन लोगों को मारो जो इमलोगों से लड़ने की इच्छा

<sup>\*</sup> पिशाचों और राक्षसों से कदाचित कल्पित भूतों का तात्पर्य है। परन्तु हमारा विचार यह है कि यहां पर उनका तात्पर्य आदिम निचासियों से है।

रखते हैं। तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हो। जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं उनके हर एक शब्द के बदले उन्हें भन मिले। हे सत्यदेव! हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करो।

" जगत प्रसिद्ध और दयावान इन्द्र मनुष्यों (आयों) पर दया रखता है। नाग करने वाले और शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास का सिर नीचे गिरा दिया है।

" वृत्र को मारने वाले और नगरों का नाश करने वाले इन्द्र ने काखे दासों के झुंडों का नाश किया है और मिर्टा और जख मनु \* के जिये बनाया है। वह होम करनेवाजे की इच्छाओं को पूरा करे।" (२,२०,६ और ७)।

हमलोग जानते हैं कि अमेरिका जीतने वाले स्पेन देश वासियों की जीत का कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको अमेरिका के मादिवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे और इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे। पेसा जान पड़ता है कि प्राचीन हिन्दू आयें के घोड़ों ने भी आयावर्न के आदिवा-सियों में पेसाही डर उत्पन्न किया। अतपव नीचे खिखा हुआ वर्णन जो कि द्धिका अर्थात् देवतुल्य युद्ध के घोड़े के सम्बन्ध में एक सुक्त का अनुवाद है, मनोरङ्जक होगा।

"जिस तरह लोग किसी कपड़ा चोरी करनेवाले चोर पर चिल्लाते और हल्ला करते हैं, उसी तरह शत्रु लोग दिशका को देख कर चिल्लाते हैं! जिस तरह झपटते हुए भूखे बाज को देख कर चिड़ियां हल्ला करती हैं, उसी तरह शत्रु लोग भोजन और पशु लूटने की खोज में फिरते हुए दिशका को देख कर हल्ला करते हैं।

" शत्रु लोग दिशका से डरते हैं जो कि विजली की नाई

<sup>\*</sup>यहां पर तथा अन्यत्र भी "मनु" आर्य जाति का पूर्व पुरुष कहा गया है । बहुत से स्थानों पर वह कृषिविद्या तथा अग्निपूजा का जिनके लिये कि आर्य लोग प्रसिद्ध हैं, चलाने वाला कहा गया है ।

बीतिमान और नाश करने वाला है। जिस समय वह मपने चारों ओर के हजारों आदिमयों को मार भगाता है उस समय वह जारों में आ जाता है और अधिकार के बाहर हो जाता है।" (४,३८,५ और ८)।

श्चाग्वेद के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रतापी योधा और काले आदिवासियों का एक प्रवल नाश करने वाला था। मं० ४ स्०१६ में लिखा है कि इन्द्र ने कुत्स की धन देने के लिये मायांबा तथा पापी दस्यु का नाश किया, उसने कुत्स की सहायता की और आप दस्यु को मारने के लिये उसके घर आया और उसने लड़ाई में पचास हजार "काले शत्रुओं" को मारा। मं० ४, स्० २८, रि०४ से जाना जाता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणहीन तथा सब मनुष्यों का घृणपात्र बनाया है। म०४ स्०३० रि० १५ से जाना जाता है कि इन्द्र ने एक हजार पांच सी दासों का नाश किया।

म० ५ सु० ७० रि० ३ में; मं० ६ सू० १८ रि० ३ में; झौर म० ६ सू० २५ रि०२ में दस्यु बोगों वा दासों के दमन करने छोर नाश करने के इसी तरह के वर्णन है। म० ६ सू० ४७ रि० २० में दस्यु छोगों के रहने की एक अज्ञात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद करने योग्य है—

"हे देवता लेग ! हमलोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूल कर ऐसी जगह आगए हैं जहां पशु नहीं चरते । यह बड़ा स्थान केवल दस्युओं को ही आश्रय देता है । हे वृहस्पति ! हम लेगों को अपने पशुओं की खोज में सहायता दो । हे इन्द्र ! मार्ग भूले हुए अपने पुजनेवालों को ठीक रास्ता दिखला।"

यह जान पड़ता है कि आर्य किव लोग आदिवासी असभ्यों के चिग्घाइ और इटले का वर्णन करने में बहुत ही निंदक हैं। ये सक्य विजयी जोग यह बात कि विनता से विचार सकते थे कि पेसी चिग्घाइ भी भाषा होसकती है, अतएव उन्होंने इन असक्यों को कहीं कहीं बिना भाषा का जिस्ता है। म०५ सू० २६ रि० १०, आदि)।

हम दो आदिवासी छटेरों अर्थात कुयत्र और अयु का हाल जिक

खुके हैं, जो कि निदयों से घिर हुए किलों में रहते ये और गायों में रहनेवाले आर्यों को दुःख दिया करते थे। हम खागों को कई जगह एक तीसरे आदिवासी प्रवल मुख्यि का भी वर्णन मिलता है जो कि, कदाचित काला होने के कारण कृष्ण कहा गया है। उसके सम्बन्ध का वर्णन अनुवाद करने योग्य है—

"तेज कृष्ण औशुमती के किनारे इस हजार सेना के साथ रहता था। इन्द्र भपने ज्ञान से इस चिल्लाने वाले सरदार की बात जान गया। उसने मनुष्यों (आर्थों) के हित के लिये इस लुटेरी सेना का नाश करडाला।

" इन्द्र ने कहा में ने तेज रूप्ण को देखा है। जिस तरह सुर्य बादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह बीशुमती के पास वाले गुप्त स्थान में किपा है। हे महत्स मेरा मनारथ है कि तुम उससे बड़कर उसका नाश कर डालो।

"तब तंज कृष्ण शौद्युमती के किनारे पर चमकता हुआ दिखाई पड़ा। इन्द्र ने बृहस्पति की अपनी सदायता के लिये साथ लेकर उस तेज और बिना देवता की सेना का नाश कर दिया"। (5, ६६.१३-१५)।

मादिवासी लोग केवल चिल्लाने वाले तथा बिना भाषा के ही नहीं लिखे गए हैं, परन्तु कई जगह पर तो वे मुशक्तिल से मनुष्यों का गिनती में समझ गए हैं। एक जगह पर लिखा है—

"हम लोग चारो ओर दस्यु जातियों से घिरे हुए हैं। वे यह नहीं करते, वे किसी चीज में विश्वास नहीं करते, उनकी रीति व्यवहार भिन्न हैं, वे मनुष्य नहीं हैं! हे राष्ट्रओं के नारा करने वाले, उन्हें मार। दास जाति का नारा कर!" (१०,२२,८)

म०१० स्०४९ में इन्द्र कहता है कि मैंने दस्यु जाति को "आर्य" के नाम से रहित रक्खा है (रि०३), दास जाति के नव-वास्तव और यहद्रथ का नाश किया है (रि०६) और दासों को काट कर दो दुकड़े कर डाजता हूं—"उन लोगों ने इसी गांति को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है!" रि०७)

वे मादिवासी जिनसे प्राचीन हिन्दू लोग बराबर युख करते रहे, इस प्रकार के थे, और हिन्दू अपने असभ्य पड़ोसियों अर्थास भारतवर्ष की भूमि के प्राथमिक आधिकारियों की इस तरह दुर्गति करते थे। यह बात भली भांति स्पष्ट है कि विजयी लोगों और पराजित लोगों में कोई प्रीति नहीं थी । विजयी लोग अपने नए जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करके ही अपनी रक्षा करते थे, धीरे धीरे कवी की सीमा को बढ़ाते थे, तप नप गांव बनाते थे, प्राथमिक जंगलों में नई बस्तियां बनाते थे. भीर सक्ष्यता तथा अपने प्रताप की कीर्ति चारा और फैलाते थे। वे तिरस्कृत म-सक्यों को पूरी घृणा की दृष्टि से देखते थे, जब कमी मौका पाते तो उनके झंडों को मार डालते थे. अपने घोडां द्वारा उनकी सैन्य-पांकियों को कम कर देते थे, उन्हें भूकने वाले कुत्ते तथा दिना भाषा का मनच्य कहते थे. और उन्हें मनुष्य नहीं वरन पशु की श्रेगी में गिनते थे और समझत थे कि वे लोग मारे जानेही के लिये जन्मे हैं, उन लोगों ने इसी गीत को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है!" परन्तु हठी मसभ्य लोग भी बिना भपना बदला लिये नहीं रहते थे। यद्यपि वे हिन्दुओं की अधिक सक्ष्य वीरता के आगे हार जाते थे. परन्त वे नदियों की प्रत्येक मोड और प्रत्येक किले के निकट लगे रहते थे, और घात में लगे रह कर पश्चिकों को लूटते थे, गांधों में आकर उपद्रव मचाते थे, पशुमों को मार डालते वा चुरा के जाते थे और कभी कभी बड़े बड़े झंडों में हिन्दुओं पर आफ्रमण करते थे, वे लोग प्रत्येक इंच भूमि देने के पहिले उस कटोर रहता के साथ लड़ते थे जोनि असभ्य जातियों का विरोप गुण है । वे वि-जयी लोगों के धर्म कर्म में बाधा डालते थे, उनके देवताओं का भनादर करते थे, तथा उनका धन छट छेते थे। परन्तु इन सब बाधाओं के होते भी, सक्य जातियों की नई बस्तियां चारी ओर बढ़ती ही गई, सभ्यता का क्षेत्र फैलता ही गया, जंगला और मक भूमियों में खेती होने लगी, गांव और नगर काते गए, और पंजाब भर में प्राचीन हिन्दुओं का राज्य हो गया। असक्ष्य जातियां या तो निर्मूछ ही कर दी गई और या मार्थ सक्ष्यता की बढ़ती हुई

सेना से भाग कर उन पहाड़ियों और दुर्गों में जा बसीं ब्रेजहां कि उनके सन्तान झब तक हैं।

यह कल्पना की जा सकती है कि निर्बेल असक्ष्य जातियों में से कुछ लोगों ने निर्मूल किए जाने या देश से निकाल जाने की अपिक्षा अध्यम अभीनता स्वीकार करना अच्छा समझा होगा। इसके अनुसार ऋग्वेद में ऐसे दस्यु लोगों का वर्णन दिलता है जिन्होंने अन्त में प्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार और उनकी सक्ष्यता और भाषा को श्रहण किया। अतएव ये लोग भारतवर्ष के प्रथम आदि वासी थे जो हिन्दू हो गए।

आदिवासियों और भार्य लोंगों के युद्ध के विषय में हम, बहुत से वर्णन उद्धृत कर खुके हैं। अब हम दो एक ऐसे वाक्य उद्धृत करेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आर्य लोग स्वयं आपस में सदा मेल मिलाप सं नहीं रहते थे। सुद्दास एक आर्य राजा तथा विजयी था। उसके विषय में यह प्रायः वर्गान आया है कि अनेक आर्य जातियां और राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन समों को पराजित किया। आर्य जातियों के बीच इन विनाशी युद्धों के, तथा जो जातियां सुद्दास से लड़ी थीं उनके वर्णन ऋग्वेद में इतिहास के ध्यान से बड़े मृत्यवान हैं।

- "(८)—धूर्त शत्रुओं ने नाश करने का उपाय सोचा और अदीन नदी का बांध तोड़ डाला। परन्तु सुदास अपनी शाकि से पृथ्वी पर स्थित रहा और चयमान का पुत्र किव मरा।
- "(E) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से ही बहता रहा, उसने महा मार्ग नहीं किया और सुदास का घोड़ा समस्त देश में घूम आया। इन्द्र ने लड़ाके और बतक्कड़ वैरियों और उनके बखों को सुदास के आधीन कर दिया।
- "(११) सुदास ने दोनों प्रयेशों के २१ मनुष्यों को मार कर यश प्राप्त किया। जिस तरह यह के घर में युवा पुरोहित कुश . काटता है उसी तरह सुदास ने अपने राष्ट्रओं को काट डाला। वीर इन्द्र ने उसकी सहायता के जिये महत्स को भेजा।

- " (१४) अनु धीर दुहा के छाछट हजार छ सी छाछट योघा स्रोग, जिन्होंने पशुमी की लेना चाहा था मीर सुदास के शत्रु ये सब मार डाले गए । ये सब कार्य इन्द्र का प्रताप प्रगट करते हैं।
- "(१७) इन्द्र ने ही बिचारे सुदास को इन सब कामों के करने योग्य किया। इन्द्र ने बकरे को इस योग्य बनाया कि वह जोरावर होर को मारे। इन्द्र ने बालिदंड को एक सुई से गिरा दिया। उसने सब सम्पत्ति सुदास को दी।" (७, १८)

किया है,वह अपनी चिरस्थायिनी स्विता के हिम यश का वर्णन किया है,वह अपनी चिरस्थायिनी किविता के लिये बिना पुरस्कार पाप ही नहीं रहा। क्योंकि २२ और २३ रिचाओं में वह कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता है कि वीर सुदास ने उसे दो सी गाय, हो रथ और सोने के गहिनों से सजे हुए चार घोड़ दिए ! नीचे सुदास के सम्बन्ध का एक दूसरा सूक्त उद्धृत किया जाता है—

- "(१) हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारे पूजने बाले तुम्हारे ऊपर भरोसा करके पशु जीनने के अभिप्राय से सपने अस्त्र शस्त्र जेकर पूरव की ओर गए हैं। हे इन्द्र और वरुण, अपने शत्रुझों का, चाहे वे दास हों वा आर्य, नाश करो और सुदास को अपनी रक्षा से बचाओं।
- "(२) जहां पर लोग भंडा उठा कर ठड़ते हैं, जहां हम लोगों की सहायता करने वाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जहां लोग आकाश की आर देख कर भय से कांपते हैं, वहां पर, हे इन्द्र और वहण ! हम लोगों की सहायता करो और हमें धीरज दो।
- "(३) हे इन्द्र और वरुण ! पृथ्वी के छोर खो गए से जान पड़ते हैं और हुछ। माकाश नक पहुंचता है। रात्रुओं की सेना निकट आ रही है। हे इन्द्र भीर वरुण ! तुम सदा प्रार्थनाओं का सुनते हो, हमारे निकब आकर रक्षा करो।
- "(४) हे इन्द्र और वरुण ! तुमने झभी तक अपराजित भेद् को मार कर सुदास को बचाया। तुमने तृत्सुओं की प्रार्थनाओं को सुना। उनकी दीन प्रार्थना छड़ाई के समय फर्जाभृत हुई।

- "(१) हे इन्द्र और वरुण ! शत्रुओं के हथियार हमें चारों ओर से आक्रमण करते हैं, शत्रु लोग हमें खटेरों में आक्रमण करते हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो ! युद्ध के दिन हमारी रच्चा करो।
- "(६) युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र और वरुण की प्रार्थना करने थे। पर इस युद्ध में नुमने तृत्सुओं के सिंह-त सुदास की रच्चा की, जिन पर दस राजाओं वे आक्रमण किया था।
- "(७) हे इन्द्र और वरुण ! वे दस राजे जो कि यह नहीं करते थे, मिलकर भी सुदास को हराने में समर्थ नहीं हुए।
- "(८) हे इन्द्र और वरुण ! जिस समय सुदास दस सरदारों से घिरा हुआ था और जिस समय सफेद वस्त्र पहिने हुए, जटा जूट धारी तृत्सु लोगों ने नेवेद्य भौर सुकों से तुम्हारी पूजा की थी तो तुमने सुदास को शक्ति दी थी।" (७, ८३)

एक दूसरे स्क में उस समय में जो हथियार काम में लाए जाते थे उनका वर्णन मिखता है। हम उसका कुछ भाग नीचे उद्धत करते हैं।

- "(१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता है और योधा अपना कवच पहिर कर चलता है तो वह बादख के समान देख पड़ता है! योधा, तेरा शरीर न छिदे, तू जय लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी रिक्षा करें!
- "(२) हम लोग धनुष से पशु जीत लेंगे, हमलोग धनुष से जय प्राप्त करेंगे, हमलोग धनुष से भयानक और धमंडी राष्ट्रओं की भिलाषा को नष्ट करें! हमलोग धनुष से अपनी जीत चारों और फैलावेंगे!
- " ३) जब धनुप की प्रत्यंचा खींची जाती है तो वह युद्ध में आगे बढ़ते हुए तीर चलाने वाखे के कान तक पहुंचती है, उसके कान में धीरज के राष्ट्र कहती है और वह तीर को इस तरह गले लगाती है के से कोई प्यार करने वाखी स्त्री अपने पित की गले लगाती है ।

- "(५) तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान है, बहुत से तीर उसके बाल बच्चों की नाई हैं। वह आवाज करता हुआ, योभा की पीठ पर लटकता है, लड़ाई में उसे तीर देता है और राष्ट्र को जीतता है।
- " (६) चतुर सारधी अपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाहता है उधर अपने घोड़ों को हांकता है, रास घोड़ों को पीछे से रोके रहती है, उनका यश गाओं !
- " (७) घोड़े ज़ोर से हिनहिनाते हुए अपने खुरों से घूल उड़ाते हैं और रथों को लेकर चेत्र पर जाते हैं। वे हरते नहीं वरन लंदरे राष्ट्रओं को अपने पैरों के नीचे कुचल डालते हैं।
- "(११) तीर में पर लगे हैं, उसकी नोफ हरिन (के सींग) की है। अच्छी तरह से खींची जाकर तथा तांत से छोड़ी जाकर वह शत्रु पर गिरती है। जहां पर मनुष्य इकट्टे वा जुदे जुदे खड़े रहते हैं वहां पर तीर लाभ उठाती है।
- "(१४) चमड़े का वंधन कर्लाई को धनुष की तांत की रगड़ से बचाता है और कलाई के चारों ओर सांप की नांई लपटा रहता है। वह अपना काम जानता है, गुणकारी है और हर तरह पर यांधा की रक्षा करता है।
- "(१५) हम उस तीर की प्रशंसा करते हैं जो कि जहर से बुझी हुई है, जिसकी नोक लोहें की है और जो पर्जन्य की है।"(६७५)

अपने इन उद्धृत वाक्यों को समाप्त करने के पहिले हम एक वाक्य और उद्धृत करेंगे जिसमें विजयी राजाओं के गद्दी पर बैठने का वर्णन है।

<sup>\*</sup> इससे प्रगट होता है कि तीर का िसरा लेहि का होता था। 'पर्जन्य वृष्टि का देवता है। अतएव पर्जन्य की शाखा से कदाचित उन नरकरों से तात्पर्य हैं जो वृष्टि में उत्पन्न होते हैं। ग्यारहवीं रिचा से प्रगट होता है कि तीर के िसरे कभी कभी हरिन के सींग के भी होते थे।

- "(१) हे राजा ! मै तुम्हें राजा की पदवी पर स्थित करता हूं। तुम इस देश के राजा हो ! स्थिर और चिारस्थायी हो ! सब प्रजा तुम्हें चाहे ! तुम्हारा राज्य मण्ड न हो !
- "(२) तुम यहां पहाड़ की नार्र स्थिर रहो; राज्य सिंहासन पर से उतारे मत जामो, रन्द्र की नार्र चिरस्थायी रह कर राज्य का पोषण करा।
- "(३) स्नद्र ने यक्त का भाग पाया है भीर वह राज सिंहासन पर बैठा हुआ नप राजा की सहायता करता है! सोम उसको आशीर्वाद देती है।
- "(४) माकाश अचल है, पृथ्यी अचल है, पर्वत अचल है, यह लोक अचल है। वह भी अपनी प्रजा के बीच राजा की नाई अचल है।
- "(प्र) राजा वरुण तुम्हे अचल करें ! अच्छे वृहस्पति तुम्हें अचल करें ; स्ट्र और अग्नि तुम्हारी सहायता करके तुम्हें अचल करें।
- "(६) देखों में इस अमृत तुल्य नैवेद्य को अमृत सोम के रस के साथ मिलता हूं। इन्द्र ने तुम्हारी प्रजा की तुम्हारें आधीन करके उनसे तुम्हें कर दिखवाया है!" (१०, १७३)

इतना वर्णन यहुत होगा। हम पहिले दिखला चुके हैं कि योधा लोग केवल कवच और शिरांऽस्त्र ही नहीं काम में लाते थे वरन् वं लोग कंधों के लिये भी एक शस्त्र, कदाचित ढाल, रखते थे । व तीर धनुष के सिवाय भाले, फरसे तथा तीखी धार की तलवारों को भी काम में लाते थे। पुराने समय में युद्ध के जो जो शस्त्र दूसर देशवासियों को मालूम थे उन सब को भारतवासी चार हजार वर्ष पहिले जानते थे। युद्ध में वे लोग दुन्दुभी बजा कर मनुष्यों को इकट्टा करते थे, झंड़ियां लकर हद झुडों में आगे बढ़ते थे और वे लोग युद्ध के घोड़ों और रथों का प्रयोग भी भली मांति जानते थे। पालत् हाथी भी काम में लाए जाते थे और राजाओं का अपने मंत्रियों के साथ सजे हुए हाथियों पर सवार होने के वर्णन पाए जाते हैं (म० ४ सू० ४ (र० १)। परन्तु ऐसा जान नहीं पड़ता कि वैदिक काल में हाथी युद्ध में नियमपूर्वक व्यवहार में लाए जाते हों, जैसा कि ईसा की पहिली, तीसरी झीर चौथी दार्ताब्दियों में होता था, जब कि प्रीक लोग भारतवर्ष में आए थे।

अब केवल यही कहना है कि वह समय, जब कि वैदिक योधा बोग रहते और लड़ते थे. अशान्तमय था, उन लोगों को केवल आदिम निवासियों हीं से निरन्तर युद्ध नहीं करना पड़ता था, धरन हिन्दु राज्य भी कई अनुशासकों के बीच बटा इआ था और बलवान अनुशासक लोग अपने परासियों के राज्य को अपने में मिला लेना चाहते थे। ऋषी लोग भी जो कि यजादि करते थे बलवान होने की कामना रखते ये अथवा देवताओं से ऐस पुत्र मांगते थे जो युद्ध में जय लाभ करें। प्रत्येक इष्ट पुष्ट मनुष्य योधा होता था और अपने घर, खेतीं तथा पशुओं की अपनी बालए दहिनी भजा से रक्षा करने के लिये सदैव प्रस्तुत रहता था। प्रत्येक हिन्दू की बस्ती अथवा जाति, यद्यपि देवनाओं की पूजा और शान्ति के भिन्न भिन्न व्यवसायों की उन्नति में दत्ताचित्त थी पर साथ ही इसके इस बात से भी सचेत थी कि उसका जातीय जीवन सर्देव युद्ध के लिये प्रस्तुत रहने ही पर निर्भर है और हिन्दू जाति के बंड समूह में, जो सिन्धु के किनारे से लेकर सरस्वती के किनारे तक फैला था ऐसेही ऐसे कहर, और रणिय लोग थे जिन्होंने निरन्तर युद्ध सं भूमि पर अपनी स्थित, अपनी स्वाधीनता, तथा अपने जातीय जीवन का स्थिर रक्खा था और जो जय प्राप्त करने अथवा देह ही त्याग देने का दृढ़ संकल्प रखते थे।

पेसी अवस्था का स्मरण करना शांक जनक है। परन्तु क्या कोई ऐसा भी देश हैं जहां प्राचीन काल में जातियों को अपनी उन्तिति या अपने जीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पड़ा हो? अथवा आधुनिक समय में ही, अर्थात् उन दो हजार वर्षों में जो कि गीत्तम बुद्ध और ईस्मसीह को अपने शान्तिमय संदेसे के उपदेश करने के समय से आज तक हो गए, क्या कोई ऐसी भी जाति देखने में आती है जो बिना अपने परोसियों से निरन्तर युद्ध किए ही अपने शान्तिमय व्यवसाय के फल प्राप्त करने की आशा करसकती हो ? कुछ देशों को छोड़ कर जो अच्छे मीके पर स्थित

हैं, योरप की सब जातियां सिर से लेकर पैर तक अस्त्र शस्त्र से सु-सिंजित हैं। बड़ी बड़ी राजधानियों का प्रत्येक व्यक्ति सदा युद्ध के लिये इतना प्रस्तुत रहता है कि केवल एक सप्ताह की सूचना पर अपना घर द्वार तथा काम काज छोड़ कर रणचेत्र की यात्रा कर सके। सभ्यता ने मनुष्यता के हित के खिये बहुत कुछ किया है। परन्तु सभ्यता ने तलवार को हंसुआ नहीं बना दिया अथवा मनुष्यों को इस योग्य नहीं कर दिया कि वे अपने पारोसियों से अन्तिम इवास पर्य्यन्त बिना खड़े ही अपने शान्तिमय व्यवसायों का फल भोग सकें।



## अध्याय ५

## सामाजिक जीवन।

आर्थ लोगों ने आदिवामियों के साथ इसी तरह लगानार युद्ध करके ही, अन्त को सारा पञ्जाब अर्थात सिन्धु से लेकर सरस्वती तक और पर्वतों से लेकर सम्भवतः समुद्र तक जीत लिया।

जैसा कि आशा की जासकती है, हमलोगों को सिन्धु और उसकी पांचो सहायक निदयों का उल्लेख कई जगह पर मिलता है। दसवें मण्डल का ७५ वां सूक्त इसका एक अच्छा उदाहरण है और हम अपने पाठकों के लिये यहां पर इस पूरे सूक्त का अनु- चाद कर देते हैं—

- "(१) हे नदियो ! किव, भक्त के घर में तुम्हारी बड़ी शक्ति की प्रशंसा करता है। उनकी तीन प्रणाठी है, प्रत्येक प्रणाठी में सात सात नदियां हैं। सिन्धु की शक्ति और सब नदियों से अधिक हैं।
- "(२) हे सिन्धु ! जब तुम ऐसी भूमि की ओर दौई। जहां कि भन्न बहुत होता है, तो वरुण ने तुम्हारे लिये मार्ग खोल दिया। तुम भूमि पर एक विस्तृत मार्ग से बहती हो। तुम सब बहती हुई निद्यों से अधिक चमकती हो।
- "(३) सिन्धु का घोर नाद पृथ्वी में आकाश तक पहुंचता है! यह चमकती हुई बड़े बंग से बहती है। उसका घोर नाद ऐसा जान पड़ता है जैसे बादल में से बड़ी आवाज के साथ पानी बरसता हो। सिन्धु सांड की नाई गरजती हुई आती है।
- ''(४) जैसे गाय अपने बऊड़ों को दूध दंनी है, हे सिन्धु वैसेही दूसरी नादियां तेरे निकट अपना जल लेकर झाती हैं ! जैसे कोई राजा झपनी सेना सहित युद्ध में जाता है उसी प्रकार तू भी झपने

बगल बगल बहती हुई निवयों \* की दो प्रणालियों को खेकर आगे आगे जलती है!

- "(५) हे गंगा !हे यमुना और मरस्वनी झौर शतुद्रि (सतलज) और परुणी (रावी)! मेरो इस प्रशंसा को झपने में बाँट खो ! हे झिसक्ती (चनाब) से मिलने वाली नहीं! हे विनस्ता (झलम)! हे आर्जीकीया (ज्यास), जोकि सुषामा (सिन्धु) से मिली है ! मेरी बात सुनों।
- "(६) हे सिन्धु ! तू पहिले तृष्टामा से मिलकर और फिर सुस-तुं, रसा और श्वेती से मिलकर बहती है। तू कुमु (कुरुम) और गोमती (गॉमल) को कुभा (काबुब) मोर मेहरनु से मिलाती है। तू इन सब निवयों को साथ लेकर बहती है।
- "(७) प्रवल सिन्धु सफेद और चमकती हुई सीधी वहती है! यह बढ़ी है और उसका जब चारों ओर बढ़े वेग से भरता हैं। सब बहतेवाली निदयों में में उसके समान कोई भी नहीं बहती! यह घोड़ों की नॉई प्रवल और प्रौड़ा को नॉई सुन्दरी है!
- "(८) सिन्धु सदा योवना और सुन्दरी रहती है। उसके पास बहुत से घोड़े, रथ और वस्त्र हैं। उसके पास बहुत सा स्वणे हैं और वह सुन्दर वस्त्र पहिरे हैं! उसके पास बहुत अन्न, ऊन और रुण हैं और उसने अपने की सृदु फूठों से ढेंक रक्सा है।
- "(E) सिन्धु न अपने सुख से जाने वाले रथ में घोड़े बाँधे हैं और उसमें रख कर हम लोगों के खिय मोजन खाती है। इस रथ को महिमा बड़ी है, इसका यश बहुत है और वह बड़ा और अजित है।"

यह रिचा बहुत ही मनोहर और हृद्यप्राहिणी है और किंच की विस्तृत दृष्टि को भी प्रकाशित करती है। प्रोफसर मैक्समुखर कहते हैं कि यह कवि एक ही बर में निद्यों के तीन बड़े बड़े प्रवाहों

अर्थात् पश्चिम में काबुल की सहायक नांदयां और पूरब में वे सहायक नींदयां जो कि पञ्जाब में बहती हैं और जिनका नाम नींचे की दो रिचाओं में है ।

का वर्शन करता है, अर्थात वे जो उत्तर-पश्चिम से वह कर सिन्धु में मिखती हैं, वे जो उत्तर-पृवे से उसमें मिलती है और अपनी शाखों सहित दृरस्थ गगा और जमुना ! "यह वेदिक कवि विस्तृत मींगोलिक झान को प्रकाशित करता है, जो झान उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में सिन्धु नदी और सुलेमान पहाड़, दिख्ण में सिन्धु नदी या समुद्र और पूर्व में गगा और जमुना नदियों से सांमावद है । इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का वेदिक कवि को झान नहीं था।"

पञ्जाब की सब निवयां मिल कर कहीं कहीं पर "सप्तनिश" के नाम से पुकारी गई हैं और एक जगह पर यह भी कहा गया है कि "सप्तनिश" की माता सिन्धु है और उसमें सातवीं नदी सरस्वती है (म०७ सू० ३६ रि०६)। सिन्धु और उमकी पाँची शाखों आदिम हिन्दुओं के प्राचीन निवास स्थान में अब तक बहनी हैं। परन्तु सरस्वती, जो कि प्राचीन निव्यों में सबसे पवित्र थीं और जो उस प्राचीन समय में भी देवी की तरह पूजी जाती थी, अब नहीं बहती। उसका मार्ग कुक जेत्र और थानेश्वर के निकट अब तक देख पढ़ता है और इन स्थानों को हिन्दू लोग अब तक पवित्र भानते हैं।

पक किश्चित अपूर्व स्थान पर ऋषी विश्वामित्र की, सुदास के दिए हुए रथों, घोड़ों और अन्य पुरस्कारों के साथ, व्यास और सतलज नदी के संगम के पार करने में किठनाई पड़ी, और उन्होंने गरजते हुए जल के कीए की शान्त करने के लिये एक पूरा स्क बना हाला (म॰ ३ सू॰ ३३)। इम ऊपर कह आप हैं कि यह सुदास पक प्रतापी विजयी था और आस पास के इस राजाओं को हरा खुका था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, जिनका धर्णन कई उत्तजित स्कों में किया गया है। यह प्रतापी विजयी विद्या और धर्म का रक्षा करने वाला भी जान पड़ता है। उसने विश्वामित्र और विसिष्ठ के घराने के ऋषियों को उदारता से बराबर पुरस्थार दिया। इसका फल यह हुआ कि इन दोनों ऋषियों के वंशों में आपस में देव हो गया, जिसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे।

यद्यपि पंजाब की निद्यों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता है, पर गंगा और यमुना का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इम ऊपर एक सूक्त का अनुवाद दे चुके हैं जिसमें इन दोनों निद्यों का नाम आया है।

ऋग्वेद भर में दूसरा स्थान, जहां गंगा का उद्घेस माया है, केवल छड़े मंडल के ४५ वें सूक्त की ३१ वीं रिचा है। वहां पर गंगा के ऊंचे तटों की उपमा दी गई है। यमना के तट पर के चरागाहों में के प्रसिद्ध पशुओं का वर्णन म० ५ सू० ५२ रि० १७ में है।

इस तरह, भारतवर्ष में आर्य अधिवासियों की रहते की सब से पहिली जगह पांच निर्देशों की भूमि में थी। इसके सिवाय यह भी जान पड़ता है कि पांचो निर्देशों के बसने वालों की धीरे धीरे करके पांच जातियां हो गई। म०१ सू०७ रि०९ में, म०१ सू० १७६ रि०३ में, म०६ सू०४६ रि०७ में तथा कई दूसरे स्थानों पर "पांच भूमियों" (पंच-क्षिति) का उल्लेख है। इसी प्रकार म०२ सू०२ रि०१० और म०४ सू०३८ रि०१० में "खेती करने वाली पांच जातियों" (पञ्च-कृष्टि) का वर्णन है, और म०६ सू० ११ रि०४, म०६ सू०५१ रि०११, म०८ सू०३२ रि०२२, म०६ सू०६५ रि०२३ आदि स्थानों में "पांच जनों" (पञ्च-जन) का उल्लेख मिलता है।

सरत, बीर और उद्योगी आर्य लोगों की इन्ही "पांच जाति-यों" ने, जो कि सिन्धु और उसकीं सहायक निर्धों के उपजाऊ तटों पर खेती और चराई करके रहती थीं, अपनी सभ्यता हिमा-लय से जेकर कुमारी अन्तरीप तक फैलाई है।

अब हम पंजाब की इन पांच जातियों के सामाजिक और घरे-ऊ आचार व्यवहारों के तथा उनके घरेऊ जीवन के मनोरंजक और रम्य धिषय का वर्णन करेंगे। पहिली बात, जो कि हम लोगों को विस्मित करती है, यह है कि उस समय में वे बुरे नियम और ककावट, और एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में तथा एक जाति और दूसरी जाति में वे स्षष्ट भेद नहीं थे जो कि आज कल के हिन्दू समाज के बहे दु:खजनक लक्षण हैं। हम लोग देख

खते हैं कि वैदिक समय के विलय हिन्दू लोग गीं मांस को काम में लाने में कोई बाधा नहीं समझते थे और वे लोग अपने ब्यापारियों की समुद्र यात्रा का वर्णन अभिमान के साथ करते हैं। इम लोग यह भी देख चुकै हैं कि ऋषियों की कोई अलग जाति नहीं होती थी और न वे भएना जीवन केवल तपस्या और ध्यान में संसार से ब्रह्मण ही रह कर बिताते थे। इसके विपरीत, ऋषी लोग संसार के व्यवहारी मनुष्य होते थे जोकि बहुत से पशुओं के स्वामी होते थे, खती करते थे, यद के समय में आदिवासी राष्ट्रओं से खड़ते थे भीर देवताओं से धन और पश के लिये. युद्ध में विजय पाने के लिये, और अपनी स्त्री और बाज वर्षों की मंगलकामना के लिये प्रार्थना करते थे। वास्तवी में प्रत्येक कुट्रम्ब का मुखिया, एक प्रकार से ऋषी ही होता था भीर अपने देवताओं की पूजा अपने घर में अपनी ही नम्र रीति से करता था। कुटुम्ब की स्त्रियां भी पूजा में सम्मितित होकर कार्य के सम्पादन करने में सहायता देती थीं। परन्तु समाज में कुछ लोग सुक्त बनाने और बहे बहे होम करने में अवश्य प्रधान थे और राजा तथा धनी लांग ऐसे लांगों को बड़े बड़े अवसरीं पर बुला कर उदारता से पुरस्कार देते थे। परन्तु इन महान रचयिता लोगों की-ऋग्वेद के इन महान ऋषी लोगों की-भी कोई अन्य साधारण जात नहीं थी। वे लोग भी संसारी मनुष्य थे जो सर्व-साधारण के साथ मिले हुए थे, उनसे विवाहादि करते थे। उनके साथ सम्पत्ति के भागी हाते थे, उनके युद्धों में छड़ते थे झीर सारांश यह कि उन्हीं में के होते थे।

जैसे एक रणिय ऋषी एक ऐसे पुत्र के बिये झाराधना करता है (म० ५ सू० २३ रि० २) जो युद्ध में शत्रुओं को जीते। दूसरा
ऋषी (म० ६ सू० २० रि० १ में) धन, खेत तथा ऐसे पुत्र के लिये
प्राथेना करता है जो उसके शत्रुओं का नाश करे। एक तीसरा
ऋषी (म० ६ सू० ६९ रि० ८ में) धन और स्वर्ण के लिये, घोड़े
और गीओं के लिये, प्रचुर अन्न और उत्तम सन्तित के लिये झाराधना करता है। एक चीषा ऋषी बहुत ही सिधाई के साथ कहता

है कि मरे पशु ही मरे भन और मेरा इन्द्र हैं (म॰ ६ स्० २८ रि॰ १) ऋग्वेद भर में ऋषी लोग साधारण मनुष्य हैं। इसका तनिक भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋषियों की कोई सखग जाति होती थी जोकि योभाओं वा किसानों से भिन्न थी \*।

निष्पक्ष विचार के लोग इसे जाति भेव न होने का एक अच्छा प्रमाण समर्भेगे। यह अभाव कप प्रमाण बहुतेरे भावरूप प्रमाणों की अपेक्षा भी अधिक इद है। सुक्तों के ऐसे बड़े संग्रह में जो कि छ सी वर्षों से भी अधिक समय में बनाया गया था, और जो लोगों की चाल ढाल और रीति व्ययहार के वर्णनों से भरा हुआ है,—जो कि कृषि, चराई और शिल्पनिर्मित चस्तुओं के, आदिवासियों के युद्धों के, विवाह और घरेऊ नियमों के, स्थियों की स्थिति तथा

<sup>\*</sup> म० १० सू० ९० रि० १२ में नो चार नातियों का वर्णन आया है उसे हमारे प्रमाणों का खण्डन न समझना चाहिए। यह सूक्त ऋग्वेद के सूक्तों के सैकड़ों वर्ष पीछे का बना है जैसा कि उसकी भाषा और विचार से ही प्रगट होता है। वह ऋक्, साम, तथा यजुर्वेदों के जुदे जुदे किए नाने के (रिचा ९) उपरान्त का, तथा जिस समय हिन्दू धर्म में परमेश्वर ने (जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में है ही नहीं) स्थान पा लिया था उसके भी उपरान्त का बना हुआ है। अर्थात् कोल्क्रूक के कथनानुसार वह उस समय का बना हुआ है नब कि ऋग्वेद की असंस्कृत रिचाओं के उपरान्त उत्तर काल में अधिक सोंहावने छन्द बनने लग गए थे। इस बात पर तो सब ही विद्वान सहमत हैं कि यह बहुत ही उत्तर काल का बना हुआ है।

धरमों के, धर्म विषय के और उस समय की ज्योतिष विद्या के वर्णनों से भरा हुआ है—हम लोगों को एक भी ऐसा वाक्य नहीं मिलता जिससे प्रगट होता हो कि उस समय समाज में जातिभेद वर्तमान था। क्या इस बात का विचारना सम्भव है कि उस समय जाति भेद वर्तमान था और फिर भी ऋग्वेद की दस हजार रिचा-मों में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है ? क्या उत्तर काल की एक भी ऐसी धर्म पुस्तक का मिलना सम्भव है जो विस्तार में ऋग्वेद का दसवां ही भाग हो और उसमें जाति भेदें का कहीं वर्णन न हो ?

यहां तक हमने अभावरूप प्रमाणों को केवल उसी प्रकार से सिद्ध किया है जिस प्रकार से कि कोई अभावरूप प्रमाण सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु बड़े आश्चर्य का विषय है कि इस बात के भावरुप प्रमाण भी भिलते हैं और अग्वेद के कई वाक्यों से प्रगट होता है कि उस समय जाति भेद नहीं था। स्वयं "वर्ष" शब्द कि जिसका मर्थ आज कल की संस्कृत में "जाति" से है अपनेद में केवल आर्यों और अनार्यों में भेद प्रगट करने के लिये आया है और कहीं भी आयों की भिन्न भिन्न जातियों को प्रगट करने के जिये नहीं आया ( म०३ सु० ३४ रि०६ आदि )। वेद में "क्षत्रिय" शब्द का, जिसका अर्थ आज कल की संस्कृत में 'क्षत्री जाति" से है, प्रयोग केवल विशेषण की भांति देवताओं के स-म्बन्ध में हुआ है और उसका अर्थ "बलवान" है ( म० ७ स० इप्र रि० २; सू० ७ सू० प्र रि० १; आदि )। "विप्र" जिसका अर्थ भाज कक्ष ''ब्राह्मण जाति" से ही, वह भी ऋग्वेद में केवल विदी-षण की भांति देवताओं के सम्बन्ध में आया है और वहां पर उस-का अर्थ 'बुद्धिमान" है। ( म० ८ सू० ११ रि० ६ आदि )। और ''ब्राह्मण'' शब्द जो झाज कल की संस्कृत में ''ब्राह्मण जाति' प्रगट

करता है, उसका प्रयोग भ्रम्बेद में सेकड़ों जगह पर केवस "सुक-कार" के अर्थ में हुआ है ( म० ७ सु० १०३ रि॰ ८ आदि )।

हम खुशी से इसके झौर भी अनेक प्रमाण दे सकते हैं, परन्तु हमारी सीमा यहां एसा करने से रोकती है। परन्तु हम एक झौर प्रमाण दिए बिना नहीं रह सकते। उस मनोरम सरलता के साथ जो कि ऋग्वेद का साधारण सीन्द्रस्य है, एक ऋषी अपने विषय में करुणा से यों कहता है—

"देखो, में सूकों का रचियता हूँ, मेरा पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थर पर अनाज पीसती है। हम सब जुदे जुदे कामों में लगे हुए हैं। जिस तरह गौएं (भिन्न भिन्न दिशाओं में) चरागाह में आहार के लिये घूमती हैं उसी तरह, हे सोम! हम खोग (भिन्न भिन्न व्यवसायों में) तेरी पूजा भन के लिये करते हैं। तू इन्द्र के लिये वह!" (म०६ सू० ११२ रि०३)। जो लोग करपना करते हैं कि वैदिक समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर की नांई वाक्यों को स्पष्ट करने में तनिक कठिनता होगी, जहां कि पिता, माता, और पुत्र, वैद्य, पिसनहारी और सुक्तकार वर्णन किए गए हैं!

उत्तर काल के जाति भेद के पक्षपाती खोगों ने कभी कभी इन चलों को निरुपण करने का यह किया है और इसका फल बहुत ही मद्भुत हुआ है! ऋग्वेद के बहुत से ऋषियों की नांई (जिन्हें हम ऊपर देख खुके हैं कि वे योधा पुत्र होने के लिये निरन्तर आ-राधना करते थे) विश्वामित्र भी योधा और स्क्तकार थे। उत्तर काल के हिन्दू इस पर घबड़ाए और उन्होंने एक सुन्दर पौरा-णिक कथा गढ़ दी कि विश्वामित्र पहिले क्षत्रिय थे और फिर आह्मण हो गये। परन्तु ये सब निर्धक प्रयक्त हैं। विश्वामित्र न तो सुत्री ही थे और न ब्राह्मण। वे एक वैदिक ऋषी, अर्थात योधा तथा पुजेरी थे, जो कि "ब्राह्मण" और "चुत्रियों" के होने के बहुत पहिले हुए थे! \*

अस्तु, जैसा कि हम ऊपर देख चुकें हैं, प्रत्येक कुटुम्ब का पिता स्वयं भ्रपना क्वी पुरोहित होता था और उसका घर ही

\*यहां पर हमको उन तीनों विद्वानों की सम्मित उद्भृत करते हुए बड़ा हर्ष होता है जिन्होंने कि अपना जीवन काल वेद ही के देखने में व्यतीत कर दिया है और जिन्हें कि योरप के वैदिक विद्वानों का त्रियंविराट कहना चाहिए—

"तब यदि हम लोग इन सब प्रमाणों पर ध्यान देकर यह प्रश्न कोर कि जाति, जैसा कि मनु के प्रन्थों में अथवा आज कल है, वेद के प्राचीन धर्म का अंग है अथवा नहीं, तो हमको इसके उत्तर में निश्चय करके 'नहीं' कहना पेंड्गा" Maxmuller, Chips from a German Workshop Vol II (1867) p. 307.

"अब तक जातियां नहीं थीं | लोग अब तक एक में मिलकर रहते थे और एक ही नाम से (अर्थात् 'विसस' के नाम से ) पुकारे जाते थे" | Weber's Indian Literature (translation) p 38.

और अन्त में डाक्टर रोथ साहब ने यह दिखलाया है कि वैदिक समय में छोटे छोटे राजाओं के घराने के पुजारी ब्राह्मण कहलाते थे परन्तु तब तक उनकी कोई अलग जाति नहीं हो गई थी । और इस बंडे विद्वान ने यह भी दिखलाया है कि आग चल कर अर्थात् महाभारत के समय में किस प्रकार से छोटे छोटे राजाओं के घराने के पुजेरियों के प्रवल दल हो गए और उनके घरानों ने किस प्रकार से जीवन के प्रत्येक विभाग में सब से अधिक प्रावल्य प्राप्त किया और उनकी एक जुदी जाति हो गई। Quoted in Muir's Sanskrit Texts, Vol I (1872) p. 291.

उसका मन्दिर होता या। ऋग्वेद में मूर्ति का, अथवा मन्दिरों अर्थात् पूजा करने के उन स्थानों का जहां पर लोग इकहे होते थे, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्येक कुटुम्बी के घर पवित्र अग्नि सुल-गाई जाती थी और वह उन सुन्दर और सरख सुकों को गाता था, जिन्हें कि अब हम लोग ऋग्वेद में संप्रद्व किया हुमा देखते हैं। हम लोगों को उन कियों का एक मनोहर वर्णन मिलता है जो कि इन यहां में सहायता देती थीं, जो आवद्यक सामित्रियों को जुटाती थीं, उन्हें ओखली और मूसल से तयार करती थीं, सोम का रस निकाखती थीं, उसे अपनी अगुलियों से हिखाती थीं और ऊनी छनने से छानती थीं। हम लोगों को अनेक स्थानों पर कियों के अपने पति के साथ यह करने का वर्णन मिलता है। वे लोग मिल कर हव्य देते थे और इस प्रकार एक साथ ही स्वर्ग को जाने की आशा रखते थे (म० १ सू० १३१ रि० ३; म० ५ सू० ४३ रि० १५ आदि)। इस विषय में एक पवित्र सुक्त की कुछ रिचाएं निस्सन्देह हमारे पाठकों को मनोरअक होंगी।

- ं '(५) हे देवता लोग! जो दम्पति एक साथ मिल कर नैवेध तयार करते हैं और सोम के रस को साफ करके दूध के साथ मिलाते हैं
- "(६) वे अपने खाने के लिये भोजन पार्वे और दोनों साथ साथ यह में आवें। उनको भोजन की खोज में कभी न घूमना पड़े।
- "(७) वे देवताओं से बाल चढ़ाने की झूठी प्रतिका कभी नहीं करते और न तुम्हारी स्तुति करने में चूकते हैं। वे तुम्हारी पूजा सब से अब्दें नैवेद्य से करते हैं।
- "(८) वे युवा भी बहती हुई अवस्था में पुत्र से सुस्नी हो कर स्वर्ण प्राप्त करते हैं और दोनों दीर्घ आयु तक जीते हैं।
- "(६) स्वयम देवता जोग ऐसे दम्पति द्वारा पूजा किए जाने की ठालसा रखते हैं जो कि यह करने के अनुरागी हों और देव-ताओं को कतहता से नैवेदा चढ़ाते हों। वे अपना वंदा चढ़ाने के

किये एक दूसरे को गले समात हैं और वे अपने देवताओं की पूजा करते हैं!" (म.३१)

हम बोगों के बिये उन बुद्धिमती कियों का वर्णन और भी रमणीय है जो स्वयं ऋषी थीं और पुरुषों की नांई सुक बनाती और होम करती थीं। क्योंकि उस समय में स्मियों के लिये कोई बुरे बन्धत, अथवा समाज में उनके उचित स्थान से उन्हें बलग परदे में अथवा अशिक्षित रखने की रीतें नहीं थीं। चुंघट कादे हुई क्षियों और दुलहिनों का वर्णन मिलता है पर सियों के पर्दे में र-क्ले जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत हम लोग उन्हें उनके कार्यों को उचित स्थिति में, उन्हें होम में सम्मिलित होते इए मौर समाज पर भपना प्रमाध ढालते इए पाते हैं। इस छोग सुशिक्षित स्वी, विश्ववारा का वृत्तान्त अब तक स्मरण करते हु, जो कि इजारों वर्षों से हम सुनते बाते हैं। यह धार्मिक स्नी स्क बनाती थी. होम करती थी और मग्नि देवता से विवाहित हम्पति के परस्पर सम्बन्धों को स्थिर करने और सदाचार में रखने के खिये सचे उत्साह के साथ प्रार्थना करती थी ( म० ५ स्० २८ रि॰ ३)। हम बोगों को ऐसी दूसरी कियों के भी नाम मिखते हैं को ऋग्वेद की ऋषी थीं।

यसे सरह समाज में, जैसा कि वैदिक समय में था, जीवन के सम्बन्ध प्राणियों की भावश्यकताओं के अनुसार निश्चित किए जाते थे और न कि बक्क समान नियमों के अनुसार, जैसा कि उत्तर काल में होता था। अतपव उस समय में यह कोई धर्म सम्बन्धी आवश्यक बात नहीं थी कि प्रत्येक कन्या का विवाह हो ही। इसके विपरीत हम जोगों को ऐसी बिन व्याही कियों के भी वर्णन मिलते हैं जो अपने पिता ही के घर रहती थीं और स्वामाबिक रीति से अपने पिता की सम्पत्ति के कुछ अंश का स्वत्य मांग कर, उसे पाती थीं (म०२ सू०१७ रि०७)। इसके सिवाय खतुर और मेहनती पितायों का भी वर्णन मिलता है जो घर के कार्मों को बेकती मालती थीं और प्रभात की नाई सबेरे घर के सब प्राणियों को जगा कर, उन्हें अपने अपने कार्मों में स्वगती थीं (म०१ सु०

१२४ रि० ४) और जो यहस्यों के उन सुषों को रखकी थीं जिनके लिये हिन्दू कियां सबसे पहिसे के समय से लेकर आज तक प्रसिद्ध रही हैं। परन्तु बहुआ सुरी कियों के जो कुमार्ग पर खसती थीं (१,२९,१) ऐसी बिन व्याही सियों के जिन्हें उनके खरित्र की रख्या करने के सिये माई नहीं थे, और ऐसी कियों के मी (म० ४ सू० ५, रि० ५; म० १० सू० ३४ रि० ४) जो स्पने पति से सख्य प्रेम नहीं रखती थी उल्लेख मिस्रते हैं। एक स्थान पर एक श्लीकथन. जुआरी की की का उल्लेख है जो कि दूसरे पुरुषों की खालसा की, बस्तु हुई थीं [म० १० सू० ३४ रि० ४]।

पेसा जान पड़ता है कि कन्याओं को भी अपना पित चुनने में.
कुछ मधिकार होता था। उनका यह चुनाव सदा सुखी ही नहीं होता था। क्येंकि "बहुत सी स्त्रयां अपने चाहनेवाले के धन की लाल में आजाती हैं। परन्तु सृतु स्वभाव और सुन्दर कप की स्त्री मनेकों. में से केवल अपने ही जियतम की अपना पित चुनती हैं "[म० १० स्० २७ रि० १२]। हमचोग ऊपर के इस वाक्य में उत्तर काल के स्वयम्बर की लाया देखने की कल्पना कर सकते हैं। परन्तु इस में. कोई सन्देह नहीं हो सकता कि पिता भी अपनी कन्या का पित चुनने में एक उपयुक्त प्रभाव का प्रयोग करता था, और भाज कल की बाई वह अपनी कन्याओं को सुन्दरता से सज कर और सोने के महिने पहिना कर, देता था [ म० ६ सू० ४६ रि० २; म० १० सू० ३६ रि० १४]।

विवाह की रीति बहुत ठीक होती थीं और वे प्रतिक्षाएं जो बर भीर कन्या बक दूसरे से करते थे, इस अवसर योग्य होती थीं। हमः बहां पर ऋग्वेद के अन्तिम भाग के एक स्क की कुछ रिचाओं का अनुवाद देते हैं, जिसमें इस रीति का एक मनोहर वर्णन है। नीजे किसी रिचाओं में से पहिली हो रिचाओं से जान पड़ेगा कि बाल विवाह की स्वभाष विरुद्ध रीति उस समय नहीं झात थी और कन्याओं का विवाह उनके युवा होने पर किया जाता था।

"(२१) हे विश्वावसु ! (विवाह के देवता), इस स्थान से उठों, क्योंकि इस करवा का विवाह समाप्त हो गया ! इम लोग खुकों से और दंख्यत करके विश्वावसु की स्तुति करते हैं। अब किसी दूर सरी कुमारी के पास जाओ, जोकि अब तक अपने पिता के घर हो और विवाह करने की अवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो। यह तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो।

- "(२२) हे विश्वावसु ! इस स्थान से उठो । हम तुम्हें दंडवत करके तुम्हारी पूजा करते हैं । अब किसी दूसरी कुमारी के पास जाओ जिसका अंग प्रीदता को प्राप्त होता हो, उसे एक पति से मि-लाकर पत्नी बनाओ ।
- "(२३) जिस मार्ग से हमारे मित्र लोग विवाह के लिये कुमारी हूं हने को जाते हैं उस मार्ग को सीधा और कारों से रहित करों। अर्थमन और भग हम लोगों को अच्छी तरह से ले जाय। है देवता लोग! पति और पत्नी अच्छी तरह से मिलें।
- "(२४) हे कुमारी ! सुन्दर सूर्य ने तुझे (कुंआरेपन के) बन्धनीं से बांधा है, अब हम लोग तुके उन बन्धनों से छोड़ाते हैं । हम तुझे तेरे पति के साथ ऐसे स्थान में रखते हैं जो कि सचाई और पुण्य का घर है।
- "(२५ हम इस कुमारी को इस जगह (उसके पिता के घर) से मुक्त करते हैं, परन्तु दूसरी जगह (उसके पित के घर) से नहीं। हम उसका सम्बन्ध अच्छी तरह से दूसरे स्थान से करते हैं। हे इन्द्र! वह भाग्यशालिनी और योग्य पुत्रों की माता हो।
- "(२६) पूषण इस जगह से तेरा द्वाध पकड़ कर तुझे छे चछे। दोनों अश्विन तुझे एक रथ में छे चछें। अपने (पति के) घर जा और उस घर की मालकिन हो। उस घर में सब चीजों की माल-किन हो और सब पर अपना प्रभुत्व कर।
- "(२७) तुझे सन्तान हो और यहां तुझे आशीर्वाद मिले। अपने घर का काम काज सावधानी से कर । अपना शरीर अपने इस पति के शरीर के साथ एक कर और बुढ़ापे तक इस घर में प्रभुत्व कर।
  - "(४०) पहिले सोम तुसे अङ्गीकार करता है, तब तुसे गन्धर्व

भङ्गीकार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है और तब चौथी बेर मनुष्य का पुत्र तुभे अङ्गीकार करता है। \*

"(हर) सोम ने यह जन्या गन्धर्व को दी, गन्धर्व ने उसे अग्नि को दिया, और अग्नि ने उसे भन और सन्तित के साथ मुझे दिया है।

"(४२) हे दुलहा और दुलहिन! तुम दोनों यहां साथ मिख कर रहो, जुदे मत हो। नाना प्रकार के मोजन का सुख मोगो ; अपने ही घर में रहो और अपने पुत्र और पौत्र के साथ झानन्द भोगो।

"(४३) [ तुलहा और तुलहिन कहते हैं ] प्रजापित हमलोगों की सन्तान दें, अर्थमन हमलोगों का बुढ़ांप तक एक स्नाथ रक्खे। ( तुल हिन के प्रति) हे तुलहिन, अपने पाति के घर में शुभ पौरे से प्रवेश कर। हमारे दास दासियों और पशुओं का हित करो।

'(४४) तेरी आंखें कोध से रहित रहें और तू अपने पति के सुख के लिये यत्न करे, और हमारे पशुओं का हित करे। तेरा मन प्रसन्ब रहे और तेरी सुन्दरता शोभायमान हो। तू बीर पुत्रों की माता और देवताओं की भक्त हो। हमारे दास, दासियों और पशुओं दा हित करे।

"(४५) हे इन्द्र ! इस स्त्री को भाग्यवती और योग्य पुत्रों की माता बना । उसके दस पुत्र हों, जिसमें घर में पति को लेकर ग्यारह पुरुष हो जांय।

"(४६) (दुलहिन के प्रति ) तेरे सास और ससुर पर तेरा प्र-भाव रहे और तू अपनी ननद और देवर पर रानी की नाई शासन करे।

"४७) (दुलहा और दुलहिन कहते हैं) सब देवता लोग हमारे इदय को एक करें। मातरिश्वन और घातृ और वाग्देधी हम लोगों को एक करें।" (१०, ८५)

<sup>\*</sup> इससे तथा इसके नीचे की रिचाओं से जाना जाता हैं कि कन्या का बर से विवाह किए जाने के पहिले वह इन तीनों देवताओं को अर्था की जाती थी।

उपर का उद्धृत भाग कुछ अधिक छम्या चौंड़ा है परन्तु हमारे पाठकों को इसके लिये पद्धताना नहीं पड़ेगा। इस उद्धृत भाग से विवाह विभि की उपयुक्तता भीर नई दुरुहिन की अपने पति के घर में स्थिति और उसके स्वामी का अनुराग एक बार ही प्रगढ होता है।

वैदिक समय में राजा और ममीर लोग एक साथ कई खियों से विवाह करने पाते थे और यह रीति पुराने जमाने में सब देशों और सब जातियों में थी। ऐसी दशा में घरालू झगड़े स्वाभाविक ही होते थे और ऋग्वेद के मन्तिम भाग में ऐसे सूक्त पाप जाते हैं जिसमें खियां मपनी सवतों को शाप देती हैं (म० १० सू० १४५; म० १० सू० १५६)। परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह कुरीति वैदिक युग के मन्तिम भाग में ही चली थी, क्योंकि प्राथमिक सूकों मैं इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता।

दों अपूर्व रिचाएं ऐसी भी मिलती हैं जिनसे उत्तराधिकारी होने के नियम प्रगट होते हैं। अतएव वे विशेष मनोहर हैं। इस उनका अनुवाद नीचे देते हैं—

- "(१) जिस पिता के पुत्र नहीं होता वह पुत्र उत्पन्न करने वाले अपने दामाद को मानना है और अपनी पुत्री के पुत्र के पास जाता है (अर्थात् अपनी सम्पति उसे देता है)। बिना पुत्र का पिता अपनी पुत्री की सन्तति पर भरोसा करके सन्तोष करता है।
- " २) पुत्र अपने पिता की सम्पति का कोई भाग अपनी बहित को नहीं देता। वह उसे उसके पति को पत्नी की भांति दे देता है। यदि किसी माता को पुत्र या पुत्री, दोनों हो तो एक (अर्थात् पुत्र) तो अपने पिता के काम काज में लगता है और दूसरा (अर्थात् पुत्री) सम्मान पाती है।" (५३,३१)।

यह हिन्दुओं के उत्तराधिकारी होने के नियम का पहिला सि-द्धानत है जिससे कि पुत्र, और न कि पुत्री, अपने पिता की स-म्पाल और धर्म्म कार्यों का उत्तराधिकारी होता था और जिससे केक्स पुत्र सन्तान न होने ही पर सम्पति नाती को मिसती थी। हमारा विचार है कि बीचे छिसे हुए प्रकार के वाक्यों से हिन्दुओं के पुत्र गोद छेने के नियम के प्रथम सिद्धान्तों का भी पता छगता है—

"जिस तरह से, जिस मनुष्य की ऋण नहीं होता वह बहुत अने पाता है जसी तरह हम छोग भी उस धन को पावेंगे जो हद रहता है ( अर्थात पुत्र ) ! हे आग्नि! हमें दूसरों का जन्मा हुआ पुत्र न प्रहण्ड करना पड़े। मूर्जों की रीति पर मत चछो।

"दूसरों का जन्मा हुआ पुत्र हमें सुख दे सकता है, परन्तु कमी अपने पुत्र की तरह नहीं हो सकता। और वह अन्त में अपने ही घर चलाजाता है। इससे हम एक नया पुत्र जन्में जो कि हमें अख दे और हमारे राजुओं का नारा करे।" (७,४,७ और ८)

हमने इस अध्याय में विवाह और उत्तराधिकारी होने के विषय में लिखा है। अब हम अपने गृहस्थी के रीति व्यवहारों के वर्णन को अन्त्येष्टि किया सम्बन्धी कुछ वाक्यों को बद्धृत करके, समाप्त करेंगे। ऋग्वेद में यम, नर्क का देवता नहीं है वरन् स्वर्ग का देवता है जो कि पुष्पातमा मनुष्यों को मरने के पीछे सुखी मूमि में पुर-स्कार देता हैं। केवब उसके दो कुत्ते पेसे हैं कि जिनसे बचना चाहिए या जिन्हें सन्बुष्ट करना चाहिए।

- "(७) हे मृतक ! जिस मार्ग से हमारे पुरका लोग जिस स्थान को गये हैं उसी मार्ग से तुम भी उसी स्थान को जामो। यमराज मीर बरुष, दोनों, नैवेदों से प्रसन्न हैं। जाकर उनका दर्शन करो।
- "(८) उस सुसी स्वर्ग में जाकर पूर्वजों में मिखो । यम से तथा भवनी पुष्याई के फर्बों के साथ मिलो । यप को पीके कोड़ो, अपने भर में प्रवेश करो ।
- "(६) हे प्रेत खोग! इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चल जाओ। क्योंकि पितरों ने मृतक के लिये एक स्थान तयार किया है। यह स्थान दिन सं, चमकते हुए जल सं, और प्रकाश से सुशोभित है। यम इस स्थान को मृतक के लिये नियत करता है।
- "(१०) हे मृतक! इन दोनों कुत्तों में से प्रत्येक की चार चार आंखें हैं और इनका रंग विश्वित्र है। उनके निकट से जस्दी से निकक

जामो। तब उस सुन्दर मार्ग सं उन बुद्धिमान पितरों के पास जानो जो कि अपना समय यम के साथ प्रसन्नता भीर सुख में बिताते हैं।" (१०, १४)

इन रिचाओं से हमें वैदिक समय के हिन्दुमों का आने वाले सुख में विश्वास प्रगट होता है। अन्त्येष्टि कियाओं का उल्लेख नीचे लिखें वाक्यों में माया है—

"हे आग्न ! इस मृतक को भस्म मत कर डाल, उसे दु:ख मत हे, उसके चमड़े या शरीर को दुकड़े दुकड़े मत कर डाल । हे अग्नि! ज्यों ही उसका शरीर तेरी ज्वाला से जल जाय त्योंही उसे हमारे पितरों के लोक में भेज दे।" (१०, १६१)

ं '(१०) हे मृतक ! उस विस्तृत भूमि पर जा जो कि माता की नाई है। वह विस्तृत और सुन्दर है। उसका स्परो ऊन या स्त्री की नाई मृदु हो। तुमने यक्ष किए हैं अतएव वह तुम्हें पाप से बचावे।

''(११) है पृथ्वी ! उसके पीछे उठो, उसे दुःख मत दो । उसे अच्छी चीजें दो, उसे भीरज दो । जैसे माना अपने पुत्र को अपने अंचल से ढकती है वैसे ही तुम इस मृतक को ढँको ।

"(१२) उसके ऊपर मिट्टी का जो दूहा उठाया जाय वह उसके लिये हलका हो। मिट्टी के हजारों कण उसके ऊपर पड़ें। वे सब उसके लिये मक्खन से भरे हुए घर की नांई हों, वे उसकी आश्रय हैं।" (१०,१८)

अब इस सूक्त की कंवल एक अद्भुत रिचा का उल्लेख करना बाकी रह गया है, जिसमें कि विधवा विवाह का होना स्पष्ट लिखा है→

'हे स्त्री, उठ, तू ऐसं के निकट पड़ी है जिसका प्राण निकल गया है। जीवित लांगों की सृष्टि में भा, अपने पति से दूर हो, और उसकी पत्ती हो जो कि तेरा हाथ पकड़े हुए है और तुझ से विवाह करने को तयार हैं।" (१०,१८,८)

यह अनुवाद तैतिरीय आरण्यक से सायन के अनुसार है और इसके शुद्ध होने में बहुत कम सन्देह हो सकता है, क्योंकि 'दिधिषु' शब्द का संस्कृत भाषा में केवल एक ही अर्थ है अर्थात ''स्नी का दूसरा पित"। हम यहां नीचे लिखे बचन उद्घृत करते हैं जो कि हा-कटर राजंग्द्र लाल मित्र ने प्राचीन भारतवर्ष में अन्त्येष्टि किया के बि-पय के एक लेख के अन्त में दिए हैं-"वैदिक समय में विभवा विवाह की चाल थी, यह बात अनेक प्रमाणों और विनकों से सिद्ध की जा सकतो है। प्राचीन काल से संस्कृत भाषा में ऐसे दाड़दों का रहता जैसे कि 'दिश्विषु' अर्थात् वह मनुष्य जिसने विश्ववा से विवाह कि-या हो, 'परपूर्व' अर्थात् जिस स्त्री ने दूसरे पित से विवाह किया हो, 'पीनभेव' मर्थात् किसी स्त्री का उसके दूसरे पित से उत्पन्न हुआ युत्र, आदि इस बात को सिद्ध करने के लिये बहुत हैं।"

यहां हमको दुःख और पश्चाताप के साथ, इस सुक्त के सम्बन्ध में एक दूसरे वचन का वर्णन करना पड़ता है। यह बचन ऋक्ष्य में पूरी तरह से अनिष्ट रहित है परन्तु जिसका अनुवाद सती होने की निष्ठुर रीति को प्रमाणित करने के लिये उत्तरकाल में उसको बदल कर उलटा किया गया है। इस महा निष्ठुर आधुनिक हिन्दू रीति का ऋक्ष्येद में कोई प्रमाण नहीं है। उसमें केवल एक पूर्णनया अनिष्ट रहित वर्णन है (म० १० सू० १८ रि० ७) जिसमें अन्त्येष्टि किया में स्त्रियों के प्रस्थान का हाल है। इसका अनुवाद यों किया जा सकता है।

"ईश्वर करे ये स्त्रियां विभवापन के तुः लों को न सहें, इन्हें अच्छे और मन माने पित मिलें और ये उनके घरों में नेत्रांजन और मक्खन सहित प्रवेश करें। इन स्त्रियों को विना रोए हुए और विना दुःख के, अमृत्य आभूषण पहिर कर पहिले उस घर को जाने दों"

ऊपर के वाक्यों में विभवामों के जलाए जाने के सम्बन्ध का एक शब्द भी नहीं है। परन्तु इसमें के एक शब्द भमें का 'अम्ने' करके मिथ्यानुवाद किया गया मोरयह वाक्य बङ्गाल में विभवाओं के जलने की आधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया है। प्रोफ़ेसर मेक्समूलर कहते हैं कि "यह इस बात का कहास्तित सब से

निन्दित उदाहरण है कि अग्रंकित प्रोहितों द्वारा क्या क्या वातें हो सकती हैं। केवल एक किस भिन्न किए हुए, मिध्यानुवादित और मिध्याप्रयुक्त बाक्य के प्रमाण पर हजारों जीव भाहति दिए गए और इसीके कारण धर्मोन्मच राजविद्रोह भी हुआ बाहताथा।"



## अध्याय ६

---;0;----

## वैदिक धर्म।

ऋग्वेद का धर्म सप्रक्यात है-वह प्रधानतः वहे गम्मीर भीर जब रूप में प्रकृति की पूजा है। यह आकाश जो खारो मोर घेरे **द्रुप है**, घह सुन्दर और विकसित प्रभात ओ काम काजी गृहिणी की नाई मनुष्यों को नींद से जगा कर उनके कामों पर भेजता है, बद चमकीला उच्च सूर्य जो पृथ्वी को सर्जीव करता हैं, वद बायु जो संसार भर में व्याप्त है, वह अग्नि जो हम लोगों को प्रसन्त भौर सजीव करती है, और वे प्रचग्र अंधिएं जो भार-तमर्थ में भूमि को उपजाऊ करनेवाली वृष्टि का आना प्रगट कर-ती हैं-येही सब देवता थे जिनकी प्राचीन हिन्द खोग पूजा करते थे। और जब कोई प्राचीन ऋषी अद्धा और मक्ति के साथ इन देवताओं में से. किसी एक की स्तृति करने लगाता था तो वह बहुभा उस समय यह भूल जाता था कि इस एक देवता के श्रतिरिक्त और कोई देवता भी है। इसिछिये उसकें उक्त सुक्तों में सृष्टि के एक मात्र ईश्वर की स्तृति के उत्कर्ष और लक्षण पाए जाते हैं। यहीं कारण है कि बहुत से विद्वान वैदिक धर्म को अद्येत वादी कहने में बहुआ रुकतं और हिचकिचाते हैं। वास्तव में ऋषी कोग बहुधा प्रकृति-पूजा से ऊँचे और गृढ विचारों की ओर गए हैं और उन लोगों ने साफ साफ कहा है कि भिन्न भिन्न देवता लोग केवल एक ही आदिकारण के भिन्न भिन्न रूप अथवा नाम हैं। उन कोगों ने प्रकृति-पूजा भौर अद्वतवाद के बीच की सीमा को उख्लंघन कर डाजा है और ऋग्वेद के बढ़ें बढ़े ऋषी लोग प्रकृति से प्रकृति के देवताओं की ओर बढे हैं।

आकाश स्वभावतः ही पूजा की सब सं मुख्य वस्तु थी। और आकाश के मिन्न भिन्न रुप धारण करने के कारण उसे भिन्न भिन्न नाम दिए गए थे और इसी लियं भिन्न भिन्न देवताओं की करपना की गई थी। इनमें से सबसे प्राचीन कदाचित 'यु' (जिसका अर्थ 'चमकता हुआ' है) है, जो कि ग्रीक लोगों का जीउस, रामन लोगों के जुपिटर का प्रथम अक्षर (' जु'), सेकसन लोगों का टिड, और जर्मन लोगों का जिओ है। बहुत सी आर्य भाषाओं में इस नाम के मिलने से ऐसा जान पड़ता है कि इन सब जातियों के पूर्व पुरुष खोग अपने प्रथम प्राचीन निवासस्थान में इस देवता की पूजा करते थे।

परम्तु बद्यपि श्रीस और रोम देश के देवताओं में जीउम मौर सुपिटर प्रधान रहे, परन्तु भारतवर्ष में उसकी स्थिति श्रीय ही जाती रही और आकाश की अपनी एक विशेष शक्ति ने उमका स्थान ग्रहण किया। विशेषि भारतवर्ष में निदयों की वार्षिक बाढ़, पृथ्वी का उपजाऊपन, और फसिल का अच्छा होना, हम खोगों के ऊपर चमकने वालं आकाश पर निभर नहीं है चरन् यरसने वालं मेघ पर निभर है। अतएव इन्द्र जिसका अर्थ वृद्धि करने वालां है, वैदिक देवताओं में शीघ ही प्रधान हो गया।

अकाश का एक दूसरा नाम वरुण था, जो कि ग्रीक लोगों का 'उरेनस' है। इस शब्द का अर्थ 'ढांकना' है, और वरुण, वह आकाश, कदाचित बिना प्रकाश का अथवा रात्रि का आकाश—था जो पृथ्वी को ढांके हुए है, क्योंकि दिन के उज्वल आकाश के जिये हम लोगों को एक दूसरा शब्द 'मित्र' मिलता है. जो कि ज़ंदबस्ता का 'मिश्र' है। संस्कृत भाष्यकार लाग स्वभावतः ही वरुण को रात्रि और मित्र को दिन बतलाने हैं और इरानी जोग मिश्र के नाम सं सूर्य को पूजन हैं और 'वरुण' को यदि आकाश नहीं नो एक सुखमय लोक कहते हैं।

इन सब बानों से प्रगट होता है कि आकाश के देवना वरुण का गाम और उसकी करूपना आर्य जातियों के पूर्व पुरुषों को उनके भलग होकर यूनान, फारस और मारतवर्ष में जाने के पहिले से झात थी। वास्तव में प्रख्यात जर्मन विद्वान डाक्टर राथ का मत है कि हिन्दू—आर्थ और ईरानियों के जुदा होने के पहिले वरुण उन लोगों के देवताओं में सब से श्रेष्ठ और पांवत्र था और उनके धर्म के आ-ध्यात्मिक वंश को निरूपण करता था। उनके अलग होने के पीछे यह साधुवृत्त का देवता ईरानियों का परम देवता 'अहुरमज्द' हो गया और भारतवर्ष में यद्यपि वरुण ने देवताओं में अपना प्रधान स्थान युवा और प्रवल वृष्टि के देवता इन्द्र को दे दिया परन्तु फिर मी उसने उस पांवत्रता को कदापि नहीं खोया जो उसकी पहिली क-व्यना में वर्तमान थी भीर ऋग्वेद के सबसे पवित्र सूक्त उसीके हैं, न कि इन्द्र के। यह सम्मति चाहे जैसी ही, परन्तु ऋग्वेद में वरुण की प्रधान पवित्रता तो अस्वीकार नहीं की जा सकती और इसके उदाहरण के लिये हम वरुण के सूक्तों में से कुक्क का अनुवाद हेते हैं—

- "(६) हे वरुण ! जो चिदियां उड़ती हैं उन्होंने तुम्हारा बल या तुम्हारी शक्ति नहीं पाई है। निरन्तर बहने वाला पानी और चलती हुई हवा भी तुम्हारी गति का मुकाबला नहीं कर सकते।
- "(७) निष्कलंकित शक्ति का राजा वरुण आकाश में रहता है और उत्पर प्रकाश की किरणों को पकड़े रहता है। ये किरणों नीचे की और उतरती हैं, परन्तु आती हैं उत्पर ही से। उनसे हमारा जीवन बना रहे।
- "(८) राजा वरुगा ने सूर्य की परिक्रमा के लिये मार्ग फैला दिया हैं। उसने मार्ग रहित आकाश में सूर्य के लिये मार्ग बना दिया है। यह हमारे उन शबुओं को निन्दित करे जो कि हमारे हृदय को दुखि-त करते हैं।
- "(E) हे राजा वरुण! सैकड़ों, हजारों जड़ी बुटी नेरी हैं। तेरी दया सधिक और विस्तृत हो। हम लोगों से पाप की दूर रख। जो पाप हमने किए हैं उनसे हमारा उद्धार कर।

- "(१०) वे सब तारे \* जो कि ऊपर स्थित हैं और रात को दिखाई देते है, दिन में कहां चले जाते हैं? यरुण के कार्य अनिवार्य हैं, चन्द्रमा उसी की आशा से शोभायमान होकर समकता है।" (१,२४)
- "(३) हे वरुण ! में उत्सुक हृदय से तुझसे अपने पापों के विषय में पृक्ता हूँ । में पण्डितों के पास इसकी पृख्याक के खिये गवा हूँ । सब पण्डितों ने मुझसे यही कहा है कि वरुण तुझसे अप्रसन्न हैं।
- "(४) हे बरुण! मैंने ऐसा क्या किया है कि जिससे तू अपने मित्र, अपने पूजने वाले को नाश किया खाहता है ? हे महाशकि-मान, तू मुझ इसका हसान्त कह जिसमें कि में तुसे शिव दण्डवतः कई और तेरी शरण आईं।
- "(५) हे वरुण ! हमलोगों का हमारे पितरों के पापों से उद्धार कर, जो पाप हमलोगों ने स्वयं किये हैं उनसे हमारा उद्धार कर । हे वरुण, विशिष्ट का उद्धार कर जैसे एक बछड़े का रस्सी से और

\* यहां पर "रिक्ष" शब्द आया है जिसका अभिप्राय या तो नक्षत्र मात्र से अथवा सप्तर्षि के नक्षत्र से भी हो सकता है। 'रिच' धातु का अर्थ 'चमकना' है। अतएव समय पाकर 'रिक्ष' शब्द का दो अर्थ हो गया अर्थात् एक तो किसी विशेष नक्षत्रपुंज के चमकते हुए तारे और दूसरे एक जानवर जिसकी चमकीली आँखें और चमकते हुए चिकनेः बाल होते हैं। इन दोनों अर्थों के स्वामाचिक गड़बड़ से स्वयम् वे नक्षत्र ही 'रिक्ष' कहलाने लगे। इस विषय पर मेक्समूलर साहब के अपनी बनाई Science of Language नामक पुस्तक में बहुत स्पष्ट-ता और पाण्डित्य के साथ विचार किया है। वे कहते हैं कि "बहुतेर विचारवान पुरुषों ने जो इस बात पर आश्चर्य करते रहे हैं कि इनः सातों नक्षत्रों का नाम रिक्ष क्यों रक्खा गया उनका समाधान मनुष्य की पहिले की भाषा पर ध्यान देने से हो जाता है।' चोर का जिसने एक खुराए हुए जानवर का मोजन किया है उद्धार होता है।

- "(६) हे वरण ! ये सब पाप हमने जान वृझ कर नहीं किये हैं। भूछ, मध, कोथ, चूत, अथवा अविकार से पाप होते हैं। एक वड़ा आई भी छोटे को कुमार्ग पर लगाता है। स्नप्तों में पाप होता है।
- "(७) पाप से मुक्त हो कर दास की मांति में उस वक्षण की सेवा करंगा जो हमारे मनोरथों को पूरा करता और हमें सहायता हेता है। हम अब हैं। आर्थ देवता हमें बान दें। बुद्धिमान देवता हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें धन दें।"(७,८६)
- "(१) हे वरुण राजा, मैं कभी भौमिक यह में न जाऊं। हे महदशकि, दया कर, दया कर।
- "(२) हे शस्त्र सिजात वरुण, में कांपता हुआ भाता हूं जैसे वायु के झागे मेघ झाता है। हे महदशक्ति, इया कर, दया कर।
- "(३) हे धनी और पवित्र घरण, इढ़ता के अभाव से मैं सत् कर्मों से विमुख रहा हूं। हे महददाकि, दया कर, दया कर।
- "(४) तेरी पूजा करने वाला पानी में रह कर भी प्यासा रहा है। हे महदशकि, दया कर, दया कर।
- "(५) हे वरुण, इस नादाबान हैं। जिस किसी तरह इसने देवताओं के विरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी भांति हमने अज्ञान से तेरा काम न किया हो—इन पापों के छिये हमें नष्ट न कर।" (७,८६)

इन तथा और अनेक सूकों से विदित होता है कि मारतवर्ष में वहण की वह पवित्र भावना अपहरण नहीं हो गई जिससे कि उसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्तु फिर भी हा की नाई वहण का प्रभाव युवा इन्द्र के सामने हट गया। यह इन्द्र विदो-वतः भारतवर्ष ही का देवता है, अन्य आर्य जातियों में इस देवता का पता नहीं चलता।

इन्द्र के विषय की एक बड़ी प्रसिद्ध कथा, जो कि मार्थ संसार में कदाबित सबसे प्रधिक प्रसिद्ध है, दृष्टि करने के सम्बन्ध की है। वे काले घने बादल जिन्हें मनुष्य उत्कण्ठा से देखते है परन्तु जो उन्हें झकाल में बहुआ निराश करते हैं, उन्हें "वृत्र" का प्राचीन नाम दिया गया है।

पेसी करुपना की जाती है कि वृत्र जल को रोक लेता है और नीचे नहीं आने देता जब नक कि आकाश वा वृष्टि का देवता इन्द्र इस दृष्ट को अपने वज्र से न मारे। तब यह रुका हुआ जल अनेक धाराओं में नीचे माता है। निदयां शीघ्रही बढ़ने लगती हैं मीर मनुष्य मीर देवता लोग प्रश्नित की इस बदली हुई आर्क्षात से प्रसन्न होते हैं। ऋष्वेद में बहुत से उत्तेजित सूक्त हैं जिनमें इस युद्ध का वर्णन बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ किया गया है। इस युद्ध में भांभी के देवता महत्स इन्द्र की सहायता करते हैं और गरजने के शब्द से पृथ्वी और आकाश कांपने लगते हैं। वृत्र बहुत देर तक युद्ध करता है और तब गिर कर मर जाता है, अकाल का अन्त हो जाता है मीर वृष्टि प्रारम्भ हो जाती है।

हम कह आये हैं कि इन्द्र विशेषतः भारतवर्ष ही का देवता है सीर अन्य आर्थ जातियां इसे नहीं जानतीं। परन्त ऊपर की कथा भीर वृत्र का नाम भिन्न भिन्न आर्य जातियों में भिन्न भिन्न रूप से पाया जाता है। इन्नघ्न अथवा वृत्र का मारने वाला, जन्दवस्ता में 'वेरंथ्रझ' के नाम से पूजा गया है और इसी पुस्तक में अहि (जी कि वेद में वृत्र का दूसरा नाम है ) के नाश होने का भी वृत्तान्त दिया है। अहि का मारने वाला ध्रयंतन है। प्रसिद्ध फरासीसी वि-द्वान बर्नाफ ने अपनी बुद्धि से इस बात का पता लगाया है कि यह थ्रेयेतन फर्देंसि के शाहनामें का 'फरुद्दीन' है। कदाचित पाठकों को यह जान कर और भी आश्चर्य होगा कि विद्वानों ने वेद और जन्द्वस्ता के इस अहि का पता युनानी पुराण के 'पांचस' और 'प्रांगडना' नामक परवाले सांप में पाया है। एशिडना की सन्तान बारधास (Orthros) में उन लोगों ने हमारे इत्र अथवा मेघ का पहिचान जिया है और इसाजिये ओथ्रांस का मारनेवाला हर्म्युलीज जन्दवस्ता के ध्रेयेतन अथवा ऋग्वेद के इन्द्र का समगु-णापश्च है।

इन कथाओं का बदाना बहुत सहज होगा परन्तु स्थानामाय से हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिये हम यहां एक और कथा का, अर्थात् रित्र के अन्धकार के पीछे इन्द्र द्वारा पूरे प्रकाश के आने की कथा का साधारणतः उल्लेख केरगे। प्रकाश की किरणों की उन पशुमों से समानता की गई है जिन्हें अन्धकार की प्रबंजता ने खुरा जिया है और जिनकी खोज इन्द्र (आकाश) व्यर्थ कर रहा है। यह सरमा अर्थात् प्रभात को उनकी खोज के लिये भेजता है और सरमा उस बिलु अर्थात् किले को पा बेती है जिसमें कि पानिस अर्थात् अन्धकार की प्रवलता ने पशुओं को खुश रक्खा है। पानिस सरमा को लल्खाता है जेकिन उसका बज्जाना सब व्यर्थ हुआ। सरमा इन्द्र के पास लीट कर आई, इन्द्र ने अपनी सेना सहित कृष किया और उस किले को नष्ट करके यह पशुओं को ले आया-अन्थकार दूर होगया और अब प्रकाश होगया। बहाएक प्रसिद्ध वैदिक कथा है और इन्द्र के सूकों में इसके बराबर उल्लेख आए हैं।

प्रोफ़ेसर मेक्समूलर इस बात का समर्थन करते हैं कि ट्राय का युद्ध इसी सीधी सादी बैदिक कथा को बढ़ा कर लिखा गया है और यह केवल उसी युद्ध की पुनरुक्ति है जो नित्यप्रति पूर्व दिशा में सूर्य द्वारा तुथा करती है जिसका कि अति दीक्षिमान अन प्रति दिन सन्ध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिया जाता है। बक्त प्रोफ़ेसर साहब के अनुसार इलिअम (Ilium) अप्रमेद का बिल्ड अर्थात किला अथवा गुफा है, पेरिस (Paris) बेद का पनिस है जो कि ललवाता है और हेलेना (Helena) बेद की सरमा है जो कि वेद में बालच को रोकती है परन्तु यूनानी पुराण में बालच में आ जाती है।

हम यह नहीं कह सकते कि मेक्समूलर ने अपने सिद्धान्त को प्रमाणित कर दिया है परन्तु ट्राय के पेतिहासिक मुहासारे का होना इस बात का खण्डन नहीं करता, क्यों कि प्राचीन समय कै इतिहास में पौराणिक नामों मौर घटनाओं को बहुत करके पेति-हासिक घटनाओं से मिस्ना देते थे। कुठ और पाञ्चालों के पेति- हासिक युद्ध का नायक अर्जुन काहिएत है और यह दृष्टि के देवता इन्द्र का दूसरा नाम है। अतएव यह असम्भव नहीं है कि जिस कावि ने नाय के ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन किया है उसने इसकी घटनाओं और नामों में सीर्य कथाओं को मिला दिया हो। अब हम इन कथानों को स्पष्ट दिखाने के लिये ऋग्वेद से कुछ थांड़े से वाक्य उद्धृत करेंगे—

- "(१) हम उन वीरोचित कार्यों का वर्णन करेंगे जिन्हें कि वजा भारमा करने वाले इन्द्र ने किया है। उसने अहि का नाश किया और पानी बरसाया और पहाड़ी नदियों के यहने का मार्ग कोल दिया।
- "(२) इन्द्र ने पहाड़ों पर विश्राम करते हुए महि को मार ढाला, त्विष्ट ने उसके लिये दूर तक पहुंचने वाले बज्र को बनाया था। पानी की धाराएं समुद्र की ओर इस भांति बहने लगी तसे गाय उत्सुक हो कर अपने बछवों की भोर दौड़ती हैं।
- "(३) सांड़ की नाई कुपित होकर इन्द्र सीम रस की पी गया। उसकी तीनों वज्ञों में जो द्रव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हें उसने पिया। तब उसने वह बज्ज लिया और उससे सबसे बड़े सिंह की मार डाला।
- "(४) जब तुमने सबसे बड़े महि को मारा उस समय तुमने चतुर उपाय रचने वालों की युक्तियों का नारा कर दिया । तुमने घूप, प्रभात तथा आकाश को सःफ कर दिया भीर किसी शत्रु को कोड नहीं रक्खा।
- "(५) इन्द्र ने अपने सर्वनाशी वस्त्र से अन्धकार करने वाले हुत्त (वादल) को मार डाला और उसके हाथ पैर काट हाले । झिह अब पृथ्वी पर इस तरह से पड़ा है जैसे कोई कुदार से गिराप हुए पेड़ का घड़।
- "(६) घमण्डी वृत्र ने समझा कि हमारी बराबरी का कोई नहीं है और उसने नाश करने वाले तथा विजयी इन्द्र को युद्ध के विश्वे बाबकारा। परन्तु वह मृत्यु से नहीं बचा और यह इन्द्र का शत्रु गिरा और उसके गिरने से नदियां नष्ट हो गई।

- "(८) प्रसम्भवित्त पानी उसके पड़े हुए शरीर के ऊपर से कृदता हुभा इस भांति वह रहा है जैसे गिरे हुए तहों के ऊपर से नदियां बहती हों। वृत्र जब जीवित था तो उसने अपने बब से पानी को रोक रक्खा था। बहि अब उसी पानी के नीचे पड़ा हुआ है।
- "(९) उसका धरीर निरन्तर बहते हुए चंचल पानी के नीचे अञ्चात छिपा पड़ा है और पानी उसके ऊपर बहता है। यह इन्द्र का श्रुष्ठ अब चिरकाल के लिये सो रहा है।" (१,३२)

जपर का सुक्त हुत्र की कथा के सम्बन्ध का है। अब हम एक दूसरा सुक्त उद्धृत करते हैं जो कि सरमा से सम्बन्ध रखता है—

- (१) पितस कहता है—''हे सरमा! तू यहां क्यों आई है ? यह क्थान बहुत दूर है। जो पीछे की ओर देखेगा वह इस मार्ग से नहीं आ सकता। हम छोगों के पास क्या है कि जिसके छिये तू माई है ? तू ने कितनी दूर यात्रा की है ? तू ने रसा नदी को कैसे पार किया ?।
- (२) सरमा उत्तर देती है—" मैं इन्द्र की भेजी हुई हूँ। हे पनिस! तुमने जो बहुत से पशुओं की छिया रक्खा है उनकी प्राप्त करनाही मेरा उद्देश्य है। जल ने मेरी सहायता की है मेरे पार होने पर जल ने भय माना और इस प्रकार मैं रसा की पार करके खाई।"
- (३) पनिस—" वह इन्द्र किसके समान है जिस की भेजी हुई तू इतनी दूर से आती है ? वह किसके समान देख पड़ता है ? (वे परस्पर कहते हैं -) इसको आने दो, हमलोग इसे मित्र भाव से इतीकार कोरंगे। इसकी हमारी गार्थे छेछेने दो।"
- (४) सरमा—''मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो उस इन्द्र को जीत सके जिसकी भेजी हुई मैं यहुत दूर से आती हूं। वही सबको जीतने वाला है। यही बड़ी नदियां उसके मार्ग को नहीं रोफ सकर्ती। हे पनिस्त! तुम निस्सत्देह इन्द्र से मारे जाकर नीचे गिरोगे।"

- (५) पनिस—" हे सुन्द्रर सरमा! तुम झाकाश के सब से दूर कं क्कोर से झाई हो । इम तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें यह खब गाय बिना झगड़ा किए हुए देदेंगे। दूसरा और कीन इन गायों को बिना झगड़ा किए हुए देदेता ? हमलागों के पास बहुत से चोसे हृशियार हैं।
- (६) पनिस—"हे सरमा! तुमको उस देवता ने धमका कर भेजा है इसिंछिये तुम यहां आई हो। हमलोग तुमको अपनी बहिन की नाई स्वीकार करेंगे। तुम लींद कर मन जामो। हे सुन्दर सरमा, हम तुकको इन पशुओं में से एक भाग देंगे।"
- (१०) सरमा—"मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कैसा भाई और बहिन कहते हो। इन्द्र और अङ्गिरस के प्रवत पुत्र यह सब जानते हैं। जब तक ये पशु न प्राप्त हो जांय तब तक उन पर दृष्टि रखने के लिये उन्होंने मुझको भेजा है। मैं उन्हीं की रक्षा के जिये यहां आई हूं। हे पनिस ! यहां से दूर, बहुत दूर भाग जाओ।"(१०,१०८)

को थैं। इसे वाक्य ऊपर उद्धृत किए गए हैं उनसे जान पड़ेगा कि इन्द्र के सूकों में बल और शिक्त की विशेषता पाई आती है, जैसा कि वरुण के सूकों में सदाचार के भावों की विशेषता है। सच पूछिए तो इन्द्र वैदिक देवताओं में सब से मवल है जो कि सोम मिदरा का अनुरामी, युद्ध में प्रसन्नता प्राप्त करने वाखा, अपने साथी मरुत्सों का नायक बन कर अनावृष्टि से लड़ने वाखा, काले आदिवासियों से लड़ने वाले आर्य खोगों के दर्जों का नता और पंजाब की पांचो नहियों के तद पर सब से उपजाऊ भूमियों को खोदने में उनका सहायक है। पृथ्वी और माकाश ने उसे शबुओं के दण्ड देने के लिये उत्पन्न किया है (३,४९,१)। यह बलवान बच्चा जब अग्पनी साता मृदिति के पास माहार के लिये गया तो उसने उसकी खाती पर सोम का रस देखा और अपनी माता का दूध पीने के पिहले उसने सोम का रस देखा और अपनी माता का दूध पीने के पिहले उसने सोम का हो पान किया (३,४८,२ और ३)। और यह बढ़ा पान करने वाला तथा खड़ने वाला बहुभा इस विचार में यह बढ़ा पान करने वाला तथा खड़ने वाला बहुभा इस विचार में यह जाता है कि यह यह में जाय जहां कि सोम रस उसे खड़ाया

जाता है, अथवा घर पर रहे जहां कि एक सुन्दर पक्षी उसके निकट रहती है। (३,५३,४-६)

हमने यहां तक हा, वरुण, मित्र और इन्द्र का ऋग्वेद के मुख्य मुख्य आकाश के देवताओं की नाई वर्णन किया है। परन्त ये सब देवता प्रकाश के देवता भी समझे जा सकते हैं. क्यों कि इन सब देवताओं की (कहीं कहीं पर वरुण की भी) करुपना में आकाश के उज्वल प्रकाश का ध्यान आता है। परन्त अब हम कुछ ऐसे देवताओं का वर्षन करेंगे जो साफ साफ सीर्य गण सम्पन्न हैं और जिनमें से कुछ मादिस ( अर्थात अदि-ति के पुत्र ) के साधारण नाम से पुकारे जाते हैं। यह नाम ऋग्वे-द की कथाओं में बड़ा अद्भत है। इन्द्र शब्द इन्द्र से निकला है जिसका अर्थ वृष्टि होना है और द्या शब्द का अर्थ चमकना है. परनत 'अदिति' शब्द इन दोनों हीं से अधिक मिश्रित विचार रख-ता है। मदिति का अर्थ अभिन्न, अपरिमित और अनन्त है। यह कहा जा चुका है कि वास्तव में यह पहिला नाम है जिसे कि मन-ध्य ने अनन्त को .-अर्थात् दृष्ट्यमान अनन्त, वा उस अनन्त वि-स्तार को जो कि पृथ्वी, मेघ और माकाश से भी परे है-प्रगट करने के लिये गढ़ा था। यह बात देवता की कल्पना में पाई जाती है। इसीसे प्रगद होता है कि प्राचीन हिन्दुओं की सुक्ष्यता और उनके विचारी में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी। दूसरी मार्थ जातियों के देवताओं में ऐसा शब्द नहीं पाया जाता और यह अवदय आर्यी के इस देख्य में बस जाने के उपरान्त गड़ा गया होगा। जर्मनी के प्रसिद्ध डाक्टर राथ के अनुसार इस शब्द का मर्थ भनादि भौर अनिवार्य सिद्धान्त अर्थात् ईश्वरी प्रकाश है।

श्रुग्वेद में यह वात बहुत ही स्पष्ट है कि इस ईश्वरी प्रकाश के पुत्र, आदित्य लोग कीन हैं। म०२ सू०२७ में वरुण झौर मित्र के सिवाय जिनका कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अर्थमन, भग, दक्ष और अंस का नाम दिया है। मं०६ सू०११४ तथा मं० १० सू० ७२ में आदित्यों की संख्या ७ कही गई है परन्तु उनका नाम नहीं लिखा गया। हम देख चुके हैं कि इन्द्र अदिति का एक पुत्र कहा गया है। स्रवितृ अर्थात सूर्य भी बहुधा आदित्य कहा गया है और इसी भांति पूषण भीर विष्णु भी, जो कि सूर्य के दूसरे नाम हैं। मागे चल कर जब वर्ष १२ महीनों में बांटा गया तो आदित्यों की संख्या १२ स्थिर की गई ओर वे बारहो महीने के सूर्य हुए।

ऋग्वेद में 'सूर्य' और 'सवितृ' ये दोनों सूर्य के नाम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहिला नाम ठीक वही काम देता है जो कि प्रीक हेलिओस ( Helios ), लेटिन सोल ( Sol ) और ईरानी खुरशेद ( Khorshed )। भाष्यकारों ने सवितृ और सूर्य में यह भेद किया है कि सवितृ ऊगते हुए अथवा बिना ऊगे हुए सूर्य को कहा है और सूर्य ऊगे हुए प्रकाशित सूर्य को कहा है। सूर्य की सोनहली किरणों का दृशन्त स्वभावतः ही हाथों से दिया गया है यहां तक कि हिन्दुओं के पुराणों में यह कथा भी हो गई है कि सवितृ का हाथ एक यह में जाता रहा और उसके स्थान पर उ-सको एक सोनहला हाथ लगाया गया। यही कथा जर्मन देश के पुराणों में भी दूसर कप में पाई जाती है जिसमें यह वर्णन है कि सूर्य देवता अपना हाथ एक बाध के मुँह में रख कर हस्तरीहत हो गया।

अब हम सूर्व के विषय का जो एक मात्र सूक्त उक्कृत करतें हैं घह ऋग्वेद के मूकों में सब से अधिक प्रसिद्ध, अर्थात गाबत्री वा उत्तरकाल के ब्राह्मणों का संबर के समय का सूक्त है। परन्तु ऋग्वेद में ब्राह्मण लोग नहीं माने गए हैं, उस समय जाति भेद ही नहीं हुआ था और यह उत्क्रप्ट सूक्त उन प्राचीन हिन्दुओं की जातीय सम्पत्ति थी जो कि सिन्य के तटों पर रहते थे। हम मूल सूक्त को तथा डाक्टर विल्सन के अनुसार उसके अनुवाद को नीचें: देते हैं—

"तःमवितुर्वरण्यम्भर्गी देवस्य धीमहि भियो यो तः प्रचोदयात्"

"इम लोग उस दिव्य सिवित के मनोहर प्रकाश का ध्यान के रते हैं जो इम लोगों को पवित्र कर्मी में प्रवृक्ष करता है।"(३,६२,१०

पूषन उन गोपों का सूर्य है जो नए नए चरागाहों की बोज में घूमा करते थे। वह बकरों से जुते हुए रथों पर चढ़ कर चलता है, मनुष्यों भीर पशुओं की यात्रा अथवा भ्रमण में उनको मार्ग दिसाता है, और पशुओं के झुंडों को जानता है तथा उनकी रज्ञा करता है। अतएव पूषन के सूकों में बहुधा बड़ी सरलता पाई जाती है। ऐसे कुछ सूकों का अनुवाद पहिले दिया जा चुका है।

विष्णु ने आज कल के हिन्दू धर्म में सर्वोश्व देवता होने के कारखा ऐसा प्रधान स्थान पा लिया है कि आज कल के कहर हिन्दू
उसे उसके वैदिक कप में अर्थान् केवल एक सूर्य देवता की नाई
स्वीकार करने में स्वभावतः हिचकते हैं। परन्तु ऋग्वेद में वह
ऐसा ही है और वैदिक देवताओं में वह बहुत ही तुन्छ देवता है,
जिसका पर इन्द्र वा वहणा, सवित् अथवा अग्नि से कहीं नीचा है।
पौराणिक समय में अर्थात् ईसा के बहुत पीछे आकर विष्णु परमातमा समझा जाने लगा, इसके पीछे वह ऐसा नहीं समझा जाता
था। वेद में लिखा है कि बिष्णु तीन पद में अर्थात् उगते हुए, शिरोविन्दु पर तथा अस्त होते हुए आकाश को पार कर देता है। पुराणों में इस कादे कपक की एक बड़ी लम्बी चौड़ी कथा बना डाली
गई है।

सब पुरानी जातियों में अग्नि एक पूजने की वस्तु थी परन्तु भारतवंघ में होमाग्नि सब से अधिक सत्कार की दृष्टि से देखी जाती थी। आग्न के बिना कोई होम किया ही नहीं जा सकता था अतप्त अग्नि देखताओं का आवाहन करने वाली कही जाती थी। वह 'यावेष्ठ' अर्थात् देवनाओं में सब से छोटी भी कही जाती थी क्यों कि हर बार होम के समय बह अरनी को रगड़ कर नए सिरे से उत्पन्न की जाती थी। इसी कारण से वह 'प्रमन्थ' अर्थात् रगड़ से उत्पन्न होने वाली भी कही गई है। \*

<sup>\*</sup> कोक्स साहब का मत है कि बहुत से ग्रीक और लेटिन देव-ताओं की उत्पत्ति अग्नि के संस्कृत नामों से हुई है । "अग्नि का नो 'यविष्ठ' नाम है वह किसी वैदिक देवता को नहीं दिया

ऋग्वेद के देवताओं में मिग्न का इतना बड़ा सत्कार है कि जब प्राचीन भाष्यकार यास्क ने वैदिक देवताओं की संख्या कम करके उनकी संख्या ३३ कर देने का यह किया तो उसने मिग्न को पृथ्वी का देवता रक्खा, इन्द्र अथवा वायु को मन्तरिक्ष का देवता, और सूर्य को माकाश का देवता रक्खा।

परन्तु ऋग्वेद में अग्नि केवल इस पृथ्वी ही पर की अग्नि नहीं है वरन् वह बिजली तथा सूर्य में की आग भी है और उस का नि धास स्थान अदृश्य स्वर्ग में है। भृगु ऋषियों ने उसे वहां पाया, मातिश्विन उसे नीचे ले आए और अथर्वन तथा अङ्गिरा लंगों ने जो कि सब से प्रथम यक्ष करने वाले थे उसे इस पृथ्वी पर मनुष्यों के रक्षक की भांति स्थापित किया।

वायु ने वैदिक कविश्वरों से कम सम्मान पाया है और उसके सम्बन्ध में बहुत थोड़े स्क ार जाते हैं परन्तु हम देख चुके हैं कि महत्स अर्थात् मांधी के देवताओं को बहुधा आवाहन किया गया है जिस का कारण सम्भवतः यह है कि वे अधिक मय उत्पन्न करते थे और यह ख्याल किया जाता है कि रुप्ट मेर्यों से वृष्टि प्राप्त करने में वे इन्द्र के साथी होते थे। जब वे अपने हरिण जुते हुए,रथ पर सवार होकर चलते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थी

गया परन्तु इस नाम को हम Hllenic Hesphaistos में पाते हैं । नोट—इस प्रकार से 'अग्नि' को छोड़ कर आग वा आग के देवताओं के और सब नामों को पश्चिम के आर्य लोग भी अपने साथ लेगए। हम लोग 'प्रमन्य' को 'प्रोमेथिअस' के रूप में, 'भरण्यु' को 'फोरो-नस' के रूप में और संस्कृत के 'उल्का' को लेटिन में 'वल्केनस' के रूप में पाते हैं।" Cox's Mythology of Aryan nations.

"आग का देवता 'आग्नि' लेटिन में इग्निम् (Ignis) और सालवोनियन लोगों में ओग्नि (Ogni) के रूप में पाया जाता है" Muir's Sanskrit Texts. और मनुष्य उनके शस्त्रों तथा उनके आभूषणों की चमक को विज्ञली के रुप में देखते थे परन्तु यह सब होन पर भी वे परोप-कारी थे मौर मनुष्यों के हित के लिये अपनी माता पृश्चि (बादलों) के स्तन से बहुत सी गृष्टि दृहते थे।

रुद्ध, जो कि एक भयानक देवता है, मरूत्स्न का पिता है, वह बड़ा कोलाइल करनंवाला है जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता है, श्रीर यास्क और सायन भाष्यकारों ने उसका रूप अग्नि बतलाया है। अतपव डाक्टर राथ के इस कथन में कोई सन्देह नहीं हो सकता कि इस जोर से शब्द करनेवाली अग्नि का, आं-धियों के इस देवता का असिब अर्थ विजली से है। ऋग्वेद में विष्णु की नाई रुद्र भी एक छोटा सा देवता है और उसके सम्बन्ध में केवल बहुत थोड़े से सूक्त पाए जाते हैं। विष्णु ही की नाई रुद्र ने भी उत्तरकाल में विख्याप्ति प्राप्त की है और वह पुराणों की त्रि-मर्ति में से एक है, अर्थात् परमेश्वर का एक अंश है। कुछ उपनिपदी में काली, काराली, इत्यादि नाम अग्नि का भिन्न भिन्न प्रकार की लबरों के लिये माया है भीर स्वेत बज़रसंहिता में 'अम्बिका' रुद्व की वहिन कही गई है। परन्तु पुराणों में जब रुद्र ने अधिक स्पष्ट-ता प्राप्त की तो ये सब नाम उसकी पत्नी के भिन्न भिन्न नाम कर दिए गए! अब हमको केवल इतना ही कहना है कि इनमें से किसी देवी का अथवा लक्ष्मी का ( जो कि पौराणिक विष्णु की पत्नी है ) नाम तक भी अपवेद में नहीं है।

दूसरा देवता जिसका चरित्र पुराणों में बद्दल गया है 'यम' अर्थात् मृतकों का देवता है। पुराणों में वह सूर्य का पुत्र कहा गया है और इस बात के बिचारने के कुछ कारण हैं (जिन्हें प्रोफ़ेसर मेक्समूलर अपने स्वाभाविक फ़साहत से वर्णन करते हैं) कि ऋग्वेद में यम की आदि कल्पना अस्त होते हुए सूर्य से की गई है। सूर्य उसी तरह अस्त हो कर लोप हो जाता है जैसे कि मनुष्य के जीवन का अन्त हो जाता है। किसी सीधी सादी जाति का विचार सहज ही में एक भविष्यत लोक में विश्वास करने लगेगा

जहां कि यह देवता प्रदे हुए प्राणियों की सात्माओं पर अधिष्ठान करता है।

ऋग्वेद के अनुसार विवस्वत अर्थात आकाश यम का पिता है, सरम्ब अर्थात प्रभात उसकी माता, और गमी उसकी बहिन है।

आकाश और प्राभत का पुत्र सिवाय सूर्य अथवा दिन के और कीन हो सकता है? यम और यमी की आदि करपना दिन और रात से है, इस विचार का विरोध करना कठिन है। ऋग्वेद में एक मज़ुत वर्णन है जिसमें कि कामी बीहन बमी, यम से अपने पति की नाई आलिंगन किया चाहती है परन्तु उसका भाई ऐसे अपवित्र समागम को स्त्रीकार नहीं करता। इस बात के तात्पर्य को समक्ष छेन। वहुत कठिन नहीं है। दिन और रात यद्यि सदा एक दूसरे का पीछा किया करते हैं परन्तु उनका परस्पर समागम नहीं हो सकता।

परन्तु यम की असिल कल्पना चाहे जो कुछ हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि अध्येद में भी इस देवना ने एक अलग कप प्राप्त करालिया है अर्थात् उसमें वह मृतकों का राजा है। यहां तक तो उसका वैदिक चित्र उसके पौराणिक चित्र से मिलता है परन्तु इसके आगे इस समानता का अन्त हो जाता है। वेद में वह उस सुखी लोक का परोपकारी राजा है बहां कि पुण्यात्मा लोग मृत्यु के उपरान्त रहते और सुख भोगते हैं। तेजवान शरीर घारण करके वे लोग प्रकाश तथा चमकील पानियों के प्रदेश में यम के अगल बगल बैठते हैं, वहां अनन्त सुख भोगते हैं और यहां इस पृथ्वी पर उनकी पूजा 'पितरों के माम से की जानी है। परन्तु पुराण में यम का जो वणने पापियों के निष्ठुर भीर भयानक दण्ड देनेवाखे की नाई किया गया है वह वेद से कितना विपरित है!

"(१) विवस्तत के पुत्र यम की पूजा भोगादि सहित करो। सब छोग उसीके पास जाते हैं। जिन छोगों ने पुण्य किया है उन्हें वह सुख के देश में छे जाता है। यह बहुतों के छिये मार्ग कर देता है। "(२) यम द्वी ने पहिले पहिल हम लोगों के लिये मार्ग कोजा। यह मार्ग अब नष्ट नहीं होगा। सब जीवधारी लोग अपने कर्म के अनुसार उसी मार्ग से जांयगे जिससे कि हमारे पितर खोग गए हैं। "(१०, १४)

हम यहां पर सोम के विषय का भी एक सुक्त उज्जृत करेंगे जिसमें कि परलेक का इससे भाधिक व्यंगन दिया है। यह बात तो भली भांति विदित है कि मोभ एक पौधे का रस था और वह बड़ों में तर्पण के काम में आता था। सोम ने शीव्रही देवता का पह प्राप्त कर लिया और नवें मण्डल के सब सुक्त उसी की स्तुति और प्रशंसा में बनाए गए हैं।

- "(७) हे बहते हुए सोम! मुझे उस अमर और नाझ न हांबे वाली भूमि में ले चला जहां सदा प्रकाश वर्तमान रहता है और जो स्वर्ग में है। हे सोम! इन्द्र के लिये बहो।
- "(८) मुझे वहां ले चलो सहां का राजायम है, जहां स्वर्ग के फाटक हैं और जहां बड़ी बड़ी निदयां बहती हैं। मुझे वहां से चस कर अमर बना हो। हे सोम! इन्द्र के लिये बहो।
- "(६) मुझे वहां ले चलो जहां कि तीमरा स्वर्ग है,जहां आकार के ऊपर प्रकाश का तीसरा छोक है और जहां महुष्य अपनी इच्छा के अनुसार धूम सकते हैं। मुझे वहां के चलां भीर समर बना दो। हे सोम! तुम इन्द्र के लिये बहो।
- "(१०) मुझे वहां ले चलो जहां कि सब इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, जहां प्रदा का निवासस्थान है और जहां मोजन और सन्तोष है। मुझे वहां खेचलकर मनर बना दो। हे सोम! तुम इन्द्र से लिये बहो।
- "(११) मुझे वहां लेचलो जहां कि सुख, हर्ष और सन्तोष हैं जहां उत्सुक हृदय की सब इच्छाएं तृप्त होताती हैं। मुझ वहां ले-चलो और समर बनाओ। हे सोम! तुम इन्द्र के लिये बहो।" (९,११३)।

हम ऊपर कह चुके हैं कि विवस्वत अर्थात् आकाश और सरण्यु अर्थात् प्रभात से बम और यमी ये दो सन्तान हुए । लेकिन यह एक अपूर्व बात है कि उन्हीं दोनों माता पिता सं और एक यमज अर्थात् दोनों अश्विन हुए। इसमें संदेह नहीं हो सकता कि यम और यमी की नाई इन दोनों की भी असिल कल्पना दिन और रात से अथवा प्रभात और सन्ध्या से हुई है।

परम्तु अश्विनों की असिल करपनां चाहे जो कुछ हो पर अग्रुम्बेह में हम उन्हें बड़े भारी वैद्य पाते हैं जो कि रोगियों और घायलों की औषधि करनेवाले और बहुनों का बड़ी मेहरवानी के साथ उपचार करनेवाले वर्णन किए गए हैं। दोनों अश्विनों के बहुत से दयाल कार्यों का कई स्कों में वर्णन किया गया है और उन्हीं चिकित्साओं का बार चार उल्लेख है। ये दोनों अश्विन अपने तीन पहिंचे वाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा अति दिन करते हैं और दुखी लोगों का उपकार करते हैं।

वृहस्पति अश्ववा ब्रह्मनस्पति सूकों के स्वामी हैं क्यांकि ऋग्वेद में ब्रह्मन का अर्थ सूक से है। इस देवता की कल्पना की उत्पत्ति उसी तरह हुई जिस तरह कि अग्नि और साम देवताओं की कल्पना की उत्पत्ति हुई। जिस प्रकार से अग्नि और यह के हवन में शाकि है उसी प्रकार स्तृति के सूकों में भी शार्कि है और स्तृति की इस शक्ति का कप वैदिक देवता ब्रह्मनस्पति में कर दिया गया है।

ऋग्वेद में वह विलक्षल छोटा सा देवता है परन्तु उसका भविष्यत बहुत ऊंचा है क्योंकि कई शताब्दियों के पीछे उपनिषदों के तत्वकों ने एक सर्वव्यापक परमातमा की कल्पना की भीर उस को वैदिक नाम "ब्रह्मन" दिया । उसके उपरान्त जब देश में बौद्ध मत फैला तब बौद्ध मतवालों ने अपने देवताओं में 'ब्रह्मा को एक कोमल और उपकारी देवता की नाई रक्खा। और फिर जब पौराणिक हिन्दू अर्म ने भारतवर्ष में बौद्ध मत को द्या दिया तो पौराणिक काल के तत्त्वकों ने सारे विश्व के रचने वाले की 'ब्रह्मा' का नाम दिया। इस प्रकार से अपनी जातीय पुस्तकों की

सब से पुरानी बातों के देखने से इमको पुराणों की उन चट-कीली भड़कीली कथामों की उत्पत्ति के सीधे सादे कारण मालूम होते हैं जिन्होंने कि एक हजार वर्ष से ऊपर हुए कि हमारे करोड़ों देश भाइयों और देश भगिनियों के विश्वास और आचरण पर अपना प्रभुत्व जमाया है। यह कार्य उसी तरह का है जैसा कि हमारे भारतवर्ष की किसी ऐसी नदी के स्रोते का पता खगाना है जो कि अपने महाने के निकट कई मील तक फैजी इई हो परन्त जो अपने सोते के पास केवल एक होटी सी परन्तु साफ और चमकीली धारा से अनादि पहाड़ों से निकल रही हो ! काल पाकर विचार भी उसी तरह वढ कर परिपक्व होजाते हैं जैसे कि नदियां अपने मार्ग में नया पानी पाकर बढ़ती जाती हैं यहां तक कि वे अपने पहिले रूप को विलक्षत ही खो देती हैं यद्यपि उनका नाम वही रहता है। हम वैदिक ब्रह्मन। वैदिक विष्णु। वैदिक सूर्य और वैदिक रुद्ध को पुराण के बिश्वकर्ता, पालक और संहारक के रूप में उसी भांति नहीं पहिचान सकते जैसे कि इम हरिद्वार की चमकीली होटी धारा को गङ्गा के उस समुद्रवत फैलाव मे नहीं पहिचान सकते जो कि उसके बङाल की खाड़ी में मिलने के स्थान पर है।

ये ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं। देवियों में केवल दो हैं जिन्होंने कि कुछ स्पष्ट रूप पाया था अर्थात् उपस् वा प्रभान, और सर-स्वती जो कि इस नाम की नदी थीं परन्तु पीछ से वाग्देवी हुई।

ऋग्वेद में प्रभात से सुन्दर और कोई कल्पना नहीं हैं। प्रभात के सम्बन्ध में जो सूक्त हैं उनसे अधिक वास्तिविक कवितामय सूक्त वेद भर में कोई नहीं है और किसी प्राचीन जाति के सांगीत काव्य में इससे अधिक मनोहर कोई वस्तु नहीं पाई जाती। यहां पर हम इस सम्बन्ध के केवल कुछ सूक्त उद्भृत करसकते हैं।

- "(२०) हे अमर उपस् ! तू हमारी प्राथर्ना की अनुरागिनी है। तुझे कीन जानता है ! हे तेजस्वनी, तू किसपर दयाल है ?
  - "(२१) हे दूर तक फैली हुई नाना रंगों की चमकीली उपस्!

हम लोग तेरा निवास स्थान नहीं जानते, चाहे वह निकट हो षा दूर।

- "(२२) हे आकाश की पुत्री ! इन भेटों को स्वीकार कर और हमारे सुखों को चिरस्थायी कर।" (१,३०)
- "(७) आकाश की वह पुत्री जो युवती है, स्वेत वस्त्र धारण किए है भीर सारं सांसारिक खजाने की माजिक है, वह अन्धकार को दूर करके हम लोगों की प्रकाश देती है। हं शुभ उपस्! इस स्थान पर हम लोगों पर प्रकाश कर!
- "(८) जिस मार्ग से बहुतेरे प्रभात बीत गए हैं और जिस मार्ग से अनन्त प्रभात आने वाले हैं उसी मार्ग से चलती हुई तेजस्विनी उपस् अन्धकार को दूर करती है और जो लोग मृतकों की नाई नींद में बेखबर पड़े हैं उन सब को जीवित कर के जगाती है।
- "(१०) कितने दिनों से बराबर प्रभात होता रहा है और कितने दिनों तक वह बराबर होता रहेगा ? आज का प्रभात उन सब का पीछा करता है जो कि बीत गए हैं, आगामी प्रभात भाज के चमकी छे उपस का पीछा करेगा !
- "(११) जिन प्राणियों ने प्राचीन उपस्कों देखा था वे अब नहीं हैं, हम लोग उसे इस समय देखते हैं. और हमारे उपरान्त भी स्रोग होंगे जो कि भविष्यत में उसे देखेंगे।"(२,११३)
- "(४) अहना धीर से सब के घर में प्रवेश करती है। वह फैलने चाली प्रभा आती है और हम जोगी को आशीवाद दं कर हमरी मेंट स्वीकार करती है।
- "(११) अपनी माता के द्वारा सिंगारी हुई दुखहिन की नाई शोभाय मान हो कर तू अपना शरीर प्रगट करती है! हे शुभ उषस्! इस आच्छादित अन्धकार को दूर कर; तेरे सिवाय और कोई इसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकता।" (१,१२३)

त्रभात वहुत से नामों से विख्यात था और इनमें से बहुत से नाम तथा उनके सम्बन्ध की कथाओं को हिन्दू लोग अपने साहि निवास से ले आए थे क्योंकि इन नामों के सामानार्थवाची राज्य तथा इनमें से बहुत सी कथाओं की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण में पाई जाती हैं। उपस को हम यूनानी भाषा में इश्रोस (Eos) और लेटिन भाषा में श्रोरा (Aurora) के नाम से पाते हैं। भाषातख्वेताओं के अनुसार अर्जुनी वही है जो कि यूनानी धार्जिनोरिस (Argynoris), वृसया, यूनानी श्रिसेइस (Briseis) और दहना यूनानी दफने (Daphne) है। सरमा, ध्विन के अनुसार वही है जो कि यूनानी लेगों की हेलेना (Helena)। यम और धार्थिनी की माता सरण्यु यूनानी में परिनिस (Erinys) है, और शहना प्रसिद्ध देवी एथिना (Athena) है।

हम सरण्यु की कथा का उछेल ऊपर ही कर चुके हैं कि वह अपने पित विवस्वत के यहां से निकल गई और तब उसने दोनों अध्विनों को जना। यही कथा हम श्रीक छोगों में भी पाते हैं। उनका विश्वास है कि इरिनिस डेमेटर (Erinys Demeter) इसी मांति अपने पित के यहां से निकल गई थी और तब उसने पिरअन (Areion) और डेस्पोइना (Desposina) को जना था। होनों कथाओं का आशय एक ही है। वह यह है कि जब दिन अथवा रात आती है तो प्रभात निकल भागती हैं। इसी आशय पर यूनान की एक दूसरी कथा की भी उत्पत्ति हुई है और इसकी उत्पत्ति का पता भी अध्वेद से छगता है। बहुत से स्थानों में (जैसे १, ११५, २ में) हम छोग सूर्य को प्रभात का पीछा करते हुए पाने हैं जिस तरह से यूनानी एपोलो (Apollo) दफ़ने का पीछा करता है। इसी तरह से यूनानी एपोलो (Apollo) दफ़ने का पीछा करता है यहां तक कि अन्त में उसका रूप बदल जाता है अर्थात प्रभात का छोप हो जाता है।

सरस्वती, जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता है, इस नाम की नदी की देवी थी। यह नदी इस कारण से पवित्र मानी जाती थी कि उसके तटों पर भार्मिक कार्य किए जाते थे और वहां पवित्र स्कों का उच्चारण किए जाते थे। परन्तु विचारों की स्वाभा-विक प्रगति से यह देवी उन्हीं सूकों की देवी समझी जाने सगी अर्थात् वह बाणी की देवी हो गई और इसी भांति से उसकी अब भी पूजा की जाती है। वैदिक देवताओं में से केवल यही एक देवी है जिसकी पूजा कि भारतवर्ष में आज तक चली जाती है। इस के और सब साथी अर्थात् दुर्गा, काली, लक्ष्मी, इत्यादि सब आधु-निक समयं की रचना हैं।

ऋग्वेद की प्रकृति पूजा इस प्रकार की है। जिन देवताओं और देवियों की पूजा हमारे पुरस्ने लोग चार हजार वर्ष हुए कि सिन्ध के तटों पर करते थे वे इस प्रकार के थे । प्रकृति के देवताओं की कल्पना तथा जिस्र एक मात्र भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती थी उससे एक बीर जाति की सरलता तथा शक्ति प्रगट होती है और इससे उन लोगों की उन्नति तथा सविचारता भी प्रगट हाती है जिन्होंने कि सक्ष्यता में बहुत कुछ उन्नति कर ली थी। वैदिक देवताओं की केवल कल्पना ही से एक उद्य भाव प्रगट होता है जिससे विदित होता है कि जिन लोगों ने इन देवताओं की कल्पना की होगी वे वड़ ही सदाचारी होंगे। एम० वार्थ साहब बहुत ठीक कहते हैं कि वैदिक देवता निकटवर्ती स्वामियों की नाई है और वे मनुष्यों से अपने भर्म का उचित प्रतिपालन चाहते हैं। ' होगों को उनसे निष्कपट होना चाहिए, क्यों कि उनको धोखा नहीं दिया जा सकता। नहीं, स्वयम वे भी किसी को धोखा नहीं देने अतुएव यह उनका हुक है कि वे मित्र, भाई और विना की भांति अपने ऊपर लोगों का विश्वाम तथा प्रीति प्राप्त मनुष्यों को बुरे होने की अनुज्ञा कैसे दी जा सकती है जब कि स्वयम देवता लोग अच्छे हैं। सुकों में निस्सन्देह यह एक अ ्त बात है कि उनमें कोई दुए प्रकृति के देवता नहीं पाए जाते, काई नीच और हानिकारक बात नहीं पाई जाती.....अत एव हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सक्तों में एक उच और विस्तृत नीति की शिक्षा पाई जाती है और उनसे यह विदित होता है कि वैदिक कवीश्वरों को अदिति और आदित्यों के सामने निर्दोप होने का यज करने के सिवाय इस बात का भी झान था कि देवताओं को भेट चढ़ाने के सिवाय उनके और भी कर्तव्य थे।

अपनेट में मनुष्यों के बनाए इए ऐसे मन्दिरों का कहीं भी उख़ेस नहीं मिलता जो कि प्रजा के काम में बाप जाते हों। इसके विरुद्ध प्रत्येक गृहस्य, जो प्रत्येक घराने का मालिक या अपने घर ही में होमाबि प्रगट करता था और अपने घराने के सख के छिये. बहत से धन धान्य और पश के लिये. रोग रहित रहने के खिये. और काले आहियासियों पर जय पाने के बिये. देवताओं से वहीं प्राचना करता था। पजारियों की कोई अलग जाति नहीं थी और न लोग धर्म पर विचार करने और इन सुक्तों को बनाने के छिये बनहीं में निकल जाया करते और वहां तपस्या करते थे। इसके विरुद्ध प्राचीन ऋषि लोग-अर्थात् व सम्रे ऋषिकोग सिनका कि वर्णन ऋग्वेट में है और न कि वे कविपत ऋषि जिनकी बनावदी कथांप पराणों में पाई जाती हैं - सांसारिक महस्य थे अर्थात वे ऐसे मन्प्य थे जिनके पास अब और पश के रूप में बहुत सा धन था, जोकि बड़े बड़े ब-रानों में रहते थे. समय पडने पर हुत के बढ़ेले भाला और तलवार धारण करते थे और काले असभ्यों से सभ्यता के उन सुखों की रक्षा करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते ये मीर जिन्हें उन कोगों ने इतने कप्ट से ब्राप्त किया था।

परन्तु यद्यपि प्रत्येक गृहस्थ स्वयं पुजारी, योद्धा और कृषक तीनो ही होता था, किर भी हम इस बात के प्रमाण पाते हैं कि राजा लोग बहुत करके ऐसे छोगों की सहायता से धर्मविधानों को करते थे तो लोग कि स्कों के गान में विशेष निपुष्ठ होते थे, और इन लोगों को वे इस कार्व के लिंब द्रव्य भी देते थे। जब हम ऋग्वेद के उत्तर काल के स्कों को देखते हैं तो हम इस प्रकार के पुजेरियों की प्रसिद्धि धम में बढ़ते हुए, सरदारों और राजाओं के यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, और पशु और रथों का पुरस्कार पाते हुए देखते हैं। हम कुछ बरानों को धार्मिक विधानों के करने में और स्कों के बनाने में विशेष निपुण पाते हैं और यह बहुत सम्भव है कि ऋग्वेद के वर्तमान स्कुक इन्हीं घरानों के लोगों के बनाए हुए हों और इन्हीं घरानों में बाप से बेदे को सिक्षाए जाकर वे रिचत रक्कों गए हों।

आहुषियों को नाम के कम के हैं। पहिला मण्डल और बी उनके रचिता आहुषियों को नाम के कम के हैं। पहिला मण्डल और अन्तिम मण्डल कर आहुषियों का बनाया हुआ है परन्तु बाकी के आठ मण्डलों में से प्रत्येक किसी एक आहुषि, अथवा यों कहिए कि अहिषयों के किसी एक घराने वा शास्त्रा का बनाया हुआ है। हम पहिले कह खुके हैं कि दूसरे मण्डल के सूक्त भुगुवंशी गृत्समद के बनाए हुए हैं, तीसरा मण्डल विश्वामित्र का, चौथा वामदेव का, पांचवां अतृ का, छठां भारद्वाज का, सातवां घसिष्ठ का, आठवां कन्व का, और नवां अद्विरा का बनाया हुआ है। ये सब माम आधुनिक हिन्दुओं को उन अगणित कथाओं द्वारा परिचित हैं जो कि पीराणिक समय में रची गई थीं और आधुनिक हिन्दू खोग अब भी इन माचीन और पूज्य घरानों से अपनी उत्पत्ति बताना पसन्द करते हैं। हम इन ऋषियों और उनके सम्बन्ध की कथाओं के विषय में आगे के अध्याय में लिखेंगे।

इन्हीं तथा कुछ अन्य पूज्य घरानों ही के द्वारा मार्य जाति की सब से पुरानी रचना आज तक रिक्षत है। रुगातार कई शताब्दियों सक ये सूक्त जवानी सिखाए गए और पुजेरियों के घराने के युवक छोग अपने जीवन के प्रथम भाग को अपने वृद्ध पिता से इन पविश्व सूकों के सीखने में व्यतीत करते थे। इस प्रकार से ऋग्वेद का अमृत्य खजाना सेंकड़ों वर्ष तक रिक्षत रक्का गया।

चाल पाकर बुजेरी लोग बंधइक सृष्टि की अधिक गृह वातों पर विचार करने लगे। वे लोग सृष्टि की रचना तथा परलोक के वि-वय में सोचने लगे और उन्होंने प्रकृति के देवताओं को परमेश्वर में निश्चित किया।

- "(१) उस सर्वश्च पिता ने सब स्पष्ट देखा और उचित विचार के उपराम्त उसने झाकाश और पृथ्वी की उनके द्वत्र रूप में एक दूसरेको छूते हुए बनाया। और जब इनकी सीमाएं दूर दूर खींची गई तो पृथ्वी और झाकाश झलग अलग होगए।
  - "(२) बह जो सब का काषा है, बड़ा है। बह सब का उत्पन्न

करनेवाला और पालन करनेवाला है। घह सब के ऊपर है और सबको देखता है। चह साता ऋषियों के स्थान के भी ऊपर है। इति लेग ऐसाही कहते हैं भीर ज्ञानी लोगों की सब कामनाएं परिपूर्ण होती हैं।

- "(३) वह जो हम लोगों को जीवन देता है, वह जो इमलोगों का बनानेवाला है, वह जो इस सृष्टि के सब स्थानों का जानने वाला है वह एक ही है. यद्यपि वह अनेक देवताओं के नाम से प्र-सिद्ध है। दूसरे जोग भी उसको जानने की इच्छा रकते हैं।
- "(७) तुम इन सब चीजों के बनानेवाले का चिन्तन नहीं कर सकते। वह तुम्हारे लिये मजिन्त्य है। लोग मन्धकार से घिरे रह कर केवल अनुमान करते हैं। वे अपने जीवन को रखने के लिये भोजन करते हैं और सुक्तों का पाठ करते हुए इश्वर उपर घूमते किरते हैं।" (१०, ८२)

इस उश्व सूक से हमको बिना किसी सन्देह के यह विदित होता है कि वेद के भिन्न भिन्न देवता लोग केवल एक ही अचिन्त्य ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। हम ऐसा ही एक दूसरा खुक्त नीचे उद्भुत करते हैं।

- "(१) इस समय जो चीन हैं वे उस समय नहीं थीं और जो इस समय नहीं है वे भी उस समय नहीं थीं। पृथ्वी नहीं थी और दूर तक फैला हुआ आकाश भी नहीं था। तो फिर कीन सी चीज़ ढके हुई थी ? कीन स्थान किस चीज के लिये नियत था ? क्या उस समय अरुंध्य और गहिरा जल था ?
- "(२) उस समय न तो मृत्यु थी और न अमरत्व, दिन और रात का मेद भी नहीं था। उस समय केवल वही एक या जो बिना हवा के सांस लेता था और अपनी भाग रक्षा करता था। उसके सिवाय और कुछ नहीं था।
- "(३) पहिले अन्धकार अन्धकार ही में ढंका हुमा था। कोई चीज़ भपनी सपनी सीमा में न थी, सब जल के रूप में थीं। सृष्टि

विश्वकुत शून्य थी और जो वस्तुएं नहीं थीं उनसे ढंकी थी, और उसकी रचना श्वाम द्वारा हुई।

- "(४) मन में इच्छा प्रगट हुई और इस प्रकार से सृष्टि रचना का कारण उत्पन्न हुआ। झानी कोग विचार करते हैं और अपने झान के द्वारा, जो बस्तुएं नहीं है उनसे वर्तमान वस्तुओं की उत्प-क्ति निश्चित करते हैं।
- "(५) पुरुष खोग बीर्ब के सिंहत उत्पन्न किए गए और शक्ति-यां भी उत्पन्न की गई। उनकी किरणें दोनों मोर तथा ऊपर भीर नीचे की भोर फैबीं, एक स्वयं रिच्चत सिद्धान्त नीचे भीर एक शक्ति ऊपर।
- "(६) यधार्थ बात कीम जानता है ? कीन वर्णन करेगा ? सब की उत्पत्ति कब हुई ? इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई ? देवता लोग सृष्टि के उपरान्त बनाए गए। यह कीन जानता है कि वे कहां से बनाए गए ?
- "(७) ये सब वस्तुपं कहां से वनाई गई, उनकी उत्पत्ति किस से हुई, किसीने उनको बनाया वा नहीं,—यह केवल उसीको ब्रात है जो कि हम सब का ईश्वर हो कर सर्वोद्धतम स्थान में स्थित है। यदि वह भी न जावता हो (तो और कोई इस को नहीं जानता।)" (१०,१२०)

सृष्टि के भेद का पता लगाने के विषय में यह संसार की आर्य जातियों का सबसे पहिला बल है जो कि जिला हुआ पाया जाता है। इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में इजारों वर्ष पहिले हमारे पुरुषों के इदय में इस प्रकार के अभीत और उच्च, बद्यपि संदिग्ध, विचार उत्पन्न हुए थे।

हम यहां पर एक अज़्त स्क को और उद्धृत करेंगे जिस से जान पड़ेगा कि उत्तर काल के ऋषि लोग किस प्रकार से प्रकृति के देवताओं की कल्पमा से आगे बढ़ कर केवल एक मात्र परमे-श्वर के उच्च विचार में प्रवृत्त हुए।

- "(१) पहिस्ने पहला हिरण्यगर्भ था। बह अपने जन्म से ही सब का स्वामी था। उसने इस पृथ्वी और झाकाश को अपने अपने स्थान में रक्ला। हम छोग हब्य से किस की पूजा करें?
- "(२) उसकी, जिसने कि जीवन भीर शक्ति दी है, जिसकी भाजा का सब देवता पालन करते हैं, जिसकी परछाहीं अमरत्व हैं और मृत्यु जिसका दास है। हम लोग हुन्य से किस देवता की पूजा करें ?
- "(३) उसकी जो कि देखने झौर चलने वाले समस्त प्राणियों का एक मात्र अधिर्पात है, उसकी जो कि समस्त दो पैर वालों तथा चौपायों का मालिक हैं। हम लोग हृज्य से किस देवता की पूजा करें?
- "(४) उसकी जिसकी शक्ति से कि ये बरफ्वाले पहाड़ बने हैं और जिसकी रचना यह पृथ्वी और उसमें के समुद्र हैं। उस की जिस के कि हाथ ऋक्ष के भंश हैं। हम लोग हब्य सं किस देवता की पूजा करें?
- "(१) उसकी जिसने कि इस आकाश और इस पृथ्वी को अपने अपने स्थान पर स्थित किया है, उसकी जिसने कि माकाश को नापा है। हम लोग इब्य से किस देवता की पूजा करें?
- "(६) उसकी जिसने कि इान्द्रमय आकाश धौर पृथ्वी को स्थित करके विसृत किया है, उसकी जिसको कि चमकीला आकाश तथा पृथ्वी सर्व शक्तिमान मानती है, उसकी जिसकी सहायता से सूर्य जगता भौर प्रकाश प्राप्त करता है। हम जोग इन्य से किस देवता की पूजा करें?
- "(७) प्रवल जल सारे विश्व में व्याप्त था। उसने अपने गर्भ में अग्नि को धारण कर के उसे उत्पन्न किया। तब वह एक मात्र ईश्वर जो कि देवताओं का जीवन है, प्रगढ हुआ। हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करें ?
  - "(८) घह जिसने कि अपनी शक्ति से जल को (जिससे कि

शक्ति उत्पन्न हुई ) प्रगट किया, यह, जो कि सब देवताओं का मालिक है, वह एक ही है। हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करें ?

- "(E) वह सत्यधम्मी जो कि इस पृथ्वी का रचनेवाला है, इस झाकाश का रचनेवाला है और हर्पजनक तथा प्रवस्न जल का रचनेवाला है, वह हम लोगों की हिंसा न करे। हम लोग हब्य से किस देवता की पूजा करें?
- "(१०) हे प्राणियों के स्वामी! तेरे सिवाय और किसी ने इन सब वस्तुओं को नहीं उत्पन्न किया। जिस मने। रच से हमलोग पूजा करते हैं वह पूरा हो। हम बोग धन और सुख को प्राप्त करें।" (१०,१२१)

अब हम लोग इस कथन के भाव को समझते हैं कि ऋग्वेद का भर्म प्रकृति से प्रकृति के देवनाओं की ओर जाना है। पूजा करनेवाला प्रकृति के अञ्चन दश्यों को समझता है और इन दश्यों से सृष्टि तथा सृष्टिकर्ता के भेदों को समझने का यन करता है।



## अध्याय ७

## वैदिक ऋषि ।

हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं कि वैदिक काल में कुछ धार्मिक और विद्वान चंद्रों को यह आदि की विधि जानने और सूक्त वनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्टता दी जाती थी। राजा लोग ऐसे वंशों का झादर करते थे और उन्हें पुरस्कार देने थे। इस के सिवाय, आर्थ लोग वैदिक सूकों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते रह-ने के कारण, इन्हीं वंशों के अनुप्रश्लीत हैं। आज कल के हिन्दू लोग इन पुराने वंशों से अपनी उत्पत्ति बताने में अपना गौरव समझते हैं और उनके नाम आधुनिक हिन्दू समाज में प्रसिक्ष हैं। झतपब इन प्राचीन ऋषियों,—अथात् हिन्दू अम्मे के पूज्य मार्गदर्शकों का कुछ बुक्तान्त हिन्दू पाठकों को झप्रिय न होगा।

वैदिक ऋषियों में, वा यों कहिए कि ऋषिकुलों में, सब से प्रधान विश्वामित्र और विश्वष्ठ हैं। विद्वान और उद्योगी डाइर स्योर ने अपने 'संस्कृत टेक्स्ट्स' (Sanskrit texts) के पहिले भाग में उत्तर काल की संस्कृत पुस्तकों में से इन ऋषियों के विषय में बहुत सी कहिएत कथाओं का संग्रह किया है। परन्तु ऐसा कोई बिरला ही हिन्दू होगा जिसने इन पूज्य ऋषियों के विषय में इस प्रकार की अनेक कथाएं बचपन से ही न सुनी हों।

प्रवल विजयी सुदास, घिषष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही को बड़ा मानता था। तीसरे मंडल के सूक्तों के बनानेवाले, विश्वा-मित्र कहे जाते हैं और उनके ५३ वें सूक्त में नीचे लिखे वाक्य मिलते हैं—"देवताओं से उत्पन्न हुए और देवताओं के भेजे हुए महर्षि न जो कि मनुष्यों के देखने वाल हैं, जब की धारा को रोक दिया। जब विश्वामित्र ने सुदास के लिये यह किया, तो रुद्ध कोंदाओं द्वारा सन्तुए हुआ।" फिर, सातवां मण्डल वसिष्ठ का

बनाया हुआ कहा जाना है झौर उसके नेंनीसवें सूक्त में निस्न लिखित वाक्य मिलते हैं—" सफ़ेद वस्त्र पहिने हुए, दहिनी ओर जूट बांधे हुए और यज्ञादि करते हुए चिसष्ठ ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं उठ कर लोगों को यज्ञ के शस्य के पास बुलाता हूं। वसिष्ठ हमारे द्वार से न जांय।"

इन दोनों ऋषि कुलों में स्वाभाविक ही कुछ द्वेष था और ये आपस में प्रक दूसरे को कटुवचन भी कहते थे। यह कहा जाता है कि मंडल ३ सूक्त ४३ की नीच बिखी रिचाओं में विसिष्ट के कुल को ही कटुवचन कहा गया है—

"(२१) हे इन्द्र, झाज तू हमलोगों के पास बहुत सी उत्तम सहा-यताओं के साथ आ; हम लोगों का मंगल कर। जो कोई हम लोगों से घृणा करता हो उसका अधोपतन हो झोर जिस किसी से इम लोग घृणा करते हैं उसके जीवन प्राण उससे निकल जांय।

"(र२) जिस तरह से पेड़ को फरसे से हानि पहुँचती है, जिस तरह सिम्बल का फूल तोड़ लिया जाता है, जिस तरह खीलते हुए कड़ाहे में से फेन निकलता है, वहीं दशा है इन्द्र शत्रुओं की भी हो।

"(२३) नाशकर्ता की शक्ति नहीं देख पड़ती। लोग ऋषिओं को इस तरह दुरदुराते हैं जैसे कि वे पशु हों। बुद्धिमान लोग मूढ़ों की हैंसी करने पर नहीं उताक होते। वे लोग घोड़ों के आगे गदहीं को नहीं ले चलते।

"(२४) इन भारतों ने ( विसिष्ठों के साथ ) हेल मेल करना नहीं सीखा वरन् दुराव करना सीखा है। वे शत्रुओं की नाई उन जोगें। के विरुद्ध घोड़ों को दोड़ाते हैं। वे युद्ध मे धहुष धारण करते हैं।"

ऐसा विचारा जाता है कि विसिष्ठ ने म० ७ मू० १०४ की नीचे लिखी रिचाओं में इसी कुवाक्य का उत्तर दिया है—

"(१३) सोम बुरे लोगों को अथवा उस शासक को आशीर्वाद नहीं देता जो अपनी शक्ति को बुरी तरह से काम में बाता है। वह राज्ञसों का नाश करता है; वह झूठे आदिमियों का नाश करता है; दोनों इन्द्र के बन्धनों से बंधे हैं। "(१४) हे जातवेदस्,यदि मैंने झूठे देवताओं की पूजा की होती वा यदि मैंने देवताओं का आहान झूठ मृठ किया होता,-परन्तु तू मुक्त से अप्रसन्न क्यों है ? बृथा बक्तवाद करनेवाले तेरे संहार के नीचे पड़ें।

"(१५) यदि मैं यातुधान होऊँ वा यदि मैंने किसी के जीव को दुःख दिया हो, तो मैं अभी मर जाऊँ। पर जिसने मुक्ते झूठ मूठ यातुधान कहा हो वह अपने दस मित्रों के बीच से उठ जाय।

"(१६) यदि में यातुधान नहीं हूँ और कोई मुझे यातुधान फहता है अथवा सुन्दर राचस कहता है, तो इन्द्र उसे अपने बड़े शस्त्र से मारे। वह सब जीवों से अधम हो।"

यहां तक तो इन दोनों कुपित ऋषियों का द्वेश समझ में आने लायक मीर स्वामाविक है, यद्यपि वह उनकी विद्या और पवित्रता के योग्य नहीं है। परन्तु जब हम लोग इसके पीछे के समय की संस्कृत पुस्तकों की ओर देखते हैं तो इन मानुषी और स्वामाविक घटनाओं को अद्भुत और विजक्षण कथाओं के बादल से ढँका हुआ पाते हैं।

इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है कि विसिष्ठ एक बाह्मण और विश्वामित्र एक क्षत्रिय था, यद्यि ऋग्वेद में ऐसा कहीं नहीं माना गया और न उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय की कोई जाति ही मानी गई है। इसके विरुद्ध, विश्वामित्र ने बहुत से श्रेष्ठतम सूक्त बनाए हैं, जिन्हें कि उत्तर काल के ब्राह्मण लोग स-म्मान की हिष्ट से देखते हैं और जिनमें बाज कल के ब्राह्मणों का प्रातःकाल का भजन अर्थात् गायत्री भी है।

यह मान कर कि विश्वामित्र ने चित्रिय कुल में जन्म लिया था, महाभारत, हरिवंग, विष्णुपुरागा तथा उत्तर काल की दूसरी दूसरी पुस्तकों में उनके ब्राह्मण हो जाने की एक मनोरञ्जक कथा लिकी है। सत्यवती एक क्षत्राणी कन्या थी। उसका विवाह ऋचीक नामक ब्राह्मण से हुआ। ऋचीक ने अपनी स्त्री के लिये एक भोजन बनाया, जिसके खाने से उसे एक ब्राह्मण के गुणवाला पुत्र होता और एक दुसरा भोजन अपनी सास के लिये वनाया जिसके खाने से उसे एक क्षत्री के गुणवाला पुत्र होता। परन्तु इन दोनों क्षियों ने अपने भोजन बदल लिए। अतएव चुत्राणी को ब्राह्मण के गुणवाले विश्वामित्र हुए और ब्राह्मणी सत्यवती को जमदिश्व हुए जिनके पुत्र कोशी परशुराम, यद्यपि ब्राह्मण थे, परन्तु एक प्रसिद्ध और नादा करने वाले योधा हुए! उत्तर काल के लेखक गण, वैदिक ऋषियों की एक विशेष जाति मान कर और इस तरह से अपने को उलक्षन में डाल कर, इस उलझन को सुलझानें के लिये ऐसी एसी कथाएँ गहते थे।

राजा हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध कथा में विश्वामित्र का एक लोभी ब्राह्मण की नाई वर्णन किया गया है। उसने राजा से कंवल उसका राज्य ही नहीं ले लिया वरन् अपनी निष्टुर दक्षिणा लेने के लिये उसे अपनी खी, पुत्र और अपने को भी दास की नाई वेचने के लिये विवय किया! यदि ये कथाएँ ब्राह्मणों की भक्ति और मान सिखलान के लिये गढ़ी गई हैं नो वे अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करतीं वरन् दूसरे ही भाव उत्पन्न करती हैं। वियोग से संतप्त हरिश्चन्द्र को भन्त में इसका अच्छा फल मिला। विश्वामित्र ने उसके पुत्र को राजगदी पर बैठाया भीर हरिश्चन्द्र स्वर्ग को गया। वसिष्ठ इससे कुपित हुआ और उसने विश्वामित्र को शाप दिया कि वह वक हो जाय भीर विश्वामित्र ने भी वसिष्ठ को अरि पक्षी बना दिया! इन दोनों पत्तियों में आपस में इतना युद्ध हुआ कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा भीर अन्त में ब्रह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा अर्भात् उन्होंने इन दोनों ऋष्टियों का उनके असिल कप में करके उनमें मेल मिलाप करा दिया!

फिर तृशङ्कु की कथा सुनिए। यह राजा सदेह स्वर्ग में जाया च हता था। विसिष्ठ ने उसके इस मनोरय को असम्भव कहा और जब राजा इस बात पर कुपित हुआ तो उसने उसे चाण्डाल बना दिया। अब कोशी विश्वामित्र इस स्थान पर आ उपस्थित हुए। उन्होंने राजा की इच्छा को पूर्णतया सम्भव कहा। उन्होंने एक बड़ा यह प्रारम्भ किया और विसिष्ठ के न स्थिमि बित होने पर भी उसे किया। तृशक्क स्वर्ग को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने उसे श्रहण करना स्वी-कार नहीं किया और उसका सिर नीचे और पैर ऊपर करके उसे पृथ्वी की ओर फेंका। परन्तु अनिवार्य विश्वामित्र ने इन्द्र, देवताओं और तारों के सहित एक दूसरा स्वर्ग बनाने को धमका-या! सतप्व देवताओं को हार मानना पड़ा और तृशङ्कु पुनः स्वर्ग को चढ़ा और सूर्य के रास्ते से दूर तारे की नाई चमकने लगा, यद्यपि कुछ असुर्खा स्थिति में अर्थात् उसका सिर अव तक भी नीचे की ओर था।

पेमी ही ऐसी बहुतरी कथाएं पाई जाती हैं जो हिन्दुओं के लड़के और लड़कियों के लिये घरल कहानियां ही होगई हैं और जिनमें येदोनों ऋषी काल कम का मनादर करके सदैव एक दूसरे मे वैर भाव में देख पड़ते हैं जो एक दूसरे से बीस, वीस, तीस, तीस अथवा पचास पचास पाढ़ी के अन्तर पर दूप हैं। किसी राज्यवंश या किसी दूसरे नायक की ऐसी ही कोई संस्कृत की लेख रचना हांगी जिसमें हमें वींसप्ट और विश्वामित्र सदैव एक दूसरे के प्रति इन्दी न मिल, यथा विष्णुपुराण में वासिष्ठ इक्ष्वाक के पुत्र निर्मिका पुरोहित कहा गया है और वह मगर का भी जो इक्ष्वाकु से ३७ वीं पीढ़ी में हुआ पुरोदित कहा गया है । फिर रामायण में बीसष्ठ राम का पूरे।हित कहा गया है, जो कि इक्ष्वाकु से ६१ वीं पीढ़ी में हुमा! उत्तर काल की गढ़ी हुई कथा बनाने वाले लोग ऋग्वेद की सीधी सादी बार्नो को इस नरह पर काम में जाए हैं और उन्होंने पुराने बेद की सामान्य, स्वाभाविक और मानुषी बातौं के सम्बन्ध में ऐसी ऐसी झुठी कथाएं गढ़ डाळी हैं। केवल वेद के ऋषियों ही की नहीं, चरन प्रत्येक देवता और प्राकृतिक अदभूत बातों के विषय की जगभग प्रत्येक उपमा वा रूप की भी उत्तर काल के करुपनाशील हिन्दुओं ने ऐसी ही दशा की है।

परन्तु यद्यापि उत्तर काल में विश्वामित्र के ब्राह्मण हो जाने के विषय में सेकड़ों कथाएं गढ़ी गई हैं, पर इस बात का प्रत्यादेश करने का किसी ने विचार भी नहीं किया । महाभारत से लेकर मनुस्मृति मीर पुराणों तक की प्रत्येक कथा, प्रत्येक विद्याविशिष्ठ लेख, प्रत्येक बालोचित कहानी और प्रत्येक बड़े बड़े प्रन्य में यही बिखा है कि विश्वामित्र चत्री और ब्राह्मण दोनों ही थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि वसिष्ठ केवल ब्राह्मण ही नहीं वरत्र इस बड़े कुशिक वंश का संस्थापक कैसं हुआ जिसमें कि ब्राह्मण और सैकड़ों ऋपी भी हुए। इस प्रश्न का उत्तर देना उस पाराणिक काल में कठिन होगा जिसमें कि महाभारत रचा गया था। परन्तु उस काल में इसका उत्तर कठिन न होगा जब कि जातिभेद अहद था। और स्वयम विश्वामित्र के, अर्थात् वेद के, काल में जब कि जातिभेद था ही नहीं, तो यह प्रश्न ही न उठता।

अब अंगिरा, वामदेव भारद्वाज और भृगु ऋषियों के हाल भी सुनिए, जो कि विश्वामित्र और वास्तिष्ठ से कम प्रसिद्ध नहीं हैं। ये सब वैदिक ऋषि, अर्थात् वैदिक सुक्तों के रचनेवाले थे। अत-एव उत्तर काल के लेखकों को इनकी जाति के विषय में कुछ संदेह जान पड़ता है। ये लोग कभी तो क्षत्री गुणवाले ब्राह्मण कहे गए हैं, और कभी ब्राह्मण गुणवाले चुत्री। कहीं कहीं पर निर्मयता से यह भी सत्य अनुमान किया गया है कि ये सब ऋषि उस समय रहते थे जब कि जाति भेद नहीं था।

श्रंगिरा ऋग्वेद के नीवें मंडल के बनानेवाले हैं। इनके विषय में विष्णुपुराण (म०४, अ०२, श्लां०२) में यों लिखा है:—"नभाग का पुत्र नाभाग था, उसका पुत्र अम्बरीप था, उसका पुत्र विरूप था, उस से पृषद्श्व उत्पन्न हुआ, और उसमे रथीनर।" इस विषय में यह कहा है—"ये जोग, जो कि चुत्री वंश से उत्पन्न हुए और पीछे मङ्गिरा कुल के कहलाए, रथीनरों के सरदार थे, अर्थात् ये लोग ब्राह्मण् थे जिनमें चुत्रियों के गुण भी थे।

वामदेव और भारद्वाज ऋग्वेद के चौथे और छठें मंडलों के बनानेवाले हैं। मत्स्यपुराण में (अध्याय १३२) इन्हें अक्निरा वंदा का ही ठहराया है, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं।

गुत्ममद ऋग्वेद के दूसरे मंडल के सुक्तों के बनानेवाले कहे

जाते हैं। इनके विषय में भाष्यकार सायन यह कहते हैं कि वह पहिले अिंदा के कुल के थे, परन्तु पश्चात् वे भृगुवंश के गृत्समद हो गए। इस अङ्गत कथा की टीका महाभारत के अनुशासन पर्व में इस तरह की गई है। उसमें लिखा है कि वीतहव्य एक क्षत्री राजा था और उसने भृगु के आश्रम में शरण ली थी। भृगु ने इस शरणागत की, उसके पीछा करनेवाले से रक्षा करने के लिये कहा "यहां कोई क्षत्री नहीं है, ये सब ब्राह्मण हैं।" भृगु के वाक्य झूठे नहीं हो सकते थे, अतएव शरणागत चत्री वीतहव्य तुरन्त ब्राह्मणत्व को प्राप्त होकर गृत्समद हो गया। यह बात अवश्य स्वीकार करने योग्य है कि ब्राह्मण हो जाने का यह रास्ता विश्वामित्र की अपेक्षा सहज है, जिसं कहा जाता है कि हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी, उसके अतिरिक्त कि उसकी माता ने एक ब्राह्मण की पत्नी से भोजन का बदला कर लिया है।

परन्तु गृत्समद के जाति बदलने की बात सब जगह स्वीकार नहीं की गई है। विष्णुपुराण और वायुपुराण ने सच सच कह ही दिया है कि गृत्समद जाति भेद होने के पहिले रहता था-"गृत्समद से सीनिक उत्पन्न हुआ, जिसने कि चारों जातिमां बनाई।" (विष्णुपुराण ४,५)

अन्त में कन्व मौर अत्रि का बृत्तान्त भी सुन लीजिए । कन्व ऋष्ट्रवेद के आठवें मंडल के बनानेवाले हैं । इनकी जाति के विषय में भी हमलोंगों को बैसाही सन्देह हैं। विष्णुपुराण (४,१६) और मागवतपुराण (४,२०) में लिखा है कि कन्व पुरु की सन्तान था, जो कि चुत्री था । परन्तु फिर भी कन्व के वंशवाले बाह्य समझे जाते थे। "अजमीध सं कन्व उत्पन्न हुआ और उससे मेधा तिथि, जिससे कि कन्व नय बाह्यण उत्पन्न हुए।" (वि० पु० ४,१६)

अत्रि ऋग्वेद के पांचवे मंडल के बनानेवाले कहे जाते हैं, परन्तु उनकी जाति के विषय में भी ऐसाही संन्देह पाया जाता है। विष्णुपुराण (४.६) में अत्रि पुरुरवा के दादा कहे गए हैं, जो कि तुत्री था।

इतने उद्धृत वाक्य बहुत हैं। ये सब ऐसे ग्रन्थों से उद्धृत किए गए हैं जोकि वैदिक ऋषियों के दो तीन हजार वर्ष पीछै के बने हुए हैं। परन्तु इन उद्धत वाक्यों से हम लोग वैदिक धर्मा-चार्यों भीर योधाओं की दशा और स्थिति विचार कर सकते हैं, अतएव वैदिक काल के ब्रत्तान्त में इनका उद्धत करना अनुचित नहीं है। बैदिक काल के इतने पीछे के समय के लेखकों ने प्रायः प्राचीन वार्तो और कथाओं का भसल तत्त्व नहीं समझा । परन्तु किर भी पिछले समय की वातों में इड मिक्त होने के कारण, उन कोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं में हस्तक्षेप नहीं किया। ये कथाएं ऐसे समाज की थीं जिसको इए बहुत काल हो गया था और जो अब अस्पष्ट हो गया था। पुराणों के जाननेवाल यह नहीं मोच सकते थे कि धर्माचार्य और योधा दोनों एकही कुल से उत्पन्न हो सकते हैं, ऋषि भी योद्धा हो सकता है, अथवा योद्धा भी धर्माचार्य हो सकता है। अतएव उन लोगों ने इन कथाओं की हजारों तरह की कल्पनाओं और उपाख्यानों द्वारा व्याख्या करने का उद्योग किया है। पर फिर भी उन लोगों ने इन कथाओं को विना विकार वा परिचर्तन के भक्ति और निष्कपटता के साथ जिला है। इसके उदाहरण के लिये हम एक वाक्य भीर उद्भुत करेंगे। मत्म्यपूराण में ८१ चैदिक ऋषियों के वर्णन के बाद अन्त में यों जिला है (अध्याय १३२)-- " इस तरह ९१ मनुष्यों का वर्णन किया गया है जिन्होंने कि सक्तों के। रचा । ये ब्राह्मण, क्षत्री और वैदय, सब ऋषियों के पुत्र थे।"

इस तरह में इस पुराण में की यह पुरानी वात ठीक ठीक लिखी गई है कि वैदिक सूक सब आर्य जाति मात्र के बनाए हुए हैं | और जब प्रनथकार यह कहता है कि इन सूकों के बनानेवाले ब्राह्मण, सूत्री और वैदय थे तो इसमें हम लोगों के यह अनुमान करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये सूक्त इन जातियों के संयुक्त पूर्वपुरुषों द्वारा बनाए गए थे।

अ।ज कल के प्रन्थकारों ने ऋषियों के तीन भेद किए हैं, देविर्ष अर्थात नारद की नाई देवताओं के तुल्य ऋषि खोग, ब्रह्मर्षि अर्थात् शकुन्तला नाटक के कन्व की नाई साधु ब्राह्मण्, और राजिय अर्थात् विदेह के राजा जनक की नाई पुण्यात्मा च्रत्री लोग। पुराने वैदिक समय के ऋषि लंग इन तीनों में से किसी एक खास तरह के नहीं थे और इसी कारण आज कल के ब्रन्थकारों को उनके विषय में कठिनाई पड़ती थी। इस लिये उन लोगों ने एक ऐसी बात का कारण वतलाने के लिये कि जिसका कारण है ही नहीं, लाखों कथाएं गढ़ डालीं। परन्तु फिर भी उनके इन निराले अनुमानों में प्रायः यह यथार्थ अनुमान भी पाया जाता है कि वैदिक ऋषि लोग जाति मेद होने के पहिले रहे होंगे। इसिलिये हम इन सब कल्पनाओं और कथाओं पर आश्चर्य नहीं करते वरन् उनके इस साहस की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कभी कभी इस वात का भी अनुमान किया है।

अन्त में इन अनमोल बातों से,—िक धर्माचार्य और योधा लोग एकही जाति के थे और प्रायः एकही ऋषि धर्माचार्य और योधा दोनों था-इम लोगों को वैदिक ऋषियों की सची स्थिति समझ में आती है। क्योंकि यदि इन कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुई बातों पर ध्यान न दिया जाय तो उनमं क्या विदित होता है ? उनसे यह विदित होता है कि पुराने समय में वसिष्ठ, विश्वामित्र, श्रांगिरा और कन्व आदि की नाई पुज्य वंशों में विद्वान पुरोहित और उसके साथही बड़े बड़े योधा लोग भी होते थे। जिस तरह परसी ( Percy ) अथवा डगलस ( Douglas ) के खानदान का कोई मनुष्य चाहे उत्साही पादरी वा चाहे कट्टर योधा हो सकता है उसी तरह कन्व या अंगिरा के वंश के लेगों का भी हाल था। यह बात निश्चित है कि जिस तरह से योरप के लोग विशेष करके बड़े विख्यात योचा होते थे उसी तरह हिन्दू लोग विशेष करके बहे विख्यात पुरोहित होते थे, परन्त जाति भेद जैसे योरप निवासियों में नहीं था उसी तरह हिन्दुओं में भी नहीं था। योरप में मध्य समय हैं में नहीं था उसी तरह हिन्दुओं में मा नहीं था। यारप म मध्य समय ( Mediaval Europe ) में उन जमीदारों (Barons) में से बहुतेरों हैं के पिता, चाचा, पुत्र वा भतीजे पवित्र मठों के एकान्त में निवास करते थे, जिनका कि नाम अब तक धम्मोर्थ युद्ध ( Crusades )

के इतिहास में पाया जाता है। इसी तरह सं चिशष्ठ अथवा विइवामित्र के जिनके धार्मिक सूक्तों को हम लोग अब तक स्मरण
करते और सत्कार की दृष्टि से दंखते हैं। उनके पुत्र अथवा मतीजे
वैदिक काल के उन युद्धों में लड़े थे जीकि आदिम निवासियों से
भूमि लेने के लिये निरन्तर हुआ करते थे। ये वार्ते स्वयम ऋग्वेद से सिद्ध होती हैं जिसके कुछ भाग हम एक पहिले के अध्याय में
उद्धृत कर खुके हें और वे कथाएं भी इनकी पुष्टि करती हैं जिन्हें
हमने इस अध्याय में उत्तर काल के संस्कृत अन्थों से उद्धृत किया
है। वैदिक काल के ऋषि लोग सूक्त बनाते थे, वे युद्धों में खड़ते
थे और खेतों में हल भी जीतते थे, परन्तु न तो ब्राह्मण थे. न क्षत्री
थे, और न वैदय ही थे। वैदिक समय के बड़े बड़े ऋषियों के
वंद्य में भी पुरोहित और योद्धा दोनों ही उत्पन्न होते थे, परन्तु
वे इसी तरह से न तो ब्राह्मण और न क्षत्री थे, जिस तरह से कि
मध्य समय में योरप में परसी वा उगलस लोग ब्राह्मण वा चुत्री
नहीं थे।



#### कागड २

## ऐतिहासिक काव्य काल, इसी से १४०० वर्ष पूर्व से १००० वर्ष पूर्व तक ।

#### अध्याय १

## इस काल के प्रन्थ।

हम वैदिक काल का बुत्तान्त समाप्त कर चुके जब कि हिन्दू आर्थ लोग उम सारी भूमि को जीत कर उसमें बस गए थे, जो कि सिन्ध मीर उसकी पांचो सहायक निद्यों से सीची जाती है। हम दिखला चुके हैं कि उस समय का एक मात्र प्रन्थ जो हम लोगों को प्राप्त है, केवल ऋग्वेद संहिता है और साथही इसके यह भी दिखला चुके हैं कि इस संहिता के स्कों से वैदिक काल की सक्ष्यता का पता किस मांति लगता है। अब हम उस काल की सक्ष्यता का वर्णन करेंगे जब हिन्दू लोग सतलज के आगे गंगा मीर यमुना के गर्भ में बढ़े और उन्होंने इनकी घाटियों में आधुनिक बनारस और उत्तरी बिहार तक बड़े बड़े राज्य स्थापित किए। वैदिक काल की नाई इस काल का बनान्त भी हम उस समय के प्रन्थों में से देंगे।

परन्तु इस काल के कीन से प्रन्य हैं और उसके पी है जो दार्शनिक काल हुआ उस समय के कीन कीन से प्रन्य हैं ? ब्राह्मण, आरण्यक मीर उपनिषद जिसमें गंगा की घाटी में रहने वाले कुरु, पाञ्चालों, कोशां और विदेहों का बराबर वर्णन है, इस काल के प्रन्य हैं। इसी तरह से सुत्र, जिसमें भारतवर्ष में न्यायवाद के बढ़ने के चिन्ह मिलते हैं भीर जो कि उस समय बनाए गए थे जब कि आर्य लोग सारे भारतवर्ष में फैल गए थे, दार्शनिक काल के प्रन्थ हैं।

तीस वर्ष के करीब हुआ कि भोफ्रेसर मेक्समुखर ने संस्कृत प्रन्यों के बारे में एक पुस्तक छपवाई थी। उसमें उन्होंने वे सब कारण दिखलाए हैं जिनसे कि सुत्र प्रन्थों को ब्राह्मण प्रन्थों के पीछे का समझना चाहिए, और ये कारण प्रायः माने भी गए हैं। उन्होंने दिखलाया है कि सुत्र प्रन्थों ने ब्राह्मण प्रन्थों को मान विया है और उनसे उद्भुत भी किया है। परन्तु इसके विपरीत श्राद्मण प्रन्थों में सूत्र प्रन्थों का कोई चिन्ह नहीं मिलता। उन्होंने यह भी दिखलाया है कि ब्राह्मण प्रन्थों से यह झलकता है कि धर्माचार्यों का उस समय बड़ा प्रभुत्व था और उनमें लोगों की निस्संग्रय माझापरता थी, जोकि सूत्र प्रन्थों के व्यवहारिक, दार्शनिक और संश्वायात्मवादी समय के पहिले थी। फिर उन्होंने यह भी दिखलाया है कि उपनिषदों के समय तक ब्राह्मण प्रन्थों को लोग भारतवर्ष में दैविक प्रकारा द्वारा प्राप्त मानते थे । परन्तु सूत्र प्रन्थ मनुष्यों के बनाए समझे जाते हैं। श्रीफ्रेसर मेक्समूलर ने इन सब बातों की उढाहरण के साथ ऐसे पांडित्य से वर्णन किया है कि जिससे बढ कर अब होडी नहीं सकता। \*

<sup>\*</sup> इसके उपरान्त की खोज ने इस बात को और भी पृष्ट कर दिया है। केवल किसी विशेष संप्रदाय के सूत्र उस संप्रदाय ही के ब्राह्मण के पीछे नहीं बनाए गए वरन् सब सूत्र प्रन्थ मात्र ब्राह्मण प्रन्थों के पीछे बनाए गए हैं। इसके केवल एक उदाहरण के लिये हम डाक्टर बुलहर के वाक्य उद्भूत करते हैं जो कि इस विषय में मेक्समूलर से पूर्णतया सहमत नहीं हैं। उन्होंने अपने "धर्मसूत्र" नामक पुस्तक की भूमिका में दिखलाया है कि उन सूत्रों में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न ब्राह्मणों के विचार उद्भृत किए गए हैं। उन्होंने दिखलाया है कि गीतम का धर्म सूत्र जो कि सब से प्राचीन है उसमें स्यामयजुर्वेद के एक अगरण्यक के, सामवेद के एक ब्राह्मण के और अथर्ववेद के भी एक उपनिषद के

यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हम यहां पर इन प्रश्न भगडों को विस्तार के साथ नहीं खिख सकते। इस प्रन्थ के उद्देशों के अनुसार हम ऊपर लिखी हुई बातों के विषय में कुछ साहित्य के सम्बन्ध की नहीं, वरन इतिहास के सम्बन्ध की बातें कहेंगे। भिन्न भिन्न श्लेणियों के पुराने संस्कृत प्रन्थों में इस अनुक्रम का पेतिहानिक कारण क्या है? प्राचीन हिन्दुओं ने कई शताब्दी तक अपने प्रन्थ एक विशेष रूप में अर्थात वैदिक सुक्तों के रूप में क्यों बनाए? फिर उन्होंने भीरे भीरे इस प्रणाली को छोड़ कर, कई आगे की शताब्दों में सुविस्तर और गद्य में ब्राह्मणों को क्यों लिखा? और फिर धीरे भीरे इस प्रणाली को मी बदल कर इसके आगे की शताब्दियों में उन्होंने संचित्र सूत्रों की प्रणाली क्यों ग्रहण की? ऐसी क्या बात थी कि जिससे प्राचीन हिन्दुओं ने अपने इतिहास के भिन्न भिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रणाली में लेख लिखे हैं और इस तरह पर वे भविष्यत में इतिहास बनानेवालों के लिये अपने लेखों के काल का पता लगाने का मार्ग छोड़ गए हैं?

विचार पाए जाते हैं । उन्होंने दिखलाया है कि वशिष्ठ के धर्मसूत्र में ऋग्वेद के एक ब्राह्मण का, स्यामयजुर्वेद के एक आरण्यक का और स्वेतयजुर्वेद के एक ब्राह्मण का विचार उद्धृत किया गया है और उसमें अधर्ववेद के एक उपनिपद का भी उल्लेख हैं । इसी प्रकार से बौधायन के धर्मसूत्र में श्याम और स्वेत यजुर्वेद के ब्राह्मणों से उद्भृत विचार पाए जाते हैं । इसके विरुद्ध किसी ब्राह्मण प्रन्थ में कहीं पर भी किसी सूत्र प्रन्थ के विचार उद्भृत नहीं पाए जाते ।

कोई विद्वान भी इस बात को नहीं मानता कि सब से अन्तिम माह्मण प्रन्थ सबसे प्रथम सूत्रग्रन्थ के लिखे जाने के पहिले बना हो ! परन्तु इन सब प्रमाणों से अब इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि एक समय ऐसा था जब कि लेख प्रणाली ब्राह्मण ग्रन्थों के ढंग की थी और उसके उपरान्त लिखने का ढंग सूत्रों का सा होगया ! इन प्रश्नों का पूछना जितना सहज है उतना ही सहज इनका उत्तर देना नहीं है। परन्तु इसका उत्तर इसी की नाई एक प्रश्न पूछने से दिया जा सकता है। क्या ऐसी बात थी कि जिससे योरप के मध्य काल के इतिहास और किएत कथाएं उसी प्रणाली में नहीं बनाई गई कि जिस प्रणाली में चौदहवीं और पन्द्रहवीं शता- ब्लियों के प्रन्य बनाए गए हैं? ह्यूम और गिवन ने मध्यकाल की प्रणाली के अनुसार इतिहास क्यों नहीं लिखा ? और फीलाई इ मीर स्काट ने मध्यकालीन किएत कथाएं क्यों नहीं लिखी? फिर भी इन सबके विषय एकही थे। तो फिर लेख प्रणाली में इतन्य फर्क क्यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिट जाय तो भी केवल इन्हीं साहित्य की पुस्तकों से हमले। याजकल के समय से फ्यूडल समय का विभाग कर सकते हैं?

कोई अंगरेज इन प्रश्नों का उत्तर यों देगा कि पिलज़िवेथ के राज्य-काल के. और रोक्सिपियर और वेकन के लेखों के पीछे भी मध्यकाल के इतिहासों झीर किलपत कथाओं की प्रणाली में लेख लिखना अ-सम्भव था, क्योंकि इसके पीछे योरप में एक नया प्रकाश उदय हो गया था, मनुष्यों की बुद्धि बढ़ गई थी, धर्म संशोधित हो गया था, पूर्वी गोलाई का पता लग गया था, झाज कल की फिलासोफ़ी (न्याय शास्त्र) की उत्पति हो गई थी, वाणिज्य और समुद्री ज्य-वसाय में अद्भुत उन्नति हो गई थी, सैनिक काइतकारी पूरी तरह से उठ गई थी, सारांश यह कि योरोपियन सृष्टि ही बद् ज गई थी।

यदि पाठकों के सामने हिन्दू सक्ष्यता का इतिहास वैसी ही स्पष्टता से उपस्थित करना सम्भव होता जैमा कि उनके सामने योरप की सक्ष्यता का इतिहास है, तो वे भारतवर्ष के पेतिहासिक कालों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही उत्तर दे सकते । पेतिहासिक काल्य के काल में हिन्दुओं की विस्तृत सक्ष्यता और उनकी धार्मिक कियाओं के भाउम्बर होने के पीछे यह बात असम्भव थी कि प्रन्थ वैदिक सूक्तों की प्रणाली में लिखे जाते । वह सीधी सादी मक्ति जिससे कि पंजाब के आर्य लोग आकाश, प्रभात अथवा सूर्य को देखते थे, सदैव के लिय लोप हो गई थी। अब प्रकृति की वे सहज

शोभाएं, गंगा की घटी में रहनेवाले सभ्य मार्यों की, जोाके अब बड़े आडम्बर के आचारों और यक्षों में लिप्त थे, धार्मिक प्रशंसा विस्मय को आकर्षित नहीं करती थी। अब इस मकान में वृष्टि के देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उपा की, भक्ति के साथ स्तु-ति करना सम्भव नहीं था, प्राचीन सरल सुकों का अर्थ और उ-द्देश्य ही भूल गया था और अब का मुख्य धर्म सादे प्रभात और सायंकाल के अर्घ्य से लेकर बड़े बड़े विधान के राजसूय यहाँ तक, जो कई वर्षों में समाप्त होते थे, नाना प्रकार के यहाँ ही में था। यक्षों के नियम, छोटी छोटी बातों का गुरुत्व और उद्देश्य और तुन्छ रीतों के नियम, ये ही अब लोगों के धार्मिक हृदय में भरे थे. ये ही अब विद्वान राजाओं और राजगुरुओं में विचार के विषय थे, मीर इन्हीं का ब्राह्मण ब्रन्थों में उल्लेख है। इसलिये इस समय के सक्ष्य प्रन्यकारों भौर विद्वानों का पूरानी प्रणाली के अनुसार वैदिक सुक्तों की प्रणाली में लिखना वैसा ही असम्भव था जैसा कि योरप के मध्य काल के विद्वानों का पुराने समय की वन्य और सादी नारवेजियन प्रणाठी में लिखना।

फिर, डेकार्ट और बेकन के लेखों के पीछे योरप में मध्य कालीन दर्शन शास्त्रों की विवेचना असम्भव थी। इसी प्रकार से, मौर इसी कारण से, भारतवर्ष में कापिल मौर गौतम वुद्ध की शिचाओं के पीछे ब्राह्मणों की विस्तृत किन्तु व्यर्थ की बकवाद भी असम्भव थी। भारतविस्यों के हृद्य में एक नया प्रोत्साहन उदय हो गया था। विन्ध्याचल के मागे एक नई भूमि भी ज्ञात हो गई थी, यद्यपि उस मनुष्य का नाम जिसने कि पहिले पहिल इस दक्षिणी भूमि को ज्ञात किया, भूल गया है। उत्साह मौर मिक से पूर्ण उपनिपद लिखे जा चुके थे, जो ब्राह्मणों के विद्याभिमान के बड़े विरोध में थे। किपल ने, जोकि भारतवर्ष का एक बड़ा भारी दर्शनक्र था, अपने सांख्यदर्शन से भारतवर्ष का एक बड़ा मचा दी थी और गौतम ने, जो भारतवर्ष का बड़ा भारी सुआरक था, जिसने दीन दुखियों के लिये एक संशोधित धर्म चलाया और ब्राह्मणों के विशेषिकारों का इदिवरोध किया। कई नए नए विश्वान

भी आविष्कृत हो गए थे और भारतवर्ष में एक नया प्रकाश उदय हो गया था।

ब्राह्मण साहित्य का लोप साधारणतः हुआ। विस्तृत और भर्थे विदीन नियमों पर अंधकार का गया और भिन्न भिन्न प्राचीन धर्मसम्बन्धी कम्मों के नियम संक्षिप्त कप में लिखे गए। दांशनिक शास्त्रों के सृत्र बनाए गए और विद्या के प्रत्येक विभाग का रूप संक्षिप्त किया गया। मानवी विद्या के प्रत्येक विभाग पर संद्येप रूप से प्रन्थ लिखे गए कि जिसमें गुरू सुगमता से पढ़ा सके और विद्यार्थी मुंहज़बानी पढ़ सके। और यही कारण है कि द्रान काल का समस्त साहित्य सूत्रों के रूप में लिखा गया।

इन तीनों प्रकार के प्राचीन संस्कृत प्रन्थों का, जो हिन्दू इति-हास के तीन भिन्न भिन्न कालों का वर्णन करते हैं, पेतिहासिक गुरुत्व यह है। सुक्तों से वैदिक समय की वीरोचित सरलता प्रगढ होती है, ब्राह्मण पेतिहासिक काव्य काल के आडम्बर युक्त आचार प्रगट करते हैं और सूत्रों से विवेकमय काल की विद्या, शास्त्र और अविश्वास प्रगट होते हैं।

हम ऊपर कह चुके हैं कि इनमें से प्रत्येक काल में हिन्तुओं का अधिनिवेश पूर्य और दांचण की ओर बढ़ता गया, और जिन संस्कृत प्रम्यों का ऊपर वर्णन हुआ है उनसे भी ये बार्त प्रमाणित होती हैं। योरप में इटबी, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड में फ्यूडल समय के प्रम्यों और आज कल के माहित्य की एक ही स्पल में बृद्धि हुई, परन्तु भारतवर्ष में पेसा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि आर्थ लोग प्रत्येक काल में विजय करते हुए आगे बढ़ते गए और प्रत्येक काल के प्रन्थों में भारतवर्ष के केवल उतने ही भाग का उल्लेख है जितने में कि उस काल में आर्थ लोगों का अधिकार और राज्य था। और केवल इसी बात से हम लोगों को भिन्न भिन्न अशी के प्रन्थों के समय का बहुत कुछ पता लग सकता है।

ऋग्वेद के स्कों में केवल पंजाब का उल्लेख है, उसमें पंजाब के आगे के भारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं है। उसमें दूरस्य गंगा और यमुना के तटों का कहीं विरखे ही उल्लेख है। उसमें सब युद्धों सामाजिक संस्कारों और यहां के स्थान केवल सिन्धु नदी, उसकी शाखाएं और सरस्वती के तट ही हैं। अतएव जिस समय ये सूक्त बनाए गए थे उस समय हिन्दुओं को भारतवर्ष का केवल इतना ही भाग मालूम था।

परन्तु हिन्दू लोग शीघ्र ही उत्तरी मारतवर्ष मर में जा बसे और कुछ ही शताब्दियों में इन लोगों ने उन्नति कर के यह बड़े राज्य स्थापित कर लिए और अपनी उन्नति और विद्या से अपनी जन्मभूमि पंजाब को दबा दिया । ब्राह्मणों में, आधुनिक दिल्ली के भास पास के देश में प्रबल कुरुओं का, आधुनिक कन्नीज के आस पास के देशों में प्रतापी पांचालों का. आज कब के उत्तरी विभाग में विद्हों का, अवध में कोवालों का, और आधुनिक बनारस के आस पास के देश में काशिमों का उल्लेख मिलता है। इन लोगों ने बड़े आडम्बर के यक्षादि कर्मों को बढाया और इनमें जनक, अजानशत्रु, जनमेजय और पारीचित की भांति प्रतापी और विद्वान राजा इय । उन लोगों ने ब्रामों भौर नगरों में परिषद अर्थात पाठशालाएं स्पापित की और जातिभेद की एक नई साद्याजिक रीति चलाई । ब्राह्मण प्रन्थों में हम स्रोग ज्यादा करके इन्ही लोगों का तथा इन की सभ्यता का उल्लेख पाते हैं। पंजाब उस समय प्रायः भूत सा गया या और दक्षिणी भारतवर्ष ज्ञात नहीं हुआ था । और यदि दिचिणी भारतवर्ष का उल्लेख कहीं पर मिलता है तो वहां पर वह जंगली मनुष्यों और पशुर्भों का निवास स्थान कहा गया है। और भन्त में सूत्र प्रन्यों में हम लोगों को दक्षिणी भारतवर्ष के बढे बहे राज्यों का वर्गान मिलता है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रन्थीं। में जिन देशों भौर जातियों का वर्णन है उससे उनके समय का पता लगता है।

हम इस पुस्तक के पहिले काण्ड में वैदिक काल के तथा ऋग्वे-इ के सुक्तों के विषय में लिख चुके हैं। अब इस दूसरे काण्ड में इस पेतिहासिक काश्य काल के और ब्राह्मण प्रश्यों के विषय में भौर तीसरे काण्ड में दर्शन काल के तथा सूत्र प्रन्थों के विषय में लिखेंगे।

हम ऊपर दिखला चुके हैं कि ऋग्वेद के सूक्त वैदिक काल में बनाए गए थे, परन्तु वे आख़ीर में ऐतिहासिक काव्य काल में संप्रहीत किए गिए थे। अन्य तीनों वेद, अर्थात् सामवेद यजुर्वेद और मध्वेवेद भी इसी काल में संप्रहीत किए गए थे।

सामवेद और यजुर्वेद के संग्रहीत होने के कारण, कुछ निश्चित रूप से जाने जा सकते हैं। हम बोगों को ऋग्वेद के सुक्तों में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्माचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें यह में जुदे जुदे कार्य करने पड़ते थे। अध्वयुओं को यह के सब प्रधान काम करने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि नापनी पड़ती थी. मृर्ति और यह कुंड बनाना पड़ता था, लकड़ी और पानी लाना पड़ता था और पशुओं को बलिदान करना पड़ता था। पुरानी रीति के अनुसार यह में गाना भी होता था और यह गाने का काम उद्गाधी लोग करते थे। होत्री लोगों को वेद की ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी, और श्राह्मण लोग यह में सब पर अधिष्ठान करते थे।

इन चारों प्रकार के धर्माचायों में न तो ब्राह्मणों और न होत्रियों को किसी विशेष पुस्तक की आवश्यकता थी क्योंकि ब्राह्मणों को केवल सब यहकर्म जानने की आवश्यकता थी, जिममें कि व यह का अधिष्ठान कर सकें, दूमरे धर्माचार्यों को संदिग्ध विषयों में उनका कर्तव्य बता सकें भीर उनकी भूलों को सुधार सकें। होत्रियों को भी केवल ऋचाएं पहनी पहनी थीं और यदि वे ऋग्वेद के सुकों को जानते हों तो उन्हें किसी दूसरी पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अध्वर्युओं और उद्गात्रियों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता थी। वैदिक समय में अध्वर्युओं के लिये कुछ विशेष याहिक मंत्र अवश्य रहे होंगे और ऋग्वेद में उद्गात्रियों के लिय कुछ स्वर-ताल-बद्ध सूक्त भी अवश्य रहे होंगे क्योंक अर्थात् के पित्र की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्थ की स्वर्य की स्वर्य की स्वर्य

संग्रह किया गया और इन्हीं संग्रहीं के जो अन्त में रूप होगए वे हमारे इस समय के यजुर्वेद और सामवेद हैं।

सामवेद के संप्रह करनेवाले का हमलोगों को कोई पता नहीं लगता। डाक्टर स्टिवेन्सन का जो अनुमान था उसे प्रोफ़ेसर बेनफ़ें ने सिद्ध कर दिखला दिया है कि सामवेद की कुछ ऋचाओं को छांड़ कर और सब ऋग्वेद में पाई जाती हैं। साथ ही इसके यह भी विचार किया जाता है कि ये बाकी की थोड़ी ऋगएं भी ऋग्वेद की किसी प्रांत में, जो कि अब हमलोगों को अप्राप्त है, अवद्य रही होंगी। अतएव वह बात स्पष्ट है कि सामवेद केवल ऋग्वेद में से ही संप्रह किया गया है और वह एक विदेश कार्य के लिये सुर-ताल-बद्ध किया गया।

यजुर्वेद के संग्रह करनेवाजों का हमें कुछ पता जगता है। इयाम यजुर्वेद तिर्त्तिर के नाम सं तिरियि संहिता कहजाता है, और कदाचित इसी तित्तिर ने इसे इसके आधुनिक रूपमें संग्रहीत या प्रकाशित किया था। इस वेद की आत्रेय प्रति की अनुक्रमणी में यह लिखा है कि यह वेद वेशम्पायन से याइक पिक्क की प्राप्त हुआ, फिर याइक से तित्तिर को, तित्तिर से उस को, और उस से आत्रेय को प्राप्त हुआ। इससे प्रगट होता है कि यजुर्वेद की जो इस समय सबसे पुरानी प्रति मिलती है वह आदि प्रति नहीं है।

स्वेत यजुर्वेद के विषय में हमें इससे भी अधिक पता लगता है। यह वेद अपने संग्रह करनेवाले अथवा प्रकाशित करनेवाले याझवल्क्य बाजमनेय के नाम से वाजसनेयी मंहिता कहलाता है। याझवल्क्य, विदेह के राजा जनक की सभा में प्रधान पुरोहित थे भीर यह नया वेद कराचित इसी विद्वान राजा की सभा से प्रका-शित हुआ। इयाम और स्वेत यजुर्वेदों के विषयों के कम में सबसे बड़ा भेद यह है कि पहिले में तो याझिक मंत्रों के आगे उनका व्याख्यान और उनके सम्बन्धी यज्ञकर्म का वर्णन दिया है, परन्तु दूसरी संहिता में केवल मंत्र ही दिए हैं, उनका व्याख्यान तथा यक्षकर्म का वर्णन एक अलग ब्राह्मण में दिया है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्भवतः पुराने कर्म का सुधारने और मंत्रों को व्याख्या से झलग करने के लिये जनक की सभा के याक्षवरुष्य ने एक नई वाजसनेयी सम्प्रदाय खोली और इसके उद्योगों का फल एक नई (वाजसनेयी) संहिता और एक पूर्णतया भिन्न (सतप्य) ब्राह्मण का बनाया जाना हुआ।

परन्तु यद्यपि स्वेत यं जुर्वेद के प्रकाशक याञ्चवत्क्य कहे जाते हैं, पर इस वेद को देखने से जान पड़ेगा कि यह किसी एक मनुष्य वा किसी एक ही समय का भी संग्रह किया हुआ नहीं है। इसके चालिसो अध्यायों में से केवल प्रथम १८ मध्यायों के मंत्र सतप्थ ब्राह्मण के प्रथम नी खंडों में पूरे पूरे उज़ृत किये गए हैं और यथा कम उन पर दिल्पणी भी दी गई है। पुराने दथाम यजुर्वेद में इन्हीं अध्याओं के मंत्र पाए जाते है। इसलियं ये अट्ठारहों अध्याय स्वेत यजुर्वेद के सबसे पुराने भाग हैं और सम्भवतः इन्हें याञ्चवन्त्रय वाजसनेय ने संकालित वा प्रकाशित किया होगा। इसके आगे के सात अध्याय सम्भवतः उत्तरकाल के हैं और रोप १५ अध्याय तो निस्सन्देह झौर भी उत्तर काल के हैं जो कि साफ तरह से परिशिष्ट वा खिल कहे गए हैं।

अधर्ष वेद के विषय में हमें केवल यह कहने ही की आवश्य-कता है कि जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं, उसके बहुन पीके तक भी इस प्रन्य की वेदों में गिनती नहीं की जाती थी। हां,पेतिहा-सिक काव्य काल में एक प्रकार के ग्रन्थों की जिन्हें अथवीं द्विर कहते हैं उत्पत्ति अवश्य हो रही थी जिसका उद्धेख कुछ ब्राह्मणों के उत्तर कालीन भागों में है। हिन्दू इतिहास के तीनों कालों में और मनु की तथा दूसरी छन्दोवद्ध स्मृतियों में भी, प्रायः तीन ही वेद माने गए हैं। यद्यपि कभी कभी अथवन, वेदों में गिने जाने के लिये उपस्थित किया जाता था,परन्तु किर भी ईस्वी सन् के बहुत पीछे तक यह प्रन्य प्रायः चौथा वेद नहीं माना जाता था। जिस काल का हम वर्णन कर रहे हैं उस काल की पुस्तकों में से बहुतेरे वाक्य उद्भृत किए जा सकते हैं जिनमें केवल तीन ही वेद माने गए हैं, परन्तु स्थान के सभाव से हम उन वाक्यों को यहां उद्भृत नहीं कर सकते। हम सपने पाठकों को केवल इन प्रन्थों के निस्नलिखित मागों को देखने के लिये कहेंगे, अर्थात् ऐतरेय ब्राह्मण ५, ३२, सतपथ ब्राह्मण ४, ६, ७ ऐतरेय आरण्यक ३, २, ३, वृहदारण्यक उपनिषद १, ५, और छान्देग्य उपनिषद ३ और ७। इस अन्तिम पुस्तक में तीनों वेदों का नाम लिखने के पीछे अथर्था- क्लिंग प्रतिहासों में की है। केवल सपर्व वेद ही के ब्राह्मण सौर उपनिषदों में इस पुस्तक को वेद माने जाने का बराबर उल्लेख मिलता है। यथा गोपथ ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य एक चौथे वेद की स्थावस्थकता दिखलाने का है। उसमें यह लिखा है कि चार पहियों विना गाड़ी नहीं चल सकती. पशु भी चार टांगों बिना नहीं चल सकता, और न यह ही चार वेदों विना पूरा हो सकता है! ऐसी विशेष युक्तियों से केवल यही सिद्ध होता है कि गोपथ ब्राह्मण के बनने के समय तक भी चौथा वेद प्रायः नहीं गिना जाता था।

अर्थवन और अङ्गिरा जैसा कि प्रोफ़ेसर व्हिटनी कहते हैं, प्राचीन और पूज्य हिन्दू वंशों के अर्द्ध पौराणिक नाम हैं और इस आधु-निक वेद का इन प्राचीन नामों से किसी प्रकार सम्बन्ध करने का यत्न किया गया। इस वेद में २० कांड हैं, जिनमें लगभग ६ हजार ऋचाएं हैं। इसका छठां भाग गद्य में है और शेष अंश का छठां भाग ऋग्वेद के, प्रायः दसवें मंडल के, सूक्तों में मिलता है। उन्नी-सवां कांड एक प्रकार से पहिले अट्ठारह कांड का परिशिष्ट है और बीसवें कांड में ऋग्वेद के उद्धृत भाग हैं।

इस सारे वेद में खास करके दैवी शक्तियों की हानि से, रोग से, हिंसक जानवरीं से और शत्रुओं के शाप से मतुष्यों को अप-नी रत्ता करने के लिये मंत्र हैं। इसमें बहुत से भूतों और पिशाचों का उल्लेख है और उनकी स्तुति दी है जिसमें वे कोई हानि न करें। यह कल्पना की गई है कि ये मंत्र देवताओं से उन आवश्यक चीजों को भी दिल्लाते हैं, जिनके दंने के लिये उन देवताओं की इच्छा नहीं होती । इस पुस्तक में दीर्घायु होने, धन प्राप्त करने अथवा रोग से अच्छे होने के लिये मंत्र और यात्रा, जुए आदि में सफलता प्राप्त करने के लिये स्तुतियां भरी हैं। ये मंत्र उन्हीं मंत्रों की नाई हैं जो कि ऋग्वेद के आखरी मंडल में दिए हैं। परन्तु, जैसा कि प्रोफ़ेसर वंबर ने दिखलाया है, उनमें भेद केवल इतना ही हैं कि ऋग्वेद में वे साफ़ उस समय के बनाए हुए हैं जिस समय कि ऋग्वेद बना था, पर अथवेवेद में वे आधुनिक समय के बनाए हुए हैं।

अब हम ब्राह्मण रचना का वृतान्त देंगे जिसके कारण इस काल के प्रन्थ ब्राह्मणों का साहित्य कहलाते हैं। हम दिखला चुके हैं कि इयाम यर्जुवेद में मुल के आगे सदा उसकी व्याख्या भी दी है। ऐसा विचारा जाता था कि यह व्याख्या मूल को स्पष्ट करती है और उसके छिपे हुए अर्थ को प्रगट करती है। इन व्याख्याओं में कई पीढ़ियों के धर्माचार्यों के विचार हैं। इस प्रकार की व्याख्या को 'ब्राह्मण" कहते थे और उत्तर काल में इन व्याख्याओं के संप्र-ह अथवा उनके सारांश को 'ब्राह्मण' कहने लगे।

ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं अर्थात ऐतंग्य और कौशीतिक । इनमें से पहिले के बनानेवाले इतरा के पुत्र महिदास एतरेय कहे जाते हैं और कौशीतिक ब्राह्मण में कौशीतक ऋगि का विशेष मादर किया गया है और इन्हींका कथन निश्चित समझा गया है । और सब बातों में ये दोनों ब्राह्मण, एक ही प्रन्थ की केवल दो प्रतियां जान पड़ते हैं, जिन्हें कम से ऐतरेय और कौशीतिक लोग व्यवहार करते थे। यें ब्राह्मण एक दूसरे से मनक बातों में मिलते हैं, सिवाय इसके कि एतरेय के अन्तिम दस अध्याय कौशीतिक में नहीं हैं, और कदाचित ये उत्तर काल के हैं।

सामवेद के टाण्ड्य वा पञ्चविश ब्राह्मण, सिंहरा ब्राह्मण, मन्त्र ब्राह्मण, और सुप्रसिद्ध छान्दोग्य हैं।

श्याम यजुर्वेद वा तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय ब्राह्मण है

मौर स्वेत यद्धें द वा वाजसनेयी संहिता का एक बढ़ा भारी सत-पय ब्राह्मण है। हम ऊपर कह माए हैं कि सतपय ब्राह्मण के बनाने वाले याझवल्क्य कहे जाते हैं, पर यह अधिक सम्भव है कि उन्होंने जो सम्प्रदाय स्थापित की यी उसीने इसे बनाया हो, क्योंकि इस पुस्तक में कई स्थान पर उसका उल्लेख किया गया है। परन्तु यह पूरा प्रन्थ किसी एक ही सम्प्रदाय वा एक ही समय का बनाया हुमा नहीं है वरन स्वेत यद्धेंवद संहिता की नाई, इस ब्राह्म-ण के भी भिन्न भिन्न समयों में बनाए जाने के प्रमाण मिखते हैं। इस संहिता के पहिले १८ अध्याय सब से पुराने हैं और इस ब्राह्म-ण के पहिले ६ कांड, जिनमें इन अट्टारहो अध्यायों की न्याख्या दी है, सब से पुराने हैं। इसके रोष ५ कांड प्रथम ९ कांडों के पीछे के समय के हैं।

अथर्ववंद का गोपथ ब्राह्मण है जो कि बहुत ही थोड़े समय का बना हुआ जान पड़ता है। इसके लेख नाना प्रकार के मिश्रित हैं और अभिकांश भिन्न भिन्न स्थानों से लिए गए हैं।

ब्राह्मणों के पीछे आरण्यक बने, जो कि वास्तव में ब्राह्मणों के अन्तिम भाग समझे जा सकते हैं। सायन ने किस्रा है कि वे आर-ण्यक इसिलिये कहे जाते थे क्योंकि वे अरण्य अर्थात् बन में पढ़ जाते थे, परन्तु ब्राह्मण उन यहाँ में व्यवहार किए जाते थे जिन्हें गृहस्थ जोग अपने घरों में करते थे।

श्रुग्वेद के कौशीतिक आरण्यक और ऐतरेय आरण्यक हैं जिनमें से ऐतरेय आरण्यक महिदास ऐतरेय का बनाया हुमा कहा जाता है। स्याम यजुर्वेद का तैत्तिरीय आरण्यक है मौर सतपथ ब्राह्मण का मन्तिम अध्याय भी उसका आरण्यक कहा जाता है। सामवेद और मध्वे वेद के आरण्यक नहीं हैं।

इन आरण्यकों का विशेष गुरुत्व इसीलिय है कि वे उन प्रसिद्ध धार्मिक विचारों के विशेष भंडार हैं जो उपनिषद कहलाते हैं। जो उपनिषद सुप्रसिद्ध और निस्सन्देह प्राचीन है वे ये हैं-

श्रुग्वेद के पेतरेय भौर कौशीताकी उपनिषद जो इन्हीं नामों के आरण्यकों में पाप जाते हैं, सामवेद के छान्दोग्य और तनलवकार (वा केन) उपानिषद, स्वेत यजुर्वेद के वाजसनेयी (वा ईश) और वृह-दारण्यक, श्याम यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठ और श्वेताश्वतर, और अधर्ववेद के मुण्डक, प्रश्न और माण्डक्य । ये बारह प्राचीन उपनिषद हैं और शंकराचार्य ने अपने वेदान्त सुत्रों के भाष्य में मुख्यतः इन्हीं उपनिषदों से प्रमाण लिया है । परन्तु जब उपनिषद पवित्र और प्रामाणिक गिने जाने लगे तो इस श्रेणी के नए नए प्रन्थ बनने लगे यहां तक कि इनकी संख्या दो सै से भी अधिक होगई। उत्तर काल के उपानिषद जो प्रायः अधर्वर्वेद उप-निषद कहे जाते हैं, पैाराणिक काल तक के बने हुए हैं। उनमें प्राचीन उपनिषदों की नाई ब्रह्मज्ञान के विषय की वार्ता न होकर साम्प्रदा-थिक विचार पाप जाते हैं । वास्तव में उत्तर काल के उपनिपद, भारतवर्ष में मुसलमानों के माने के बहुत पीछे तक के भी बने हैं और समाट अकबर जो एक सार्वभीम धर्म स्थापित करना चाहता था उसका विचार एक उपनिषद में पाया जाता है, जिसका नाम अल्लाह उपनिषद है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस पुस्तक में उत्तर काल के उपनिषदीं का नहीं वरन केवल प्राचीन उपनिपदीं का ही उल्लेख करेंगे।

उपानिपदों के साथ ही पेतिहासिक कान्य काल का अन्त होता है और भारतवर्ष के इश्वरप्राप्त साहित्यभंडार का भी अन्त होता है। इन प्रन्यों के अतिरिक्त इस काल में निसन्देह दुसरी श्रेणियों के भी प्रन्थ थे, परन्तु अब छप्त हो गए हैं अथवा उनमें से अधि-कांश की जगह पर अब नए नए प्रन्थ हो गए हैं। इस काल के बड़े भारी प्रन्थ समूह का केवल एक अंश हम लोगों को प्राप्त है और इस मंश के मुख्य प्रन्थों का अलेख ऊपर किया गया है।

स्वयम् ऐतिहासिक काव्यों में से मुख्य महाभारत और रामायग का वर्णन हम अगले दो अध्यायों में करेंगे।

#### अध्याय २

-:0:--

# कुरु स्त्रीर पांचाल।

विजयी आर्य जोग झागे बढ़ते गए। यदि पाठक मारतवर्षे का नकशा लेकर देखेंगे तो उन्हें विदित होगा कि सतलज के किनारें से लेकर गंगा और यमुना के किनारें। तक यात्रा करने के लिये कोई बहुत ही बड़ी भूमिनहीं है। आयलोगों के लिये, जो सारे पंजाब में बस गए थे, सतलज अथवा सरस्वती के ही तटों पर चुपचाप पड़ा रहना सम्भव नहीं था। वैदिक काल में ही उद्योगी अधिवासियों के कई झुंड इन निदयों को पार करके यमुना और गंगा के दूरस्थ तटों को लान बीन कर चुके थे और ये निदयां अविदित नहीं थी. यद्यपि स्कों में इनका हिन्दू संमार के पूर्णतया अन्त में होने की भांति उल्लेख आया है। कुक काल में इन दोनों निदयों के उपजाऊ तटों पर के अधिवासी लोग संख्या में बहुत बढ़ गए होंगे यहां तक कि अन्त में इन्होंने आधुनिक दिल्ली के निकट एक बड़ा राज्य, अर्थात् कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया।

ये अधिवासी वे ही भारत लोग थे जो सुदास के युद्धों में प्रांसद्ध हैं। परन्तु इनके राजा कुरुवंशी थे और इसलिये उनकी जाति भारत और कुरु दोनों ही नामों से प्रसिद्ध है। कुरु लोग पंजाब के किस भाग से आए इसका अभी पता नहीं लगा है। पेतरेय ब्राह्मण (७, १४) में यह इलेख है कि उत्तर कुरु तथा उत्तर माद्दलोग दिमालय के उस पार रहते थे। उत्तरकाल के प्रन्थों अर्थात महाभारत (१.४७,१९ इत्यादि) और रामायण (४, ४४ ५८, इत्यादि) में तो उत्तर कुरु लोगों की भूमि कल्पित देश सी हो गई है। यह स्थिर किया गया है कि टाखमी का 'ओट्टोर कोरें उत्तर कुरु ही है और लेसेन उनका देश आधुनिक काशगर के पूर्व में किसी

स्थान पर बतबाता है। परन्तु जिन उत्तर कुरु लोगों का ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लेख है उनका स्थान हमारे विचार में हिमालय की छोटी छोटी चोटियों के कहीं उत्तर में अर्थात्त काइमीर में कहीं पर था। हम यह मान लेते हैं कि ईसा के लगभग १४०० वर्ष पहिंखे इन कुरु लोगों की राजधानी गंगा के तह पर उन्नति को प्राप्त हुई।

जब एक बार हिन्दू लोग जमुना और गंगा के तटों पर झाकर बस गए तो फिर बुंड के बुंड लोग आकर इन निद्यों के तटों पर बसने लगे और शीघ ही इन दोनों निद्यों के बीच की उस सारी भूमि में बस गए जिसको छाब कहते हैं। जिस समय हमलोग कुरु अथवा भारत जोगों को झाधुनिक दिली के निकट बसते हुए पाते हैं उसी समय एक दूसरा उद्योगी जाति अर्थात पांचालों को आधुनिक कन्नीज के निकट भी बसते हुए पाते हैं। पांचालों के आदि स्थान के विषयमें कुरु लोगों की अपेचा और कम पता लगा है और यह कल्पना करली गई है कि वे लोग भी कुरु लागों की नाई उत्तरी पहाड़ियों से आकर बसे। पांचाल के अर्थ 'पांच जातिया है भीर इससे यह प्रगट होता है कि वे कदाचित् उस पञ्चकृष्टि अथवा पञ्च जनों में से थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में कई जगहों पर आया है।

सम्भवतः पांचालों के राज्य की अभिवृद्धि उसी समय हुई जिस समय कि कुछ लोगों के राज्य की हुई। ब्राह्मण ब्रन्थों में इन दोनों राज्यों का हिन्दू संसार के केन्द्र की नाई कई जगह पर उल्लेख है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या और सम्यता के लिये प्रसिद्ध हैं। बहुतेरे ब्राह्मण प्रन्थों में इन लोगों के विद्याभिवृद्धि का, इनके पुरोवितों की पवित्रता का, इनके राजाओं के माडम्यरयुक्त यहाँ का तथा और लोगों के इप्रान्त योग्य जीवनों का उल्लेख है।

आर्थों को सिन्ध के तद पर आकर बसे कई शताब्दियां हो गई थीं और उन्होंने इन शताब्दियों में उन्नति और सक्ष्यता में बहुत कु-छ किया था। कुरु और पांचाल लोग अब उन खेतिहर योधाओं की नाई नहीं थे जिन्होंने कि सिन्ध और उसकी सहायक नदियों के

किनारों की भूमि को काले आदिम निवासियों से लड़े लड़ कर जीता था । अब रीति व्यवहार बदल गए थे, समाज अधिक सक्य हो गया था और विद्या और कठाकौश्चल में बहुत कुछ उन्नति हो गई थी। राजा लांग पंडितों को अपनी सभा में बुलाते थे, अपने पुरोहितों से पाण्डित्यपूर्ण वादविवाद करते थे, उस समय के नियमानुसार बड़े आडम्बरयुक्त यज्ञ करते थे, रणक्षेत्र में मान-नीय और शिचित सेनाओं के नेता होते थे, सुयोग्य पुरुषों को कर उगाहने और न्याय करने के लिये नियुक्त करते थे, और सभ्य शामकों को जो जो कार्य करने चाहिए वे सब करते थे। राजा के सम्बन्धी तथा मित्र लोग और जाति के सब योधा लोग बचपन ही सं धनुप चलाना और युद्ध में रथ हांकना सीखते थे और वेदों को तथा उस पवित्र विद्या को भी पढते थे जो कि एक पीढी से दुसरी पीढ़ी को जबानी सिखाई जाती थी। पुरीहित लोग धर्म-सम्बन्धी किया कर्मी के विधानों को बढाए जाते थे, देश के प्राचीन साहिं थ को रक्षित रखते थे, और लोगों को उनके धार्मिक कर्मी में शिक्षा और सहायता देते थे । लोग नगरों और श्रामों में रहते थे. अपने घर में पवित्र होमाग्नि स्थापित रखते थे. शान्ति के उपायों का अवलम्बन करते थे। अपने लडकों को बचपन से वेदों की तथा धार्मिक और सामाजिक कार्यों की शिक्षा देते थे और धीरे भीरे उन सामाजिक रीतियों को पुष्ट करते थे जो कि भारतवर्ष में कानून की तरह पर हैं। समाज में स्त्रियों का उचित प्रभाव था और उनके लिये किसी प्रकार की कैद अथवा रुकावट नहीं थी। भारतवर्ष में वैदिक काल की अपेक्षा, ईसा के चौदह सी वर्ष पहि-ले समाज बहुत कुछ सभ्यता और उन्नति की सवस्था में था सौर उत्तरकाल की अंपन्ना उसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य और ओजस्वीनी रहन सहन थी।

परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जहां सभ्यता हो वहां बड़ाई झगड़ा न हो। अस्तु, कुरुओं और पांचाओं में भी लड़ाई भगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से केवल एक ही भया-नक युद्ध का वर्णन मिखता है जिसमें कि बहुत सी भास पास की जातियां सम्मिलित हुई थीं भीर जो कि भारतवर्ष के दो महा-काव्यों में से एक का प्रसंग है।

महामारत में युद्ध की जिन घटनाओं का वर्णन है वे उसी प्रकार की कल्पित हैं जैसा कि ईलिअड (Iliad) की घटनाएं कल्पित हैं। पांचो पांडव और उन सब की एक मात्र पत्नी, पिन्छस (Achilles), पेरिस (Paris) और हेलन (Helen) की नाई कल्पित हैं। परन्तु किर में। यह महाकान्य बड़े भारतों के एक सक्षे युद्ध के आधार पर बनाया गया है और इसमें प्राचीन हिन्दुमों की चाल न्यवहार का वर्णन वैद्धाही ठीक ठीक किया गया है जैसा कि प्राचीन यूनान वास्त्रियों का वर्णन इलिअड में किया गया है।

महाभारत की कथा से प्राचीन हिन्दुकों की सामाजिक अवस्था का बहुत अच्छा पता लगता है। अतपव में यहां पर इस कथा का संक्षेप में घणन कर देना आवश्यक समझता हूं। पाठकों को नामों पर अथवा कथा पर, जो कि अधिकतर कविपत हैं, ध्यान देना नहीं चाहिए, वरन् उन्हें इस कथा में से ऐतिहासिक काव्य काल में (अर्थात् उस समय जब कि आर्थ लोग गंगा की घाटी में फैल रहे थे) हिन्दू लोगों के जीवन का एक चित्र सींचनें का एक करना चाहिए।

जिस समय का हम वर्षन कर रहे हैं उस समय कुढ़ लोगों की राजधानी हस्तिनापुर में थी, जिसका असुमानिन खंडहर गंगा के ऊपरी भाम में, दिली से लगभग ६५ मील उत्तर प्रव में मिला है। हस्तिनापुर का मुद्ध राजा शान्तनु मर गया। उसके दो पुत्र हुए, एक तो भीष्म जिसने कुंबारे रहने का प्रमा कर लिया था, और दूसरा छोटा भाई जो राजा हुआ। कुछ काल में यह युवा राजा मर गया। इसके दो पुत्र हुए, पहिला धृतराष्ट्र जो अन्था था, और दूसरा पाण्डु जो राजमही पर बैठा।

पाण्डु अपने पांच पुत्रों को छोड़ मर गया और येही पांची पुत्र

इस महाकान्य के नायक हैं। पांचो पांडवों तथा अपने लहकों की बाल्यावस्था में धृतराष्ट्र वस्तुतः राजा था और घृतराष्ट्र का चचा, प्रसिद्ध योधा भीष्म, प्रधान मंत्री और राज्य का शुभिचन्तक था।

युवा पाण्डवों और धृतराष्ट्र के पुत्रों की शस्त्र विद्या के वर्णन से राज्यवंशों की चाल व्यवहार का बहुत कुछ पता लगता है। द्रोण एक ब्राह्मण और प्रसिद्ध वोधा था, क्योंकि सभी तक आति भेद पूरी तरह से नहीं माना जाता था, सभी तक क्षत्रियों को शस्त्र प्रयोग करने का और ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा का ठेका नहीं मिल गया था। द्रोण का उसके मित्र त्रर्थात पांचालों के राजा ने सनादर किया था। इसीलये वह घृणा से कुठ्यों के यहां आकर रहा स्रीर उसने राजकुमारों को शस्त्र चलाने में शिक्षा देने का भार लिया।

पाण्डवों में सब से बड़े युशिष्टिए कोई बड़े योघा नहीं हुए परन्तु उन्होंने उस समय की धार्मिक शिचा में बड़ी निषुणता प्राप्त की धोर वे इस महाकाव्य में बड़े धर्मातमा पुरुष हैं। दूसरे पाण्डव भीम ने गदा चळाना बहुत अच्छी तरह से सीखा और वह अपने बड़े भारी शरीर और बहुत ही अधिक बल के लिये प्रसिद्ध से (और वह इस महाकाव्य के पजाक्स हैं)। तीसरे, अर्जुन शस्त्र चलाने में सब राजकुमारों से बढ़ गए भीर इसी कारण से धृतराष्ट्र के पुत्र, बाल्यावस्था में भी, इनसे द्वेष तथा घृणा रखते थे। चीथे नकुस ने घोड़ों को आधीन करना सीखा और पांचवें सहदेव ज्योतिष में बड़े निषुण हुए। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन गदा चलते में निषुण था आर वह भीम का प्रतिद्वन्दी था।

अन्त को राजकुमारों ने शस्त्र चलाने में जो निपुणता प्राप्त की थी उसे सब लोगों को दिखलाने का दिन आया। एक वड़ी भारी रंगभूमि बनाई गई और इसके चारों ओर प्राचीन योधाओं, सर-दारों, स्त्रियों और सभासदों के बैठने के लिये स्थान बनाया गया। कुरुभूमि के सब निवासी अपने राजकुमारों की निपुणता देखने के लिये चारों और से इकट्ठे हुए। मन्धा राजा धृतराष्ट्र अपने स्थान पर बैठाया गया और स्त्रियों में मग्रसर भृतराष्ट्र की रानी गान्धारी, और प्रथम तीन पाण्डवों की माता कुन्ती थीं। अन्तिम दोनों पाण्डव, पाण्डु की दूसरी स्त्री से दुए थे।

एक निशाने पर तीर चलाई गई और ढाल, तलवार और ग-दाओं से युद्ध हुआ। दुर्योधन और भीम शिव्रही बंड जोश से लड़ने लगे और एक दूसरे की ओर मदान्ध हाथियों की नाई झपटे। हल्ला आकाश तक पहुंचने लगा और शिव्रही खड़ाई का परिणाम दुखान्त जान पड़ने लगा। अन्त को ये दोनों कोधान्ध युवा छोड़ा दिए गए और शान्ति हो गई।

तव अर्जुन अपनी अद्भुत धनुष के साथ इसमें सम्मिलित हुआ। उसकी धनुष चलाने की निषुणता ने उसकी प्रशंसा करनेवालों को बड़ा माश्चर्यित कर दिया मीर उसकी माता के हदय को हर्ष से भर दिया। लोग प्रशंसा कर के समुद्र की गरज की नाई हल्ला मचा रहे थे। तब उसने तलवार चलाई जो कि विजली, की नाई चमकती थी, फिर चोखा चक्र चलाया जिसका निशाना कभी खाली नहीं गया। अन्त में उसने पाश से घोड़ों भीर हरिणों को भूशायी किया और एकिवत लोगों की जयध्वनि के बीच अपने योग्य गुरु द्रोण को दंडवत कर के खल की समाप्ति की।

इससे धृतराष्ट्र के पुत्रों को बड़ा द्वेष हुआ। इसिखिये वे रंगभूमि में एक अपरिचित योभा कर्ण को खाए जो धनुर्विद्या में अर्जुन का प्रतिद्वंदी था। यारप के प्राचीन योधाओं (Knights) की मांति राजपुत्र लोग केवल अपने बराबरवालों के साथ लड़ सकते थे, इसिलिये धृतराष्ट्र ने इस अपरिचित योधा को उसी स्थान पर राजा बनाया, जिसमें अर्जुन को लड़ाई अस्वीकार करने का कोई वहाना न मिले। कर्ण से जो बेढब प्रश्न किए गए उसका उत्तर उसने यह दिया कि निद्यां और योधा लोग अपनी उत्पत्ति भीर जन्म के विषय में कुछ नहीं जानते, उनका बल ही उनकी वंशावली है। परन्तु पांडवों ने युद्ध अस्वीकार किया और धमंडी कर्ण सुपचाप कोधित होकर चला गया।

द्रोण ने अब अपनी गुरुदाक्षणा मांगी । प्राचीन बीर योधाओं की नाई वह बदला लेने में सब से अधिक प्रसन्न होता था। इसलिये उसने अपनी द्विणा में पाञ्चालों के राजा द्वुपद से जिसने कि उसका अपमान किया था बदला लेने के लिये कुरुओं की सहायता मांगी। उसने जो कुछ मांगा वह अस्वीकार नहीं किया जा सकता था। द्रोण सेना साहित बड़ाई करने की चला, उसने पांचाल के राजा को पराजिन किया, और उसका आधा राज्य कीन लिया। द्वुपद ने मी इसका बदला लेने का संकल्प कर लिया।

कौरव देश को अब भयानक मेघों ने आ घेरा। अब यह समय आ गया था कि घृतराष्ट्र एक युवराज को अर्थात उस राजकुमार को जो कि उसकी वृद्धावस्था में राज करंगा, चुने। युधिष्ठिर का अपने िया के राज्य पर स्वत्व अस्वीकार नहीं किया जासकता था और वहीं युवराज बनाया गया। परन्तु घमएडी दुर्योधन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और घृतराष्ट्र को उसकी इच्छा के अनुसार काम करना पड़ा। उसने पांचो पाण्डवों को वारणावत में जो आधुनिक इलाहाबाद के निकट कहा जाता है और जो उस समय हिन्दू राज्य का सामाधान्त था. निकाल दिया। परन्तु दुर्योधन के देख ने उनका वहां भी पीछा किया। जिस घर में पांडव लोग रहते थे उसमें अग लगादी गई। पांडव लोग तथा उनकी माता एक सुरंग के मांग से बच गए और बहुत दिनों तक ब्राह्मणों के वेष में घुमते रहे।

इस समय देश देश में दूत लोग जाकर यह प्रकाशित कर रहे थे कि पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या इस समय के सब से निपुण योधाओं में से भपना पति चुनेगी। जैसा कि ऐसे स्वय म्बर के अवसर पर हुआ करता था, सब बड़े बड़े राजा राजकुमार और योधा लोग चारो ओर से द्रुपद की सभा में इकट्ठे हो रहे थे। इनमें से प्रत्येक यह आशा करता था कि मैं इस सुन्दर दुर्जाहन को जो कि युवा हो चुकी है और अपनी सुन्दरता के लिये प्रसिद्ध है, पाऊंगा। वह सब से निपुण योधा से ब्याही जाने वाली थी और इसके लिये जो परीचा नियत की गई थी वह तनिक कठिन थी। एक बहुत बड़े भारी धनुष को चलाना था मौर तीर एक चक्र में से होकर एक सोने की मछली की आंख में लगने को था, जो कि बहुत ऊंचे एक डंडे के सिरे पर लगाई गई थी।

पांचालों की राजधानी कामिप्रियमें केवल राजकुमार और योधा ही नहीं, वरन देश के सब हिस्सों से देखनेवालों के झुंड के झुंड भी इक्ट हो रहे थे। बैठने के स्थान में राजकुमार लोग भरे हुए थे और ब्राह्मण वेदध्विन कर रहे थे। तब द्रोपदी अपने हाथ में हार लिए हुए माई, जो कि आज के विजयी को पहिनाने के लिये था। उसके साथ उसका भाई धृष्ट्युम्न था और उसने आज की परिक्षा का कार्य कहा।

राजा खोग एक एक करके उठे और उन्होंने उस धनुषको च-लाना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी कृतकार्य नहीं हुआ। तब घमण्डी तथा निपुण कर्ण परीक्षा के लिये उठा परन्तु वह रोका गया।

तब अचानक एक ब्राह्मण उठा और उसने धनुप तान कर चक्र में से सोने की मक्छी की आंख में तीर मारा । इस पर जय-ध्वान उठी ! और क्षत्री की कत्या द्रीपदी ने चीर ब्राह्मण के गक्के में जयमाल डाल दिया और यह ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी की मांति ले चला । परन्तु एक ब्राह्मण के विजय प्राप्त करने और योधाओं के मान मंग होने के कारण क्षत्री लोग तूफानी समुद्र की नाई असन्तोप में झुनमुनाने लगे । ये दुर्लाहन के पिता को घेर कर मार पीट करने की धमकाने लगे । अब पांडवों ने मपना भेप उतार दिया और आज के विजयी ने अपने की सचा क्षत्रिय अर्जुन प्रका-शित किया।

इसके अभि एक अद्भुत कि विषत कथा दी है कि पाण्डव लोग अपनी माता के पास गए और बोले कि हमने एक बहुमूच्य वस्तु जीती है। उनकी माता ने यह न जान कर कि यह वस्तु क्या है, अपने पुत्रों से उसे बांट लेने के लिये कहा। माता की आक्षा उल्लङ्क्ष्य न करने के कारण पांची भाइयों ने द्रीपदी से विवाह किया। यह कहने की भावश्यकता नहीं है कि द्रौपदी भीर पांचो पांडवों की कथा बनावटी है। पांडवों ने सब पांचालों के प्रवल राजा के यसा संधि करके अन्धे राजा धृतराष्ट्र को इस बात के लिये विवश्य किया कि वह कुरु देश को उन लोगों में भीर अपने पुत्रों में यांट दे। परन्तु, बंदवारा बराबर नहीं किया गया। जमुना आंर गंगा के बीच की उपजाऊ भूमि तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के पास रही और पांडवों को पश्चिम का जंङ्गल दिया गया। यह खाण्डवप्रस्थ जंङ्गल द्यीव ही आग लगा कर साफ कर दिया गाय भीर इसमें एक नई राजधानी इन्द्रप्रस्थ वनाई गई, जिसका अनुमानित खंड हर आधुनिक दिली जानवालों को दिखलाया जाता है।

अब पांडवों ने चारों ओर सेना लेकर आफ्रमण किया। परन्तु इन आफ्रमणों का वर्णन हम नहीं करेंगे, विशेषतः इस कारण से कि ये दूर दूर के झाफ्रमण, आधुनिक समय के जोड़े हुए हैं। जब हमको महाभारत में खंका अथवा वंगाल के आफ्रमणों का उल्लेख मिलता है तो हम विना संशय के कह सकते हैं कि ये उत्तरकाल के जोड़े हुए लेख हैं।

अब युधिष्ठिर राजसूय अर्थात् राज्याभिषेक का उत्सव करने को था। उसने सब राजाओं को, और अपने हस्तिनापुर के कुटु-म्बियों को, भी निमंत्रण दिया। सब से पूज्य स्थान गुजरात के यादवों के नायक कृष्ण को दिया गया। चेदिवंश के शिशुपाल ने इसका बड़ा बिरोध किया, और कृष्ण ने उसे वहीं मार डाला। म-हाभारत के प्राचीन भागों में कृष्ण केवल एक बड़ा नायक है, कोई देवता नहीं है, और उसकी कथा से विदित होता है कि पेतिहासिक काव्य के काल में गुजरात को जमुना के तटों से जाकर लोगों ने बसाया था।

यह कोलाहल शान्त होने पर नवीन राजा पर पवित्र जल छिड़का गया और ब्राह्मण लोग दान से लंदे हुए विदा किए गए।

परन्तु नवीन राजा के भाग्य में बहुत दिनों तक राज्य भोगना नहीं बदा था। सब सदाचारों के रहते भी युःधिष्ठिर को उस समय के दूसरे नायकों की नांई जुआ खेलने का व्यसन था और दीर्घद्वेषी और कठोरचित्त दुर्योधन ने उसे जुआ खेलने के खिये ललकारा। युधिष्ठिर राज्य, धन, अपने को, अपने भाइयों को, और
अपनी स्त्री को भी बाजी लगा कर हार गया, और अब पांचो पांडव और द्रौपदी दुर्योचन के गुलाम हो गए। अभिमानी द्रौपदी ने
अपनी इस दशा में दबना अस्वीकार किया, परन्तु दुःशासन उसके झोंदे पकड़ कर उसे सभा भवन में घसीट ले गया और दुर्योधन ने मुख्य सभा के सामने उसे बलात अपने चरणों पर
गिराया। पांडवों का कोध बढ़ रहा धा, परन्तु इस समय वृद्ध धृतराष्ट्र के सभागृह में आने से यह कोलाहल शान्त हो गया। यह
निश्चय हुआ कि पांडव लोग अपना राज्य हार गए, परन्तु वे दास
नहीं हो सकते। उन्होंने बारह वर्ष के लिये देश से निकल जाना,
और इसके पीके एक वर्ष तक लिए कर रहना स्वीकार किया, ।
यदि धृतराष्ट्र के पुत्र उस वर्ष में उनका पता न लगा सकें तो उन्हें
उनका राज्य फिर मिल जायगा।

इस प्रकार से पांडव लोग दूसरी बार देश से निकाले गए भीर बारह वर्ष तक भिन्न भिन्न स्थानों में घूमने के पीके तेरहवें वर्ष में भेष बदल कर उन्होंने विराट के राजा के यहां नीकरी कर ली। युभिष्ठिर का काम राजा को जुआ सिखलाने का था। भीम प्रभान रसोइयांथा, अर्जुन राजपुत्री को नाचना और गाना सिखलाता था, नकुल और सहदेव यथाकम घोड़ों और पशुझों के अध्यन्त थे, और द्रीपदी रानी की परिचारिका थी। परन्तु इसमें एक कठिनाई उपस्थित हुई। रानी का भाई इस नई परिचारिका के अत्यन्त सौन्दर्य पर मोहित हो गया। वह उसे कुयचन कहता था और उसने उससे विवाह करने का संकल्प कर लिया था। अत्यव भीम ने इसमें हस्तक्षेप करके उसे गुप्त रीति से मार डाला।

उस समय के राजाओं में पशुमों की चोरी कोई असामान्य बात नहीं थी। हस्तिनापुर के राजकुमार विराट से कुछ पशु चोरा छे गए। नृत्यशिक्षक अर्जुन इसे न सह सका। उसने अपने ग्रह्म किये रथ पर सवार होकर वहां गया और पशुभों को छे भाया। परन्तु पेसा करने से वह प्रगट हो गया । परन्तु उसके प्रगट होने के समय उनके छिप कर रहने का वर्ष समाप्त हो गया था सथवा नहीं, सो कभी निर्णय नहीं हुआ।

अय पांडवों ने अपने राज्य को फिर से पाने के लिये दूत को हास्तिनापुर भेजा। परन्तु उनका स्वत्व अस्वीकार किया गया और दोनों दल युद्ध की तैयारियां करने लगे। यह ऐसा युद्ध था कि जिसके समान भारतवर्ष में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस युद्ध में सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा लोग एक अथवा दूसरे दल में सम्मिलित हुए और यह दिली के उत्तर कुरुच्चेत्र में अहारह दिन तक हुआ और इसका परिमाण भयानक बथ भीर हिंसा हुई।

युद्ध की लम्बी कथा और अगणित उपकथाओं का वर्णन हम यहां नहीं करेंगे। भीष्म जिस समय युद्ध से रुकने के लिये विवश हुए उस समय अर्जुन ने उन्हें अन्याय से मार डाला ! द्वोण ने अपने अभेद्य चक्रब्यूह से अपने पुराने शत्रु द्रुपद को मार डाला, परन्तु इपद के पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और द्रोण को अनुचित रीति से मार डाला । भीम का दुःशासन से सामना हुमा, कि जिसने जुआ खेलनेवाले गृह में द्रीपदी का अपमान किया था। भीम ने उसकी मुड़ी काट डाली और बदला लेने के क्रोध में उसका रक्त पान किया। अन्त में कर्ण और अर्जुन में, जिनमें कि जन्म भर द्वेप था. वडा भारी युद्ध हुआ। जिस समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में भूँस गया था और वह न हिल सकता था और न लड़ सकता था उस समय अर्जुन ने उसे अनुचित रीति से मार डाला। अन्तिम अर्थात् अट्टारहवें दिन द्यींधन भीम के आगे से भागा परन्त बोली ठोली और ताने से वह फिर कर लड़ने को विवश हुआ। भीम ने एक अनुचित आधात से (क्योंकि आधात कमर के नीचे किया गया था । उस जंबे को चकनाचूर कर डाला जिस पर दुर्योधन ने एक समय द्वीपदी को खींचा था। भीर यह घायल योघा मरजाने के लिये वही छोड़ दिया गया । अभी नरहत्या का अन्त नहीं हुआ, क्योंकि द्रोण के पुत्र ने रात्रि के समय शबु

के दल पर आक्रमण करके हुपद के पुत्र को मार डाला, और इस प्रकार से पुराने कलह को रक्त बहाकर शान्त किया।

रोष कथा अब बहुत थोड़ी रह गई है। पांडव हस्तिनापुर को गए और युविष्ठिर राजां हुआ। कहा जाता है कि उसने आर्थाक्त के सब राजाओं की पराजित किया और अन्त में अश्वमेधयह किया। एक घोड़ा छोड़ा दिया गया जो अपनी इच्छा के मनुसार एक वर्ष तक घूमता रहा और किसी राजा ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। इससे सब आस पास के राजाओं का वशवतीं होना समझा गया और वे लोग इस बड़े अश्वमेध में निमंत्रित किए गए। हम छोग देख चुके हैं कि वैदिक काल में घोड़ा केवल खाने के लिये मारा जाता था। ऐतिहासिक काव्य काल में अश्वमेध पापों के प्राय-श्चित के लिये किया जाने लगा और राजाओं में इससे माधिपत्य की कल्पना की जाने लगी।

महाभारत की, उसके अगणित उपाख्यानों और उपकथाओं, और अमानुपी प्रसंगों और वृत्तान्तों को छोड़ कर, यह कथा है। छष्ण द्वेपायन, (यादवों के नायक छष्ण नहीं) जिन्होंने वेदों को सङ्गलित किया था उस कुमारी कन्या के पुत्र कहे जाते हैं जिसने पीछे से शान्तनु से विवाह किया। अतपव वह भीष्म के अर्धभ्राता थे। वह अकस्मात् अमानुपिक रीति से दिखलाई पढ़िते हैं और उपदेश और शिक्षा देते है। इस कथा से एक पेति-हासिक बात विदित होती है। वह यह कि वेद कुरु और पाञ्चान्लों के युद्ध के पहिले सङ्गलित किए गए थे।

उत्पर के संक्षित वृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गङ्गा की घाटी के प्रथम हिन्दू अधिवासियों ने उस समय तक वैदिक काल की वह प्रयल वीरता और इह रणिप्रय विचार नहीं खोए थे। अब, राजा लोग अधिक देशों भीर लोगों पर राज्य करते थे, आचार ज्यवहार अधिक सक्ष्य हो गए थे, सामाजिक और युद्ध के नियम अधिक उत्तमता से बढ़ गए थे, और स्वयं युद्ध शास्त्र भच्छी तरह से बन गया था। परन्तु फिर भी कुरुओं और पांचाकों के सक्ष्य आचारों में वैदिक योधाओं की कठोर और निर्देय वीरता झलकती है झौर उन जातियों ने, यद्यि सक्ष्यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीवन की वीरता बहुत नहीं खोई थी। इन कठोर जातियों में जातिमेद् कैसी अधूरी तरह से था सो कई बानों से विदित होता है, जो कि उत्तर काल के खेखकों के जोड़े हुए लेखों के रहते भी अब तक मिलती हैं। हस्तिनापुर के प्राचीन राजा शान्तनु का भाई देवा-पि एक पुरोहित था। महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युधि-छिर चुत्री है और सबसे निपुण योधा द्रोण ब्राह्मण है। और वेदों को सङ्गलित करनेवाले स्वयम पूज्य कृष्णदेपायन ब्राह्मण थे अथवा सुत्री ?



### अध्याय ३

## विदेह कोशल ऋौर काशी।

आयों के जीते हुए देश की सीमा बढ़ती गई। जब जमुना और गंगा के बीच का देश पूरी तरह से जीता जाकर यस गया और हिन्दुओं का हो गया, तो उद्योगी अधिवासियों के नए छुंडों ने गंगा को पार करके नए नए अधिनिवेशों और हिन्दु राज्यों को स्थापित करने के लिये पूरव की ओर और आगे बढ़ना प्रारम्भ किया। इस प्रकार से उन्होंने एक एक निद्यों को पार किया, एक एक जंगल को ढूंढ कर के साफ किया और एक एक देश को धीरे धीरे जीता, बसाया और हिन्दुओं का बनाया। इन देशों में दीर्घकाल तक ल-इाइयों और धीरे धीरे हिन्दुओं का अधिकार होने का इतिहास अब हम लोगों को अप्राप्त है और जो ग्रन्थ इस समय तक बचे हैं उनसे हम लोगों को गंगा के पूरव में प्रवल और सभ्य हिन्दु राज्यों के, अर्थात आधुनिक अवध देश में कोशलों के राज्य, उत्तरी बिहार में विदेहों के राज्य, मीर माधुनिक बनारस के आस पास काशियों के राज्य, स्थापित होने का पता लगता है।

विदेहों के पूरव की ओर बढ़ने का कुछ अस्पष्ट सा हाल नीचे उद्धत किए हुए सनपुध ब्राह्मण क बाक्यों में मिलना है—

"(१०) माधव विदेश के मुँह में अभि वैस्वानर थी। उसके कुल का पुरोहित ऋषि गोतम राह्मगण था। जब यह उसमे बोलाता था तो माधव इस भय से कोइ उत्तर नहीं देता था कि कहीं अग्नि उसके मुंह से गिर न पड़े।

''(१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया! (तब पुरोहित ने कहा) 'हे घृतम्त, हम तेग आयाहन करते हैं!' (ऋग्वेंद म० ५

सु • २६ रि •२)। उसका इतना कहना था कि घृत का नाम सुनते ही अग्नि वैश्वानर राजा के मुंह से निकल पड़ी। वह उसे रोक न सका। वह उसके मुंह से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी।

"(१४) माधव विदेघ उस समय सरस्वती नदी पर था। वहां से वह ( माग्नि ) इस पृथ्वी को जलाते हुए पूरव की मोर बढ़ी। ब्रोर ज्यों ज्यों वह जलाती हुई बढ़ती जाती थी त्यों त्यों गीतम रा-हूगण और विदेघ माधव उसके पी के पी के चले जाते थे। उसने इन सब नदियों को जला डाला (सुखा डाला )। अब वह नदी जो सदानीर ( गण्डक ) कहलाती है उत्तरी ( हिमालय ) पर्वत से बहती है। उस नदी को उसने नहीं जलाया। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने इस नदी को यही सोच कर पार नहीं किया क्योंकि अग्निवेश्वानर ने उसे नहीं जलाया था।

"(१५) परन्तु इस समय उसके पूरव में बहुत से ब्राह्मण हैं। उस समय वह (सदानीर के पूरव की भूमि) बहुत करके जोती बोई नहीं जाती थी और बड़ी दलदलही थी, क्योंकि अमिवेश्वानर ने उसे नहीं चक्खा था।

"(१६) परन्तु इस समय वह बहुत जोती बोई हुई है क्योंकि झाह्मणों ने उसमें होमादि करके उसे अनि से चखवाया है। अभी भी गरमी में वह नदी उमड़ चलती है। वह इतनी ठंढी है, क्योंकि अग्नि वैश्वानर ने उसे नहीं जलाया।

"(१७) माध्य विदेघ ने तब अग्नि से पूछा कि 'मैं कहां रहूं ?' उसने उत्तर दिया कि 'तेरा निवास इस नदी के पूरव हो।" अब तक भी यह नदी कोशलों और विदेहों की सीमा है, क्योंकि ये माध्य की सन्तति है।" (सनपथ ब्राह्मण १,४,१)

ऊपर के वाक्यों में हम लोगों को किएपत कथा के रूप में अधिवासियों के सरस्वती के तर से गण्डक तक भीरे भीरे बढ़ने का ब्रचान्त मिलता है। यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। कोश-ल लोग उसके पश्चिम में रहते थे भीर विदेह लोग उसके पृश्व में। वर्षों में, सम्भवतः कई शताब्दियों में विदेहों का राज्य शक्ति श्रौर सक्ष्यता में बहा, यहां तक कि वह उचरी भारतवर्ष में सब से प्रधान राज्य हो गया।

भारतवर्ष के पेतिहासिक काव्य काल के इतिहास में घिदेहीं का राजा जनक कदाचित सब से प्रधान व्यक्ति है। इस सम्राट ने केवल भारतवर्ष के हिन्दू राज्य की दूरतम सीमा तक अपना प्रभुत्व ही नहीं स्थापित कर लिया था वरन् उसने अपने निकट उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को रक्खा था, उनसे वह शास्त्रार्थ किया करता था और जगदीश्वर के विषय में उन्हें शिक्षा दिया करता था। यही कारण है कि जनक के नाम ने मक्षय कीर्ति प्राप्त की है। काशियों के राजा अजातशत्रु ने, जोकि स्वयम एक विद्वान था और विद्या का एक प्रसिद्ध फैलानेवाला था, निराश हो कर कहा कि "सचमुच, सब लोग यह कह कर भागे जाते हैं कि हमारा रक्षक जनक है!" (बृहदारण्यक उपनिषद ११,३१)

जनक के बड़े यश का कारण कुछ अंश में उसकी समा के प्रधान प्रोहित याञ्चवल्य वाजसनेयी की बुद्धि और विद्या है। राजा जनक के आश्रय में इस प्रोहित ने उस समय के यजुर्वेद को दोहराने, मन्त्रों को व्याख्यानों से अलग करने, उनको संदिष्ठ करके नए यजुर्वेद (शुक्ल यजुर्वेद ) के रूप में बनाने, तथा इसका विस्तृत वर्गान एक वड़े ब्राह्मण् (मतपथ ब्राह्मण् ) में करने का साहस किया। इस महतकार्य में ब्राह्मणों ने कई पीढ़ी तक श्रम किया, परन्तु इस कार्य को आरम्भ करने का गौरव इस शाखा के संस्थापक याञ्चवल्क्य वाजसनेयी और उसके विद्वान आश्रयदाता, विदेहों के राजा जनक को ही प्राप्त है।

परन्तु जनक इससे भी अधिक सत्कार और प्रशंसा किए जाने योग्य है। जब कि ब्राह्मण लोग किया संस्कारों को बढ़ाए जाते थे भौर प्रत्येक किया के लिये स्वमतानुसार कारण बतलाते जाने थे तो क्षत्री लोग ब्राह्मणों के इस पाण्डित्य दर्प से कुक अधीर से जान पड़ते हैं। विचारवान और सच्चे लोग यह सोचने लगे कि क्या भर्म केवल इन्हीं किया संस्कारों और विभियों को सिखला सकता है। विद्वान क्षत्री लोग, यद्यपि अब तक ब्राह्मणों के बनाए हुए क्रिया संस्कारों को करते थे, परन्तु उन्हों ने अधिकपृष्ट विचार प्रचलित किए और आतमा के उद्देश और ईश्वर के विषय में खोज की। ये नए तथा इतोद्यम विचार ऐसे वीरोचित, पृष्ट और इद षे कि ब्राह्मण लोगों ने, जो कि अपने ही विचार से अपने को बुद्धि-मान समझते थे, अन्त को हार मानी और वे चुत्रियों के पास इस नई सम्प्रदाय के पाण्डित्य को समझने के लिये बाए। उपनिषदों में येही इद तथा पृष्ट विचार हैं जो ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में प्रचलित हुए थे और विदेह के राजा जनक का उपनिषदों के इन विचारों को उत्पन्न करने के कारण, उस समय के अन्य राजाओं की अवेक्षा बहुत अधिक सत्कार किया जाता है।

उपनिषदों की शिक्षा के विषय में पूरा पूरा वर्णन हम आगे चलकर किसी अध्याय में करेंग; परन्तु जनक तथा उस समय के और राजाओं का वृतान्त पूरा न होगा जब तक कि हम यहां उनमें से कुछ ऐसे वाक्य उद्धृत न करें जिनसे ब्राह्मणों का उनसे सम्बन्ध तथा छतोद्यम वेदान्तिक विचारों के लिये भारतवर्ष में उनके उद्योग, प्रगट होते हैं।

"विदेह के जनक की भेट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि अभी आए थे। ये स्वेत केतु आरुगाय, सोमसुष्म सत्ययिक्ष, और याक्ष-वल्क्य थे। उसने उनसे पूछा कि 'आप अग्निहोत्र कैसे करते हैं ?"

तीनों ब्राह्मणों ने अपनी ब्रपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, पर किसी का उत्तर देवा । याज्ञवल्क्य का उत्तर यथार्थ बात के बहुत निकट था, परन्तु वह पूर्णत्तया ठीक नहीं था। जनक ने उनसे ऐसा कहा और वह रथ पर चढ़ कर चढ़ा गया।

ब्राह्मणों ने कहा "इस राजन्य ने इम खोगों का अपमान किया है।" याञ्चवल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे गया और उससे रंका निवारण की (सतपथ ब्राह्मण ११,४,५) "अब से जनक ब्राह्मण हो गया" (सतपथ ब्राह्मण ११,६,२१) छान्दोग्य उपनिषद (५,३) में लिखा है कि ऊपर के तीनों ब्राह्मणों में से एक. अर्थात् स्वेतकेतु आरुणेय, पांचालों की एक सभा
में गया और प्रवाहन जैविल नामक एक क्षत्री ने उससे कुछ प्रदन
किए, जिसका उत्तर वह न दे सका । वह उदार्साच्यत अपने
पिना के पास आया और बोला "उस राजन्य ने मुझसे पांच प्रदन
किए और में उनमें से एक का भी उत्तर न दे सका।" उसका पिता
गीतम भी स्वयम इन प्रदनों को न समझ सका और वह अपना
समाधान करने के लिये उस चुत्री के पास गया । प्रवाहन जैविल
ने उत्तर दिया कि "हे गीतम, यह झान तुम्हारे पहिले और किसी
ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया और इसलिये यह शिक्षा इस सृष्टि भर
में केवल क्षत्री जाति की ही है।" और नव उसने गीतम को वह
बान दिया।

इस उपनिषद में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवाहन ने दो घमण्डी ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया और तब उन्हें परमेश्वर के विषय में स**बा** ज्ञान दिया।

सतपय ब्राह्मण (१०, ६, १, १) में यह कथा लिखी है और वही हान्दोग्य उपनिपद (५, २) में भी लिखी है कि पांच ब्राह्मण गृहस्थों और वेदान्तियों को इस बात की जिक्कासा हुई कि भातमा क्या है और ईश्वर क्या है ?' वे लोग यह क्वान प्राप्त करने के लिये उदालक आरुणी को पास गए। परन्तु आरुणी को भी इसमें सन्देह था और इसलिये वह उन्हें क्षत्री राजा अश्वपित केंक्षय के पास ले गया, जिसने उन्हें उस यक्ष में विनयपूर्वक ठहरने को निमंत्रित किया जिसे वह किया चाहता था। उसने कहा "मेरे राज्य में कोई चोर, कंजूस, शराबी, कोई ऐसा मनुष्य जिसके यहां मूर्ति न हो, कोई मूर्ख, व्यभिचारी मथवा व्यभिचारिणी नहीं है। महाशयो, में यक्ष करता हूं और जितना धन में प्रत्येक ऋत्विक को दूंगा उत्ता आप लोगों को भी दूंगा। कृपाकर आप यहां ठहरिए।"

वे लोग ठहरे और उन्होंने अपने आने का अभिप्राय कहा और "दूसरे दिन प्रातः काल वे लोग अपने हाथों में ईंधन लिए (शिष्यों

की नाई ) उसके निकट गए और उसने बिना किसी संस्कार की विधि के उन्हें वह बान दे दिया जिसके लिये वे आए थे।

यह बात माश्चर्यजनक है कि भिन्न भिन्न उपनिषदों में पुनः पुनः एकही नाम और भिन्नभिन्न रूपों में एक ही कथाएं मिलती हैं, जिससे प्रगट होता है कि प्राचीन उपनिषद लगभग एकही समय में बनाए गए थे। उदालक आरुणी, जिसका नाम गीतम भी है, और उसके पुत्र स्वेतकेतु का वर्णन फिर कौशीनिक उपनिषद में भी मिलता है। उसमें पिता और पुत्र हाथ में ईंधन लेकर चित्र-गांग्यायनी के पास ज्ञान सीखने को गए। क्षत्री राजा चित्र ने कहा 'हे गीतम तम ब्राह्मण होने योग्य हो, क्योंकि तम में अभिमान नहीं आया। यहां आओ, हम तुम्हारा समाधान कर देगें।" (१,१)

कौशीनिक उपनिषद में (४) प्रसिद्ध विद्वान गार्ग्य बालािक और काशियों के विद्वान राजा अजातशत्रु के वाद्विवाद के विषय में एक प्रसिद्ध कथा लिखी है। इस घमडी ब्राह्मण ने राजा को ललकारा, परन्त इस पर जो शास्त्रार्थ इया उसमें उसकी हार हुई भीर वह निरुत्तर हो गया। अजातशत्र ने उससे कहा 'हे बा-लाकि, तुम यहीं तक जानते हो ?' बालाकि ने उत्तर दिया ' केवल यहीं तक । अब अजातशत्रु ने उससे कहा कि 'तुमने मुझे व्यर्थही यह कहकर ललकारा कि क्या में तुम्हें ईश्वर के विषय का झान टूं ?''हे बालाकि, वह जो उन सब वस्तुमों का (जिसका तुमने वर्णन किया है ) कर्ता है, वह जिसकी यह सब माया है, केवल उसीका झान प्राप्त करना चाहिए।

तब बालांकि अपने हाथ में ईंधन लेकर यह कहता हुआ आया कि 'पया मैं आपके निकट शिष्य की नाई आऊं?' अजातराह्न ने उसे कहा 'में इसे अनुचित समझता है कि कोई क्षत्री किसी आद्याण को शिष्य बनावे। आओ, मैं तुम पर सब बात स्पष्ट कर देता हूं।"

यह कथा, तथा स्वेतकेतु आरुणेय और स्त्री राजा प्रवाहन जैवलि की कथा भी बृहदारण्यक उपनिषद में पुनः दी है।

उपनिषदों में ऐसे अगणित वाक्य मिलते हैं जिनमें स्त्री लोग सब्धे धार्मिक ज्ञान के सिखलाने वाले किसे गए हैं। परन्तु यहां पर अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम उत्पर कह आए हैं वह यह दिखलाने के लिये बहुत है कि हिन्दू धर्म तथा वेदान्त के इतिहास में ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में च्यत्री लोग किस अवस्था में थे। मानुषी ज्ञान के इतिहास में उप-निषद एक नया समय स्थिर करते हैं। यह ज्ञान, जिसका समय ईसा के लगभग १००० वर्ष पहिले हैं "पहिले किसी ब्राह्मण ने नहीं प्रास्त किया था। वह इस सृष्टि में केवल क्षत्रियों ही का था।"

येही यथार्थ कारणा हैं जिससे हम बोगों को विदेह के राजा जनक की प्रशंसा करनी चाहिए मोंग उनका छतक होना चाहिए। यह बड़े की तृहज की बींत है-कि हम छोग जनक, विदेहों तथा को शबों से एक कि एत कथा द्वारा भी परिचित हैं, जो कि इन पूज्य नामों के विषय में कही गई है। यह कि एत कथा अर्थ बोगों के दिलगी भारतवर्ष को विजय करने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु उत्तरकाल के कि वियों ने भक्ति और छतकता में चूर हो कर इस बड़ी ऐति-हासिक घटना का सम्बन्ध उन प्राचीन राजाओं के नाम से कर दिया है जिनका इस विजय से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। योरप में उस अन्धकागमय समय का भी इतिहास कभी ऐसा अस्पष्ट नहीं था कि कोई कार्व जे उसलेम का अत्युद्धार शिंकमेगन अथवा एल्फेड दी प्रदे द्वारा वर्णन करता! परन्तु भारतवर्ष का दूसरा महाकाव्य लेका का विजय होना एक को शिलों के राजा द्वारा वर्णन करता है, जिसका विवाह विदेहों के राजा जनक की कन्या से हुआ था।

हमारे अधिनिक झान से इस बात का निर्णय करना सम्भव नहीं है कि रामायस पहिंले पहिल कब बनाई गई। हम खोगों को सूत्र प्रन्यों में महाभारत के उल्लेख मिलते हैं परन्तु उनमें रामायण का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ईसा के पांच दाताब्दी पहिले बङ्गाल के विजय नामी राजा ने लंका का पता खगाया था और उसे जीता था। अतदव पहिले पहिल खोगों का यह विचार हो सकता है कि यह महाकाव्य उसी समय में रचा गया होगा। परन्तु इसके विरु-अही इस टाप का होना, विजय के कई शताब्दी पहिले से हिन्दु में को मालम था। अतएव रामायण, जिसमें कि विजय की जीत का खल्लेख कहीं पर नहीं आया है, विजय के पहिखे उस समय में वनी होगी जब कि यह हीए हिन्दसों को बहुत ही अस्पष्ट रीति से कात था।

इस अनुमान का अधिक सक्भव होना इस बात से भी प्रगट होता है कि विनध्या पर्वत के दक्षिण का भारतवर्ष का भाग रामा-यण में एक अनन्त बन की नांई वर्शन किया गवा है और वहां के आदि वासियों का बन्दरों और भालुओं की नांई उल्लेख है। हम लोगों को यह मालम है कि आर्थ लोग गोदावरी और कृष्णा नहीं के तट पर दर्शनकाल के आदि में बसे और ईसा के कई शताब्दि पहिले अन्ध्र मादि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्राप्त हुए और शास्त्र तथा विद्या के नप नप सम्प्रदाय स्थापित हुए । अतएव रामायण, दक्षिण में इन सब बातों के होने के पहिले ही रची गई होगी, क्योंकि उसमें विनध्या के दक्षिण में मार्य लोगों की सध्यता का उल्लेख कहीं भी नहीं है। अतः आदि महाभारत की नांई आदि रामायण भी पेतिहासिक, काव्य काल ही में बनी थी।

महाभारत की नांई रामायण में भी पेतिहासिक घटनाओं का चर्मान नहीं है वरत उसीकी भांति इसके नायक भी कल्पित मात्र हैं।

अस्पेद के समय ही से खेत की हल रेखा, मीता ने देवी की ख्याति प्राप्त की थी और उसकी पूजा भी देवी की भांति की जाती थी। अतएव जब दक्षिणी भारतवर्ष में भीरे भीरे कृषि फैलती गई तो कवियों के लिये यह रचना करना कुछ कार्ठन नहीं था कि लोग सीता को चोरा कर दिलाए में से गए। और जब इस देवी तथा की ने, जोकि मानुषी करूपना की सबसे उत्तम रचना है, स्वाति तथा स्नेह प्राप्त कर लिया था, तो वह स्वभावतः ही राजाओं में सब से पुण्यात्मा और विद्वान, विदेहों के राजा जनक की कन्या कही गई।

परन्तु इस महाकाव्य में जिस सीता के पति और कोशलों के राजा राम का वर्णन है, वह कीन हैं ? उत्तरकाल के पुराणों में लिखा है कि वे विष्णु का अवतार थे। परन्त जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय तक स्वयम विष्णु ने श्रेष्ठता नहीं प्राप्त की थी। उस समय भी ऐतिहासिक काव्य काल के देवताओं में इन्द्र प्रधान माना जाता था और सूत्र ग्रन्थों (यथा पारस्कर गृह्य सूत्र २, १७, ९) में इत्तरेखा की दंवी, सीता इन्द्र की पत्नी कही गई है। तो क्या यह अनुमान ठीफ नहीं है कि महाभारत के नायक मर्जन की नाई रामायण के नायक राम की रचना, केवल इसरे रूप में अनावृधि के देखों से लड़ते हुए इन्द्र की कथा से की गई हो ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का, जो उत्तरी भारतवर्ष के पेतिहासिक युद्ध का वर्णन करता है, और उस महाकाव्य का सम्बन्ध, जो दक्षिणी भारतवर्ष की ऐतिहासिक विजय वर्णन करता है, इन्द्र की कथा के द्वारा कर दिया गया है।

परन्तु यद्यवि रामायण पेतिहासिक घटनामों के वर्णन की भांति विवक्तल निरर्थक है, फिर भी महाभारत की नांई उससे भारत-वर्ष की प्रानी सामाजिक दशा का पता खगता है। अतएव यहां पर उसकी कथा का संचेप में लिखना मावश्यक जान पड़ता है। परन्तु इसके पहिले केवल इतना और कहना है कि जीवन के इदय के जिये भी रामायण, महाभारत के समय से बहुत पीके की अर्थात् घेतिहासिक काव्य काल के बिबकुल अन्त की है। रामायण में महाभारत के चित्रियों की प्रचण्ड वीरता तथा झात्मरसा नहीं थाई जाती। उसमें लोग बाह्मणों के अधिक आधीन पाए जाते हैं। स्वयम् जनक, क्षात्रयों की विद्या और गौरव का अभिमानी प्रति-पाडक नहीं, घरन् ब्राह्मणों का एक नम्र सेवक वर्णन किया गया है। और इस महाकाव्य का नायक, स्वयम् राम, यद्यपि एक सन्नी

योधा परशुराम से सामना करके उसे पराजित करना है, परन्तु वह इसे अनेक क्षमा प्रार्थनामों के साथ करता है! कदाचित परशुराम की कथा में एक बड़ी ऐतिहासिक बात है। यह वर्णन किया गया है कि उसने चित्रयों से खड़ कर उस जाति को निर्मूल कर दिया और फिर इस महाकाव्य के नायक राम ने उसे पराजित किया। ऐसा जान पड़ता है कि यह कथा ब्राह्मणों मोर चित्रयों के वास्तविक विरोध और द्वंप को प्रगट करती है, जिसके चिन्ह हम खोग कथा के रूप में उपनिषदों में देख चुके हैं।

सारांश यह कि रामायण के पढ़ने से यह विदित होता है कि भारतवर्ष की सधी सरना का समय बीन गया था और आर्यलोग गंगा की घाटी में कई शताब्दियों तक पड़े रहने के कारण शिथिल से हो गए थे। उसमें महाभारत की व वीरोचित, यद्यपि कुछ अशिष्ट और आचार व्यवहार की बातें नहीं मिलतीं। उसमें सबी बीरता के मन्त्रय और सन्धी इंदता और संकल्प के साथ छड़े हुए युद्ध नहीं मिलते। उसमें कर्ण, दुर्योधन और भीम की नाई शरी-रिक वल के तथा अभिमानी आर ददिवल मनुष्य नहीं मिखते। रामायमा में उन्नति को प्राप्त नायकाएं हैं.जैसे अभिमानी और भीतरी मार करने वाली केंकेयी, अथवा शान्त और सदा दुःख सहती हुई सीता। रामायण के नायक लोग किंचित मीधे और साधारण मनुष्य हैं जोकि ब्राह्मशों के वह माननेवाले और शिष्टाचार और भंग के नियमों का पालन करने में बंड उत्सुक और बड़े यदा करने घाले हैं, परन्त उनमें मचे लड़नेवालों की हदना नहीं है ! जाति की सुरता में परिवर्तन होगया था, और यदि राजा प्रजा बहुत सभ्य और नियमानुसार चलनेवाले होगए थे तो। उनमें दृढ़ता और वीरता भी कम होर्गई थी। तेरहीं शतान्दी के, अर्थात् जव इंद्र और विजयी कर भीर पांचाल लोग हाव में राज्य करते थे उस समय के हिन्दू लोगों का जीवन जानंत के लिये हम अपने पाठकों को महा-भारत पढ़ने को कहेंगे और ग्यारहचीं शताब्दी के अर्थात जब कोराख और विदेह लोग गंगा की घाटी में अधिक काल तक रहते से निय-मानुकूल चलनेवाले ब्राह्मणों के आधीन, विद्वान और शिथिल हो गए थे, उस समय के हिन्दुओं के जीवन का वृतान्त जानने के लिये हम पाठकों को रामायण पढ़ने को कहेंगे । ऐतिहासिक काव्य काल के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक हिन्दू समाज में जो परिवर्तन हुआ वह इन दोनों महाकाव्यों से प्रगट होता है।

अब हम रामायण की कथा प्रारम्भ करते हैं। हम ऊपर कह चुके हैं कि जो लोग गंगा और गंडक नदी के बीच के विस्तृत देश में रहते थे वं कोशलों के नाम से प्रसिद्ध थे। इस जाति के एक प्रसिद्ध राजा दशरथ की राजभानी अयोध्या अथवा अवध में थी भौर इस प्राचीन नगर का खंडहर भव तक यात्री लोगों को कुक दूहों के कप में दिखलाया जाता है। दशरथ का रानियों में से तीन का सब से अधिक सत्कार किया जाता था। इनमें से कौशल्या से उसे उसका सब से बड़ा पुत्र राम हुआ, केंकेयी से भारत और सुमित्रा से जच्मगा और शत्रुधन हुए। दशरथ ने अपनी वृद्धावस्था में राम को युवराज बनाने का विचार किया परन्तु अभिमानी और सुन्दर कैंकेयी ने यह हठ किया कि उसीका पुत्र युवराज बनाया जाय, और दुवल वृद्ध राजा को अपनी पत्नी की इस इद इच्छा को मानना पड़ा।

उसके पहिलेही राम ने एक स्वयम्बर में विदे हों के राजा जनक की कन्या सीता को प्राप्त किया था। इस स्वयम्बर में बहुतेरे राजे और राजकुमार इकट्ठे हुए थे, परन्तु उनमें से कंवल गम ही मारी धनुष को उठाकर उसके दो टुकड़े कर सके थे। परन्तु इस समय जब कि राम के युवराज बनाएं जाने की आशा में सारी झयोध्या में हर्ष हो रहा था, के केयी के महल में यह निश्चय हुमा कि भरत युवराज हों और राम १४ वर्ष के लिये देश से निकाल दिए जांय।

राम इतना आक्षाकारी और धर्मक्ष था कि इस आक्षा को दाखना तो दूर रहा, उसने इसपर रोप भी नहीं किया । उसका अद्याक् भाई लक्ष्मण भी उसके साथ हुआ और सुशीला सीता तो अपने पति से अलग होने की बात ही नहीं सुनती थी । अतः अयोध्या धासियों को तुःख में रोते क्षोड़कर राम स्थितः भौर बश्मग्य नम्पर से बाहर निकल गए।

ये लोग पहिले प्रयाग वा इलाहाबाद में भारक्काज मुनि के आश्रक में और फिर वहां से आधुनिक बुन्देलसंड के निकट चित्रकृट में बाल्मीकि के आश्रम में गए। वाल्मीकि रामायण के बनानेवाले कहें जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि वेदों के संकलित करनेवाले कृष्णक्केपायन व्यास महाभारत के बनानेवाले कहे जाते हैं।

दशरथ राम के शांक में मर गए और भरत ने चित्रकृट में राम के पास जाकर पिता की मृत्यु का समाचार कहा और खीट चलने की प्रार्थना की । परन्तु राम ने प्रीतझा की थी उससे उसने अपने को बद समझा और अन्त में यह स्थिर हुआ कि १४ वर्ष बीत जाने पर राम लीट कर राजमदी पर बेठें। भरत अयोध्या की लीट आए।

चित्रकृट छोड़कर राम दण्डक वन में और गोदावरी के उद्गम के निकट के बनों और अनार्य जातियों में घूमते रहे। क्योंकि अमी दाक्तिणा भारतवर्ष में आर्य छोग आकर नहीं बसे थे। इस प्रकार से १३ वर्ष बीत गए।

लंका बीरदक्षिणी भारतवर्ष के राक्षसों के राजारावण ने सीता की जो अब बना में थी, सुन्दरता का समाचार पाया और राम की अनुपश्चिति। में यह उसे उनकी कुटी से चोरा कर लंका को लेगया। राम ने बहुत खोज करने पर इसका पता पाया। उसने दक्षिणी भारतवर्ष की अनार्य जातियों से जो बन्दर और भाकू वर्णन किए गए हैं, मेल किया और लंका जाकर अपनी पत्नी को श्राप्त करने की तैयारियां की।

अनार्यं जातियों में बाखी एक राजा था । उसका भाई सुमीख उसका राज्य और उसकी स्त्री कीनना चाहता था। राम ने बाली संखड़कर उस मार डाखा, सुमीच को राज्य और बाली की वि-धवा स्त्री को पान में सहायता दी, और तब सुमीच ने अपनी सेना केकर लंका को प्रस्थान किया। हुनुमान जो कि अनाये सेना का प्रधान सेनापित था मार्ग दिख-द्वाता हुआ चला। वह उस साठ मील के जलडमक मध्य को लांच गया जो भारतवर्ष को लंका से अलग करता है, वहां उसने सीता को पाया और उसे राम की भेजी हुई अंगूठी दी। तब उसने रावण की राजधानी में आग लगा दी झौर राम के पास लोंट आया।

अब इस अन्तरीप में पत्थरों से एक सेतु बनाया गया। पाठक जानने होंगे कि इस अन्तरीप के लगभग आर पार एक प्राकृतिक सेतु है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस स्थान के प्राकृतिक रूप ने ही किन के मन में यह निचार उत्पन्न किया कि यह सेतु राम की सेना के अमानुष्या प्रिंश्रम से बनाया गया था। तब सब सेना ने पार होकर रावण की राजधानी में घेरा डाला।

इसके पीछे जो युद्ध का वर्णन दिया है वह यद्यपि काव्यमय घटनाओं और उत्तेजक वर्णनों से भरा है, पर अस्वाभाविक और चित्त को उवा देनेवाला है। रावण ने इन आक्रमण करनेवालीं को भगाने के लिये एक एक करके अपने सब सरदारों को भेजा। परन्तु वे सब राम के अमानूपी शस्त्रों और गुप्त मंत्रों से युद्ध में मारे गए। रावण के अभिमानी पुत्र इन्द्रजीत ने बादलों पर से युद्ध किया पर लक्ष्मण ने उसे मार डाला। रावण कोधित होकर आया और उस-ने खक्ष्मण को मार डाला, परन्तु यह मृतक वीर, इद भक्त हनुमान की लाई हुई किसी औषधि के प्रभाव से फिर जी उठा । राजक का एक भाई विभीषण अपने भाई की छोड़ कर राम से मिल गया था। उसने राम से वह भेद बता दिया था जिससे प्रत्येक यांधा मारा जा सकता था, और इस प्रकार से रावण की अभिमानी सेना के सब नायक एक एक करके मरत जाते थे। अन्त में स्वयम गवण भाया और राम के हाथें मारा गया । सीता पुनः प्राप्त हो गई परन्तु उसे अपने सतीत्व का प्रमाण जलती हुई चिता में कूद कर और किर उसमें से विना जले हुए निकल कर देना पड़ा।

अब चौदह वर्ष बीत गए थे, इसिलये राम और सीता बयोज्या को लोट आकर राजगद्दी पर बैठ। परन्तु लोग सीता पर सन्देह करते थे, क्योंकि वह रावण के यहां रही थी और इस्रिक्टिये वे लोग विचारते थे कि उसका सतीत्व अवस्य ग्रष्ट हो गया होगा। इस्तिये राम ने अपने पिता की नाई दुर्बल होकर, विचारी दुःस सहती हुई सीता को, जो उस वक्त गर्भवती थी, देश से निकास दिया।

वारुमीकि ने उसका चित्रकृत में स्वागत किया भीर वहां उसे हो पुच, लव भीर कुदा हुए । वारुमीकि ने रामायण बनाई भीर इन छड़कों को उसे कंठ कराया। इस प्रकार से कई वर्ष बीत गए।

तब राम ने अद्यमेश करना निश्चय किया और इसके लिये बोड़ा छोड़ा गया। यह वाल्मीिक के आश्रम तक भाया और वहां इन लड़कों ने उसे खेलवाड़ में पकड़ कर रख लिया। राम की सना ने व्यथही इस घोड़े को उनसे ले लेने का यत्न किया। अन्त को स्ययम राम आप भीर उन्होंने इन राजकुमारों को देखा, परन्तु यह नहीं जाना कि ये कीन हैं। राम ने उनके मुख से रामायण का पाठ सुना, और अन्त में उन्हें अपना पुत्र जानकर गले से लगाया।

परन्तु सीतां के भाग्य में अब भी सुख नहीं था । लोगों का सन्देह अब तक भी शान्त नहीं हुआ था और राम इतने दुर्बल मन के थे कि लोगों के विरुद्ध काम नहीं कर सकते थे । जिस पृथ्वी ने सीता को जन्म दिया था वह फर गई और दीर्घकाल तक दुःस सहते हुए अपने बालक को उसने ले लिया।

सीता की वैदिक कल्पना अर्थात् क्षेत्रों की हल रेखा की स्पष्टता इस अन्तिम घटना ने प्रगट होती है। परन्तु लाखों हिन्दुओं के
लिये सीता वास्तव में कोई मनुष्यधारी प्राणी हुई थी जो स्त्री
धर्म और आत्मनिप्रह की आदर्श है। सब तक हिन्दू लोग अपनी
कन्या का नाम सीता रखते हुए डरते हैं क्योंकि यांद उसका नम्न
स्वभाव, उसका पातिव्रत धर्म, उसका अविचल अनुराग और अपने
पति के लिये उसका अजित प्रेम मानवी प्राणियों से बढ़ कर था
तो उसका दुःख और संताप भी उससे कहीं वढ़ कर था जैसा

कि संसारी जीवों के भाग्य में प्रायः बदा होता है। समस्त भार-तवर्ष में एक भी पेसी स्त्री न होगी जिसे संतप्त सीता की कथा विदित न हो और जिसे उसका चरित्र आदर्शमय भीर अनुकरणशीख न हों भीर राम भी चाहे वे चरित्र में सीता की बरावरी न कर स-कते हों, मनुष्यों के लिये अपने सत्याचरण, आक्रापाठन और पवि-त्रता में जादरी हैं। इसी प्रकार से यह कथा राखों भारतवासियों के लिये नीतिशिक्षा का उपाय है और उसका गौरव इस कारण से बद्दत है।



### अध्याय ४

# श्रार्य श्रौर श्रमार्य लाग।

उत्तरी भारतवर्ष की नदियां, आर्थों के विजय का माग निश्चय करती हैं। जब कोई इन निदयों का मार्ग देखता है तो उसे आयाँ के विजय का दस शताब्दियों का इतिहास विदित होता है। और जब कोई सिन्धु और उसकी सहायक नदियों का मार्ग और फिर बनारस और उत्तरी बिहार तक गंगा और यमुना का मार्ग देख चुकता है तो उसने पेतिहासिककाव्य कात के मन्त तक मर्थात् ईसा के १००० वर्ष पहिले का हिन्द-आर्यों का सारा राज्य देख क्रिया। इस हिन्दओं के राज्य की बड़ी भूमि के भागे का सारा भारतवर्ष श्रायों से विना अनुसम्भान किया हुआ अथवा यो कहिए कि विना विजय किया इमा पडा था जिसमें भिन्न भिन्न मादिवासिनी जातियां बसती थीं। इस अनार्थभूमि का एक चौड़ा भाग, जो हिन्दू राज्य को पूरव, दिखण और पश्चिम में घेरे हुए था, पेतिहासिक काव्य काल के अन्त में हिन्दुओं को ज्ञात होता जाता था। दक्षिणी बिहार, मालघा, दक्षिण का एक भाग और राजपुताना मरुस्थल के दिचाण के देश, यह एक अर्थमंडलाकार भूमि ये जो कि हिन्दुओं की नहीं हो गई थी परन्त हिन्दुओं को भीरे भीरे विदित हो गई थी। इस लिये इस भूमि का उल्लेख सब से उत्तरकाल के ब्राह्मणीं में कहीं कहीं पर भाषा है कि इसमें सत्व लोन, अर्थात जीवित लोग जोकि फठिनता से मन्त्र्य कहे जा सकते हैं, रहते थे । हम लोग साहसी बाधिवासियों को इस अज्ञात बीर असक्य भूमि में घुसते हुए, जहां जहां व गए वहां आदिवासियों पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करते हुए, उपजाऊ नदियों के तटों पर जहां तहां बस्तियां स्थापित करते हुए, और विस्मित असभ्यों को सभ्य शासन और संभ्य जीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, भनुमान कर सकते हैं।

हम लोन पुण्यातमा साधुओं को इन जंगलों में शानित से जाकर पर्यतों की चोटियों पर वा उपजाऊ घाटियों में जो कि विद्या और पिवत्रता का स्थान थी आश्रम बना कर रहते हुए ख्याल कर सकते हैं। और अन्त में साहसी राजकीय शिकारी भी बहुआ इन जंगलों में जाते थे, और दुर्भागे राजा लोग जिन्हें उनसे अधिक बलयान प्रतिष्ठंदी लोग दंश से निकाल देते थे वे भी बहुधा संसार से विरक्त होकर इन्हीं पकान्त जंगलों में आकर घसते थे। यह अनार्यों का देश जो धीरे भीरे हिन्दुओं को विदित होता जाता था ऐसी दशा में था। हम यहां पर कुछ ऐसे वाक्य उज्जृत करेंगे जिससे जान पड़िगा कि हिन्दुओं को इस देश के विषय में कितना ज्ञान था और खे लोग उन भिन्न भिन्न आदिवासियों को किस नाम से पुकारते थे, जोकि इसमें सम्भवतः ईसा के पहिले ग्यारहर्वी शतार्व्हा में रहते थे।

पेतरेय ब्राह्मण की अन्तिम पुस्तक में एक ऐसा वाक्य है जिम में उस समय के मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों के वर्णन के माथ ही साथ दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की आदिवासिकी जानियों का भी उल्लेख है। अतएव घह यहां पर उज्जत करने योग्य है—

"तच पूर्व दिशा में वासवों ने सारे संसार का राज्य पाने के लिये ३१ दिन तक इन्हीं तीनों ऋक् और यज्ज की रिचामों और इन गम्भीर शब्दों से (जिनका वर्णन अभी किया जा चुका है) उस (इन्द्र) का प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये पूर्वी जातियों के सब राजामों को देवताओं के किए इस आदर्श के अनुसार सारे संसार के महाराजा की भांति राजितलक दिया जाता है और धे सम्राट कहलाते हैं।

"तब दक्षिण देश में रुद्रलेंगों ने सुस्तभोग प्राप्त करने के लिये इन्द्र को ३१ दिन तक इन तीनों ऋकों अर्थात यनुम् और उन ग-म्भीर शब्दों से (जिसका उल्लेख अभी हो चुका है) प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये दक्षिण देश के जीवों के राजामों को सुस्तभोग के लिये राजतिलक दिए जाते हैं और वे भोज अर्थात भोग करने बाले कहलाते हैं। "तब पश्चिम देश में दैवी आदित्यों ने स्वतंत्र राज्य पाने के ब्रिये उसका उन तीनों महकों अर्थात् यज्ञुस् की रिचामों मीर उन गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये पश्चिम देशों के नीच्यों और अपाच्यों के सब राजे स्वतंत्र राज्य करते हैं और 'स्वराउ' अर्थात् स्वतंत्र, राजा कहत्वाते हैं।

"तब उत्तरी देश में विश्वदेवों ने प्रख्यात शासन के लिये उसका उन्हीं तीनो रिचाओं से प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये हिमा-लय के उस और के उत्तरी देशों से सब लोग, जैसे उत्तर कुरुलोग, उत्तरमाद्र लोग, बिना राजा के बसने के लिये स्थिर किए गए और वे 'विराज' अर्थात् बिना राजा के कहलाते हैं।

"तब मध्य देश में, जो कि एक इट स्थापित स्थान है, साध्यों झीर अपत्यों ने राज्य के लिये इन्द्र का ३१ दिन तक प्रतिष्ठापन किया। इसी लिये कुरु, पांचालों तथा बमों और उसीनरों के राजा-ओं को राज्यतिलक दिया जाता है और वे 'राजा' कहलाते हैं।

इन उक्रुत वाक्यों से हम एक दम से एतिहासिक कान्य काख के अन्त में जहां तक हिन्दुओं का राज्य था वह सब विदित हो जाता है। जैसा कि इम पहिले कह चुके हैं, सब से पूरब में विदेह, काशी और कोशल लोग रहते थे और ये सब से नए हिन्दू अधिवासी विद्या और प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहनेवाले भाइयों से बढ़े हुए थे। उनके राजा लोग, यथा जनक, अजात शश्च आदि गर्व से 'सम्राज' की पदवी प्रहण करते थे और अपनी विद्या और बल से अपनी प्रतिष्ठा का निर्वाह योग्यता से करते थे।

दक्षिण में कुछ भार्य अधिवासी लोग चम्बल की घाटी तक जा कर आधुनिक मालवा देश में रहनेवाले भादिम निवासियों से अव-इय परिचित हो गए होंगे। ये जातियां 'सत्व' अर्थात् ऐसे जीव जो मनुष्य कहे जाने योग्य नहीं हैं, कहलाती थीं। यहां पर यह लिख देना भी उचित हैं कि इस ओर का राज्य नो ' भोज ' के नाम से कहलाता ही था (इस राष्ट्र की उत्पत्ति चाहे कैसीही कलिपत क्यों न की गई हो), पर उत्तर काल में उस देश का नाम भी, जो कि विन्ध्य पर्वतों से सटा हुआ दक्षिण में चम्बल की घाटी में है, 'भोज' था।

इस स्थान से आर्थ अभिवासी वा साहसी खोग पश्चिम की झोर बढ़े, यहां तक कि वे झरब के समुद्र के तटों तक पहुँच गए जिसके आगे वे नहीं बढ़ सकते थे। इन दूरस्थ देशों के आदिवासियों को सभ्य अधिवासी लोग कुछ तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और इसी अभिप्राय से उन्हें 'नीच्यों' और 'अपाच्यों' का नाम दिया गया था और उनके शासक लोग 'स्वराव' अर्थात् स्वतंत्र राजा कहलाते थे। ये ही लोग जो कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त में बहुत कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सब से अधिक अभिमानी और रण, प्रिय हिन्दू जाति के अर्थात् मरहहों के पूर्वपुरुष थे।

लिखा है कि उत्तर में उत्तर कुरु खोग, उत्तर माद्र लोग तथा अन्य जातियां हिमालय के उस भोर रहती थीं, परन्तु इससे सम्भव्यतः यह तात्पर्य है कि वे नीची पर्वतर्श्रीण्यों के उस भोर हिमालय की घाटियों में रहती थीं। भव तक भी इन पहाड़ियों के रहने वाले स्वतन्त्रता से प्राथमिक समाज में रहते हैं और सरदारों अधवा राजाओं से उनका सम्बन्ध यहुत कम होता है। अतएव यह कोई आक्ष्य की बात नहीं है कि प्राचीन काल में वे 'बिना राजा के 'कहे जाते थे।

अतः हिन्दू सृष्टि के बिलकुल बीच में गंगा की घाटी में कुर और पांचालों की प्रवल जातियां तथा वसों और उसीनरों की कम प्रसिद्ध जातियां रहती थीं।

पश्चिम में, राजपुताने के मरुस्थलों का आर्य लोगों ने कुछ भी अनुसंधान नहीं किया था। इन मरुस्थलों और पर्वतों के भील आदिवासी तब तक बिना केड़ काड़ किए ही छोड़ दिए गए ये जब तक कि ईस्वी सन् के पीछे नए तथा भयानक झाक्रमण करने बाले भारतवर्ष में आकर इन भागों में नहीं बसे। दूर पूरव में दिखणी विहार तब तक हिन्दुओं के अधिकार में नहीं हुआ था। प्रोफ़ेसर वेबर ने अधवं वेद में एक वाक्य दिखलाया हैं, जिसमें अड्डों और मगधों का एक विदेश, परन्तु उनके विरुद्ध, उल्लेख है। इस वाक्य से जान पड़ता है कि दक्षिणी विहार के खोग तब तक हिन्दू जाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु आर्य लोग उनसे परिचित होते जाते थे। बङ्गाल प्रान्त अब तक हात नहीं हुआ था।

दक्षिणी भारतवर्ष वर्षात् विन्ध्य पर्वतों के उत्तर के भारत-वर्ष में हिन्दू लोग तब तक नहीं बसे थे। ऐतरेय ब्राह्मण (७,१८) में कुछ नीच असभ्य जातियों का, और उनमें अन्भ्रों का भी, नाम दिया है। हम आगे चल कर दिखलावेंगे कि द्दान काल में अन्भ्र लोगों ने बड़ी उन्नित की थी और दक्षिण में उनका एक बढ़ा सभ्य हिन्दू राज्य हो गया था।

भव हम ऐतिहासिक कान्य काल की सब मुख्य मुख्य भार्य जातियों और राज्यों का तथा उन अनाय राज्यों का जो कि हिन्दू राज्य के दक्षिण में अर्द्धावृत्त में , थे, वर्णन कर चुके। आगे के अध्यायों में हम इन लोगों की सामाजिक रीतियों और गृहाचारों का वर्णन करेंगे। परन्तु राजाओं का बृत्तान्त समाप्त करने के पहिले, ऐतिहालिक राज्याभिषेक की वृह्द रीति का कुछ वर्णन करेंगे, जैसा कि ऐतिहासिक कान्य काल के बहुत से प्रन्थों में दिया है। यह रीति तथा अश्वमेध, ये दोनों प्राचीन भारतवर्ष की बड़ी ही गम्भीर और आहम्बरयुक्त, राजकीय रीते हैं और इनका कुछ वर्णन हम हिन्दुओं के दोनों। महाकान्यों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। यहां पर राज्याभिषेक के सम्बन्ध के केवल एक दो वाक्य ही उद्भूत करने की आवश्यकता है।—

"वह सिंहासन पर व्याघ्र का चर्म इस प्रकार से विद्वाता है कि रोपं ऊपर की ओर हों और उसकी गर्दन के ऊपरवाला भाग पूरब की ओर हो, क्योंकि व्याघ्र बन के पशुओं का सुत्र है। क्षत्र राजकीय पुरुष है। इस क्षत्र के द्वारा राजा अपने क्षत्र की सहिद्ध करता है । राजा सिंहासन पर बैठने के लिये अपना मुंह पूरव की झोर किए हुए उसके पीछे से झाता है, पैर पर पैर रस कर सुटने के बब इस प्रकार से बैठता है कि उसका दिहना घुटना पृथ्वी से लगा रहता है और अपने हाथों से सिंहासन को पकड़ कर उसकी प्रार्थना यथोचित मंत्र द्वारा करता है।

"तब पुरोहित राजा के सिर पर पवित्र जल छिड़कता है और यह कहता है— 'इसी जल को, जो कि ग्रुम, सब रोगों को अच्छा करनेवाला और राज्य की समृद्धि करनेवाला है, अमर प्रजापित ने इन्द्र पर छिड़का था, इसी को सोम ने वहण राज पर छिड़का था, और मनु पर यम ने छिड़का था, सो इसीको हम तेरे ऊपर छिड़कते हैं। तू इस संसार के राजाओं का राजा हो। तेरी प्रख्यात माता ने तुझे संसार भर के मनुष्यों का महाराजा होने के लिये जन्म दिया है। भाग्यवती माता ने तुभे जन्म दिया है, इत्यादि'। किर पुरोहित राजा को सोम की मदिरा देता है और किया समा- महोती है।"

इसके आगे लिखा है कि पुरोहितों ने इसी रीति से कई राजा-ओं का अभिषेक किया, जिनके नाम से कि हम परिचित हो चुके हैं। कवब के पुत्र तर हे इसी प्रकार से परीक्षित के पुत्र जनमेजय का अभिषेक किया था। "वहां से जनमेजय सब जगह गया, उसने पृथ्वी के छोर तक विजय प्राप्त किया, और अश्वमेश्व के घोड़े का बालिहान किया।" पर्वत और नारद ने इसी प्रकार से उम्रसेन के पुत्र युश्रंक्षीष्टि का राज्याभिषेक किया था। इसी प्रकार से विसिष्ठ ने ऋग्वेद के महा विजयी सुदास का, और दीर्घतमस् ने दुःपन्त के पुत्र भारत का राज्याभिषेक किया था।

स्वेत यहाँदेद में भी राज्याभिषेक की रीति का एक दूसरा अच्छा वर्णन मिलता है। उसमें से हम यहां एक अज़ुत वाक्य उज्जत करते हैं जिसमें पुरोहित नए राजा को आशीर्वाद देता है "वह ईश्वर जो जगत का राज्य करता है, तुम्हे अपनी प्रजा का राज्य करने की शक्ति दे। वह अग्नि जो गृहस्थों से पूजी जाती है, तुम्हें गृ- हरूयों पर प्रभुत्व है। बृक्षों का स्वामी सोम तुम्हें बनों पर प्रभुत्व है। वाणी का देवता बृहरूपति तुम्हें बोछने में प्रभुत्व दे । देवतामों में सबसे बड़ा इन्द्र, तुम्हें सबसे बड़ा प्रभुत्व दे । जीवों का पासक रुद्र तुम्हें जीवों पर प्रभुत्व दे । मित्र, जोकि सत्य का अवतार है, तुम्हें सत्यता में मित श्रेष्ठ बनावे। वरुण जो पुण्य कार्यों का रच्चक है, तुम्हें पुण्य के कार्यों में अति श्रेष्ठ बनावे।"

इसके आगे प्रजा को जो बचन कहे गए हैं उसमें पुरोहित उन्हें कहता है— "हे अमुक अमुक जातियां, यह तुम्हारा राजा है।" काण्य में यह पाठ है कि "हे कुरु मीर पांचाल स्रोग, यह तुम्हारा राजा है।"

हम इस अध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर समाप्त करेंगे जो कि इसी वेद में आग चल कर राजाओं के लिये दिया है और जिसे यदि आज कल के शामक लोग स्मरण रक्खेगें तो बहुत खाम होगा। "यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आज से समर्थों और अस-मर्थों पर बरावर न्याय करो। ५जा पर निरन्तर हित करने का इद विचार करलों और सब आपत्तियों से देशकी रक्षा करों।"(१०,२७)



#### अध्याय ५

### जाति भेद।

हिन्दू आयंलोग सेकड़ों वरन हजारों वर्ष तक बाहरी खोगों से बिलकुल झलग रहे जैसा कि हम खोग और किसी जाति के इतिहास में नहीं पाते। इस प्रकार से अखग रहने में लाम और हानि होनों ही थी। इसके भन्य फलों में एक यह भी फल हुआ कि सामाजिक नियम अधिक हद और कठोर होते गए और इससे लोगों की स्वतंत्रता और स्वाधीनता पूर्वक कार्य करने की शक्ति धीरे धीरे सीण होती गई। गंगा और जमुना के उपजाऊ और रमणीक तटों पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूर्वक रहने के कारण ये सक्त्य राज्य स्वापित कर सके थे, दर्शन, विद्यान तथा शिल्प की उन्नति कर सके थे, दर्शन, विद्यान तथा शिल्प की उन्नति कर सके थे पर इन्हीं शान्त, परन्तु दुर्बल करनेवाले प्रभावों से लोग उन सामाजिक धर्मों में भी झलग हो गए जो 'जातियां' कहलाते हैं।

हम देख चुके हैं कि वैदिक काल के अन्त के लगभग धर्माध्यक्ष लोगों का एक जुदा ज्यवसाय ही होगया था और पुत्र लोग मी अपने पिता ही का काम करने लग गए थे। पेतिहासिक काज्य काख में जब धार्मिक रीतों में बड़ा आइम्बर हागया और जब उप-जाऊ दोशाब में नए नए राज्य स्थापित होगए और राजा लोग अनिगन्ती रीति विधानों के बड़े बड़े यह करने ही में अपना गौरव समझने लगे तो पेसी अवस्था में यह बहुत सीधी बात है कि केवल धर्माध्यक्ष लोगों के ही पेसे कार्डन विधानों को कर सकते के कारण लोग उन्हें सत्कार की इष्टि से देखने लगे यहां तक कि वे अन्त में स्वभावतः ही सामान्य लोगों से अलग तथा श्रेष्ठतर भेणी के अर्थात् एक अलग जाति के समझे जाने लगे। वे अपना जीवन केवल इन्हीं विधानों के सीखने में विताते थे और केवल वे खोग ही उन्हें विस्तार पूंचक करसकते थे, और इसिबये खोम सम्भवतः यह विचारने खंग कि केवल वे ही इन पीवत्र कमों को करने के पात्र हैं। और जब वंशपरम्परागत पुरोहित खोग इन आडम्बर युक्त विधानों के वास्तविक झान और लोगों की कल्पित पवित्रता के कारण पूर्णतया जुदे होगप तो उनके लिये अपनी भ्रेणी के लोगों को छोड़ कर किसी अन्य से सम्बन्ध करना अच्छा नहीं समझा जाता था। किर भी वे किसी किसी कुल की कन्याओं से विवाह करके उसका मान बड़ा सकते थे। परन्तु पुरोहितों के घर की कन्या अपनी भ्रेणी के लोगों को छोड़ कर और किसी से विवाह नहीं कर सकती थी। आज कल के हिन्दुओं की जो मायना और रीति है वह शिध्रही गंगा के तरों पर रहनेवाले हिन्दुओं का जो नियमानुसार चलनेवाले थे और वाहरी सृष्टि से अखग थे धार्मिक तथा अलंघ्य नियम होगई।

ठीक ऐसं ही कारण राजकीय जाति की उत्पत्ति के भी थे। पंजाब के हिन्दुमों में राज्याधिकार ने बहुत ही अधिक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की थी। रणप्रिय सरदार लोग अपनी जाति को एक के पीछे इसरी को विजय के लिये आगे बढ़ाते थे और उनमें से विसर्छों और विद्वामित्रों के आश्रयदाता सदास की नाई बढ़े बढ़े सरहार लोग प्रबल राजा ही की नांइ नहीं समझे जाते ये वरन ये मनुष्यों के नायक बीर जातियों के रक्षक की भांति समझे जाते थे। परन्त गंगा के तटों पर रहनेवाले हिन्दुओं में यह बात नहीं थी । सम्भ-वतः रणप्रिय कुरुओं भीर पांचाबों के समय के आरम्भ में जाति भेद पूरी तरह से नहीं हो गया था। परन्तु इसके पीके शान्त कोस-ल और विदेह लोगों को जो कि सब राजसी ठाट बाट से युक्त थे. प्रजा देवतुरुप समझती थी । इसिखये ऐसी अवस्था में यह सम्भव नहीं था कि राजकीय वा सुत्री जाति की करवाएं इसरी स्थि-ति के मनुष्यों से विवाह करें । ऐसे अनुचित विवाह तो सारे संसार ही में दृषित समभ जाते हैं, परन्तु भारतवर्ष में यह एक अलंघनीय नियम होगया । इस प्रकार से जब बाबाण और सबी

सोग रद और असर्घनीय नियमों द्वारा अन्य सोगों से जुदे हो गय, यहां तक कि ब्राह्मण जाति की दीनातिदीन कन्या भी वैदयों के सब से बड़े और धनास्य मनुष्य से भी विवाह नहीं कर सकती थी।

योरप के समाजिक इतिहास में भारतवर्ष के जाति भेद के स-मान कोई भी उल्लेख मिलना कठिन है। फिर भी योरप में एक समय ऐसा था जब कि भारतवर्ष के जाति भेट ही के समान रीति षद्यां उन्हीं कारकों से प्रचलित हुई थी जिनसे कि भारतवर्ष में हुई थी। अर्थात् जन साधारण की दुर्बलता और योधाओं और धर्माध्यक्षीं की प्रबलता के कारण। जब रोम का राज्य द्वटा और सरदार और बेरन लोग यारप के सब से अच्छे झच्छे भाग ले रहे थे. उस समय जन साधारण में राजनैतिक उत्साह तथा स्वतंत्रता नहीं थी। योरप में प्रवल पादिरयों तथा सैनिकों और निरुत्साही और दुवंल जन साधारण में सैनिक राज्य प्रणाखी के दिनों में जितना अधिक भेद या उतना और कभी नहीं रहा । योरए भर में बड़े बड़े मठ बने, प्रायेक नाम सलने योग नहीं पर और प्रत्येक तच्छ गाँव में सैनिक दुर्ग देख पहतेथे और प्रामीणों तथा छोटे छोटे नगरों के दीन शिल्प-कारों के साथ गुलामों का सा बर्ताव किया जाता था। मध्यकाल में योरप के पादरी, योधा (Knights) और जन साधारण छोग भारतवर्ष के ब्राह्मण, सुन्नी भीर वैद्यों के कुछ कुछ समान थे।

परन्तु यह समता केवल देखते ही में है। सेतिक योरप के पादरी खोग विवाह नहीं करते थे, और जन साधारण में जो सब से
योग्य, सब से बुद्धिमान, और सब से विद्वान होते थे उन्हीं में से
बाहरी बनाप जाते थे। नाइट लोग भी जन साधारण में से झूर
बुरुष और बीर योधाओं को अपनी श्रेग्यी में प्रसन्नता से सम्मिलित कर खेते थे। जन साधारण ने भी अपने वाणिज्य की रक्षा के
बिये शीव्र ही पका कर लिया, खंदरे सरदारों से सामना करने के
लिये अपने नगरों को सुर्याच्या कर लिया, म्युनिसिपैलिटियां बनाई
और उस मययुक्त काल में अपनी रचा करने के लिये शस्त्र चढ़ाता
सीका। उमंगी बेरन लोग भी बहुधा जन साधारण में मिल जाते

ये भीर मंत्रणा के लिये सभा तथा राम चेत्र में उनकी सहायता करते ये। इस सुखकर हेलमेल ने, जिसे कि भारतवर्ष में जातिमेद ने रोक दिया था, योरप के सोगों को पुनर्जीवित और हद बना दिया। ज्यों ज्यों जन साधारक है ज्यापार और राजनितक जीवन की उन्नीत होती गई त्यों त्यों कि राज्य प्रणाकी तथा पादियों की प्रबलता नष्ट होती गई, और इस प्रकार से योरप में लोगों के तीन जातियों में बंद जाने का यदि कोई भय था तो वह सदा के लिये जाता रहा।

जाति भेद की उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर दिखलाया गया है वह हिन्दुओं के प्रन्यों में विचित्र कल्पित कथाओं में वर्णन किया गया है। परन्तु इन अद्भुत कल्पित कथाओं के रहते उत्तर काल के हिन्दू प्रन्थकार लोग इस बात से बिल्कुल अनिभन्न कभी नहीं हुए थे कि जातिभेद बास्तव में केवल व्यवसाय ही के कारण हुआ था। जाति भेद की उत्पत्ति का यह स्पष्ट और स्वामाविक कारण कई स्थानों पर उन्हीं पुराणों में पाया जाता है जोकि दूसरे स्थानों पर इनकी उत्पत्ति के विषय में अद्भुत और विचित्र कल्पित कथाएं वर्णन करते हैं। यहां पर हमको कंवल एक ही दो ऐसे वा-क्यों के उद्धुत करने का स्थान है।

वायु पुराण में लिखा है कि आदि वा कृत युग में जाति भेद नहीं था भीर इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्यों के कार्य के मैनुसार उनमें भेद किया। "उनमें से जो लोग शासन करने योग्य थे और लड़ाई भिड़ाई के काम में उद्यत थे उन्हें औरों की रक्षा करने के कारण उसने क्षत्री बनाया। वे निस्वार्थी लोग जो उनके साय रह-ते थे, सत्य बोलते थे और वेहों का उच्चारण भक्षी भांति करते थे ब्राह्मण हुए। जो लोग पहिले दुर्बल थे, किसानों का काम करते थे, भूमि जोतते बोते थे, और उद्यमी थे, वे वैदय अर्थात कृषक बीर जीविका उत्पन्न करनेवाले हुए। जो लोग सफाई करने वाखे थे और नौकरी करते थे और जिनमें बहुत ही कम बल वा पराक्रम था वे शुद्ध कहलाए।" ऐसे ही ऐसे वर्णन मौर पुराणों में भी पाए बाते हैं। रामायण अपने आधुनिक रूप में बहुत पीके के काल में बनाई गई थी, जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं। उत्तर काण्ड के ७४ वें अध्याय में लिखा है कि इत युग में केवल ब्राह्मण ही लोग तप-स्या करते थे; त्रेता युग में चुत्री लोग उन्नुक हुए और तब आधुनिक चार जातियां बनी। इस कथा की ब्रांचा का पेतिहासिक माषा में उल्था कर डालने से इसका यह अर्थ होता है कि वैदिक युग में हिन्दू आर्य लोग संयुक्त थे और हिन्दुओं के इत्य करते थे परन्तु पेतिहासिक काव्य काज में धर्माध्यच्च और राजा लोग जुदे होकर जुदी जुदी जाति के हो गए और जनसाधारण भी वैद्यों और शुद्रों की नचिस्थ जातियों में बंद गए।

हम यह भी देख जुके हैं कि महाभारत भी अपने आधुनिक रूप में बहुत पीछे के समय का प्रन्थ है। परन्तु उसमें भी जाति की उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथार्थ वर्णन पाए जाते हैं। शान्ति पर्व के १८८ वें अध्याय में लिखा है कि "लाल अंगवाले द्विज लोग जो सुख भोग में आसक्त थे, कोधी और साहसी थे और अपनी यशा-दि की किया को भूल गए थे, वे क्षत्री के वर्णा में हो गए। पीत रंग के द्विज लोग जो गीओं और खेती बारी से अपनी जीविका पाते थे और अपनी भार्मिक कियाओं को नहीं करते थे वे वैश्यवर्ण में हो गए। काले द्विज लोग जो अपवित्र दुए, झूठे और लालची थे और जो हर प्रकार के काम करके अपना पेट भरते थे, श्रुद्ध वर्ण के हुए। इस प्रकार से द्विज लोग अपने अपने कार्मों के अनुसार जुदे होकर, भिन्न भिन्न जातियों में बंद गए।"

इन वाक्यों के तथा पेसेही दूसरे वाक्यों के लिखनेवाले निसम्बेह इस कथा को जानते थे कि चारो जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की देह के चार भागों से हुई है। परन्तु उन लोगों ने इसे स्थीकार न करके इसे किय का मलंकारमय चर्णन समझा है जैसी कि वह यथांथ में है भी ! वे बराबर इस बान को लिखते हैं कि पहिले पहिल जातियां नहीं थीं और वे बहुत ही अच्छा तथा न्याय संगत अनु-मान करते हैं कि काम काज और व्यवसाय के भेद के कार्या पीछे से जाति भेद हुमा। अब हम इस प्रसंग को छोड़ कर इस बात पर घोड़ा विचार करेंगे कि पेतिहासिक काव्य काल में जाति भेद किस प्रकार का था।

हम ऊपर कह चुके हैं कि पहिले पहिल जाति भेद गंगा के तटों के शान्त वासियों ही में हुआ। परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि इस रिति के बुरे फल तब तक नहीं दिखाई दिए, और न तब तक दि-खाई देही सकते थे, जब तक कि हिन्दू लोगों के स्वतन्त्र जाति होने का अन्त नहीं होगया। ऐतिहासिक काव्य काल में भी लोग ठीक ब्राह्मणों और क्षत्रियों की नाई धर्म विषयक ज्ञान और विद्या सीखने के अधिकारी समझे जाते थे। और ब्राह्मणों क्षात्रियों और वेश्यों में किसी किसी अवस्था में परस्पर विवाह भी होसकता था। इसलिये प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पढ़नेवाले इस जानि भेद की रीति के आरम्म होने के जिये चाहे कितनाही अफ़सोस क्यों न करें पर उसे याद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल भारतवर्ष में मुसल्मानों के आने के पहिले दिखाई नहीं पड़े थे।

स्वेत यजुर्वेद के सोलहवें अध्याय में कई व्यवसायों के नाम मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है जिस समय इस अध्याय का संग्रह किया गया था। यह बात तो स्पष्ट है कि इसमें जो नाम दिए हैं वे जुदे जुदे व्यवसायों के नाम हैं कुछ जुदी जुदी जातियों के नाम नहीं हैं। जैसे २० और २१ कण्डिका में भिन्न भिन्न प्रकार के चोरों का उल्लेख है और २६ वीं में घोड़ सवारों, सार्थियों और पैदल सिपाहियों का। इसी प्रकार से २७ वीं कण्डिका में जो बद्दर्यों, रथ बनानेवालों कुम्हारों और लोहारों का उल्लेख है वे भी भिन्न भिन्न कार्य करनवाले हैं कुछ भिन्न जातियां नहीं हैं। उसी कण्डिका में निपाद और दूसरे दूसरे लोगों का भी वर्णन है। यह स्पष्ट है कि ये लोग यहां की आदि देशवासिनी जातियों में से ये और आज कब की नाई उस समय की हिम्दू समाज में सब से नीचे थे।

इसी प्रन्थ के ३० वें अध्याय में यह नामावली बहुत बढ़ा कर

दी है। हम पहिले दिखला चुके हैं कि यह अध्याय बहुत पीने के समय का है और वास्तव में उपोदघात है। पर इसमें भी बहुत से ऐसे नाम मिलते हैं जो केवल व्यवसाय प्रगट करते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो निस्सदेह आदिवासियों के हैं। और उसमें इसका तो कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता कि वैश्यलोग कई आतियों में बढे थे। उसमें नाचनेवाले, वक्ताओं भीर सभासदों के नाम, रथ बनानेवालों, बढ़इयों, कुम्हारों, जबिहिरियों, खेतिहरों, तीर बनानेवालों और धनप बनानेवालों के नाम. बीने. कबडे. अन्धे, और बहिरे लोगों के, वैद्य और ज्योतिषियों के, हाथी घोड़े और पश रखने वालों के, नौकर, द्वारपाछ, रसं।इयें, और लकडिहारों के, चित्रकार और नामादि खोदने वालों के, घोबी रंगरेज और नाइयों के, विद्वान मत्राच्या घमडी मन्त्रय और कई प्रकार की स्त्रियों के, चमार मञ्च-आहे, व्याधे और बहेलियों के, सोनार व्यापारी और कई तरह के रोगियों के, नकठी वाल बनाने वालों, कवि और कई प्रकार के गर्ब-यों के नाम मिलते है। यह स्पष्ट है कि ये सब नाम जातियों के नहीं हैं। इसके सिवाय मागभ, सूत, भीमल सृगयु, स्वनिन्, दुमे-द आदि जो नाम आए हैं वे स्पष्टतः आदिवासियों के नाम हैं जो आर्य समाज की काया में रहते थे । यहां पर हमें केवल इतना हीं और कहना है कि करीब करीब यही नामावली तेनिसीय बाबाण में भी दी है।

उपर की नामावली से जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ हाख जाना जाता है; पर इस नामावली से भीर जाति से कें।ई सम्मन्ध नहीं है । ऐति हासिक काव्य काल में और इसके पीछे भी मुसल्मानों के यहां आने के समय तक वरावर आयों में से वहुन ही मधिक लोग वैद्य थे, यद्यपि वे कई प्रकार का व्यवसाय करने थे। वैद्य, ब्राह्मण और क्षत्री यही तीन मिखकर आर्य जाति बनाते थे और वे इस जानि के सब स्वत्व के और पेत्रिक विद्या और धर्म सीखने के अधिकारी थे। केवल पराजित आदिवासी ही, जो शुद्र जाति के थे, भागों के स्वत्वों से अलग रक्से गए थे।

पूराने समय की जाति-रीति और आज कल की जाति-रीति में यही मुख्य भेद है । पूरान समय में जाति ने ब्राह्मणों को कुछ विशेष अधिकार और चित्रियों को भी कुछ विशेष अधिकार दिया था. पर झार्यों को कदापि बांट कर अलग अलग नहीं कर दिया था। ब्राह्मण, सत्री और साधारण लोग यद्यपि अपना सुदा सुदा वैत्रिक इयवसाय करते थे. पर वे सब अपने को एक ही जाति का समझते थे. एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे. एक ही पाठशाला में पढ़ने जाते थे. उन सब का एक ही साहित्य और कहावनें थीं, सब साथ ही मिलकर खाते पीते थे. सब प्रकार से आपस में मेल मिलाप रखते यं और एक इसरे से विवाह भी करते थे और अपने को पराजित मादिवासियों से भिन्न "आर्य जाति" का कहने में भपना बड़ा गीरव समझते थे। पर भाज कल जाति ने वैदय भार्यों को सैकड़ों सम्प्रदायों में जुदा जुदा कर दिया है, इन सम्प्र-दायों ने जाति भेद बहुत ही बढ़ा दिया है, उनमें परस्पर विवाह और उसरे सामाजिक हेल मेल को रोक दिया है. सब लोगों में धर्मज्ञान और साहित्य का अभाव कर दिया है और उन्हें वास्तव में शद्र बना दिया है।

ब्राह्मण प्रन्थों में चहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनसे जान पड़ता है कि पिहले समय में जाति भेद ऐसा कड़ा नहीं था जैसा कि पिछ के समय में हो गया। उदाहरण के लिये ऐतरेय ब्राह्मण (६, २६) में एक अपूर्व वाक्य मिलता है। जब कोई क्षत्री किसी यह में किसी ब्राह्मण का भाग खा लेता है तो उसकी सन्तान ब्राह्मणों के गुणवाली होती है जो "दान देने में तत्पर, सोम की प्यासी, और मोजन की भूखी होती है और अपनी इच्छा के ब्रानुसार सह जगह घूमा करती है।" और 'दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वह पूरी तरह ब्राह्मण होने के योग्य हो जाती है।" जब वह वैदय का भाग खा लेता है तो "उसे वैदय के गुणवाली सन्तान होगी जो दूसर राजा को कर देगी" "और दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे लोग वैदय जाति के होने के योग्य हो जाते हैं।" जब वह श्रद्ध का भाग लेखता है तो उसकी सन्तान में "श्रद्ध के गुण होंगे; उन्हें तीनों इब्ब जाति-

मों की सेवा करनी होगी और वे अपने मालिकों के रब्छानुसार निकाल दिए जांयगे और पीढे जांयगे।" और "दूसरी वा तीसरी पीड़ी में वे झूड़ों की गांति पाने के चोग्य हो जाते हैं।"

किसी पहिले के अध्याय में इम दिखला चुके हैं कि विदेहों के राजा जनक ने याइवलक्य को ऐसा झान दिया कि जो इसके पहिले आञ्चण खोग नहीं जानते थे और तब से वह ब्राह्मण समझा जाने लगा (सतपय ब्राह्मण ११, ६, २, १) ऐतरेय ब्राह्मण (२, १६) में इलुवा के पुत्र कवय का वृत्तान्त दिया है, जिसमें उसे और ऋषियों यह कह कर सत्र से निकाल दिया था कि "एक घूर्त दासी का पुत्र, जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोगों में कैसे रह कर दीक्षित होगा।" परन्तु कवय देवताओं को जानता था और देवता लोग कवय को जानते थे और इसक्षिये वह ऋषियों की श्रेणी में हो गया। इसी प्रकार से लान्दोग्य उपनिषद (४, ४) में सत्यकाम जवाला की सुन्दर कथा में यह बात दिखलाई गई है कि उन दिनों में सच्चे और विद्वान खोगों ही का सब से अधिक आदर किया जाता थां और वे ही सब से ऊंची जाति के समझे जाते थे। यह कथा ब्रवनी सरखता और काल्य में ऐसी मनोहर है कि हम उसको यहां लिख हैना है। उचित समझते हैं:—

- ं "(१) जवाल के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूका कि 'हे माता, में ब्रह्मचारी हुआ चाहता हूं। में किस वंग्र का हूं।,
- "(२) उसने उससे कहा 'पुत्र, मैं नहीं जानती कि त् किस वंश का है। मेरी युवावस्था में जब मुफे बहुत करके दासी का काम करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गर्भ में धारण किया था। मैं यह नहीं जानती कि त् किस वंश का है। मेरा नाम जबाला है, तू सत्यकाम है; इसलिये यह कह कि मैं सत्यकाम जवाला हूं।'
- "(३) वह गीतम हरिद्वमत के पास गया और उनसे बाला 'महाराय में भाप के पास महाचारी हुआ चाहता हूं। महाराय क्या में आपके बास आसकता हूं?"

"(४) उसने उससे कहा 'मित्र तृ किस वंग्र का है।' उसने उत्तर दिया, 'महाशय, में यह नहीं जानता कि मैं किस वंश का हूं। मैंने अपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर दिया कि 'मेरी युवावस्था में जब मुझे बहुत करके दासी का काम करना पढ़ता था उस समय मैं ने तुझे गर्म में धारण किया था। में यह नहीं जानती कि तृ किस वंग्र का है। मेरा नाम जबाला है, तृ सत्यकाम है, इसलिये महाग्रव में सत्यकाम जबाला हूं।'

"(५) इसने कहा 'सच्चे ब्राह्मण के सिवाय और कोई इस प्रकार से नहीं बोलेगा। मित्र, जामी ईंधन लेमावों में तुझे दीखा दूंगा। तुम सत्य से नहीं दबे।"

इसलिये यह सत्य-प्रिय युवा दीक्षित किया गया और उस समय की रीति के अनुसार अपने गुरू के पश चराने के लिये जाया करता था। कुछ समय में उसने प्रकृति और पशुओं से भी उन वही वही बातों को सीखा जो कि ये लोग सिखनहार हदयवाले मनुष्यों को सिखलाते हैं। वह जिस झंड को चराता या उसके बैल से. जिस मिन को जबाता उससे, और सन्ध्या समय जब वह मपनी गौमा को बाड़े में बन्द करने और सन्ध्या की अग्नि में लकडी हालने के पीछे उसके पास बैठता था तो उसके पास जो राजहंस भीर बन्द पक्षी उहते ये उनसे भी बार्ते सीखता था । तब यह युवा शिष्य अपने गुरू के पास गया और उसने उस से तुरन्त पूछा "मित्र तुम्हारे में ऐसा तेज है जैसे कि तुम ब्रह्म को जानतें हो । तुम्हें किस ने शिचा दी है ?" युवा शिष्य ने उत्तर दिया "मनुष्य ने नहीं"। जो बात युवा शिष्य ने सीखी थी वह यद्यपि उस समय के मनगढ़त ग्रन्दों में कियी हुई थी पर वह यह थी कि चारो दिया पृथ्वी ब्राकाश स्वर्ग बीर समुद्र, सुर्य, चन्द्रमा, अग्नि शीर जीखी की इन्द्रियां तथा मन, सारंग यह कि सारा विश्व ही ब्रह्म बर्शात ईश्वर है।

उपनिषदों की ऐसी शिद्धा है और यह शिद्धा इसी प्रकार की किरियत कथाओं में वर्णित है जैसा कि इम भागे खळ कर दिख-

लावेंगे। जब कोई विद्वान ब्राह्मणों के नियमों विधानों के अरोचक भीर निर्थक पृष्टी को उलटता है तो उसे उस सत्यकाम जबाब के ऐसी कथाएं, जो कि मानुषी भावना और करुणा और उच्चतम सचरित की शिक्षाओं से भरी हैं, भीरज देती और खुरा करती हैं। पर इस कथा को यहां पर जिखने में हमारा तात्पर्य यह दिखलाने का है कि जिस समय ऐसी कथाएं बनी थीं उस समय तक जाति भेद के नियम इतने कड़े नहीं होगए थे। इस कथा से हमको यह मालम होता है कि एक दासी का लड़का जो कि अपने बाप को भी नहीं जानता था, केवल सचाई के कारण ब्रह्मचारी होगया, प्र-कति तथा उस समय के पंडित लोग उसे जो कुछ सिक्ला सकते थे उन सब यातों को उसने सीखा भीर अन्त में उस समय के सब सं बड़े भर्म शिलकों में होगया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस समय की जाति प्रथा में वडी ही स्वतंत्रता थी। पीछे के समय की प्रधा की नाई उस समय रुकावटें नहीं थी कि जब ब्राह्मणों को क्कोड़ा कर और सब जाति का धर्म का बान ही नहीं दिया जाता था, वह जान जो कि जाति का मानसिक भाजन और जाति के जीवन का जीव है।

बन्नोपवीत का प्रचार ऐतिहासिक काव्य कालही से हुआ है सत्त्रथ ब्राह्मण में (२, ४, २) लिखा है कि जब सब लोग प्रजापति के यहां आप नो देवता और पितृलोग भी यन्नोपवीत पहिने हुए आए। और कीरी।र्ताक उपनियद (२,७) में लिखा है कि सब को जीतने वाला कीर्यार्ताक यन्नोपवीत पहिन कर उद्य होते उप सूर्य की पूजा करता है।

इस प्राचीन काल में यहोपवीत को ब्राह्मण, चंत्री और वैश्य तीनों ही पहिनते थे, लेंकन केवल यह करते समय । पर अब उस प्राचीन काल की सब वातें बदल गई हैं। अब तो केवल एक ही जाति के लोग, अर्थात् ब्राह्मण लोग ही यहोपवीत को हर समय रीति और आडम्बर के लियं भारण किए रहते हैं और ये लोग वैदिक यह करना भी भूल गए हैं।

#### अध्याय ६

## सामाजिक जीवन।

वैदिक समय के समाज और ऐतिहासिक काव्य काल के समाज में बड़ा भेद यह था कि वैदिक समय में तो जाित भेद या है। नहीं परन्तु इस काल में यह था। पर केवल यही एक भेद नहीं है। सैकड़ों वर्ष की सभ्यता और उन्नात का भी समाज पर प्रभाव पड़ा। ऐतिहासिक काव्य काल के सभ्य हिन्दू लोगों की सामा-जिक चाल व्यवहार वैदिक समय के योधा-खेतिहरों से उतनी ही भिन्न थी जितनी कि परिकलीज़ के समय की श्रीस देश नि-वासी अगामेमन और युलीसिस सं भिन्न थी।

जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू खोग सक्त्य और शिए होगए थे और उन्होंने अपने घर के तथा सामाजिक काम करने के जिये सूक्ष्म नियम तक बना जिए थे। राजाओं की सभा, विद्या का स्थान थी और उसमें सब जाति के विद्वान और बुद्धिमान लोग बुजाए जाने थे, उनका आदर सम्मान किया जाता या और उन्हें इनाम दिया जाता था। विद्वान अधिकारी लोग न्याय करते थे, और जीवन के सब काम नियम के अनुसार किए जाते थे। सब जानियों में मजबूत दीवारों और सुन्दर मकानों के नगर बहुनायत से हो गए थे, जिनमें न्यायाधीश, दण्ड देने-वाले और नगर रक्षक लोग होते थे। खेती की उन्नति की जाती थी भीर राज्याधिकारी खोगों का काम कर उगाहने और खेतिहारों के हित की ओर ध्यान देने का था।

हम कह चुके हैं कि विदेहों, काशियों, और कुरु पंचालों की नाई सभ्य और विद्वान राजाओं की सभाएं उस समय में विद्या की मुख्य जगह थीं। ऐसी सभाओं में यह करने और विद्या की उन्नित करने के लिये विद्वान पंडित लोग रक्खे जाते थे आरे बहुत से ब्राह्मण बन्ध जो कि इमलोगों को आज कल प्राप्त है उन्हीं सम्प्रदायों के बनाए हुए हैं जिनकी नीव इन पंडितों ने डाली थी। बड़े बड़े अवसरों पर विद्वान लोग बड़े बड़े दूर के नगरों और गांतों से आते थे, और शास्त्रार्थ केवल क्रिया संस्कार ही के विषय में नहीं होता था, वरन ऐसे ऐसे विषयों पर भी जैसे कि मनुष्य का मन, मरने के पिछे आत्मा का उद्देश्य स्थान, आनेवाली हुनियां, देवता, पितृ और भिन्न भिन्न तरह के जीवों के विषय में, और उस सर्वव्यापी ईश्वर के विषय में जिसे कि इम सब चीजों में देखते हैं।

पर विद्या का स्थान केवल सभा ही नहीं थी। विद्या की उन्नति के लिये परिषद अर्थात ब्राह्मणों के विद्यालय होते थे, जो कि योरप के विद्यालयों का काम देते थे और इन परिषदों में युवा खोग विद्या सीखने जात थे। वृहदारण्यक उपनिषद (६,२) में इसी प्रकार से लिखा है कि स्वकेत विद्या सीखने के लिये पंचालों के परिषद में गया। प्रोफेसर मेक्समूलर ने अपने संस्कृत साहित्य के इति-हास में ऐसे वाक्य उद्धत किए हैं जिनसे जान पड़ता है कि इसके प्रत्यकारों के अनुसार परिषद में २१ ब्राह्मण होने चाहिए जो दर्शन वेदान्त भीर स्मृति शास्त्रों को अच्छी तरह जानते हों। पर उन्होंने यह दिखलाया है कि ये नियम पीछे के समय की स्मृति की पुस्तकों में दिए हैं मीर ये पितहासिक काव्य काल के परिषदों का वर्णन नहीं करते। पराशर कहता है कि किसी गांव के चार वा तीन योग्य ब्राह्मण भी जो वेद जानते हों और होमानि रखते हों, परिषद बना सकते हैं।

इन परिवर्दों के सिवाय अकेले एक एक शिच्चक भी पाठशा-लाएं स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरप के प्राइवेट स्कूलों से ही जा सकती है और इनमें बहुधा देश के भिन्न भिन्न भागों से विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक हास की नाई गुरू की सेवा करते थे और बारह वर्ष वा इससे मी माधिक समय के पीछे गुरू को उचित दक्षिणा देकर भपने घर भपने लालायित सम्बन्धियों के पास लीट जाते थे। उन विद्वान ब्राह्मण लोग के पास भी जो इसावस्था में संसार से जुदं हाकर बनों में जा बसते थे, बहुधा विद्वार्थी लोग इकट्टे हांजाते थे भीर उस समय की अधिकतर कल्पनाएं इन्हीं। बन में रहनेवाले विरक्त साधू और विद्वान महात्माओं की हैं। इस तरह से हिन्दू लोगों में हजारों वर्ष तक विद्या की उन्नति और रक्षा हुई है और इन लोगों में विद्या और बान की जितनी कदर थी उतनी कदाचित किसी दूसरी जाति में प्राचीन अथवा नवीन समय में भी नहीं हुई। हिन्दु मों के भीम के अनुसार अच्छे काम वा धर्म की कियाओं के करने सं केवल उनको उचित फल और जीवन में सुख ही मिलता है, पर ईश्वर में मिलकर एक होजाना, यह केवल सच्चे हान ही से प्राप्त होसकता है।

जब विद्यार्थी लोग इस तरह से किसी परिषद में अथवा गुरू से उस समय की परम्परागत विद्या सीख लेने थे तो वे अपने घर आकर विवाह करते थे और गृहस्य होकर रहने लगते थे। विवाह के साथ ही साथ उनके गृहस्थी के धर्म भी आरम्भ होते थे और गृहस्थ का पहिला धर्म यह था कि वह किसी ग्रुभ नच्च में होमा-मि को जाल दें, सबेरे और सन्ध्या के समय अग्नि को दूध चढ़ा-या करे, दूसरे धर्म के और गृहस्थी के कत्य किया करे, और सब से बढ़ कर यह कि अतिथियों का सन्कार किया करे। हिन्दुओं के कर्तव्य का सार गींचे लिखे एसे वाक्यों में समझा गया है—

"सत्य बोलो ! अपना कर्नव्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो ! अपने गुमू को उचित दिल्ला देने के पीछे बच्चों के जीव का नाश न करो ! सत्य से मन दलो ! कर्तव्य से मत दलो ! हिनकारी बातों की उपेक्षा मन करो ! बड़ाई में आलस्य मत करो ! वेद के पढ़ने पढ़ाने में आलस्य मत करो !

'देवताओं झौर पितरों के कामों को मत भूलो ! अपनी माता को देवता की नांई मानो ! अपने पिता को देवता की नांई मानो ! अपने गुरु को देवता की नांई मानो ! जो काम निष्कलंक हैं उन्हीं के करने में चित्त जगाओ, दूसरों में नहीं ! जो जो अब्दे काम हम लोगों ने किए हैं उन्हें तुम भी करो !"

(तैसिरीय उपनिषद १,२)

इस समय के ब्रन्थों में समाज की सुखी दशा के वर्णन भी अनेक स्थानों में मिलेत हैं। एक अश्वमेश्व में पुरोहित कहता है कि "हमारे राज्य में ब्रह्मण लोग धर्म के साथ रहें, हम लोगों की योधा लोग बलवान और शस्त्र चलाने में चतुर हों, हम लोगों की गौवें बहुत सा दृश्व दें, हमारे बैंख वोझा ढोंप और हमारे घोड़ तेज हों; हम लोगों की स्त्रियां अपने घर की रच्चा करें. और हमारे योधा लोग जय लाम करें; हमारे युवा लोग अपने रहन सहन में सक्ष्य हों......परजन्य प्रत्येक घर और प्रत्येक दश में वृष्टि करे, हम लोगों के अनाज के वृद्धों में अन्न उत्पन्न हो और एकं, हम लोगों के मनो-रण सिद्ध हों और हम लोग सुख से रहें।" (शुक्क यर्जुवेंद्द २२, २२)

धनवानों का धन सोना, चांदी और जवाहिर, गाड़ी, घोड़ा
गाय, खबर और दास, घर और उपजाऊ खत, और हाथी भी
होता था ( छान्दोग्य उपनिषद ५. १३. १७, १९; ७, २४; सतपथ
ब्राह्मण ३, २, ४८; तैर्त्तिरीय उपनिषद १, ५, १२ आदि )! यहाँ में
सोना उचित दान समझा जाता थां और उनमें चांदी का दान देने
का बहुत ही निषेध किया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में जैसे भीर सब
बातों के कारण दिए हैं वैसे ही इसका कारण भी बड़ा ही विलक्षण दिया है—जब देवताओं ने अग्नि को सौंपा हुआ धन उससे
फिर मांगा तो अग्नि राई और उसके जो ग्रांसु बहे वे चांदी हो
गए। इसी कारण से यदि चांदी दक्षिणा में दी जाय तो उस घर
में रोना मचेगा। पर यह कारण ब्राह्मणों के ब्राह्मच को नहीं छिपा
लेता, जो कि सोना दान का मुख्य कारण है।

लोगों को उस समय केवल सोने और चांदी ही का प्रयोग नहीं मालूम था वरन गुक्क यज्जेंद (१८,१३) में कई दूसरी धातु- ओं का भी वर्णन है। कान्दोग्य उपनिषद के निस्न लिखित वाक्य से उस समय की कुक धातुओं का पता लगता है—

'जिस तरह कोई सोने को लवण (सोहागे) से जोड़ता है, चांदी को सोने से, टीन को चांदी से, जस्ते को टीन से, लोहे को जस्ते से, काठ को खोहे अथवा चमड़ से" (४, १७,७)

पेतरेय ब्राह्मण् ( ५, २२ ) में लिखा है कि अन्नि के पुत्र ने दस हज़ार हावियों और दस हज़ार दासियों को दान दिया था जो कि "गले में आभूवणों से अच्छी तरह से सिज्जित थीं और सब दिशाओं में लोई गई थीं," पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा कर लिखी गई है।

वैदिक काल की नांई इस समय में भी लोग कई प्रकार का अन्न और पशुओं का मांस भोजन करते थे । बृहदारण्यक उपनिषद में । ६, ३, १३ ) दस चीजों के दानों का नाम लिखा है, अर्थात् चावल और जव (बृहियवास्) का, तिल और माष (तिलमाषा-स्) का, अणु और प्रियंगु का, गेहूं (गोधूमस्) का, मसूर का, खल्वास और खलकुलास का।

स्वेत यजुर्वेद (१८,१२) में इन अनाजों के नाम के सियाय मुद्ग, नीवार और स्थामाक का भी नाम दिया है। अन्न पीसा जाता था और फिर इसमें दही, शहद और घी मिला कर कई तरह की रोटियां वनाई जाती थीं। दूध और उसकी बनाई हुई मामार्थ्यां भारतवर्ष में सदा से खाने की बड़ी प्रिय वस्तुषं होती आई हैं।

ऐतिहासिक काव्य काल में मांस खाना प्रचलित था और इसके लिये गाय और बैल की बहुधा मावइयकता पड़ती थी। ऐ-तरेय ब्राह्मण (१.१५) में लिखा है कि किसी राजा या प्रतिष्ठित मेहमान का सत्कार किया जाता था तो बैल वा गाय मारी जाती थी मीर बहुत हाल की संस्कृत में भी प्रतिष्ठित मेहमान को 'गाय मारनेवाला' कहते हैं। इयाम यजुर्वेद के ब्राह्मण में यह व्योरेवार लिखा है कि कोटे छोडे यहां में विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिये किस प्रकार का पशु मारना चाहिए। उसे किस प्रकार से काटना चाहिए सो भी ब्राह्मण में लिखा है और गोपथ ब्राह्मण से यह मालूम होता है कि उसका भिन्न भाग किसको मिलता था। पुरोहित लोग जीभ, गखा, कंशा, नितम्ब, टांग इत्यादि पाते थे, घर का मालिक (चतु-राई से) अपने लिये पीठ का भाग लता था और उसकी स्त्री को पेडू के भाग से सन्तोष करना पड़ता था ! मांस के धोने के लिये बहुत सी सोम मित्ररा की प्रसादी चढ़ाई जाती थी।

सतप्य ब्राह्मण (३,१,२,२१) में इस विषय का एक मनोहर वादा-तुवाद दिया है कि बेल का मांस खाना चाहिए अथवा गाय का! परन्तु अन्त में जो परिणाम निकाला है वह बहुत निश्चित रूप से नहीं निकाला- " उसे (पुरोहित को) गाय और बेल का मांस न खाना चाहिए।" फिर भी याइवल्क्य कहता है कि "यदि वह मृदु हो तो हम तो उसे खाते हैं!"

कदाचित याझवल्कय ने फखाहार और मांसाहार के परि-णाम का विचार न किया हो जैसा कि वृहदारण्यक उपनिषद् (इ,४,१७,१८) के निम्न लिखित वाक्यों से प्रगट होता है—

"और यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसे विद्वान कन्या उत्पन्न हैं। और वह कन्या दीर्घायु हो तो तिख और मक्खन के साय चावल को पकाकर उन दोनों (पति और स्त्री) को काना चाहिए, जिसमें वे सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय।

" भौर यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसं विद्वान, प्रसिद्ध, उपकारी, बड़ा प्रसिद्ध वक्ता, सब वेदों का जाननेवाला, भौर द्येर्धजीवी पुत्र हो तो उन दोनों (पित और स्त्री) को मांस और मक्खन के साथ चावल पका कर खाना चाहिए, जिसमें वे सन्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय। मांस किसी जवान वा वृद्ध बैल का होना चाहिए।"

हम नहीं समझ सकते कि वैदिक ब्राह्मण प्रन्थों के पूज्य बनाने वाले कभी भी बैल के मांस खाने में भीर प्रसिद्ध वक्ता होने में कोई भी सम्बन्ध सोचते हों, जैसा कि पीके के समय में सोचा गया है।

अब हमारे पाठकों को ऐतिहासिक काव्य काल के हिन्दुओं के अर्थात हस्तिनापुर और काम्पिल्य और अयोध्या और मिथिला के निवासियों के, तीन हजार वर्ष पहिले के समाजिक जीवन का. अपनी मांखों के सामने चित्र खींचना चाहिए। उस समय नगर दीवारों से घिरे रहते थे, उनमें सुन्दर सुन्दर भवन होते थे और गलियां होती थीं। वे झाज कल के मकानों और सड़कों के समान नहीं होते थे वरन उस प्राचीन समय में सम्भवतः बहतही अञ्झे होते थे। राजा का महल सदा नगर के बीच में होता था जहां कोलाहलयक सर्दार, असभ्य मिपाही, पवित्र माध्य संत और विद्वान प्रोहित प्रायः आया करते थे। बड़े वडे अवसरी पर लोग. राजमहल के निकट इकट्टे होते थे, राजा को चाहते थे, मानते थे भीर उसकी पूजा करते थे और राजभक्ति से बढकर और किसी बात को नहीं मानते थे। सोना, चांदी और जवाहिर, गाडी, घोडा सकर और दास लोग और नगर के आस पास के खेत ही गृहस्थों और नगरवासियों का धन और सम्पति थे। उन लोगों में सब प्रतिष्ठित घरानों में पावित्र अग्नि रहती थी। वे म्रतिथियों का सत्कार करते थे. देश के कानून के अनुसार रहते थे, ब्राह्मणों की सहायता से र्बाल इत्यादि देते थे और विद्या की कदर करने थे। प्रत्येक आर्थ-बालक छोटेपन से ही पाठशाला में भेजा जाता था। ब्राह्मण, सन्नी और वैश्य सब एक ही साथ पढते थे और एक ही पाठ और एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे और फिर घर आकर विवाह करते थे और गृहस्थों की नाई रहने लगते थे। पुरोहित तथा योधा लोग भी जन-साधारण के एक अंग ही थे, जनसाधारण के साथ परस्पर विवाह अगर करते थे और जनसाधारण के साथ खाते पीते थे। अनेक प्रकार के कारीगर सभ्य समाज की विविध अवश्यकताओं को पूरा करते थे और अपने पुरतैनी ब्यवसाय को पीड़ी दर पीड़ी क-

रते थे, परन्तु वं लोग जुदे जुदे होकर भिन्न भिन्न जातियों में नहीं बैट गए थे। खेतिहर लोग अपने पशु तथा हल इत्यादि लेकर अपने अपने गांवों में रहते थे और हिन्दुस्तान की पुराना प्रथा के अनुसार प्रत्येक गाँव का प्रवन्ध और निपटारा उस गाँव की पंचायत द्वारा होता था। इस प्राचीन जीवन का वर्णन बहुत बहाया जासकता है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयम ही कहपना करलेंगे। हम अब प्राचीन समाज के इस साधारण वर्णन को लोड़ कर इस बात की जांच करेंगे कि उस समाज की स्त्रियों की कसी स्थिति थी।

यह तो हम देखलाही चुके हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों का बिलकुल परदा नहीं था। चार हजार वर्ष दुए कि हिन्दू सभ्यता के आदि से ही हिन्दू स्त्रियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था. वे पैत्रिक सम्पात पाती थीं और सम्पत्ति की मालिक होती थीं, वे यक्ष और धर्मों के काम में सम्मिलित हाती थीं, वे वह बहे अव-सरों पर बड़ी बड़ी सभाओं में जाती थीं। वे खुलुम खुला आम जगहों में जाती थीं, वे बहुआ उस समय के शास्त्र जीर विधा में विशेष योग्यता पाती थीं, और राजनीति तथा शासन में भी उन का उचित अधिकार था, यद्यपि वे मनुष्यों के समाज में इतनी स्वाधीनता से नहीं मीम्मलित होती थीं जितना कि आज कल बोरप की स्त्रियां करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूरे पूरे परदे और केंद्र में रखना हिन्दू लोगों की चाल नहीं थी। यह चाल भारतवर्ष में मुसल-मानों के समय तक नहीं थी और अब तक भारतवर्ष के कुक भागों में जैसे महाराष्ट्र में यह चाल नहीं हैं, जहां कि मुसलमानो का राज्य बहुत थोड़े दिनों तक रहा है। किसी प्राचीन जाति में हिन्दुओं से वढ़ कर स्त्रियों को प्रतिष्ठा नहीं थी, पर हिन्दुओं के साथ कुछ ऐसे ग्रन्थकारों ने चूक और अन्याय किया है जो कि उनके प्रन्थों से अनानिक हैं और जिन्होंने यहां की स्त्रियों के विषय में भपना विचार तुर्क और अरब लोगों की रीर्ति से पाया है।

ब्राह्मण प्रन्थों से बहुत से ऐसे ऐसे वाक्य उद्धृत किए जा-

सकते हैं जिनसे जान पड़ेगा कि स्त्रियों की उस समय बड़ी प्रति-ष्ठा थी, पर हम यहां केवल एक वा दो ऐसे ऐसे वाक्य उद्भृत करेंगे। इनमें से पहिला वाक्य, जिस दिन याञ्चवल्क्य घर बार छोड़ कर वन में गए उस सन्ध्या की याञ्चवल्क्य और उनकी स्त्री की प्रसिद्ध बात चीत है।

- "(१) जब याञ्चवलक्य दूसरी वृत्ति धारणा करनेवाला था तो उसने कहा 'मैत्रेयी, मैं अपने इस घर से सच सच जारहा हूं। इसलिये मैं तुझ में और कात्यायनी में सब बात ठीक करहूं।"
- "(२) मैत्रंयी ने कहा 'मेर स्वामी, यदि यह धन से भरी हुई सब पृथ्वी ही मेरी होती तो कांहए कि क्या में उससे अमर होजाती'। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया 'नहीं, तेरा जीवन धनी लोगों के जीवन की नाई होता। पर धन से अमर होजाने की कोई आशा नहीं है।'
- "(३) तय भैत्रयी ने कहा 'मैं उस वस्तु को लेकर क्या करूं कि जिससे मैं श्रमर ही नहीं हो सकती? मेरे स्वामी, आप अमर होने के विषय में जो कुछ जानते हों सो मुझ से किएए।'
- "(४) याज्ञवत्क्य ने उत्तर दिया 'तू मुक्ते सचमुच प्यारी है, तू प्यारे वाक्य कहती है। आ. यहां वेठ, मैं तुक्ते इस बात को बत-ऊंगा। जो कुछ मैं कहता हूं उसे सुन।

और तब उमने उसे यह ज्ञान दिया जो कि वारम्बार उपनिपदों में बहुत जोर देकर वर्षन किया गया है, कि सर्वक्यार्था ईश्वर पित में, स्त्री में, पुत्रों में, घन में, ब्राह्मणों और श्लित्रयों में, और मारे संसार में, देवों में, सब जीवों में, सारांश यह है कि सारे विश्व भर ही में है। मैंत्रेयी ने, जोकि वुद्धिमान, गुणवती और विद्वान स्त्री थी, इस बड़े सिद्धान्त को स्वांकार किया और समझा और वह इसकी कदर संसार की सब सम्पत्ति से माधिक करती थी। (वहदारण्यक उपनिषद)

हमारा दूसरा उद्धृत भाग भी उसी उपनिषद से है और यह

विदेहों के राजा जनक के यहां पंडितों की एक वड़ी सभासे सम्बन्ध रखता है—

"जनक विदेह ने एक यह किया जिसमें (अश्वमेश्व के) या-किकों को बहुन सी दक्षिणा दी गई। उसमें कुठओं और पंचालों के ब्राह्मण आप थे और जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से कौन अधिक पढ़े हैं। अतपव उन्होंने हजार मौओं को घिरवाया और प्रत्येक की सींघों में (सोने के) इस पद बांध।

"तब जनक ने उन सभी से कहा 'पूज्य ब्राह्मणो, माप लोगों में जो सब से बुद्धिमान हो वह इन गीओं को हांके।" इस पर उन ब्राह्मणों का साहस न हुआ, पर याब्रवल्क्य ने अपने शिष्य में कहा 'मेरे प्यारे, इन्हें हांक ले जाओ।' उसने कहा 'सामन् की जय!" और वह उन्हें हांक ले गया।"

इस पर ब्राह्मणों नं बड़ा की घ किया और वे घंगडी याञ्चवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे। पर याज्ञवल्क्य अकेले उन सब का मुका- बला करने योग्य थे। होत्री अस्वल, जारत्करच आरतभाग, भुज्यु लाह्मायनि, उपस्त चाकायन, केहाल की शानतक्य उद्दालक अधिन, तथा अन्य लोग याज्ञवल्क्य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्ञ- चल्क्य किसी बात में कम नहीं निकला और सब पंडित एक एक. करके शान्त हो गए।

इस बड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय की विद्या भौर पांडित्य में कम नहीं था, क्यों कि चह व्यक्ति एक स्त्री थी ( यह एक ऐसी अपूर्ध वात है जिसमें उस समय की रहन सहन का पता खगता है )। वह इस सभा में खड़ी हुई और बोली कि "है याज्ञ बल्क्य, जिस प्रकार से काशी अथवा विदेहों के किसी योधा का पुत्र अपनी ढीली धनुष में डोरी लगा कर और अपने हाथ में दो नोकीली शत्रु को बेधनेवाली तीर ले कर युद्ध करने खड़ा होता था, उसी प्रकार से में भी दो प्रश्नों को खेकर तुम से लड़ने के लिये खड़ी हुई हूं। मेर इन प्रश्नों का उत्तर दो।" ये प्रश्न किए गए और इनका उत्तर मी दिया गया और गार्गी वाचक्नवी चुप हो गई।

क्या इन वाक्यों तथा ऐसे ही अन्य वाक्यों से यह प्रगट नहीं होता कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि जितनी कदाचित दुनियां के किसी भाग में भी किसी प्राचीन जाति में नहीं थी ?

हिन्दू स्त्रियां अपने पात की बुद्धि विषयक साथिनी, इस जीवन
में उनकी प्यारी सहायक, और उनके धर्म विषयक कामों की अभिक्ष
भागिनी समझा जाती थीं और इसीके अनुसार उनकी प्रतिष्ठा और
सम्मान भी था। व सम्पत्ति और वपीती की भी मालिक होती।
धीं, जिससे प्रगट होता है कि उनका कैसा आदर था। इन प्राचीन
शीन व्यवहारों की तुलना, आज कल की सक्ष्यता के शीत व्यवहारों से करना कदाचित न्याच्य नहीं होगा। पर भारतवर्ष के इतिहास जाननेवाले की, जिसने कि प्राचीन हिन्दुओं के प्रन्थ पढ़े हों
यह कहने में कुछ भी मोच विचार न होगा कि तीन हजार
वर्ष पहिले भारतवर्ष में स्त्रियों का जितना अधिक मान्य था उतना
श्रीस वा रोम में सबसे सक्ष्य समय में भी कभी नहीं था।

हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल तक भी बाल विवाह नहीं होता था, और महाकाव्यों में तथा झन्य पुस्तकों में खड़िक्यों का विवाह उचित वय में होने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। विभवा विवाह केवल अवर्जित ही नहीं था वरत् उसके करने की स्पष्ट झाझा है और विभवाओं को दूसरा विवाह करने के पहि-ले जो विभान क्यादि करने पड़ते थे वे भी साफ साफ दिए हैं। चूकि जाति भेद अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसियये एक जाति के लोग बहुधा दूसरी जाति की विभवाओं से विधाह कर लेते थे और झाझाण लोग बिना किसी सोच विचार के दूसरी जाति की विभवाओं को व्याह लेते थे। ''और यदि इसके उपरान्स कोई ब्राह्मण उससे विवाह करेतो केवल वही उसका पति है।" (अथर्च वेद ५,१७,८)

बहुत सी दूसरी प्राचीन जातियों की नाई हिन्दुओं में भी बहु-भार्यता प्रचित्तत थी, परन्तु यह बात केवल राजाओं और बड़े बड़े धनात्व्य लागों ही में थीं। आज कल के पाठकगण को जो कि इस रीति के प्रचलित होने के कारण प्राचीन हिन्दू सभ्यता के विरुद्ध विचार करेंगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन समय में प्रायः सब जातियों के धनात्व्य लोगों में यह रीति प्रचलित थी। उदाहरण के जिये. सिकन्दर माज़म और उसके उत्तराधिकारी लिसिमकम, जिल्यूकस, टोलेमी, डेमिट्रियस, पिहंस तथा अन्य लाग सब अनेक पत्नी रखनेवाले थे। यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आर्यावर्न में अनेक पित रखने की रीति नहीं थी—"क्योंकि एक मनुष्य के कई खियां होती हैं, पर एक स्त्री के एक साथ ही कई पित नहीं होते।" ( ऐतरेय ब्राह्मण ३, २३ )

ऐतरय ब्राह्मण (१,८,३,६) में एक अद्मुत वाक्य है जिसमें तीन वा चार पीड़ी तक आत्मीय सम्बन्धियों में विवाह करने की मनाही है, "इसीलिये भोगनेवाले (पित) और भोगनेवाली (स्त्री) होनों एक ही मनुष्य से उत्पन्न होते हैं।" "क्योंकि सम्बन्धी यह कहते हुए इंसी खुशा से इकट्टे रहते हैं कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी में हम लोग फिर साम्मिलित होंगे।" यह मनाही का नियम पीछे के समयों में मिधिक कड़ा होता गया।

भारतवर्ष की स्त्रियां अपने पित से स्नेह और अक्ति के लिये सदा से प्रसिद्ध हैं। उनके विश्वासघात करने के ऐसे कोई बिरले ही उदाहरण मिलते हैं। यह जान पड़ेगा कि रोमन केथोजिक पाद-रियों की नाई हिन्दू ब्राह्मणों ने भी दुवल स्त्रियों के गुप्त से गुप्त रहस्यों को जानने के लिये एक उपाय निकाला था। निम्न लिखित वाक्य केथोलिक लोगों के नियम की नाई हैं—

"इस पर प्रतिप्रस्थात वहां जाता है जहां यह करनेवाले की

स्त्री बैठी रहती है। जब वह स्त्री को ले जाया चाहता है तब उससे
पूछता है 'तू किससे संसर्ग रखती है ?' मब, यदि किसी की स्त्री
किसी दूसरे मनुष्य से संसर्ग रखती है तो वह निस्सन्देह बरुण
की अपराधिनी होती है। इसालिये वह उससे पूछता है कि जिसमें
वह मन ही मन में बेधना के साथ यह न करे; क्योंकि पाप कह
देने से कम हो जाता है क्योंकि तब वह सत्य हो जाता है; इसी
लिये वह उससे इस प्रकार पूछता है। और जो वह संसर्ग नहीं
कबूबती तो वह उसके सम्बन्धियों के लिये हानिकारक होगा।"
(सतपथ ब्राह्मण है, ५, २, २०)



### अध्याय ७

# स्मृति, ज्योतिष और विद्या।

अपराधियों को दण्ड देना और कानून का उचित बर्ताव कर-ना ये ही दोनों नीव हैं जिस पर कि सब सभ्य समाज बनाए जाते हैं। ब्राह्मण प्रन्थों के कुछ वाक्यों में कानून की सबी गुणप्राहकना पाई जाती है—"कानून अन्न का अन्न (वल) है, इसलिये कानून से बह कर कोई चीज नहीं है। ततुपरान्त, राजा की सहायना की नाई कानून की सहायता से दुर्वल मनुष्य भी प्रवल मनुष्य पर शासन कर सकता है। इस प्रकार से कानून वही बात है जिसे कि सत्य कहते हैं। जब कोई मनुष्य सत्य बात को कहता है तो खोग कहते हैं कि वह कानून कहता है; और यदि वह कानून कह-ता है तो लोग कहते हैं कि वह वहीं कहता है जो कि सत्य है। इस प्रकार से दोनों एक ही हैं।" (वृहद्वारण्यक १, ४. १४)। संसार भर के कानून जाननेवाले क्वानून की इससे वढ़ कर ज्याख्या नहीं कर सके हैं।

परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भी अपक थी और दूसरी प्राचीन जातियों की नांई बहुधा अपराधी लोगों की परीक्षा अग्नि द्वारा ली जाती थी।

"लोग एक मनुष्य को पकड़ कर यहां के आते हैं झाँर कहते है कि उसने कोई वस्तु ले की है, उसने चोरी की है।" (जब वह मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे लोग कहते हैं) 'इसके लिये कुल्हाड़ी तपाओं।' यह उसने चोरी की हो तो वह .....कुल्हाड़ी को पकड़ने से जल जाता है और मारा जाता है। परन्तु यदि उसने ने चोरी न की हो तो वह.....जलती हुई कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है, जलता नहीं, और कोड़ दिया जाता है (छान्दोग्य ६, १६)। इत्या, चौरी. सुरापान और व्यक्तिचार, ये बढ़े भारी दोष समक्रे आते हैं।

भव हम ज्योतिष की ओर मंह मोहेंगे। ज्योतिष शास्त्र का साधारण बान पहिले पहिल स्वयम ऋग्वेद में मिलता है। वर्ष १२ चान्द्र मासों में बँटा था और चन्द्र वर्ष को सूर्य वर्ष से मिलाने के लिये एक तेरहवां अर्थात् अधिक मास जोड़ दिया जाता था ( १, २५, ८)। वर्ष की छ ऋतुओं के नाम मधु, माधव, सुक्त, सुचि, नभ और नमस्य थे. और उनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न देवताओं से कर दिया गया था (२,३६)। चन्द्रमा के भिन्न भिन्न रूप उन लोगों को मालूम थे ओर ये देवताओं के अवतार माने जाते थे। पूर्ण चन्द्रमा राका है, नवचन्द्र का पहिला दिन सिनीवालि है. और नव चन्द्र गुङ्गु है (२,३२)। नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति का भी उल्लेख (८,३,२० में ) आया है सीर (१०,८५,१३ में) नक्षत्रों की कुछ राशियों के नाम भी दिए हैं इससे यह जान पड़ेगा कि वैदिक काल में नत्तत्र देखे गए थे और उतका नाम भी पड गया था और ऐतिहासिक काव्य काल में रा-शिचक मन्तिम रूप से निश्चित हो गया था।

जैसी कि आशा की जा सकती है ऐविहासिक काव्य काल में बहुत ही उन्नति हुई। उस काल में ज्योतिष एक जुदा शास्त्र समझा जाने बागा और जो लोग ज्योतियी का काम करते थे वे नक्षत्रदर्श और गणक कहताते थे (तैतिरीय ब्राह्मण ४, ५ और शुक्क यजुर्वेद ३०, १०, २० )। इयाम यजुर्वेद में २८ नक्षत्रों के नाम दिए हैं और दुसरं तथा इसके पीछे के समय के नाम भर्थव संदिता और तैत्ति-रीय ब्राह्मण में विप हैं। सतपथ ब्राह्मण (२,१,२) में एक मनो-हर बुत्तान्त है जिससे यह जान पड़ता है कि इन नत्तुत्रों के सम्ब-न्ध्र से जो चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यन के विधान किस प्रकार किए जाते थे। परन्तु वह पूरा वृत्तान्त बहुत ही बड़ा है इसलिये हम यहां पर केवल उसका कुछ भाग उद्भत करेंगे।

''(१) वह रुत्तिका नक्षत्र में दो अग्नि जला सकता है, क्योंकि थे कृत्तिका निस्सन्देह अग्नि के नत्तुत्र हैं... .....

- "(६) वह रोहिणी में भी आग जला सकता है, क्योंकि प्रजा-पति की जिस समय संताति की इच्छा हुई उस समय उन्होंने रोहिणी ही में अग्नि जलाई थी......
- "(८) वह सृगसीर्थ नक्षत्र में भी अग्नि जला सकता है क्योंकि सृगसीर्थ निस्सन्देह प्रजापित का सिर है..... वह फालगुणी में भी अग्नि जला सकता है। ये फालगुणी इन्द्र के नक्षत्र हैं और इनका नाम भी उसी के अनुसार है। क्योंकि यथार्थ में इन्द्र का गुप्त ना भू ग्रर्जुन भी है, और ये (फालगुणी) भी अर्जुनी कहलाते हैं.....

"((१२) जो कोई यह चाहता है कि उसे दान मिलं उसकी हस्ता नक्षत्र दें अग्नि जलानी चाहिए। तब निस्सन्देह उसकी स्मिद्ध तुर-नत होगी। क्योंकि जो कुछ हाथ (हस्त) से दिया जाता है वह यथार्थ में उसे ही दिया जाता है।

"(१३) वह चित्रा में भी अग्नि जला सकता है।" इत्यादि

इससे जान पड़ेगा कि होमाग्नि नत्त्वतों के अनुसार जलाई जाती थी। इसी प्रकार से जो यह एक वर्ष तक होने थे वे सूर्य की वार्षिक नाल से स्थिर किए जाते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के अनु-बादक और प्रकाशक, डाक्टर होग ने इस विषय में अपनी बहुत अच्छी सम्मित लिखी है जो यहां उद्धृत करने योग्य है।

"बड़े बड़ें यह प्रायः बसन्त ऋतु में चैत्र बैसाख के महीनों में होते हैं। पेरिय ब्राह्मण के चौथे भाग को ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वालों हैं। विदित होगा कि सत्र, जोंकि एक वर्ष तक होता था, केवल र्र्य के वार्षिक मार्ग का अनुकरण है। उसके दो स्पष्ट भाग होते थे, प्रत्येक भाग में तीस तीस दिन के छ महीने होते थे। इन को के बीच में विषुचत अर्थात समिदन होता था जोकि सत्र कोही भागों में बांदता था। इन दोनों अर्द्ध भागों के विधान विख्का एकही थे, परन्तु दूसर अर्द्ध भाग में वे उलटे क्रम से किए, तो थे। इसके उत्तरायन होने संदिनों का बड़ा होना भीर

दक्षिणायन होने से उनका छोटा होना प्रगट किया जाता है, क्योंकि बढ़ना और घटना दोनों ठीक एकही हिसाब से होता है।

हम कह जुके हैं कि भारतवर्ष में राशिचक अन्तिम बार पेतिहा-सिक काव्य काल के प्रारम्भ में अर्थात् ईमा के लगभग १४०० वर्ष पहिले ठीक किया गया था। प्रसिद्ध कोल्वूक साहब (Colebrooke) का पहिले पहिल यह मत था कि हिन्दुओं ने नक्षत्रों को अपने ही विचार से ठीक किया था और इसके पीछे वैदिक विधानों में और नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्बन्ध है उस पर ध्यान पूर्वक विचार करने से इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति हिन्दुस्तानहीं से हुई थी। परन्तु फिर भी योरप के कुछ विद्वान लोग यह मिथ्या अनुमान करते हैं कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति दूसरे देश से हुई है और इस विषय में यूरप और अमेरिका में बड़ा विवाद हुआ है, जिसे पुस्तकों का युद्ध कह सकते हैं।

प्रसिद्ध फरासीसी विद्वान वायोट ( Biot ) ने सन् १८६० में चीन की सिउ प्रणाली की उत्पत्ति चीन देश में ही होनी जिस्री है और उससे परिमाण यह निकाला है कि हिन्द-नक्षत्र और अरब मनजिल चीनहीं से लिए गए थे। जर्मनी के विद्वान लसन (Lassen) ने भी यह राय मान ली थी। परन्तु प्रोफेसर वेवर ( Weber ) ने इस विषय पर विचार किया और सन् १८६० और १८६१ में दो बड़े ही अच्छे लेख प्रकाशित किए जिनमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि चीनी सिउ और अरवीं की मनजिल, नक्षत्रों के विषय में हिन्द-बाँ के आधुनिक सिद्धान्तां से क्रम, संख्या, सीमावद्व तारों, और हरी की समानता, में मिलती है। प्रोफ़ेसर वेबर ने नक्षत्रों की उत्पत्ति चीन देश से होने का इस प्रकार खंडन किया है और यह भी सिद्ध किया है कि भरब मनजिल भी अरव लोगों ने भारतवर्ष ही से छी थी। ठीक यही राय कोलब्रक साहब ने भी सन् १८०७ में स्थिर की थी, जब कि उन्होंने लिखा था कि हिन्दुओं का क्रान्ति मंडल ''जान पड़ता है कि उन्हीं का है। उसे अरब वालों ने निस्स-न्देष्ठ लिया था।"

इस प्रकार से चीनी और अरबी सिद्धान्तों का खण्डन करके प्रोफ़ेसर वेबर को एक अपना ही सिद्धान्त अवस्य ही स्थापित करना पड़ा, जिसे कि हम लोग चालडियन सिद्धान्त कह सकते हैं! उनका अनुमान है कि कदाचित हिन्दू प्रथा किसी दूसरे देश से, सम्भवतः वेबिलन से, उद्धत की गई थी। परन्तु यह केवल अनुमान और सन्देह ही है, क्योंकि असीरियन विद्वानों ने बेबिलन की प्राचीन विद्या की पुस्तकों में अभी तक राशिचक का कहीं भी चिन्ह नहीं पाया। परन्तु अमेरिका के प्रोफ़ेसर व्हिटने (Whitney) इस 'सन्देह' का समर्थन करते हैं क्योंकि वे विचारते हैं कि हिन्दू लोग 'ऐसी प्रकृति के लोग नहीं थे" कि आकाश की ये सब बातें देखते और राशिचक स्थिर करते। यह तर्क वितर्क इतना मनोहर है कि उसे हमार विद्वान प्रोफ़ेसर स्वयम यह कह कर लगभग फेर ही लेते हैं कि यह युक्ति 'ऐसी नहीं है कि उस पर अवस्य विश्वास हो ही हो।"

जब विद्वान जोग पेसे पेसे वे सिर पैर के तकों पर उतार हो जाते हैं तो उन पर वाद्विवाद करना केवल समय का नए करना होगा। इसिलये हम इस विषय को प्रोफ़ेसर मेक्समूजर के कुछ वाक्यों को उद्धृत करके समाप्त करेंगे कि जिसमें उन्होंने इस विषय को साधारण रीति से वर्णन किया है। "२७ नक्षत्र जो कि भारतवर्ष में एक प्रकार के चान्द्र राशिचक की मांति चुने गए थे वे बेबिलल से आए हुए विचार किए जाते थे। परन्तु बेविलन का राशिचक सीर्य है और वहां के शिलालेखों में जिनसे कि वहुत सी बातें प्रगट हुई हैं, बार बार खोज करने पर भी चान्द्र राशिचक का कोई चिन्ह तक नहीं मिला। इस पर भी यदि यही कल्पना की जाय कि बेविलन में चान्द्र राशिचक पाया गया है तो भी जिस मनुष्य ने वैदिक ग्रन्थों और प्राचीन वैदिक संस्कारों को पढ़ा है वह कवापि इस बात को सहज में न मान लेगा कि ग्राकाश का यह सरल विभाग हिन्दुओं ने वेविलन देश निवासियों से लिया था।"\*

<sup>\*</sup> Indian: What can it teach us (1883) p. 126.

चान्द्र राशिचक को खिर करने के सिवाय इस काल में हिन्दु-भों ने बड़ी बड़ी घटनाओं की तिथि नियत करने के लिये अयना-न्तों को जाना भौर वर्ष को महीनों में बाँटा। प्रत्येक महीने का नाम उस नक्षत्र के हिसाब से रक्खा जिस नक्षत्र में कि उस महीने का पूर्णचन्द्र होता था। बेंटले साहब (Bentley) के अनुसार चान्द्र राशिचक ईसा के १४२६ वर्ष पहिले खिर किया गया था और महीनों का नाम ईसा के ११८२ वर्ष पहिले रक्खा गया था। \* ईस्वी सन् के उपरान्त सीर राशिचक का झान ग्रीस देशवासियों से उद्भत किया गया, जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे।

पेतिहासिक काव्य काल में ज्योतिय के सिवाय दूसरी विद्या-भों की भी उन्नांत हुई। छान्दोग्य उपनिषद (७,१,२) में नारद सनत-कुमार से कहतं हैं "महाराय, मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चौधे अधर्वन वेद, पांचवें इतिहास पुराण, वेदों का वेद (ज्याक-रण) जानता हूं। पित्र्य (पितरों के श्राद्धादि के नियम), रासि (गणित शास्त्र), दैव (अशुम लक्षणों का शास्त्र), निधि (समय का शास्त्र), वाकोवाक्य (तर्क शास्त्र) पकायन (नीति विद्या), देव विद्या (शब्दों के उत्पत्ति की विद्या), श्रद्धाविद्या (उच्चारण तथा कन्द निर्माण आदि का शास्त्र), भून विद्या, चत्र विद्या (शस्त्र चलाने की विद्या), नचत्र विद्या (ज्योतिष शास्त्र), सर्ष देवज्जन विद्या, यह सब में जानता हूं।"

वृहदारण्यक (२,४,१०) में लिखा है किं "ऋग्वेद, युर्जुवेद, सामवेद, अथर्वाङ्किरा, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्यान (टीका), व्याख्यान, ये सब परमेश्वर के मुख से निकले हैं।"

फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें कांड में तीनों वेदों, अथवी-किरों, अनुशासनों, विद्याओं, वाकोवाक्य, इतिहास, पुराण नर-संसियों ब्रोर गाथाओं का उल्लेख ब्राया है।

<sup>\*</sup> Hindu Astronomy (London, 1825) pp 3 & 10.

प्रोफ़ेसर वेबर कहते हैं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि ऐतिहासिक काव्य काल में इन नामों के जुदे जुदे ही प्रस्थ हों जो कि अब हम लोगों को प्राप्त नहीं हैं। वे कहते हैं कि इनमें से बहुत से शास्त्रों से केवल उन्हीं भिन्न भिन्न विषयों से तात्पर्य होगा जिन्हें कि हम लोग अब तक ब्राह्मण प्रन्थों में पाते हैं। ये भिन्न भिन्न विषय जो ब्राह्मणों और उपनिपदों में मिलते हैं, इसके पीछे मर्थात दर्शन काल में अध्ययन के जुदे जुदे विषय हुए और वे भिन्न भिन्न सूत्र के प्रन्थों मे पढ़ाए जाते थे, जो कि सब तक हमें प्राप्त हैं।

उत्पर के विचार में कुछ युक्ति है। परन्तु साथ ही इसके, उत्पर लिखे हुए शास्त्रों में से बहुत से ऐसे है कि जो उन शास्त्रों की विशेष्य प पुस्तकों की सहायता बिना, केवल गुरु के मुख ही से शिष्यों को नहीं पढ़ाए जा सकते। इसलिये हमारा यह विश्वास है कि ऐतिहासिक कान्य काल में ऐसे प्रन्थ थे। ये अब हम लोगों को प्राप्त नहीं हैं क्योंकि इसके पीछे के समय में उनके स्थान पर अधिक उत्तम और उश्च ग्रन्थ बन गए थे।



#### अध्याय ८

## ब्राह्मगों के यज्ञ।

पेतिहासिक काव्य काल के समय के धर्म में तथा उसके पहिले के समय के धर्म में मुख्य मेद यह था कि इस काल में यहादि आवश्यक समभे जाने लगे। वैदिक काल के आरम्भ में लोग सृष्टि के सब से अद्भुत आविष्कारों की स्तुति में सूक्त बनाते थे। वे सृष्टि के इन भिन्न भिन्न भाविष्कारों को न मान कर इन भाविष्कारों के देवताओं को इन्द्र वा वरुण और भन्नि वा मरुत्स के नाम से पूजने लगे। इस पूजा ने भीरे धीरे यह (अर्थात देव-तओं को दूध, अन्न, जीव वा सोमरस चढ़ान) का रूप धारण किया।

वैदिक काल के अन्त से इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने का पता जगता है। और ऐतिहासिक कान्य काज में तो यन्न के विधान इत्यादि इतने प्रधान हो गए कि उसकी और सव बातें भूल गई। ब्राह्मण लोगों की एक जुदी जाति हो जाने के कारण यह परिणाम बावइयक ही था। वे जोग विधानों को बढ़ाए जाते थे और प्रत्येक छोटी छोटी वार्तो पर भी बहुत ही जोर देते थे, यहां तक कि ऐसा करते करते खयम वे तथा पूजा करने वाले दोनों ही इन भारी विधानों में उन देवताओं को लगभग भूल ही गए जिनकी पूजा की जाती थी।

यक्षों में बहुभा पशुमों, सोने, गहिने और अन्न के दान दिए जाते थे मोर पशु का विलदान भी किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण (१,२,३,७ और ८) में पशुमों के विलदान के विषय में एक मञ्जू-त वाक्य है जो यहां उद्धृत करने योग्य है—

"पहिले पहिल देवताओं ने मनुष्य को बिल दिया। जब वह २३ बिल दिया गया तो यक्ष का तत्व उसमें से निकल गया और उसने घोड़े में प्रवेश किया। तब उन्होंने घोड़े को बिल दिया। जब घोड़ा बिल दिया गया तो यक्ष का तत्व उसमें से निकल गया और उसने बैल में प्रवेश किया। तब उन्होंने वैल को बिल दिया। जब बैल बिल दिया गया तो यक्ष का तत्व उसमें से निकल गया और उसने मेंड़ी में प्रवेश किया। जब मेंड़ी वाल दी गई तो यक्ष का तत्व उसमें से भी निकल गया और उसने बकरे में प्रवेश किया। तब उन्होंने बकरे को बिल दिया। जब बकरा बिल दिया गया तो यक्ष का तत्त्व उसमें से भी निकल गया और उसने वकरे में प्रवेश किया। तब उन्होंने उसे खोजने के लिये पृथ्वी को खोदा और उसे चावल और जब के क्यों में पाया। इसी लिये अब भी लोग इन दोनों को खोद कर तब पाते हैं। जो मनुष्य इस कथा को जानता है उसको (चावल आदि) का हब्य देने से उतना ही फल होता है जितना कि इन सब पशुओं के बिल करने से।"

प्रोफेसर मेक्समूलर ऊपर के उद्धृत भाग से यह सिद्धान्त निकालते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में मनुष्यवध प्रचलित था, परन्तु यह ऐतिहासिक काव्य काल अथवा चैदिक काल में नहीं. वरन् उससे भी बहुत पहिले था। हमें खेद है कि डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने भी प्रोफेसर मेक्समूलर का अनुकरण करके इसी काल के प्रन्थों में से कुछ और वाक्य भी उद्धृत किए हैं और उनसे स्थिर किया है कि बहुत प्राचीन समय में यह अमानुषी प्रथा प्रचालत थी। हम इन दोनों विद्यानों के सिद्धान्तों में शंका करते हैं।

यदि भारतवर्ष में यह प्रथा ऋग्वेद के सुक्तों के वनने के पहिले प्रचित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल के ब्राह्मण ग्रन्थों से कहीं अधिक मिलता। परन्तु उनमें इसका उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद में जो सुनहसेफ की कथा है वह मनुष्य यथ का कोई प्रमाण नहीं हो सकती। और ऋग्वेद में और कहीं भी कोई ऐसी वात नहीं मिलती जिससे कि इस कथा के प्रचित्त रहने का अनुमान किया जाय। यह विचार करना असम्भव है कि ऐसी भयानक कथा प्रचित्त रह कर धीरे धीरे उठ गई हां और उसका कुछ भी चिन्ह उन वैदिक सुकों में न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय के हैं।

फिर ऐतिहासिक फाब्य काल ही के किस प्रन्य में इस प्रथा का उल्लेख पाया जाता है ? सामवेद का संग्रह वैदिक सुकों ही से किया गया है और इस वेद में भी मनुष्यों के बलिदान किए जाने का कहीं वर्णन नहीं है । सिवाय इसके इयामयज्ञवेंद और मल शक्क यजुर्वेद में भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है। एतिहासिक काव्य काल के केवल सब से अन्तिम प्रन्थों में अर्थात् शुक्क यज्ञेंद के खिख वा उपांदघात में, इयाम यजुर्वेद ब्राह्मण में, ऋग्वेद के **पंतरेय** ब्राह्मण में और सतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग के पहिले वाले भाग में, मनुष्य बलिदान किए जाने का हाल मिलता है। तो क्या यह सम्भव है कि यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में रही हो और उसका उल्लेख ऋग्वेद, सामवेद, श्याम या शक्क यज्ञ-वेंद्र में कहीं न मावे मौर फिर एक हजार वर्ष पीछे वेदों के ब्राह्मणी और खिलों में एकाएक उसका स्मरण हो आवे ? इसके विपरीत. क्या यह अधिक सम्भव नहीं है कि एतिहासिक काव्य काल के भन्तिम ग्रन्थों में मनुष्य विल दिए जाने के जो उल्लेख मिलते हैं वे उसी प्रकार की ब्राह्मणों की कल्पनाएं हैं जैसी कि स्वयम ईश्वर के बिल दिए जाने की कल्पनाएं मिलती हैं ? और यदि ब्राह्मणों की इस कल्पना में किसी सहारे की आवश्यकता हो तो वह सहारा उन्होंने उन अनार्य जातियों की रीति व्यवहार से पाया होगा. जिससे कि वे ऐतिहासिक काव्य काल में परिचित हुए थे।

अब, इस समय जो मुख्य मुख्य यक्षादि होते थे उनको हम संचेप में वर्णन करेंगे। इन यक्षादि का पता यजुर्वेद से लगता है।

जिस दिन नवचन्द्र अथवा पूर्णचन्द्र होता था उसके दूसरे दिन द्र्श पूर्णमास किया जाता था और इन दोनों दिनों को हिन्दू लोग बाज तक पवित्र मानते हैं। पिण्डपितृयह मृत पूर्वजों के लिये किया जाता था और यह झाज तक भी किया जाता है। अग्निहोत्र नित्य सन्ध्या और संबरे किया जाता था जिसमें अग्निको दूध बदाया जाता था। चातुर्मास्य यज्ञ हर चौथे महीने किया जाता था।

अग्निष्टोम, साम का यह होता था और अधिक सोमपान करने के प्रायिश्चित्त में सीत्रामणि किया जाता था। वड़े वड़े राजा लोग जब बिजय करके प्रताप और कीर्ति प्राप्त कर लेते थे तो वे राजसूय यह करते थे, और अश्वमेध भी बड़े बड़े युद्धों और विजयों के पिद्ध किया जाता था। इन सब से अधिक नम्न, परन्तु हमारे काम के लिये बहुत ही मुख्य, अग्न्याधान अर्थात होमाग्नि का जाबना होता था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पहा और इस लिये इसका थोड़ा सा वर्णन यहां कर देना उचित है।

यह पहिले कहा जा चुका है कि अध्वपति इस बात की शेखी करता था कि उसके राज्य में कोई चोर, क्रपण, शराबी, मुर्ख, व्य-भिचारी वा व्यभिचारिन अथवा कोई "ऐसा मनुष्य जिसके घर में वेदी न हो " नहीं था । उन दिनों, वेदी में पवित्र होमार्गन रखना प्रत्येक गृहस्य का आवश्यक धर्म समझा जाता था और उसको न करना पाप और मधर्म समझा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक बा परिषद में शिक्षा समाप्त करके घर लीट जाता था तो वह यथा समय विवाह करता था भौर तव होमाग्नि प्रज्वालित करता था। यह प्रायः शक्कपक्ष की प्रतिपदा को किया जाता था परन्तु कभी कभी, कदाचित नवद्मपति को धर्म कार्यों में शीघ्र सम्मिलित क-रने के लिये, पूर्णिमा को भी किया जाता था। अग्न्याधान को करने में प्रायः दो दिन लगते थे। होम करनंवाला अपन चारो विप्रों अर्थात् ब्राह्मण, होत्, अध्वर्यु, और अग्नीध्र को चुनता था भौर गाईपत्य और आहवनीय भगिनयों के लिये दो अग्नि कुण्ड बनाता था। गाईपत्य अग्नि के लिये एक वृत्त वनाया जाता था और आईवनीय अग्नि के लिये समचतुर्भुज, और यदि दक्षिणाग्नि की आवश्यकता होती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगह के दाचिण में एक अर्थवृत्त बनाया जाता था।

तब अध्वर्य गाँव में से कुछ विशेष रीति से अथवा रगड कर माग उत्पन्न करता था भीर गाहिपत्य के मिश्र कुण्ड को पांच प्रकार से शद्ध करके उस पर अग्नि रखता था। सन्ध्या होने के समय होम करनेवाला देवताओं और पितरों का आवाहन कर-ता था। तब वह मौर उसकी पत्नी गाईपत्य गृह में प्रवेश करते थे और अध्वर्यु उसे दो काठ की अरणी दूसर दिन प्रातःकाल आहवनीय आंग्न उत्पन्न करने के लिये देता था । होम करनेवाला और उसकी पत्नी इनको अपनी गोद में रख कर शान्ति की क्रया-भों को करते थे और रात भर जाग कर अग्नि को जलती रखते थे। सवेरे अध्वर्य अग्निको बुझा देताथा वा यदि दक्तिणाग्नि होने का होती थी तो उसके लियं अग्नि जलाने तक इसकी रहने देता था। यह अग्न्याधान की रीति का संचेप में वर्णन हुआ। इस प्राचीन समय में जब कि सब लोग अपने अपने अग्निकंड में देवताओं की पूजा करते थे और जब मन्दिर वा मूर्तियां नहीं थीं तो अग्न्याधान प्रत्येक हिन्दू गृहस्य का वड़ा आवश्यक धर्म समभा जाता था।

प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर राथ ने ऋग्वेद के एक वाक्य (१०,१८, ११) से सन् १८५९ ईस्वी में पहिले पहिल यह बात दिखलाई है कि प्राचीन समय में हिन्दू लोग मुदों को गाड़ते थे। इसके पिके मृतक लोग जलाए जाने लगे मोर उनकी राख गाड़ी जाने लगी। यह दूसरी प्रथा ऋग्वेद के समय में प्रचलित थी जिसका पता मृग्वेद के अन्य वाक्यों (यथा १०, १५, १४ मोर १०, १६१) से मिलता है। ऐतिहासिक काव्य काल में, जिसका कि हम अब वर्णन कर रहे हैं, मृतक को गाड़ने की चाल विलक्त उठ गई थी भीर मृतक जलाए जाते थे और उनकी राख गाड़ी जाती थी। इसका वर्णन गुक्क यजुर्वेद के ३५वें अध्याय में मिलता है। मृतक की हांडुयां एक वर्तन में इकटी करके किसी नदी के निकट की भूमि में गाड़ी जाती थीं और उस पर घुटने तक ऊंचा एक चब्दु-तरा उठा कर घास से ढांक दिया जाता था। तब मृतक के सम्बन्धी स्नान करके कपड़े बदलते थे और उस खान से चले झाते थे।

इसी रीति का वर्णन अधिक विस्तार पूर्वक श्याम यजुर्वेद के आर-ण्यक में भी दिया है। यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि हिन्दुओं में आज कल केवल जलाने की रीति प्रचलित है, राख और हिड्डियां गाड़ी नहीं जातीं। डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र के अनु-सार यह आधुनिक प्रथा ईस्वी सन् के प्रारम्भ के होने से कुछ ही पीछे से चली है।

दूसरा यह जो वर्णन करने योग्य है पिण्डिपतृ यह है जिसमें मृत पितरों का पिण्ड दिया जाता था । ये पिण्ड अग्नि और मोम को दिए जाते थे और पितर लोगों का, उनका भाग देने के जिये आवाहन किया जाता था । तब पितरों को वर्ष की छ ऋतुओं के अनुसार सम्बोधन किया जाता था । तब पूजा करनेवाला अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता था 'हे पितृगणु! आपने हम लोगीं को ग्रहस्थ बनाया है। हम लोग अपनी शक्ति के अनुमार आपके िक्ये ये वस्तएं ले आए हैं।" तब वह कुछ डोरा वा ऊन वा बाल रख कर कहता था "हे पितृगण ! यह आपका यस्त्र है, इसे पहिना।" तब स्त्री पुत्र होने की इच्छा से एक पिण्ड खाती थीं और कहती थी—"हे पितर! मुझे इस ऋतु में एक पुत्र दो। तुम इस गर्भ में उस पुत्र की सब रोगीं से रचा करो।" हिन्दूधर्म के अनुसार मृत पितर लोग अपनी जीवित सन्तति से पिण्ड आदि पाते हैं और उ-नका वंश छप्त होजाने पर यह उन्हें नहीं मिलता। इसी लिये हिन्द लोग बिना पुत्र के निस्सन्तान मरन में इतना अधिक भय करते हैं और पुत्र का जन्माना अथवा गोद लेना उनके वर्म का एक भाग समझा जाता है।

हम यहां दूसरे यज्ञादि का वर्णन नहीं किया चाहते । जितना ऊपर जिखा जा चुका है उतने ही से पाठक गण समझ जांयगे कि यज्ञादि किस प्रकार से होते थे। अब हम ब्राह्मणों की कुछ कथाओं का वर्णन करेंगे जो कि बहुत ही अद्भुत और गेचक हैं। मनु के विषय में एक बहुतही अद्भुत कथा कही जाती है। वेदिक स्कों में मनु मनुष्यों का प्राचीन उत्पन्न करने वाला कहा गया है जिसने कि खेती तथा अग्नि की पूजा प्रचालित की। सतपथ ब्राह्मण की कथा (१,५,१) पुरानी बायबिल की नाई है। जब मनु अपने हाथ भो रहा था तो उसके निकट एक मक्कली आई और बोली कि 'मुके पाल, तो में तेरी रच्चा करूंगी।" मनु ने उसे पाला और समय पाकर उसने उससे कहा कि "अमुक वर्ष में जल प्रलय होगां। इस लिये तू मेरा कहना मान कर एक जहाज तैयार कर।" जल प्रलय हुई और मनु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसे कि वह यथा समय बना चुका था। मक्कली उसके पास नेर कर श्राई और जहाज को उत्तरी पर्वत के उधर ले गई। वहां पर वह जहाज एक पेड में बांध दिया गया और जल प्रलयं धीरे धीरे शान्त होने लगी तो मनु धीरे धीरे नीचे उतरा। तो जल प्रलय इन सब जीवों को बहा ले गई भीर केवल मनु यहां रह गया।"

इस समार की मृष्टि के सम्बन्ध की कथा भी बड़ी रोचक है। वेद में एक बड़ा अच्छा रूपक है जिसमें प्रभान का पीछा करते हुए सूर्य की उपमा किसी कुमारी का पीछा करते हुए पुरुप से दी गई है। इसी से ब्राह्मणों की उस कथा (सतपथ १,७,४. ऐतरेय ३, ३३ आदि) की उत्पत्ति हुई जिसमें परमात्मा प्रजापित का अपनी पुत्री पर मोहित होना और इसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होना लिखा है। बा-ह्मणों की यह कथा पुराणों में और भी अधिक बढ़ा दी गई है और उन में ब्रह्मा का अपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है। ये सब विचित्र कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल कपक से निकली हैं जो कि प्रभान का पीछा करते हुए मूर्य के विषय में है। इन सब पीराणिक कथाओं की उत्पत्ति हिन्दू ऋषियों और भाष्यकारों को मालूम भी थी जैसा कि बौद्ध धर्म के बड़ भारी विषची और शक्ष्याचार्य के पूर्वाधकारी कुमारिल के निग्नलिखन प्रसिद्ध वाक्यों से जान पड़ेगा—

"यह एक कि एत कथा है कि मृष्टि के कर्ता प्रजापित ने अपनी पुत्री के साथ प्रीति की परन्तु, इसका अर्थ क्या है? 'प्रजापित' अर्थात् 'सृष्टि का करने वाला' सूर्य का एक नाम है क्योंकि वह सब जीवों की रचा करता है। इसकी पुत्री उपस्त प्रभात है। अतएव जहां यह कहा गया है कि वह उस पर मोहित हो गया तो उसका तात्पर्य केवल यह है कि स्योदय के समय सूर्य प्रभात का पीछा करता है। प्रभात सूर्य की पुत्री इसलिये कही गई है क्योंकि जब सूर्य निकट आता है तब वह उत्पन्न होती है। इसी भांति यह कहा गया है कि इन्द्र बहल्या पर मोहित हो गया। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रदेवता ने ऐसा सचमुच पाप किया। परन्तु इन्द्र से सूर्य का और अहल्या से रात्रि का तात्पर्य है। सवेरे के समय सूर्य रात्रि को मोहित करके नष्ट कर देता है, इसिलये इन्द्र का अहल्या पर मेहित होना लिखा गया है।"

तैत्तिरीय प्राह्मण (१,१,३,१) में सृष्टिकी उत्पत्ति होने की एक दूसरी ही कथा लिखी है। पीहले पहित्त सब जलमय था और उसमें से केवल एक पद्म निकला हुआ था। प्रजापित ने उसमें ब-राह का रूप घर कर गोता मारा और कुछ मिट्टी वाहर निकालकर उसे फैलाया और उसे कंकड़ों के आधार पर रक्खा। यही पृथिवी हुई।

पेसी ही एक कथा सतपय ब्राह्मण (२,१,१,८) में भी लिखी है कि सृष्टि होने के पीछे देवता और असुर दोनों प्रजापित से उत्पन्न हुए और इन दोनों में प्रभुत्व पाने के लिये पेसा युद्ध हुआ कि पृथ्वी कमल के पत्ते की नाई कांपने लगी। "ऋग्वेद में "असुर' शब्द का प्रयोग विशेषण की भांति हुआ है और उसका अर्थ है बजवान वा शक्तिमान। अन्तिम मण्डल के अन्त के कुछ सुक्तों की छोड़ कर और सब जगह यह शब्द देवताओं के जिये आया है। परन्तु ब्राह्मणों में इस शब्द का अर्थ विलक्षल ही बदल गया है। अर्थात् वहां वह देवताओं के शब्द भी की अर्थात् वहां वह देवताओं के शब्द गई हैं।

सतपथ ब्राह्मण में ( २, ५, १) सृष्टि उत्पन्न होने की एक दूमरी कथा भी मिलती है। "पहिले पहिल निस्सन्देह यहां केवल प्रजापति ही था।" उसने प्राणियों, पिच्चयों, कीड़ों मकोड़ों और सर्पों को उत्पन्न किया। परन्तु ये सब आहार के अभाव से मर गए। तब उसने उनके शरीर के अन्नभाग में काती में दूध दिया जिससे कि सब जन्तु जीवित रह सके और इस प्रकार छाष्ट में पहिले पहिल जीव जन्तु बनाए गए।

पितहासिक काव्य काल में यद्यपि कथाएं झौर यज्ञादि इस प्रकार बढ़ रहे थे पर लोगों का धर्म वैसाही था जैसा कि वैदिक काल में। ऋग्वेद के देवताओं की पूजा अब भी की जाती थी झौर ऋक्, सामन, झौर यज्जस् के सूक्तों का पाठ अब तक किया जाता था। भेद कवल इतना ही था कि वैदिक काल में देवता लोगों की जितनी प्रातिष्ठा थी वह अब लोप हो गई और उसके स्थान में यज्ञ के वि-धानों की प्रतिष्ठा होने लगी।

परन्तु इस काल में धीरे धीरे नप देवता भी हिन्दओं के देव-ताओं की नामावली में स्थान पात जान थे और इन नए नामों ने आगे चलकर प्रधानता प्राप्त कर **खी। हम देख चुके हैं कि सत**पथ बाह्यण में भी 'अर्जुन' इन्द्र का दूसरा नाम है। शुक्क यर्जुर्वेद ही के १६ वें अध्याय में हम रुद्ध को अपना पौराशिक नाम धारश करते इए तथा एक भिन्न रूप धारण करते इए देखते हैं। इम देख चुके हैं कि ऋग्वेद में रुद्र मांधियों का पिता अर्थात् विजली है । शुक्क यजुर्वेद में मेरी वह विजली उत्पन्न करनेवाला मेघ कहा गया है. परन्तु वहां उसका वर्णन एक भयानक देवता की नाई किया गया है, जो कि चोरों और पापियों का देवता है और एक बिलकुल संहारक शक्ति है। यह 'गिरीश' कहा गया है क्योंकि मेघ पर्वतों के ऊपर होते हैं। वह (मेघ की रक्षा के कारण) ताम्र वा अरुण षा बभ्र कहा गया है। वह (उसी कारण से ा नीलकण्ठ वा नील गलेवाला भी कहा गया है। उसका नाम 'कपर्दिन' वा लम्बे केशवाला, 'पशुपति' वा पशुर्मों का रत्नुक, 'शङ्कर' वा उपकारी, और 'शिव' वा हित करनेवाला भी, मिलता है। इस प्रकार से पैतिहासिक काव्य काल में हम रुद्र को परिवर्तन होने की अव-स्था में पाते हैं और उसी काल में उसके विषय की कुछ पौराणि-क कथाओं की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर होती है। परन्तु ब्राह्मण कर्यों में ये कथाएं अपने पूरे विस्तृत रूप से कहीं भी नहीं मिछतीं। रुद्र का पौराणिक शिव अर्थात् काली वा दुर्गा के पति की भांति कहीं भी वर्णन नहीं मिछता। कौषीतिक ब्राह्मण में एक स्थान पर ईशान वा महादेव को बहुत ही प्रधानता दी गई है। सतप्य ब्राह्मण में निम्न छिखित वाक्य मिछता है—"हे रुद्र! यह तेरा भाग है। कुपा कर इसे अपनी बहिन अस्विका के साथ स्वीकार कर!" (२, ६, २, ६) और अर्थव वेद का जो मण्डूक उपनिषद है उसके एक प्रसिद्ध वाक्य में अग्नि की सात जिह्नाओं के य नाम मिछते हैं अर्थात् काछी, कराखी, मनोजया, सुछोहिता, सुधूमवर्णा, स्फुलि-फिणी, और विश्वरुपा। सतप्य ब्राह्मणा (२, ४, ४, ६) में दच्च पार्वती के एक यज्ञ करने का वर्णन है और कनोपनिषद में एक उमा हैमवती नाम की स्त्री का वर्णन है जिसने कि इन्द्र के सामने खाकर उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। ये ब्राह्मण ग्रन्थों के उन वाक्यों के कुछ उदाहरण दे दिए गए जिनसे कि पुराण में शिव और उसकी पत्नी के विषय में इतनी भारी कथा गई। गई है।

पेतरेय ब्राह्मण (६, १५) क्रोर सतपथ ब्राह्मण (१, २, ५) में यह कथा है कि देवताओं ने असुरों से पृथ्वी का उतना भाग ले लिया जितना कि विष्णु ढँक सके और इस प्रकृष्ट से उन्होंने सारी पृथ्वी ले ली। सतपय ब्राह्मण की क्रिन्तम पृस्तक में, जाकर तब कहीं विष्णु ने और सब देवताओं से ब्रिप्टिक श्रेष्ठना पाई है और तब इन्द्र ने उसका सिर काट लिया है। देवकी के पुत्र कृष्ण की तब तक भी देवताओं में गणना नहीं थी, वह छान्दोग्य उपनिष्द में, बोर अङ्किरस का केवल एक शिष्य है (३, १७, ६)

जिस प्रकार से इन उधर उधर फैले हुए उल्लेखों में उन लम्बी कोड़ी पौराणिक कथाओं की रचना की सामिग्री पाई जाती है जो कि आगे चल कर हुई वैसे ही एतिहासिक काव्य काल में ब्राह्म- जों के विधानों और धर्म में उस अविश्वास के भी चिन्ह दिखाई देते हैं जो कि आगे चल कर बौद्ध सिद्धान्तों के रूप में प्रगद हुए। सामवेद के ताण्ड्य ब्राह्मण में ब्राह्म-स्तोम दिए हुए हैं जिनसे

बात्य लोग ( बर्धात वे लोग जो ब्राह्मणों की रीति से नहीं १ हते थे ) उस सम्प्रदाय में सम्मिकित हो सकते थे । उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं—वे खुले हुए युद्ध के रथों पर सवारी करते हैं, अनुष और भाल साथ रखते हैं, पगड़ी, ढींखं ढाले लाल किनारे बाले कपड़े, जूना और दोहरी भेड़ी की खाल पहिनते हैं, उनके नायक लोग भूरे कपड़े और गले में चाँदी के गहिने पहिनते हैं, वे न तो खेती करते हैं और न वाणिज्य, उनके कानून भी बहुत ही गड़बड़ हैं, वे ब्राह्मणों के संस्कार पाए हुए लोगों की ही भाषा बोलते हैं, परन्तु जिसका उधारण सहज में हो सकता है उसे उद्यारण में कठिन बनलाने हैं।" परन्तु बात्य तब तक घृणा की हिष्ट से नहीं देखे जाते थे और प्रष्ण उपानिषद में स्वयम परमेश्वर बात्य कहा गया है।



### अध्याय ९

## उपनिषदों का धर्मपथ ।

ब्राह्मणों के विधानों और कथाओं को छोड़ कर उपनिपदों के प्रवल विचारों का उहेख करना तनिक सुखद है। बृहद् ब्राह्मणों में जो बड़ बड़े, परन्तु निर्श्वक विधान हैं. जो निर्देशरूप परन्तु बालोचित ज्याख्यान हैं, जो गुप्त और हंसने याग्य उक्तियां हैं, उन से होगों को कुछ असन्तोप मा जान पड़ता है। बुद्धिमान लोग बिचारने लगे कि क्या धर्म में यही सब शिक्षा हा सकती है। एकाश्रचित पुरुष यद्यपि ब्राह्मणों के विधानों के अनुसार चलते थे पर वे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के विषय में विचार करने लगे । अवस्यमेव विद्वान चात्रियों ही ने इन उत्तम विचारों को चलाया होगा वा कम से कम तब तक तो उन्हें पीरुप और सफ-लता के साथ अवश्य ही चलाया होगा जब तक कि ब्राह्मणों ने इस नए सम्प्रदाय का कुछ ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो । इन उप-निषदीं में दिए इए धर्म पथ की प्रवलता, एकाग्रता, और दर्श-निकता ऐसी है कि यद्यपि उनको तीन हजार वर्ष हो गए परन्तु अब तक भी यह असम्भव है कि उनके देखने से आश्चर्य न ही । इनमें सं सव से मुख्य ये हैं (१) सर्वगत आत्मा का सिद्धान्त (२) सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त (३) आतमा के पुनर्जन्म का सिद्धा-न्त और (४) अन्तिम मुक्ति पाने का सिद्धान्त।

पहिले पहिल हम सर्वगत आतमा का सिद्धान्त वर्णन करेंगे जो कि उपनिषदों के दर्शन शास्त्र की जड़ है। यह सिद्धान्त उत्तर काल के अद्वैतवाद से कुछ सिन्न हैं, क्योंकि इस अद्वेतवाद में सृष्टि कर्ता ईश्वर अपनी रची हुई सृष्टि से अलग समझा जाता है। पर-न्तु उपनिषदों के मद्वैतवाद में जो सदा से हिन्दू धर्म का एकेश्वर- वाद सिद्धान्त रहा, ईश्वर सर्वात्मा समझा गया है कीत सब वस्तुएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसीकी अंश हैं भौर अन्त में उसी में मिल जांयगी; किसी वस्तु का उससे भिन्न जीवन नहीं है। यही शिचा सत्यकाम जवािब ने प्रकृति से पाई थी और इसी शिचा को याज्ञवल्क्य ने अपनी प्यारी और माननीय स्त्री मेत्रेयी को दिया था। यही शिचा उपनिषदों में सैकड़ों रुपकों, कहािनयों और उत्तम कथाओं में वर्णित है जो कि उपनिषदों को सारे संसार के प्रन्थों में सबसे श्रेष्ठ बनाती हैं।

"यह सब ब्रह्म है। मनुष्य को इस संसार की उत्पत्ति, नाश और स्थिति उसी ब्रह्म के रूप में विचारनी चाहिए...

"वह सर्वज्ञ, जिसका शरीर आत्मा है, जिसका रूप ज्योति है, जिसके विचार सत्य हैं, जो आकाश की नांई (अर्थात् सर्वव्यापी श्रीर महश्य) है, जिससे सब कर्म, इच्छाएं, सब सुगन्धि और स्वाद उत्पन्न होते हैं, जा इन सभी में व्याप्त है और जो कभी बोलता नहीं और न कभी माश्चर्य करता है।

"वही मेरे हृदय के भीतर मेरी आत्मा है, जो कि चावल के दाने से छोटी, यव के दाने से छोटी, सरसों के दाने से छोटी, कने-री के दाने से छोटी और कनेरी के दाल के दाने से भी छोटी है। वहीं मेरे हृदय के भीतर की आत्मा है जो कि पृथ्वी से बड़ी, माकाश से बड़ी, स्वर्ग से बड़ी और इन सव लोकों से भी बड़ी है।

"वह जिससे सब कार्य, सब इच्छाएं, सब सुगन्धि और स्वाद उत्पन्न होते हैं, जो सबमें ज्याप्त हैं, जो कभी बोलता नहीं और न आश्चर्य करता है, वहीं मेरे हृदय के भीतर की आत्मा ब्रह्म है। जब मैं इस संसार से कूच करंगा तब उसे प्राप्त करंगा।" (कान्दो-ग्य ३, १४)

प्राचीन समय के हिन्दू लोगों ने सूक्ष्म और सर्वव्यापी पर-मात्मा, के विषय के जिसे कि वे ब्रह्म कहते थे, अपने उच्च विचारों को ऐसी उच्च भाषा में प्रगट किया है। हम करें। छान्दोग्य के कुछ और उदाहरणा उद्धृत करेंगे। हम पहिले देख खुके हैं कि स्वेत केतु अपने गुरु के साथ बारह वर्ष की अनस्था से लेकर चौबीस वर्ष की अवस्था तक रहा और तब "सब वेदों का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पंडित और हढ़ समझता हुआ" घर लीट आया। परन्तु अब तक भी उसे कुछ बातें सीखनी वाकी थीं जो कि उस समय की पाठशालाओं में नहीं सिकाई जाती थीं। अतपव उसके पिता उदालक मारुणेय ने उसे सुन्दर रुपकों में परमात्मा के ज्ञान की शिक्षा दी—

"हे पुत्र, जिस प्रकार मधुमिक्खवां दूर दूर के हुश्लों के रस इक्ष्टा करके मधु बनाती हैं और इन रसों को एक रूप में कर देती हैं और जिस प्रकार से इन रसों में कोई विवेक नहीं रहता जिससे कि ये कहें कि मैं इस बृद्ध का रस हूं और मैं उस बृक्ष का, उसी प्रकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते हैं तो उन्हें यह इसन नहीं रहता कि हम परमात्मा में मिल गए.........

"हे पुत्र, ये निद्यां बहती हैं, पूर्षी नहीं ( जैसे गक्का ) प्रबक्ती ओर, और पश्चिमी ( जैसे सिन्ध ) पश्चिम की ओर। वे समुद्र में से ही समुद्र में जाती हैं ( अर्थात मेघ समुद्र के जल को आकाश में उठा कर फिर उसे वृष्टि के रूप में समुद्र ही में भेजता है ) और वास्तव में समुद्र ही हो जाती हैं, और जिस प्रकार से ये निद्यां समुद्र में जाने के पिछे यह नहीं समझतीं कि में यह नदी हूं और मैं वह नदी हूं, वैसे ही ये सब जीव परमातमा ही से उत्पन्न होकर यह नहीं जानते कि हम परमातमा से उत्पन्न हुए हैं.......

"व इस नमक को पानी में डाख दो और हमारे पास सबेरे आओ।'

"पुत्र ने जैसी माझा पाई वैस्ता ही किया। पिता ने उससे पूछा 'कब रात को जो नमक तुमने पानी में ढाला था उसे मुझको हो।' पुत्र ने उसे छूंदा पर न पाया, क्योंकि निस्सन्देह यह गरू गया था। "पिता ने कहा 'इस अब को ऊपर से चको। कहो, कैसा है!'
पुत्र ने उत्तर दिया 'यह नमकीन है।' 'इसे बीच में से चको।
कहो, कैसा है!' पुत्र ने उत्तर दिया 'नमकीन है।' 'उसे पेंदे से
चको। कैसा है!' पुत्र ने उत्तर दिया 'नमकीन है।' पिता ने कहा
'इसे फेंक कर मेरे पास आओ।'

"पुत्र पिता के पास गया झौर पिता ने उसे उपदेश दिया कि 'क्रल में जिस प्रकार से नमक था उसी प्रकार से इम लोगों में पर-मातमा रह कर झटइय है।" ( छान्देग्य € )

कान्योग्य के इन वाक्यों से हमको परमारमा के विषय में हिन्तु-भों के विचार प्रगढ होते हैं। अब हम केन और ईश में से दो तीन वाक्य उद्धृत करेंगे—

'शिष्य ने पूछा "यह मन किसकी इच्छा से भेजा जाकर अपने कार्य में लगता है ? किसकी आज्ञा से पहिले पहिल सांस निकल्लता है ? किसकी इच्छा से हम लोग बोलते हैं ! कौन देवता आंख और कान का आंधाराता है ?"

गुरु उत्तर देता है—''बह कान का कान, मन का मन, बाणी की बाणी, स्वांस का स्वांस, और आंख की मांख है...

"वह जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती परन्तु उसीसे वाणी वर्णन करती है...... यह जिसे मन नहीं सोच सकता परन्तु जिससे मन सोचा जाता है...... वह जो आंख से नहीं देखा जा सकता परन्तु जिससे आंख देखती है...... वह जो कान से नहीं सुना जाता और जिससे कान सुना जाता है...... वह जो स्वांस नहीं लेता और जिससे स्वांस लिया जाता है, — केवख वही ब्रह्म है, — न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं।" (केन उपनिषद १)

जपर के बाक्य में कौन नहीं देखेगा कि उन निरर्थक विधानों के बन्धनों को दूर करने का यत्न किया गया है जिसे कि ब्राह्मण कोग सिखाते थे और "बोग यहां" करते थे तथा समझ में न आने

वाले अर्थात स्वांस के स्वांस और आत्मा की आत्मा के उच्चतम विषय के समझने का उद्योग किया गया है ? तीन हजार वर्ष प-हिले हिन्दू जाति ने अज्ञात सृष्टिकर्ता को जानने और ध्यान में न आनेवाले ईरवर को ध्यान में लाने का साहस के साथ जो उद्योग किया था उससे कीन आश्चर्य न करेगा?

और जिसने ध्यान में न आनेवाले ईश्वर के विषय में कुछ भी समझ लिया है उसे जो आनन्द प्राप्त होता है वह बहुत अच्छी तः रह से वर्णन किया गया है।

"वह जो आत्मा में सब प्राणियों की और सब प्राणियों में आत्मा को देखता है वह उससे कभी विमुख नहीं होता।

"जब कोई बानी सब चीजों में आत्मा को समझने लगता हो तो फिर जिसने इस एकता को एक बार समझ लिया है उसे क्या कोई शोक अथवा कप्र हो सकता है।

उस आत्मा ने जो प्रदीप्त, निराकार, मक्षत, स्नायुरहित, पवित्र, पाप से अस्पृष्ट, सर्वदर्शी, बुद्धिवान सर्वस्थायी और स्वयम् है, सब षातों को सदा के जिये ठीक ठीक निर्धारित किया है।

अन्त में बृहदारण्यक उपनिपद में लिखा है कि सब देवता आत्मा वा पुरुष के ही स्वरूप है " क्योंकि वही सब देवता है" (१, ४,६) और साथ ही इसके वह सब मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्री वैश्य भार छद्र में भी है ( १. ४. १५ )

हमने इस विषय में जो भाग उद्धृत किए हैं वे कुछ लम्बे चौंड़े हैं परन्तु इसके लिये हमारे पाठकों को पछताना नहीं पड़ेगा क्यों-कि आत्मा का सिद्धान्त हिन्दूधर्म की जड़ है और इस छिये यह जानना आवश्यक है कि यह विचार भारतवर्ष में उर्धानपटों में पहिले पहिल कैसे परिपक्त हुआ। अब हम दूसरे मुख्य सिदांत अर्थात साप्ट की उत्पत्ति के सिद्धान्त का वर्णन करेंगे।

इन प्राचीन विद्वानों के लिये सृष्टि की उत्पत्ति अभी तक एक गृह विषय था इस लिये उसका वर्णन करने के जो यक्त किए गए वे अवश्य ही बड़े विचित्र और कल्पित थे। यहां पर इम कुछ वाक्य उद्धत करेंगे—

" झादि में यह नहीं था। जब यह बदा तब उसका अस्तित्व हुआ। वह एक अण्डे के रूप में हो गया। अण्डा एक वर्ष तक रहा। फिर अण्डा फूटा। इसके जो दो टुकड़े हुए उनमें एक चांदी का दूसरा साने का था।

''चांदी वाले दुकड़े की पृथ्वी, और सोने वाले दुकड़े का आकाश, मोटी झिली के पर्वत और पतली झिली के कोहिरे और मेघ, छोटी छोटी नसों की नदियां और द्वव भाग का समुद्र बन गया।

"और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ वह आदित्य अर्थात् सूर्य था। जब वह उत्पन्न हुआ तो जय जय की ध्वनि होने लगी और उसी के साथ सब जीवों की तथा उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी उनकी भी उत्पत्ति हुई।" (कान्दोग्य ३, १९)

उसी उपनिषद (६,२) में एक दूसरा भी वर्णन दिया है जिसमें लिखा है कि "आदि में केवल वही एक था जो कि मद्वैत है।" उससे अग्नि उत्पन्न हुई, आग्नि से पानी और पानी से पृथ्वी उत्पन्न हुई।

पतरेय आरण्यक में लिखा है कि प्राण अर्थात विश्वप्राण ने इस संसार को रचा और फिर उसमें इस बात पर विचार किया है कि संसार किन वस्तुमों से बना। ऋग्वेद (१०,१२६) के तथा यहूदी लोगों के सृष्टि उत्पन्न होने के वर्णन के अनुसार जल ही इसका प्रथम तत्व है।

"क्या वह सचमुच पानी था ? क्या वह पानी था ? हां वास्तव में यह सब पानी था। पानी ही जड़ थी और पृथ्वी उसका अंकुर २५ हुंआ। वह जीव पिता है सौर वे (पृथ्वी अग्नि आदि ) पुत्र है। " महिदास ऐतरेय इस सिद्धान्त को जानता था।(२,१,८,१)

उसी उपनिषद के दूसरे स्थान में सृष्टि की उत्पत्ति का नीचे लिखा वर्णन दिया है—

"आदि में निस्सन्देह केवल एक झात्मा थी। उसके सिवाय और कुछ नहीं देख पड़ता था।" और उस आत्मा ने पानी (स्वर्ग के ऊपर) उत्पन्न किया, प्रकाश उत्पन्न किया जो कि आकाश है, नाशवान जीव जो कि पृथ्वी है, और पृथ्वी के नीचे जल उत्पन्न किया। उसने तब पुरुष बनाया और उस पुरुष से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई।

इनमें से कुछ उद्धृत मागों में से किसी में तो एक आदि कत्ती, मर्थात् प्राग्या, आत्मा या स्वयं को, और किसी में एक तत्व अर्थात् पानी वा अग्नि को, सृष्टि का कारण माना है। हम मागे चल कर दिखलावेंगे कि आदि मात्मा वा आदि तत्व का यह सिद्धान्त उत्तर काल के हिन्दुओं के वेदान्त में किस प्रकार से वहाया गया है। मब हम पुनर्जन्म के बड़े प्रधान सिद्धान्त का वर्णन करेंगे। यह सिद्धान्त हिन्दुओं के लिये वैसाही है जैसा कि ईमाइयों के लिये पुनरुजीवन का तिद्धान्त। ईसाई लोगों का यह विश्वाम है कि हमारी आत्माएं मृत्यु के पीछे दूसरी अवस्था में रहेंगी, परन्तु हिन्दुओं का यह विश्वास है कि हमारी मात्माएं पहिले भी दूमरी अवस्था में रह चुकी है और फिर मृत्यु के पीछे दूसरी अवस्था में रह चुकी है और फिर मृत्यु के पीछे दूसरी अवस्था में रहंगी।

इसका मुख्य विचार वही हैं जो कि हिन्दू धर्म का मुख्य सि-द्वान्त माना गया है अर्थात यह कि अच्छे कर्म करने से आने वाले जन्म में उनका अच्छा फल मिखता हैं, परन्तु परमात्मा में लीन हो जाना, केवल सच्चे क्षान से प्राप्त होता है। "जिस प्रकार से इस संसार में जो कुल परिश्रम कर के उपार्जन किया जाता है उसका च्य हा जाता है उसी प्रकार से इस संसार में यक्ष तथा अच्छे कर्मी द्वारा उस संसार के बिये जो कुल प्राप्त किया जाता है उस- का भी चय होजाता है। जो लोग षरमातमा और उन सची इच्छा-ऑ का ज्ञान बिना प्राप्त किए ही इस संसार से उठ जाते हैं व किसी खोक में भी मुक्ति नहीं पाते।" (खान्दोग्य ८, १, ६)

पुनर्जन्म का सिद्धान्त बृहदारण्यक में बहुत मच्छी तरह से तथा पूरी तरह से वर्णन किया गया है। हम यहां पर उस उपनि-षद का कुछ भाग उद्धृत करेंगे—

"जिस प्रकार से कीड़ा किस्की घास के पत्ते के अन्त तक पहुंचा कर दूसरे पत्ते पर जाने के लिखे अपने को बटोर के उस पर जाता है उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़ कर तथा सब अञ्चान को दूर कर के दूसरे शरीर में जाने के जिये अपने को बटोर कर उसमें जाती है।

"और जिस प्रकार से सोनार सोने के किसी दुकहे को लेकर उसका एक नया और अधिक सुन्दर रूप बना देता है उसी प्रकार से मातमा इस शरीर को छोड़ कर और सब अझान को दूर कर के अपने लियं एक नया और अधिक सुन्दर रूप बनाती है। चाहे वह रूप पितरों का हो, चाहे गन्धवाँ का, चाहे देवों का, चाहे प्रजापति का, चाहे ब्रह्म के सदश वा चाहे बन्य किसी की नाई हो.......

"यह सब तो उस मनुष्य के लिये हुआ जो इच्छा रखता है। यरन्तु जो मनुष्य कोई इच्छा नहीं रखता, इच्छाओं से मुक्त तथा अपनी इच्छाओं में सन्तुष्ट है वा केवल परमात्मा ही की इच्छा रखता है, उसकी आत्मा और कहीं नहीं जाती, ब्रह्म हो कर वह ब्रह्म ही में जाती है......

"और जिस प्रकार से सांप की के जुली किसी टीले पर छोड़ी हुई मृत पड़ी रहती है उसी प्रकार से शरीर रह जाता है, परन्तु उस शरीर से पृथक हुई अमर आत्मा केवल ब्रह्म और केवल प्रकाश ही है।" अब अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिए। प्राचीन हिन्दुओं के प्रन्थों में उन मंशों से उच्चतम और कोई बात नहीं है जिनमें उन लोगों ने बड़े उत्सुक होकर यह भाशा और विश्वास प्रगट किया है कि सब कलड़ों और पापों से रहित तथा शरीर से मजन मुद्दे आत्मा अन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मिल जायगी जैसे कि प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। हम यहां बृहद्रारण्यक से एक मंग्र उद्धृत करते हैं—

"चह जो शान्त, दबा हुआ, सन्तुष्ट, सहनशील और एकाश्रचिन्त्र होकर आत्मा में अपने को देखता है वह आत्मा में सब वस्तुओं को देखता है। पाप उसे नहीं जीतता, वही सब पापों को जीत लेता है। पाप उसे नहीं जला सकता, वही सब पापों को जला देता है। सब पापों, कलंकों और सन्देहों से रहित होकर वह सबा ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है।"

इसी अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को मृत्यु ने नचिकेतस् से एक उपनिषद के उस सुन्दर कविता में वर्णन किया है जो 'कथा' के नाम से प्रसिद्ध है। हम अब इसी उपनिषद का एक भंश, जो कि पवित्रता और कल्पना शक्ति की एक बहुत ही सुन्दर रचना है, उद्धृत करके इस भध्याय को समाप्त करेंगे।

निविकेतम् के पिता ने उसे मृत्यु को सींप दिया और उसने यम वैवस्वत के निवास स्थान में प्रवेश किया और उससे तीन वर मांगे जिनमें से अन्तिम यह था—

"जब ममुष्य मर जाता है तो यह शक्का रहती है—कोई कह-ता है कि वह है और कोई कहता है वह नहीं है। यह में तेरे ही मुख से जानना चाहता हूं यही मेरा तीसरा वर है।"

परन्तु मृत्यु अपने भेद प्रगद्य करना नहीं चाहता था, इसिंखये इसने निचकेतस् से दूसरे दूसरे वर मांगने के लिये कहा।

"ऐसे पुत्रों और पीत्रों को मांग जिनकी आयु सी सी वर्ष की

हो। गाय, हाथी, घोड़े, और सोना मांग। पृथ्वी पर बहुत काल तक का निवास मांग मौर जितने वर्ष तक तेरी इच्छा हो, जीवित रह।

"यदि त् इसके समान और किसी वर को सोच सकता हो तो भनी और दीर्घ जीवी होने का वर मांग। हे नचिकेतस्, सौरी पृथ्वी का राजा हो। में तेरी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूं।

"मृत्युलोक में जिन जिन कामनाओं का पूरा होना कठिन है उनमें से जो तेरी इच्छा हो मांग। ये सुन्दर कुमारियां जो कि अप-ने रथ और बाज लिए हैं, निस्सन्देह मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होतीं। मैं इनको तुझे देता हूं, इनकी सेवा का सुख मांग परन्तु मुझ से मरने के विषय में मत पूछ।"

निचकेतस ने कहा—"हे मृत्यु, ये सब वस्तुएं केवल कल तक टिकेंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियों के बल को नाश कर देती हैं। समस्त जीवन भी थोड़ा है। तू अपने घोड़े और अपना नाच गाना अपने ही पास रख।"

धर्मात्मा जिक्कासु के इतने आग्रह करने पर मृत्यु ने अन्त को अपना बड़ा भेद प्रगट कर दिया। यह वही भेद है जो कि उपनि-षदों का सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्म का सिद्धान्त है—

"वह बुद्धिमान जो अपनी आतमा का ध्यान करके उस आदि ब्रह्म को जान लेता है जिसका दर्शन कठिन है, जिसने अन्धकार में प्रवेश किया है, जो गुफा में किया है, जो गम्भीर गर्त में रहता है,—वह निस्सन्देह सुख और तुःख को बहुत दूर कोड़ देता है।

"एक नाशवान जीव जिसने यह सुना और माना है, जिसने उससे सब गुणों को पृथक कर दिया है, और जो इस प्रकार उस सुक्ष्म भात्मा तक पहुंचा है, प्रसन्न होता है कि उसने उसे पा लिया जो आनन्द का कारण है। हे नचिकेतम् मैं विश्वास करता हूं। इस का स्थान खुला है।" पेसा कौन है जो आज कल भी पुरातन काल के इन शुद्ध प्रइनों और पवित्र विचारों को पढ़कर अपने हृद्ध्य में नए भावों का उद्ध्य न अनुभव करता हो, अपनी आंखों के साम्हने नया प्रकाश न पाता हो। अज्ञात भविष्य का रहस्य मनुष्य की बुद्धि यो विद्या से कभी प्रगट न होगा किन्तु प्रत्येक देशहितैषी हिन्दू और विचारवान पुरुष के लियं इस रहस्य को जानने के लियं जो प्रारम्भ में पवित्र उत्सुक और शुद्ध दार्शनिक भाव से उद्योग किए गए थे उनमें सदा अनुराग वर्तमान रहेगा।

प्रसिद्ध जर्मन लेखक और दार्शनिक स्कोपनहार ने ठीक लिखा है। "प्रत्येक पद से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न होते हैं। और सब में उत्कृष्ट पविच और सच्चे भाव वर्तमान हैं। भारतीय वायु मंडल हमें घेरे हुए हैं, और अनक्षप आत्माओं के नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं। समस्त संसार में मूल पदार्थों को छोड़ कर किसी अन्य विद्या का अध्ययन ऐसा लाभ-कारी और हृदय को उच्च बनाने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का। इसने मेरे जीवन को शान्ति दी है झौर यह मृत्यु के समय भी मुद्दो शान्ति देगा।"

पहिला भाग समाप्त ।

# इतिहास-प्रकाशक-समिति, काशी की

## नियमावली।

- (१) इस मंडली का नाम "इतिहास-प्रकाशक समिति" होगा।
- (२) इस समिति का मुख्य कार्य यह होगा कि हिन्दी में सब प्रकार के प्रेतिहासिक \* ग्रन्थ सम्पादित कर वा करा के छपवावे।
- (३) कोई महाशय एक बर २५/ रु॰ वा उससे अधिक देने पर इसके सक्य हो सकेंगे और वे इसके सहायक कहलावेंगे।
- (४) सहायकों को प्रत्येक पुस्तक की जिसे यह समिति अपने ज्यय से ऋपवावेगी एक प्रति बिना मृल्य दी जायगी। उन्हें अपने दान के बदले में और किसी प्रकार का हिस्सा या लाभांश न मिलेगा।
- (५) इस समिति का काम चलाने के लिये नौ सहायकों की एक कमेटी प्रति तीसरे वर्ष नवस्वर मास में चुन दी जाया करेगी।
- (६) इस कमेटी के काम ये होंगे-
  - (१) समिति के धन और आय व्यय के हिसाब को डीक डीक रखना।
  - (२) ग्रन्थों के लिखवाने, सम्पादित करवाने, कपवाने और बेचने का उचित प्रवन्ध करना।
  - (३) उचित पुरस्कार पर प्रन्थों का स्वत्व प्राप्त करना।
  - (४) प्रति वर्ष अपने कार्य की एक रिपोर्ट सीमित को देना और अन्य लोगों में वितरण करना।
- (७) यह कमेटी अपने कार्य की प्रणाली स्वयं निइचय करेगी और अपने सभासदों में से एक को अपना मंत्री नियत करेगी।
- (८) समिति के वर्ष का प्रारम्भ पहिली नवम्बर मे माना जायगा।
- (९) कांमटी या समिति के अधिवेशनों में सब प्रश्नों का निर्णय अधिक सम्मति से होगा।
- (१०) समिति या कमेटी के अधिवेशनों में पत्र द्वारा भी सम्मति ग्रहण की जायगी।
- (११) स्मिति के अधिवेशनों में पांच सक्यों का और कमेटी के अधिवंशनों में तीन सक्यों का कारम माना जायगा।
- (१२) सिमिति के सब सहायकों को सूचना देकर इन नियमों के परिवर्तन करने या कमेटी के चुनने या बदलन का सिमिति का पूर्ण अधिकार होगा।

<sup>\*</sup> इसमे जावनचारत स्रोर यात्रा के मन्थ भी सॉम्मिलित हैं।

## इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी क

## सहायकों की नामावली ।

- (१) बाबू राभाकृष्णदास-काशी।
- (२) पाण्डित रामनारायण मिश्र बी० ए०-काशी।
- (३) बाबू गोविन्ददास-काशी।
- (४) बाबू जुगुलकिशोर-काशी।
- (४) पण्डित हरि नारायण शम्मा बी॰ ए॰-सवाई रामगढ़।
- (६) परिंडत किशोरीलाल गोस्वामी-काशी।
- (७) परिडत चन्द्रधरशर्मा बी० ए० अजमर।
- (८) बाबू अयोध्यादास बी० ए०- गोरखपुर।
- (९) पण्डित इयामविहारी मिश्र एम॰ ए०-बस्ती।
- (१०) आनरेबुल पण्डित मदनमोहन मालवीय, बी॰ ए॰, एल एल॰ वी॰-इलाहाबाद।
- (११) पाण्डित बिन्ध्यनाथ झा, एम० ए०-दरभंगा।
- (१२) बाबू उपेन्द्रनाथ बसु, बी० ए० एल एल० बी- काशी।
- (१३) बाबू राधाचरण, बी० ए०-गाज़ीपुर।
- (१४) बाबू ज्ञानेन्द्रनाथ बसु, बी० ए०-भिनगा।
- (१५) वावू काशीप्रसाद-मिर्जापुर ।
- (१६) लाल रघुनाथप्रसाद सिंह-गोरखपुर।
- (१७) राय शिवप्रशाद-काशी
- (१८) लाला मुंशीराम, बी० ए०-हरिद्वार।
- (१६) लाला लाजपतराय-लाहोर।
- (२०) बाबू गोविन्दराम सिघानिया-मिर्जापुर ।
- (२१) बाबू शिवप्रसाद गुप्त-काशी ।
- (२२) बाबू माधोप्रसाद-काशी।
- (२३) बाबू इयामसुन्दर दास वी० ए०-काशी।
- (२४) राजा कमलानन्दसिंह-श्रीनगर-पुर्निया।
- (२५) बाबू बेनीप्रसाद-काशी।
- (२६) बाबू सीनाराम वी०ए०-काशी।
- (२७) डाक्टर गनेशप्रसाद भागंव-काशी।

# मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त का

# सभ्यता का इतिहास

CRAMP

दूसरा भाग।

जिसे

गोपालदास ने

सरल हिन्दी में अनुवाद किया

श्रीर

इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी ने

प्रकाशित किया।

1906
TARA PRINTING WORKS,
BENARES.

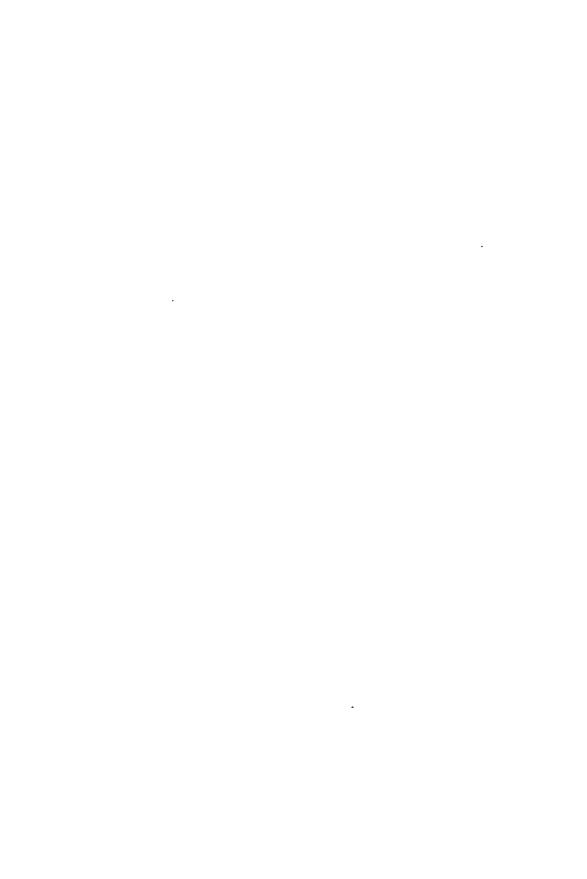

## अध्यायों की सूची।

---:0:----

## दार्शनिक काल।

| इस काल का साहित्य             | • • • | ••• | १— १२          |
|-------------------------------|-------|-----|----------------|
| हिन्दुत्रों का फैलाव \cdots   | •••   | ••• | १३— २४         |
| राज्यप्रबन्ध, खेती और शिल्प   |       | ••• | २६ ३६          |
| कानून                         | • • • | • • | ३७ ५४          |
| जाति                          | •••   | ••• | ४५ ६४          |
| सामाजिक जीवन                  |       | ••• | ६५ ८०          |
| रेखागणित और व्याकरण           |       | ••• | <b>८</b> १— ८७ |
| सांख्य श्रीर योग              |       | ••• | ८८—१०१         |
| न्याय और वैशेपिक              | •••   |     | १०२—१०८        |
| पूर्व मीमांसा मीर वेदान्त     |       | ••• | १०९—११८        |
| बौद्धों केपवित्र प्रन्थ       |       | ••• | १२६—१३४        |
| गातम बुद्ध का जीवनचरित        |       |     | १३५१५८         |
| गीतम बुद्ध के सिद्धान्त       | •••   | ••• | १५६—१७६        |
| गौतमबुद्ध की धार्मिक श्राहाएं | •••   | *** | १७७१८८         |
| बौद्ध धर्म का इतिहास          | • • • | ••• | १८६—२०२        |
| जैन धर्म का इतिहास            | •••   | ••• | \$05—\$0\$     |
|                               |       |     |                |

----:0;-----

## प्राचीन भारतवर्ष की

# सभ्यता का इतिहास।

## दूसरा भाग।

#### काराड ३

दार्शनिक काल, १००० ई० पूर्व से ३२० ई० पूर्व तक ।

#### अध्याय १

### इस काल का साहित्य।

तीसरे युग में हिन्दुओं के स्वभाव में अन्तर हो गया और इस अन्तर की झलक भारतवर्ष के सूत्रप्रन्थों में मिलती है। ऐतिहासिककाव्य काल में हिन्दुओं की भन्तिम दिच्णी सीमा विन्ध्यपर्वत था पर अब उन लोगों ने इस पर्वतश्रेणी को पार किया भीर वे मध्यभारतवर्ष के जंगलों में घुसे और उन्होंने गोदावरी और हुण्णा के तटों पर बड़े बड़े राज्य स्थापित किये जोकि समुद्रतद तक फैले हुए थे। पूरब में मगध का राज्य बड़ा प्रवल हुआ और वहां से लोग बंगाल और उड़ीसा में जाकर बसे और पश्चिम में सौराष्ट्र का राज्य अरब के समुद्र तक फैल गया। हिन्दुओं के इस फैलाव का प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पड़ा। वे अधिक साहसी हा गए और उनके विचार अधिक विस्तृत हो गए। प्राचीन समय सं जो कुछ साहित्य यथाक्रम वंशापरम्परा में रहा वह संजित्त

भीर प्रायोगिक रूप में लाया गया और विज्ञान के सब विभागों में उस साहम के साथ शाबिष्कार किए गए जोकि नए अन्वेषियों भीर विज्ञह्यों में स्वामाविक होता है।

इस समय के साहित्य ने जो कप धारण किया था उसी से इस काल की प्रायोगिक हांत प्रगट होती है कि सब विधा, सब शास्त्र और सब धर्म सम्बन्धी प्रन्थों को संक्षेप करके पुस्तके बनाई गई। जिस प्रकार से ब्राह्मणप्रन्थों में शब्दवाहुल्य प्रधान है, उसी तरह सूत्र-प्रन्थों में साक्षिप्त होना ही विशेष बात है। वास्तव में प्रन्थकार लोग एक आर की हद से दूसरी ओर की हद पर चले गए अर्थात् कहां तो उनके लेखों में इतना शब्दबाहुल्य होता था और कहां इतन संक्षिप्त सूत्रों में ही वे लिखने लगे। सूत्रों के विषय में यह कहावत बहुधा कही जाती है कि "ऋषियों को अर्छहस्त स्वर ही को कम कर देने में इतनी प्रसन्नता होती थी जितनी कि एक पुत्र के जनम में होती है।"

इतने अधिक संक्षिप्त ग्रन्थों के बनने का एक प्रधान कारण यह था कि बाबक विद्यार्थियों को बचपन में ये मुत्र रहाए जाते थे। आर्य बालक लोग आठ, दस वा बारह वर्ष की अवस्था में किसी गुरु को करते थे और वारह वर्ष अथवा इससे अधिक समय तक वं गुरु ही के यहां रहते थे । उनकी सेवा करते थे । उनके लिये भिक्षा मांगते थे और अपने पुरखाओं के धर्म को नित्य कण्डाग्न करके सीखते थे। सतएव विस्तृत ब्राह्मणों के साक्षिप्त छोटे कोटे ब्रन्थ बनाए गए कि जिसमें वे सुगमता से पढ़ाए और कण्ठाब्र किए जा सकें। इस प्रकार से प्रत्येक सूत्रचरण अर्थात् प्रत्येक पाठशालाओं के जुदे जुदे सूत्रयन्थ नैयार हो गए । इन सूत्रों के बनानवालों में से बहुता के नाम हम लोगा को विदित हैं। जिस प्रकार वेद और ब्राह्मणबन्ध ईश्वरकृत माने जाते हैं, उसी प्रकार सुत्रप्रनथ नहीं कहे जाते वरन ये मनुष्य के बनाए हुए स्वीकार किए जाते हैं। भारतवर्ष में जो ईश्वरकृत प्रन्थ कहे जाते हैं उनकी समाप्त उपनिषदों से होती है जो कि ब्राह्मणों के उत्तर काल के भाग है।

अब एक बेर सुत्र बने तो इस प्रणाली का प्रचार भारतवर्ष में बहुत शीघ्र फैल गया और सूत्र चरण बहने लगे । चारण्यव्युह में भ्राग्वेद के ५ चरण, कृष्णयज्ञुर्वेद के २७ चरण, शुक्लयज्ञुर्वेद के १५, सामवेद के १२. और अथर्ववेद के ६ चरण लिखे हैं। प्रत्येक सूत्र चरण के जुदे जुदे सुत्रग्रन्थ रहे होंगे और जिस चरण के जो अनु-षायी थे वे भारतवर्ष के चाहे किसी भाग में क्यों न रहतं हों पर उसी चरण के सुत्र पढ़ते थे मौर उसेही विद्यार्थियाँ को पढ़ाते थे। इस प्रकार से घीरे भीरे भारतवर्ष में इन सूत्रग्रन्थे। का एक बृहद भण्डार हो गया । पर तुखःका विषय है कि इन बहुत से चरणों में जो बहुत से सुत्रग्रन्थ बने और पढ़ाए जाते थे उनमें से अब बहुत ही थोड़े हम लोगाँ को प्राप्त हैं। जो दशा ब्राह्मणप्रन्थाँ की है वही सन्नमन्थाँ की भी है कि प्राचीन संस्कृत भण्डार में से केवल गिनती के प्रन्य अब बच रहे हैं। अब हम शीघ्रता से उन शास्त्री की आलोचना कर जांयमें कि जिन्हें ने धीरे धीरे सूत्रों का रूप धारण किया। और पहिले हम भर्मशास्त्र को लेंगे। वैदिक बलिदानों के सम्बन्ध की रीतियों के विस्तार पूर्वक वर्णानों के संक्षिप्त प्रन्थ बनाए गए और वे स्त्रीतसूत्र कहे जाते हैं। उन स्त्रीतसूत्रों में से ऋग्वेद का दो सूत्र अर्थात् आस्वलायन स्रीर साङ्घायन, सामवेद के तीन अर्थात् मामक, लात्यायन और द्राह्यायन : कृष्णयजुर्वेद के चार अर्थात् वीद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशिन, और शुक्कयजुर्वेद के पूरे पूरे प्राप्त हैं। इन स्नौतसुत्रों का वर्णन हमारे पाठकों को रोचक न होगा तथापि इनके विषय में कुछ बातें उछेख करने योग्य हैं।

आस्त्रलायन प्रसिद्ध सीनक का शिष्य कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन गुरु और शिष्य दोनों ने मिलकर ऐतरेय आर-ण्यक की अन्तिम दो पुस्तकें बनाई। इस बात से यह मतोहर हत्तान्त विदित होता है कि सबसे पहिले के सूत्रग्रन्थों का ऐतिहासिक-काब्य काल के ब्राह्मणों की अन्तिम दो पुस्तकों से लगाव है।

वास्तव में सौनक पेतिहासिककाव्य काल में एक ध्यान के योग्य व्यक्ति है। यह कहा जाता है कि वही पूर्व जन्म में ग्रुत्समद था जो B

कि ऋग्वेद की द्वितीय पुस्तक का वका था। इससे कदाचित यह अनुमान किया जा सकता है कि सीनक उसी कुल में हुआ था जिस कुल ने ऋग्वेद की कई शताब्दियों तक रिच्चत रक्खा था। फिर जनमेजय पारिक्षित के प्रसिद्ध अश्वमेध में भी हम इन्हीं सीनक को पुरोहित पाते हैं। इससे हमलोग यह निश्चय करसकते हैं कि पेतिहासिककाव्य काल में सीनकवंश प्रसिद्ध पुरोहितों और विद्वानों का एक कुल था। आश्चर्य नहीं कि सब से पहिले के सूत्रों के बनानेवाले इस पुज्यकुल से अपना सम्बन्ध जोड़ना चाहते हों।

यह अनुमान किया जाता है कि साङ्कायन स्नौतसूत्र भारतवर्ष को पश्चिमी भाग का है तथा आस्वलायन पूर्वीभाग का।

सामवेद के मासक स्नौतसूत्र में भिन्न भिन्न विधानों के भजनों का उद्धेख है. मौर लालायन में भिन्न भिन्न आचार्यों के मत दिए हैं और ये दोनों सूत्र सामवेद के बृहत ताण्ड्य वा पञ्चविंदा ब्राह्मण् से सम्बन्ध रखते हैं। द्वाह्यायन में लात्यायन से बहुत थोड़ा अन्तर है। कृष्णायज्ञर्वेद कं सूत्र उनके लिखे जाने के समय के अनुसार इस कम में रक्खे गए हैं अर्थात बीद्वायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, भौर हिरण्यकेशिन् । अप्राप्त भारद्वाजमूत्र का उद्धार करनेवाले डाक्टर बुहलर साहब ने यह बहुन ठीक कहा है कि बौद्धायन और आपस्तम्ब के समयों में दशाब्दियों का नहीं वरन् शताब्दियों का अन्तर है। उन्होंने आपस्तम्ब के धर्ममूत्र का जो अनुवाद किया है उसकी बहुतही उत्तम भूमिका में वे जिखते हैं कि सन् ईस्वी के पहिले दक्षिणी भारतवर्ष में एक प्रबल हिन्द्राज्य अर्थात् अन्धी का राज्य स्थापित होगया था, इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी के तट पर आज कल की समरावती के निकट कहीं पर थी। इसी राजधानी में सम्भवतः आपस्तम्य ने जन्म लिया झयवा यहाँ पर वह आकर बसा और यहीं उसने अपना सूत्र चरण स्थापित किया, सीर उसका समय ईमा के पहिले तीसरी गतान्ती के उपरान्त नहीं रक्ला जा सकता । भापस्तम्व ने केवल छ बेदाङ्कों का ही नहीं वरन पूर्व मीमांमा भौर वेदान्तलेखकों का भी उल्लेख किया है जिससे कि हम यह निश्चय करते हैं कि उसके समय के पहिले

भारतवर्ष में दार्शनिक लेखकों ने अपना काम प्रारम्भ करः दिया था।

शुक्रुयजुर्वेद का स्रोतसूत्र कात्यायन ने बनाया है, जोकि प्रसिद्ध सीनक का शिष्य होने का भी दावा रखता है। कात्यायन वैय्या- करण पाणिनीय का समालोचक था और मैक्समूलर के अनुमार उसका समय ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में है। पाणिनीय के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मत भेद है परन्तु हम इस झगड़े में नहीं पहुंगं क्योंकि यह कार्य बड़े बड़े विद्वानों का है। हम केवल प्रचित्तन मत को मानलेंगे कि यह वैय्याकरण अपने समालोचक के कुछ शताब्दी पहलेही हुआ होगा। कात्यायन सूत्र ने मतपथन्नाहाण का पूरी तरह में अनुकरण किया है और इम सूत्र के प्रथम १८ अध्याय इम ब्राह्मण के प्रथम नी अध्यायों से मिलने है। लात्यायन की भाँति कात्यायन में भी मगन्नदेशीय ब्रह्मबन्धुओं का उल्लेख मिलता है जोकि सब से पहिले के बौद्ध समझे गए हैं।

भव स्नीतसूत्रों के उपरान्त हम धर्मसूत्रों का प्रमन्नता पूर्वक वर्णन करते हैं। इनमें इस समय के चाल ब्यवहार और कानून का वर्णन है और इसलिये वे हमारे इतिहास के लिये वड़े ही काम के हैं। स्नीतसूत्रों में हम हिन्दु भों को बिलदान करते हुए पाते हैं, परन्तु धर्मसूत्रों में हम नगरबासियों की नाई उनका वर्णन पाते हैं।

केवल इतना ही नहीं वरन प्राचीन समय के ये धर्मस्त्र इससे भी अधिक ध्यान देने यांग्य है क्योंकि ये ही मूल प्रन्थ हैं जिनको उत्तरकाल में सुधार कर पद्य में स्मृतियाँ बनाई गई हैं जिनसे आज कल के हिन्दू परिचित हैं यथा मनु और याइवल्क्य की स्मृतियाँ। आज नीस वर्ष हुए कि इस बात को मेक्समूलर साहब ने दिखलाया था और तब से जो खोज हुई है उससे यह बात पूरी तरह से सिद्ध हुई है। मनुस्मृति के विषय में पहिले जो यह मिध्या अनुमान किया जाता था कि वह कानून बनानेवालों और शासकों की बनाई हुई है यह भ्रम इस झाविष्कार से पूरी तरह जाता रहा और अब हम लोग यह जान गए कि ये स्मृतियाँ क्या हैं और वे कैसे भीर क्यों बनाई गई? वे नूल सूत्र के रूप में (जो कि बहुधा गद्य में हैं और कहीं कहीं गद्यपद्यमय भी हैं, परन्तु कहीं भी स्मृतियों की नाई लगातार पद्य में नहीं हैं) स्नौतसूत्रों की भाँति सूत्रचरणों के संस्थापकों द्वारा बनाई गई थीं और वे युवा हिन्दुओं को इसि बिये रहाई जाती थीं जिस्में वे अपने पीछे के जीवन में यह न भूलें कि नगरबासी तथा समाज के सक्ष्य की भाँति उनके क्या कर्तव्य हैं। समाज के प्रत्येक जन के हृदय पर उनके धार्मिक, सामाजिक और स्मृतियुक्त धम्मों को अंकुरित करने के लिये हिन्दुओं ने जो उद्योग विया था उससे बढ़कर किसी जाति ने नहीं किया है।

जो धर्मसूत्र खागए हैं और भव तक कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं उनमें एक तो मानवसूत्र अर्थात् मनु का सूत्र है जिससे कि पीछे के समय में पद्यमय मनुस्मृति बनाई गई है। ऐसा जान पड़ता है कि सूत्रकाल में मनु का धर्मसूत्र इसी भागि सरकार की दृष्टि से देखा जानाथा जैसे कि आज कल पद्यमय मनुस्मृति देखी जाती है। सूत्रप्रत्थों में मनु का बहुधा उल्लेख किया गया है और डाक्टर बुहलर साहब ने बीसष्ठ और गीतम के धर्मसूत्रों में दो स्थानों पर मनु के उद्धत बाक्य दिखलाए है।

जो धर्मसूत्र सभी तक मिले हैं उनमें से डाक्टर बुलहर ने ऋग्वेद के वामिष्ठसूत्र, सामवेद के गीतमसूत्र, और ऋष्णयजुर्वेद के बीदायन और आपस्तम्ब सूत्रों का अनुवाद किया है।

समय के विचार से गीतम के धर्मसूत्र सब से प्राचीन हैं और हमें बौद्धायन के सूत्र में गीतम का एक पूरा अध्याय उद्धृत मिलता है और फिर चीसष्ठ ने वहीं अध्याय बीद्धायन से उद्धृत किया है। मीर हम यह भी दंख चुके हैं कि आएस्तम्य बीद्धायन के पिक्के हुआ है।

हम स्नीतसूत्रों का उल्लेख कर चुके हैं जिसमें कि पूजा करनेवालों के धर्म्म दिए हैं और भर्मसूत्रों का भी वर्णन कर चुके हैं जिसमें कि नगरवासियों के धर्म हैं। परन्तु मनुष्य के पूजा करने और नगरबासी होने के अतिरिक्त और भी धर्म और कर्तब्य हैं। उसे अपने घर के लोगों पर, पुत्र, पित, अथवा पिता की नाई धर्म पितन करना पड़ता है। घेग्छू घटनाओं के सम्बन्ध में उसे बहुत ही धोड़े विधान करने पड़ते थे और वे स्नीतसूत्रों के विभ्नृत विधानों से बहुत भिन्न थे। इन गृह्यविधानों के लियं एक अलग नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी और ये नियम "गृह्यसुत्रें।" में दिए हुए हैं।

इन मीधे मादे गृह्यविधानों में, जोकि घर की अग्नि के निकट किए जाने थे और जिनमें बड़े बड़े यहाँ की भांति विशेष चूल्हे नहीं जलाए जाते थे. बहुत सी मनारञ्जक वार्ते हैं। घर की अग्नि प्रत्येक गृहस्य मपने विवाह पर जलाता था भौर उसमें पाकयज्ञ के सीधे सादे विधान सुगमता से किए जाते थे । प्रोफ़ेसर मेक्समूलर साहब फहते हैं कि 'चूरहे की अग्नि में एक लकड़ी रखना, देवती की अग्ने देना, भीर ब्राह्मणी की दान देना, यही पाकयक में होता था।" गीतम ने सात प्रकार के पाकयक्ष लिखे है—(१) अप्रका जोकि जाडे में चार महीना किए जाते थे (२) पार्वण जोकि पूर्णिमा और अमावास्या की किए जाते थे (3) श्राद्ध अर्थात पितरीं की र्घातमास अर्घ देना (४.७) श्रावणी, आग्रहायणी, चेत्री और आस्व-ज़जी जाकि उन महीनों की पूर्णमासी को किए जाते थे, जिनसे र्कि उनका नाम पड़ा है। इन विधानों का जो बृत्तान्त गृह्यसूत्री में दिया है वह हिन्दुओं को वड़ा मनोग्अक होगा क्योंकि दो हजार घर्षी के बीत जाने पर भी हम लोग अब तक उन्हीं मनांग अक विधानी को किसी को तो उभी प्राचीन नाम से और बहुतों को किसी दुमर नाम और कुछ दूमरी तरह पर कर रहे हैं। गृह्यसूत्रों में उन सामाजिक विधानों के भी वृत्तान्त दिये हैं जोकि विवाहपर, पुत्र के जन्म में, उसके अन्नप्रासन पर, उसके विद्याध्ययन आरम्भ करने आदि में होते थे। और इस प्रकार से इन अमृत्य गृह्यसूत्रों से हमें प्राचीन हिन्दुओं के घरेलू जीवन का पूरा पूरा वृत्तान्त विदित हां जाता है।

ऋग्वेद के साङ्खायन और आस्वलायन गृह्यसूत्रों और शुक्र-यजुर्वेद के पारस्करगृह्यसृत्र का हमन मोडनवर्ग साहव ने अनु- वाद किया है। एक दूसरे प्रन्थ का विकापन दिया गया है जिसमें गोभिल आदि का अनुवाद होगा। परन्तु वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ \*।

स्रोतसूत्र, धर्मसूत्र, और गृह्यसूत्र को मिलाकर करपसूत्र कहते हैं। वास्तव में, ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक सुत्र चरण में एक परा कल्पसत्र होता था जिनके विभागों का उल्लेख ऊपर किया गया है। परन्तु जितने सुत्र थे उनमें से बहुत से स्नो गए हैं और अब सुत्रग्रन्थों के केवल बहुत थोड़े अंश हम लोगों को प्राप्त हैं। भापस्तम्ब का परा कल्पसूत्र अब तक है और वह ३० प्रश्नों अथवा भागों में है। इनमें से पहिले २४ में स्रीतयक्षों का वर्णन है। पश्चीमवें में व्याख्या करने के नियम हैं. लब्बीमवें और सत्ताईसवें में गृह्यविधानों का उल्लेख है, अहाईसर्वे और उनतीसर्वे में धर्मसूत्र हैं, और तीसवें प्रश्न अर्थात् सुल्वसूत्र में रेखार्गाणत की उन रीतियों का वर्णन है जिससे कि स्त्रीतयहाँ के लिये वेदियां बनाई जाती थीं। डाक्टर यीबो साहब ने इन मनारंजक सुद्ध सुत्रों से पाश्चिमात्य देशों को परिचित किया है। उनके ग्रन्थ के छपने से बान ' सेंडर का यह मत दृढ़ होता है कि पिथेगोरस ने केवल पुनर्जन्म का सिद्धान्त ही नहीं वरन अपना गणितशास्त्र भी भारतवर्ष ही से ईसा के पहिले छठीं शताब्दी में सीखा था।

हमने यहां तक कल्पसूत्रों का वर्षन किया है, क्योंकि कल्प-सूत्र इस समय के ब्रन्थों में सब से मुख्य और इतिहास के लिये सब से बहुमूल्य हैं। हमारे प्राचीन ब्रन्थकारों ने पांच अन्य वेदाङ्कों अर्थात् वैदिक विभागों की गणना की है और हम यहां संदोप में उनका उल्लेख करेंगे।

"शिक्षा"-उच्चारण करने का शास्त्र । इस बात को मानने के प्रमाण हैं कि इस शास्त्र के नियम पहिले आरण्यकों में और ऐति-

<sup>\*</sup> उपरोक्त वाक्यों के लिखे जाने के उपरान्त यह प्रन्थ प्रकाशित हो गया है।

हासिक काव्य काल के ब्राह्मणों में भी थे परन्तु दोशिनिक काल में इस शास्त्र पर अधिक उत्तम प्रनथ बनने के कारण उनका लोप हो गया। ये प्रनथ प्रातिसाख्य कहलाते हैं और इनमें वंद की प्रत्येक शासा के सम्बन्ध में उनके उद्यारण करने के नियम हैं।

परन्तु बहुत से प्रातिसाक्य को गए हैं और (सामवेद को छोड़कर) प्रत्येक वेद का केवल एक एक प्रातिसाक्य हम लोगों को अब तक प्राप्त है। ऋग्वेद का प्रातिसाक्य प्रसिद्ध सीनक का बनाया कहा जाता है। इसी भांति शुक्क यजुर्वेद का एक प्रातिसाक्य भी वर्तमान हैं और वह काल्यायन का बनाया हुआ कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद और अथवंदेद के भी एक एक प्रातिसाक्य हैं परन्तु उनके ग्रन्थकारों के नाम अब विस्मृत हो गए हैं। हमारे पाठकों को यह बात बड़ी मनोरंजक होगी कि कृष्णयजुर्वेद के प्रातिसाक्य में जिन ऋष्यों के नाम हैं उनमें एक वाल्मीकि भी हैं।

क्रन्दों का उल्लेख वेदों में किया गया है भीर आरण्यकों और उपनिषदों में उसके लिये पूरे अध्याय के अध्याय खगाए गए हैं। परन्तु जो दशा शिच्चा की है, वहीं छन्दों की है अर्थात् क्रन्दों का शास्त्र की नाई वर्णन पहिले पहिल हमको सूत्रप्रन्थों ही में मिलता है। ऋग्वेद के छन्दों के विषय में इस वेद के प्रातिसाख्य के अन्त में कुछ अध्याय हैं। सामवेद के लिये प्रसिद्ध निदानसूत्र है।

व्याकरण के विषय में सुयोग्य पाणिन के सुयश ने उस समय के झौर सब वैय्याकरणों को झन्धकार में डाख दिया है। पाणिनि भारतवर्ष के उत्तरपश्चिमी कोने के छोर में था और वहाँ ब्राह्मणों, आरण्यकों और उपनिषदों का, जोकि अधिकतर गंगा और यमुना के किनारों पर बनाए गए यं, बहुत कम प्रचार वा सत्कार था। अतप्त पाणिनि भी इनसे बहुत कम परिचित था। डाक्टर गोल्ड स्टूकर साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि पाणिनि बुद्ध के पहिले हुआ था।

इसी भांति निरुक्तशास्त्र में यास्क के नाम ने (जोकि डाक्टर

गोव्डस्ट्रूकर तथा अन्य विद्वानों के मत से पाणिनि के पाई ले हुआ है) अपने पूर्वजों के नाम को अन्धकार में डाल दिया है और हमको उनके विषय में जो कुछ पता लगता है वह यास्क के ब्रन्थों से ही लगता है। लोग यह बहुधा भूल करते हैं कि यास्क के प्रन्थ को 'निहक्त' कहते हैं। सायन जिखता है कि निहक्त एक ऐसे प्रन्य को कहते हैं जिलमें थोड़े खब्द दिए हुए हों। यास्क ने ऐसा एक पुराना निहक्त लेकर उस पर टीका लिखी है और यह टीका ही उसका अन्य है।

कोलब्र्क साहब ने प्रत्येक वेद के ज्योतिष पर भिन्न भिन्न प्रत्यों का उल्लेख किया है और इनमें से एक को, जिसकी टीका भी है, वे 'श्रुप्वेद का ज्योतिष' कहते हैं। परन्तु प्रोफ़ेसर मेक्समूलर साहब ने पता लगाया है कि ये सब प्रन्थ एक हा प्रन्थ की भिन्न भिन्न प्रतियाँ हैं और उनका यह विश्वास है कि यह प्रन्थ सूत्रों के समय के उपरान्त बनाया गया था, यद्याप उसमें जो सिद्धान्त और नियम दिए हैं वे हिन्दु ज्योतिष के सब से प्रथम समय के हैं। उसका प्रायोगिक उद्देश्य यह है कि नक्षत्रों के विषय में इतना ज्ञान होजाय जिसमें कि यहाँ के करने का समय नियत हो सक और अम्मेस-म्बन्धी कार्यों के लिये एक पंचाङ्ग वन सके। अपएव इस प्रन्थ के बनने का समय चाहे कि उन ही पीछे का क्यों न हो पर उसमें भारतवर्ष के पेतिहासिक काज्य काल के अर्थात जब कि वेद संप्र-हीत करके ठीक किए गए थे उस समय के निरीचणों का फल दिया है भीर इसलिये ये उस समय के प्रमाण हैं जिनका कि सहज्ञ में तिरस्कार नहीं करना चाहिए!

उपरोक्त के वेदांगों के सिवाय एक दूसरी श्रेणी के प्रन्थ भी हैं जो 'अनुक्रम कहलाते हैं और ये भी सूत्रप्रन्थों से सम्बन्ध रखते हैं। ऋग्वेद की अनुक्रमणी कात्यायन की बनाई हुई कही जाती है और उसमें प्रत्येक सूक्त कार्यहिंखा शब्द, ऋचा की संख्या, उसके बनानेवाले का नाम, कृत्द और देवता का नाम दिया है। ऋग्वेद की कई प्राचीनतम अनुक्रमणियां भी थीं परन्तु उन सब का स्थान कात्यायन के अधिक पूर्ण प्रन्थ ने ले लिया है। यजुर्वेद की तीन अनुक्रमणियाँ हैं अर्थात एक तो ऐत्रेय रुष्ण-यजुर्वेद के लिये, दूसरी चरक के लिये और तीसरी माध्यन्दिन शुक्कयजुर्वेद के लिये।

सामवेद की एक प्राचीन सूची आर्थेय ब्राह्मण में है और कुक सूची परिशिष्टों में है। अधवेबेद की एक अनुक्रमणी का पता पृथ्यि म्यूजियम में लगा है।

हमको अभी दार्शनिक काल के सब से उत्तम प्रत्यों का वर्णन करना बाकी ही है। ऐतिहासिक काल्य काल के अन्त में उपनिषदों में जिन सिद्धानों और दार्शनिक खोजों का आरम्भ हो गया था उनसे उन गहरे अनुसंधानों और गृढ़ विचारों का प्रारम्भ हुआ जो षट्दर्शनशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रोफ़ेसर वेबर साहब ने यह बहुत ठीक कहा है कि हिन्दुओं के मन ने दर्शनशास्त्र और व्याकरण में अपनी विचारशील शिक्त का सब से अद्भुत परिचय दिया है। भौतिक पदार्थ और जीव, सृष्टि की उत्पति और पुनर्जनम के गृढ़ से गृढ़ विषयों का वर्णन सांख्यदर्शन में उपनिषदों की नाई अनु-मान की भाँति नहीं, चरन अविचल शास्त्रीय नियमों और तर्कशास्त्र के अटल सिद्धान्तों के साथ दिया है। अन्य लोगों ने भी सांख्यदर्शन का अनुकरण किया और जीव और मन, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के भेदों की जानने के लिये अन्वेषण किया।

कहर हिन्दूलोग इन विचारों के प्रचार से भयभीत होने लगे और उन्होंने इसके विरुद्ध कार्य आरम्भ किया । उसका फल वह बेदान्त है जोाक उपनिपदों के मन का पुनरुलेख करता है और जो वर्तमान समय में हिन्दुओं के भर्मसम्बन्धि। विश्वासों का मूल है। परन्तु इसी बीच में दार्शनिक सम्मितियों से एक अधिक प्रबल्ध विचार वेग आरम्भ हो गया था। गीतम बुद्ध इसी के पहिले छठीं शताब्दी में हुआ और गरीब और नीच लोगों को यह शिचा देनेलगा कि वैदिक विधान निरर्थक हैं, और पवित्र शान्त और परोपकारी जीवन ही भर्म का सार है और जो लोग पवित्रता और शुद्धता के लिये यन्न करते हैं उनमें जाति भेद नहीं रहता। इस विचार को हजारों मनुष्यों ने स्वीकार किया मौर इस प्रकार भारतवर्ष में बुद्ध का धर्म फैलने लगा यहां तक कि समय पाकर वह समस्त पश्चिमा का धर्म हो गया।

ऊपर इस काल के ग्रन्थों का जो संदिष्त वर्णन दिया गया है इस से पाठकों को हिन्दूसभ्यता के इस मित चमत्कृत काल के मानसिक उत्साद का कुछ बोध हो जायगा । इसमें गुइस्थों के लिये धार्मिक अधिकार और कर्तव्य स्पष्टता और संचेप के साथ नियत किए गए।



#### अध्याय २

## हिन्दुस्रों का फैलाव।

दार्शनिक काल में भारतवर्ष के इतिहास का एक नया क्लान्त विदित होता है। अर्थात इसी काल में यूनानी लोग भारतवर्ष में आए और उन्होंने यहां का बृत्तान्त लिखा । भारतवर्ष के वैदिक-काल की शताब्दियों में युनानियों की सभ्यता और उनका जातीय जीवन आरम्भ नहीं हुमा था। मौर ट्रोजन युद्ध के असक्य योधाओं को भी अपने समकालीन और दूरवेशी सक्य हिन्दुओं का बहुत कम वृत्तान्त विदित था। अतएव यूनानी साहित्य से भारतः वर्ष के इतिहास के प्रथम दो कालों का कुछ वृत्तान्त विदित नहीं होता। जिस यूनानी ने पाँहले पहिल भारतवर्ष से विद्या प्राप्त की कि वह दर्शनशास्त्रक पिथेगोरेस समझा जाता है। वह ईसा के पहिले छठीं शताब्दी में हुआ, अर्थात् हिन्दू इतिहास के दार्शनिक काल में। मौर उसके मिद्धान्तों और विचारों से उस समय के हिन्दुओं के विचारों का कुछ पता लगता है। उसने उपनिषदों तथा हिन्दमों के प्रचित्रत विश्वासों से पुनर्जन्म होने तथा अन्त में मुक्ति पाने का सिद्धान्त सीखा। और उसने जिन कठोर नियमों का पालन करने तथा मांस और सेम न खाने के लिये लिखा है। यह भी उसने भारतवर्ष ही से सीखा था। उसने अपनी रेखार्गाणत सत्वस्त्रों से सीखी है, संख्याओं के गुणों के विषय में उसके विचार सांख्यदर्शन से उद्भुत हैं, और उसका पांच तस्वों का सिद्धान्त तो भारतवर्ष के सिद्धान्त से बिबकुल मिलता है।

प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ईसा से पांचवीं शताब्दी पहिले हुमा। वह स्वयं भारतवर्ष में नहीं आया था। फिर भी उसने भारतवर्ष का जो इतिहास सुन कर लिखा है वह बढ़ा बहु-

मुल्य है, यद्यपि उसने उसमें दन्त कथायें भी मिला दी हैं भीर प्रायः भ्रम से हिन्दुओं के स्थान पर उन असभ्य आदिमवासियों की चाल व्यवहार का वर्णन किया है जो कि भारतवर्ष के बड़े बड़े भागों में उस समय तक वसे थे। हेरोडोटस लिखता है कि हिन्दू-लोग उस समय की जातियों में सब से बड़े थे, वे कई जातियों में बंटे इए ये और ज़री ज़री भाषाएँ बोलते थे, उन्होंने अपने देश में बहुत सा सोना एकत्रित किया था, भारतवर्ष में और देशों की अपेक्षा बड़े चौपाए और चिडियां अधिकता से होते थे और उसमें जंगली पौत्रे होते थे जिनमें ऊन ( रुई ) उत्पन्न होता था जिससे कि वे लोग अपने लिये कपडा बनाते थे। (IHI. 94-106) एक दुसरे स्थान पर वह थ्रेसियन के विषय में जिखता है कि वे लोग हिन्दुओं को छोड़ कर और सब जातियों से बड़े थे। (V,3) हेरो-डोटस् और भी एक बात जिखता है जोकि कदाचित सश्ची ऐति-हासिक घटना है अर्थात् उसने लिखा है कि पारस के राजा दारा ने भारतवर्ष का कुछ भाग जीत लिया था और उसके जहाज सिन्धु नदी में होकर समुद्र तक गए थे ( IV, 44 )।

और अन्त में, ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में भेगास्थनीज़ भारतवर्ष में आया था और पाटिलपुत्र अर्थात् प्राचीन पटना के राजा चन्द्रगुक्त के दर्बार में रहा था। और यद्यपि उसका बनाया हुआ मूल इतिहास अब नहीं मिलता नथापि उसके अंश बहुत सी उत्तरकां की पुस्तकों में उद्भात मिलते हैं। इनका संप्रह बोन के डाक्टर स्वानवेंक ने किया है भौर मिसूर मेकर्किड्ख ने उनका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। ये भारतवर्ष के इतिहास के लिये बड़े ही उपयोगी हैं और हमको इन्हें बहुधा उद्धृत करने का अवसर मिलेगा। पेथेगोरेस हेरोडोटस और मेगास्थनीज़ दार्शनिक काल की इन तीनों शताब्दियों में अर्थात् ईसा के पहिले क्रिटी, पांचवीं और चौथी शताब्दियों में भारतवर्ष की उच्च सक्यता के साह्वी हैं।

हम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त तक दिल्ली से लेकर उत्तरी बिहार तक गंगा और यमुना की सारी घाटी जीती जा चुकी और हिन्दुओं की हो चुकी थी। हम यह भी देख चुके हैं कि उस काल के बिलकुल अन्त में अर्थात् ईसा के खगभग १००० वर्ष पिंड खे हिन्दू अधिवासी, उद्योगी और यात्री लोग मन्नातभूमि में दूर दूर अर्थात् दक्षिणीविहार, मालवा, दक्षिण और गुजरात तक जा घुसे थे। और हम यह भी देख चुके हैं कि ये अनार्य देश धीरे धीरे हिन्दुओं को विदित होते जाते थे और ऐतिहासिक काल्य काल के अन्त तथा दार्शनिक काल के प्रारम्भ में थीरे धीरे हिन्दुओं के अधिकार में आते जाते थे।

हिन्दू लोग आगे की ओर विजय करते गए और आदिवासी उनकी उच्च सभ्यता और उत्तम धर्म की स्वीकार करते गए। उन्हों ने नदियों को पार किया, जंगलों को साफ़ किया, भूमि को काम में लाने योग्य बनाया, उजाड़ भूमि को बसाया और उन नए देशों में जो अब तक सादिवासियों के थे, हिन्दूशासन और हिन्दूधर्म का प्रचार हुआ। जहां पहिले थोड़ से लोग जा घुसे ये वहां नई प्रबल बस्तियां हो गई और जहां धार्मिक माचार्य लोग एकान्त में जा बसे थे उन स्थानों पर शान्त गांव और नगर हो गए। जिन स्थानों पर दो चार व्यापारी लोग किसी अविदित नदी द्वारा जा पहुंचे थे वहां अब सभ्य लोगों के काम की अमृत्य वस्तुओं से बादी हुई नावें आती जाती थीं। जहां किसी राज्यवंश का कोई मनुष्य देश सं निकाला जा कर वा शिकार के लिये आ बसा था. वहां अब एक हरा भरा राज्य दिखाई देता था जिसकी प्रजा बेही मादिमवासी लोग थे जीकि जीते जा कर सभ्य मौर हिन्दू हो गए थे। भौर जहां जंगिलयों ने कुछ पेड़ गिरा कर जंगल का थोड़ा सा भाग साफ कर जिया था वहां भव कोशों दूर तक फैले इप सहावने खेत दिखाई देते थे जिनमें कि हरेभरे अनाज के पेड लहरा रहे थे और सभ्यता की उन्नति की साक्षी दे रहे थे।

एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में तथा एक राताब्दी से दूसरी राताब्दी में आर्यों के विजय का इतिहास इस प्रकार है। और प्रत्येक सूत्रग्रन्थ से यथाक्रम यही विदित होता है कि सक्ष्यता की उन्नति तथा असक्ष्यता की कमी होती गई। दार्शनिक काल के समाप्त होने अर्थात ईसा के पहिले चौथी शताब्दी के बहुत पहिले हैं। हमले। ग सारे मारतवर्ष को बसाया हुया, सभ्य तथा हिन्दू बनाया हुआ पाते हैं और आदिमनिवासी लोग केवल उन पहाड़ियों और जंगलों में रह गए थे जिनको जीतने से आर्य लोग घृणा करते थे। इनमें केवल विजय करने का ही इतिहास नहीं है कि जो दर्शनशास्त्र जाननेवालों के लिये मनोरञ्जक न हो। इनमें तब तक अविदित्त देशों और आदिबासी जातियों में हिन्दू सक्त्यता के प्रचार की भी कथा है। दिल्ला के अन्धलोग, गुजरात के सौराष्ट्र लोग, दक्षिणी भारतवर्ष के चोल, चेरा और पांड्य लोग और पूर्वी भारतवर्ष के मगध, सक्त, बङ्ग और किलङ्ग लोगों ने हिन्दू आयों के श्रेष्ट धर्म भाषा और सक्त्यता को ग्रहण कर लिया था। यह दार्शनिक काल का सब से बड़ा कार्य है।

बीद्धायन सम्भवतः इंसा के पहिले छठीं शताब्दी में हुआ है और जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं वह सब से पहिले के सूत-कारों में से हैं। उसके समय में हिन्दुओं के राज्य और सक्ष्यता की सीमा दिचाण में कलिङ्ग वा पूर्वी समुद्रतट तक थीं और आधुनिक उड़ीसा से लेकर दिचाण की ओर कृष्णा नदी के मुहाने तक फैली हुई थीं। नीचे उद्धृत किए हुए वाक्ष्य मनोरञ्जक हैं क्योंकि उनसं विदित होता है कि गंगा और यमुना की घाटी का प्राचीन आर्यदेश तब तक भी आर्यों के लिये योग्य निवास स्थान समझा जाता था और वह देश जिसमें की अनार्य जातियां स्रभी ही हिन्दू बनाई गई थीं तुच्छता की दृष्टि से देखा जाता था।

- (ह) " आयों का देश (आयांवर्त) उस देश के पूरव में है जहां कि यह नदी (सरस्वती) लोप होती है, यह कालक बन के पश्चिम, पारिपात्र (विन्ध्यपर्वत) के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है। उस देश के चाल व्यवहार के नियम प्रामाणिक हैं।
- (१०) "कुछ लोग कहते हैं कि यह यमुना और गंगा के बीच का देश (आर्यावर्त्त ) है।
  - (११) '' अब भालाविन लोग भी नीचे लिखे हुए वाक्य कहते हैं।

- (१२) "पश्चिम में सीमा की नदी, पूरव में वह देश जहां कि सूरज ऊगता है, उतनी दूर तक जहां कि काले हिरन घूमते हैं वहां तक धर्मा की श्रेष्टता पाई जाती है।
- (१३) ''भवन्ति (मालवा), अंग (पूर्वी बिहार), मगध (दिचिगी बिहार), सौगष्ट्र (गुजरात), दक्षिण, उपावृत्त, सिन्ध और सौथीरस (दक्षिणी पंजाब) के निवासी लोग मिश्रित जाति के हैं।
- (१४) ''जिसने भारतों ( पंजाब में ), कारक्षरों (दक्षिणी भारत-वर्ष में ), पुन्हों ( उत्तरी बंगाल में ), सौबीरों ( पंजाब में ) बंगों (पूर्वी बंगाल में), कलिंगों (उड़ीसा में), वा प्रानूतों से भेट की है उस को पुनस्तोम वा सर्वपृष्टयञ्च करना चाहिए।'' ( बौद्धायन १,१,२)

उपराक्त वाक्य मनोरज्जक हैं क्योंकि उनसे हमको मालूम होता है कि दार्शनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं का फैलाव कहां तक था, और उनसे यह भी विदित होता है कि हिन्दु लोग तीन श्रेणियाँ में विभाजित ये जोकि सत्कार की भिन्न भिन्न हिए से देखी जाती थीं। पहिली श्रेणी के लोग आर्यावक्त में रहते थे जो कि सरस्वती से लेकर बिहार की सीमा तक और हिमालय से लेकर विन्ध्याचल पर्वत तक था। यह बात विचिन्न हैं कि पंजाब, जो कि वैदिक समय में आर्यों का सब से प्राचीन निवासस्थान था, वह आयावक्त में सम्मिलित नहीं है। यह देश तब से पीछ के समय में हिन्दुओं के भम्म श्रीर सक्ष्यता की उन्नति में पिछड़ता रहा है और उसका उल्लेख ऐतिहासिक काब्य काल के प्रन्थों में भी बहुत ही कम पाया जाता है।

दूसरी श्रेणी के लोग, जोकि मिश्रित जाति के कहे गए हैं, उस देश में रहते थे जिसमें कि दिल्ला पंजाब, सिंध, गुजरात, मालवा, दिल्ला और दिल्ला और पूर्वी बिहार सम्मिलत हैं। यदि पाठकगण हमारे दूसरे कांड के चौथे अध्याय को देखेंगे तो उनको विद्त होगा कि ये वही देश हैं जोकि ऐतिहासिक काव्य काल के भत में हिन्दुओं को बहुत थोड़े अंश में मालूम होते जाते थे। दार्श-निक काल के मारम्भ में वे हिन्दुओं के देश हो गए थे और हिन्दुओं का अधिकार और उनकी सक्ष्यता का प्रचार इनके आगे के उन धन्य देशों में भी होने लगा था जिनके निवासी तीसरी भेणी के समझे जाते थे। इस तीसरी वा अन्तिम भेणी के देश में पड़जाब में धारस लोगों का देश, उड़िसा, पूर्वी और उत्तरी बंगाल और दिख-णी भारतवर्ष के कुछ भाग स्मिमलित हैं। इन देशों में जो लोग यात्रा करते थे उनको अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये यह करना पड़ता था। यह-ईसा के पहले छठीं शताब्दी के लगभग-हिन्दुओं के देश की सब से अन्तिम सीमा थी।

हिश्वणी भारतवर्ष के भागों में इस समय तक हिन्दू लोग केवल बसही नहीं गए थे परन्तु ये देश हिन्दूराज्य और न्याय और विद्या के सम्प्रदाय के मुख्य स्थान हो गए थे जैसा कि बौद्धायन के लिखने से विद्यित होता है-वौद्धायन स्वयं कदाचित दिवाण का रहने-वाला हो-कम से कम वह दक्षिणी भारतवर्ष की विशेष चालव्यव-हारों और रीतियों का सावधानी से वर्णन करता है।

हम उसका एक वाक्य उद्धृत करेंगे--

- (१) दक्षिण और उत्तर में पांच कम्में। में भेद है।
- (२) हम दक्षिण की विशेषता को वर्णन करेंगे।
- (३) ''वे ये हैं-मदीक्षित मनुष्य के संगखाना, अपनी पत्नी के संगखाना, वासी खाना, मामा या चाचा की कन्या से विवाह करना \*।
- (४) "अब उत्तर देश की जिन रीतियों में विशेषता है वे ये हैं— ऊन बेचना, शराब पीना, उन पशुओं को बेचना जिनके ऊपर झौर निचे के जबड़े में दांत होते हैं, शस्त्र का व्यवसाय करना और समुद्र यात्रा करना †।

<sup>\*</sup> डाक्टर बुहलर कहते हैं कि दक्षिण के देशस्थ और करहाड़ ब्राह्मणों में ऐसा विवाह अब तक प्रचलित है।

<sup>ौ</sup> उत्तर काल के अध्ययतन नेः समुद्र यात्रा रोक दी है।

- (4) "जिस देश में ये व्यवहार प्रचाबित हैं उसके अतिरिक्त दूसरे देश में वे पाप समझे जाते हैं।
- (६) ''इनमें से प्रत्येक काम के लिये किसी देश का व्यवहार ही प्रमाण समझा जाना चाहिए।
- (७) "गीतम कहते हैं कि यह झूठ है।" [बौद्धायन १, १, २]। अब हम बौद्धायन को छोड़कर भारतवर्ष के दूसरे सूत्रकार को लेते हैं। यदि बौद्धायन का समय ईसा के पहिले कहीं शताब्दी में समझा जाय तो आपस्तम्ब सम्भवतः पांचवी शताब्दी में हमा\*। इस में कदाचित सन्देह नहीं है कि आपस्तम्ब अन्धों के राज्य और समय में रहता था। इस बड़े साम्राज्य में गोदावरी और कृष्णा के बीच के सब देश सम्मिलित हैं। डाक्टर बुहलर साहब विचारते हैं कि इस साम्राज्य की राजधानी कृष्णा के तट पर आज कल की अमरावती के निकट थी । आपस्तम्ब तैत्तिरीय झारण्यक के अन्ध्र ग्रन्थ को मानता था और उसकी शिद्धा आजतक नासिक, पूना, अहमदाबाद, सरत. शोलापुर, कोल्हापुर और दिवाग के दूसरे देशों के उन ब्राह्मगों में जो कि आपस्तम्बीय हैं बड़े सत्कार से मानी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणी भारतवर्ष का विजय, जो कि पेतिहासिक काव्य काल के झन्त में आरम्म किया गया था आगे की शताब्दियों में होता रहा। छठीं शताब्दी तक बंगाल, उड़ीसा गुजरात और दक्षिण विजय कर लिया गया था भौर उनमें रहनेवाले लोग आर्घ्य बना लिए गए थे, और पांचवीं शताब्दी तक दक्षिण में कुरणा नदी तक एक बड़ा हिन्दुओं का साम्राज्य स्थापित हो गया था। ईसा के पहिले चौथी शताब्दी तक कृष्णा नदी के दि**चण का संपूर्ण** दक्षिणी भारतवर्ष हिन्दओं का हो गया था और उनमें कोलों, चेरों

<sup>\*</sup> डाक्टर बुह्लर भाषातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्ब का समय ई० पू० तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं । परन्तु दूसरे कारणों से वे उस सूत्रकार का समय १५०,२०० वर्ष पीछे अर्थात् पाचवीं शताब्दी में रखते हैं ।

भौर पांड्यों के तीन बड़े २ हिन्दू साम्राज्य स्थापित हो गए थे जो कि दिल्ला में कन्याकुमारी तक फैले हुए थे भौर लक्का भी जानी जा चुकी थी। जब हम इस (चौथी) शताब्दी के अन्त में आते हैं तो हमको सूत्रग्रन्थों के फुटफाट वाक्यों के अन्धकार से युनानियों का लिखा हुआ भारतवर्ष का प्रकाशमय इतिहास मिलता है। क्योंकि इसी शताब्दी में सिल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज़ भारतवर्ष में आया था भीर पाटलिपुत्र (शाचीन पटना) में ईसा के पिहले सन् ३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रगुप्त के दरबार में रहा था।

मेगाम्थनीज ने भारतवर्ष की जातियों और राज्यों का पूरा और समझ में आने थोग्य वृत्तान्त लिखा है और उससे हमको दार्शनिक काल के अन्त में भारतवर्ष की भवस्था का स्पष्ट ज्ञान होता है।

ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में भारतवर्ष में प्राच्य लोग, जिससे कि हम को मगध लोगों को समभना चाहिए, सब से प्रबत्त हो गए थे, जैसा कि एतिहासिक काव्य काल में कुरु, पाञ्चाल, विदेह, और कोशल लोग हो गए थे।

उनकी राजधानी पाटलिपुत्र था जो कि एक भरापूरा नगर था और ८० स्टिडिया अर्थात् ६ मील लम्बा [१ स्टिडिया=२०२६ अंगरेजी गज ] और १५ स्टिडिया अर्थात् जगभग दो मील चौड़ा कहा गया है। वह समचतुर्भुज के आकार का था और चारो झोर काठ की दीवार से विशा हुआ था जिसमें तीर चलाने के लिये छेद बने हुए थे और सामने रक्षा के लिये एक खाई थी।

<sup>\*</sup> यह काठ की दीवार ईसा के उपगन्त पांचवीं शताब्दी तक खड़ी थी जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था | फाहियान लिखता है "शहर में जो राजा के महल हैं उनकी दीवारों के पत्थरों का संप्रह देवों ने किया था | खिड़िकयों पर शोभा के लिये संतराशी की जो चित्रकारी खुटी थी वैसी इस समय में कदापि नहीं बन सकती | व अब तक धर्तमान हैं।"

यह माठूम होगा कि सारा उत्तरी भारतवर्ष चन्द्रगुप्त के प्रवल और विस्तृत राज्य में सम्मिलित नहीं था, क्योंकि मथुरा और करसीबोरा में बहती हुई यमुना पाटलिपुत्र की राजधानी में कही गई है। यहां के लोग भारतवर्ष की और सब जातियों से बल और यश में प्रवल थे और उनके राजा चन्द्रगुप्त की सेना में ६००,००० पैदल सिपाही, ३०,००० सवार और ६००० हाथी थे "जिससे कि उसके बल का अनुमान किया जा सकता है।"

फाहियान के थोडे ही समय पीछे पाटालपुत्र का पतन होगया क्यें। कि जब ईसा की सातवीं शताब्दी में हुने सांग यहां आया तो उसने मिवाय खँडहर और एक गांव के जिसमें दो तीन सौ मकान थे और कुछ न देखा । सन् १८७६ में एक तालाब बनाने के लिये जो भाम खोदी गई थी उसमें कुछ बस्तुएं निकली हैं जोिक मेगास्थनीज की वर्णन की हुई काठ की दीवार का टुटन फुटन समझी गई हैं। पटने में रेलेंबे स्टेशन और चौक के बीचो बीच खोदनेवालों ने जमीन से १२ या १५ फीट नीचे एक लम्बी ईटों की दीवार पाई थी जोकि उत्तर पश्चिम कोण से लेकर दक्षिण पुरव कोण तक थी । इस दीवाल के समानान्तर एक कटघरों की पंक्ति थी जिसकी मजबूत लकीइयां दीवार की ओर धोड़ी झुकी हुई थीं । एक स्थान पर एक रास्ता या फाटक मालूम होता था, जहां कि दो लकड़ी के खम्मे ८या ९ फीट ऊंचे उठे हुए थे परन्तु उनके ऊपर का चौकठ नहीं था । कुछ कएं भी पाए गए थे जिनमें ट्रेट हुए मिट्टी के बर्तन भरे हुए थे । उनमें से एक कुआं साफ किया गया जिसमें साफ पीने का पानी निकला और जो कुडा बाहर निकाला गया था उसमें बहुत से लोहे के भालों के शिर पाए गए थे। मेककिण्डल साहेब की 'मेगास्थनीज़ ऐण्ड एरियन' नामक पुस्तक का पृष्ठ २०७ का नोंट देखी ।

दािचणी बंगाल के विषय में मेगास्थनीज़ लिखता है कि किलंग लोग समुद्र के सब से निकट रहते थे, मंद्र और मल्ली लोग उसके ऊपर, गंगे दीव लोग गंगा के मोहाने पर, और मध्य-किलंग लोग गंगा के एक टापू में।

यह असम्भव है कि इनमें से पहिले और अन्तिम नामों से हम लोग किलग का प्राचीन नाम न जान सकें जिसमें कि उड़ीसा और बंगाल का समुद्रतट सम्मिलित है। मेगास्थनीज़ किलंग की राज-धानी पार्थालस बतलाता है। इसके प्रबल राजा के पास ६०,००० पैद्द सिपाही, १००० घोड़े झार ७०० हाथी थे।

गंगा नहीं के एक बड़े सापू में मध्य-कींलग लोगों का निवास कहा गया है और उनके श्रागे कई बड़ी बड़ी जातियां एक राजा के राज्य में रहती थीं जिसके पास ५०,००० पैदल सिपाही, ४००० सवार और ४०० हाथी थे।

उनके आगे अंडरी लोग रहते थे जिमसे कि दक्षिणी भारतवर्ष के झन्ध्र लोगों को न समभना असम्भव है।

अन्ध्र एक बहुत बड़ी जाति थी जो कि पहिले पहिल गोदावरी और कृष्णा के बीच में आ बसी थी। परन्तु मेगास्थनीज़ के समय के पहलेही उसने अपना राज्य उत्तर में नर्चदा तक फैला दिया था। मेगास्थनीज़ लिखता है कि वह एक प्रबल जाति थी जिसके पास बहुत से गावँ और दीवारों से घिरे हुए ३० नगर थे और जिस के राजा के पास १००,००० पैदल सिपाही, २००० सवार और १००० हाथी थे।

उत्तर पश्चिम की छोर पर मेगास्थनीज़ लिखता है कि ईसरी, कोसिरी, और अन्य जातियाँ थीं जो कि कदाचित काश्मीर या उसके आस पास होंगी।

सिंध नदी प्राच्यों के देश की सीमा कही गई है जिससे यह समझना चाहिए कि मगध का प्रवल और विस्तृत राज्य पंजाब की सीमा तक फैछा हुणा था और उसमें समस्त उत्तरी भारतवर्ष सम्मिलित था।

मेगास्थनीज़ के समय में आधुनिक राजपुताने के बहुत से भागों में आदिवासी जातियां अब तक भी थीं जो कि ऐसे जंगलों में रहती थीं जहां के चीते भयानकता के लिये प्रांसद्ध थे। उसमें उन जातियों का वर्णन लिखा है जो कि बियाबान से घिरी हुई उपजाऊ भूमि में रहती थीं और उन जातियों का भी वर्णन है जो कि समुद्रतट के समानान्तर की लगातार पर्वतश्रेणी पर रहती थीं। उसने उन जातियों का भी उल्लेख किया है जो सब से ऊंचे पर्वत कियत-लिया—जिससे कि आबू समकता चाहिए—मे घिरे हुए स्थान में रहती थी। फिर उसने हीरेटी लोगों का उल्लेख किया है जो कि निस्सन्देह सीराष्ट्र जोग थे। उनकी राजधानी समुद्रतट पर थी और वह बड़ा बाणिज्यस्थान था और उनके राजा के पास १६००० हाथी, १५०,००० पैदक सिपाही और ५००० सवार थे।

"उसके उपरान्त पेड़ी जाति थी और यह भारतवर्ष में केवल एक ही पेसी जाति थी जिसका शासन स्त्रियां करती थीं। वे कहते हैं कि हरक्यू जिज़ की केवल एक ही कन्या थी और इसिलये वह उसे बहुत ही प्रिय थी। उसने उसे एक बड़ा राज्य दिया। उसकी सन्तित २०० मगरों पर राज्य करती थीं और उनके पास १५०,००० पैदल सिपाही और ५०० हाथी थे"।

यह आधी किल्पित कथाओं से मिला हुआ मेगास्थानीज़ का वर्णन पाण्डव लोगों के विषय में है जोकि दक्षिणी भारतवर्ष के छोर पर राज्य करते थे। इन पाण्डवों का एक मद्भत इतिहास है।

हाण के साथ जो यादव लोग मथुरा को छोड़ कर गुजरात में हारिका में आ बसे थे वे वहां बहुत काल तक नहीं रहे। उनमें परस्पर लड़ाई होने लगी और मरकट कट जो बचे उन्हों ने समुद्र के मार्ग से हारिका छोड़ दी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे लोग दक्षिणी भारतवर्ष में आप और वहां एक नया राज्य स्थापित किया। वे लोग अपने को पाण्डव सम्भवतः इसविये कहते थे क्योंकि वे पाण्डचों की जाति के होने का दावा करते थे श्रीर उन्होंने अपनी नई दिचिया की राजधानी का नाम मथुरा वा महुरा रक्खा और वह आज तक इसी नाम से पुकारी जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि हरक्युलीज़ के नाम से मेगास्थनीज़ का तात्पर्य कृष्ण से है। उसने कदावित कृष्ण के विषय में अपनी कन्या के लिये दाचिण में एक राज्य स्थापित करने के लिये कोई कथा सुनी होगी जोकि भारतवर्ष में उस समय प्रचलित रही हो।

भीर अन्त में मेगास्थनीज़ के समय में खंका भी जानी जा चुकी थी। उसको मगध के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि ईसा के पहिले पांचवीं शताब्दी में उसके पिता ने उसके दुशकर्मी के बिय देश से निकाल दिया था । जब मेगास्थनीज भारतवर्ष मे आया उस समय लंका में हिन्दुओं का राज्य था। इस टापू के। युनानी बोग तप्रोबनी के नाम से पुकारते थे जोकि पाली भाषा के तम्बपन्नी और संस्कृत के ताम्रपर्णी सं मिलता है। मगास्थनीज़ कहता है कि यह टापू भारतवर्ष सं एक नदी के द्वारा अलग था और उसमें सोना और बड़े बड़े मोती होते थे और वहां के हाथी भारतवर्ष से बहुत बड़े होते थे । ईलियन जिमने कि मेगास्थनीज के बहुत उपरान्त लिखा है परन्तु अन्य यूनानी और रोमन प्रन्थकारों की नाई बहुत सा वृत्तान्त मेगास्यनीज़ से लिया है, कहता है कि तप्रो-बनी एक बड़ा टापू था जिसमें बहुत से पर्वत थे श्रीर उसमें बहुत आधिकता से खजर के पेड़ थे। वहां के लोग नरकटों की बनी इई झांपड़ी में रहते थे, अपने हाथियों को आर पार लेजाने के लिये नाव बनाते थे और उन्हें कर्लिंग के राजा के यहां लेजाकर बेचते थे।

हम दार्शनिक काल की सातो शताब्दियों का राज्य सम्बन्धी बृत्तान्त लिख चुके जैसा कि गत अध्याय में हमने उस के साहित्य का वर्णन किया था। इस काल में झुंड के झुंड हिन्दू लोग गंगा की घाटी से निकल कर अज्ञात देशों में गए, वहां की जातियों को पराजित किया और धीरे धीरे उनमें अपनी भाषा धम्मे और सक्ष्यता का प्रचार किया। दक्षिण बिहार के मगध लोग केवल हिन्दू ही नहीं बना जिए गए थे वरन् वे भारतवर्ष में सब से प्रबल हो गए।
गुजरात के राष्ट्र लोग और पूरब के भंग, बंग, और कर्लिंग लोग
हिन्दू बना लिए गए थे। बड़ी अन्ध्र जाति ने केवल हिन्दू धर्म
और सभ्यता ही की स्वीकार नहीं कर लिया था वरन् उसने हिन्दूविद्या के ऐसे चरणों से अपने की विख्यात किया था जोकि गंगा
की घाटी के बड़े बड़े चरणों के बराबर के थे। उनके पीछे अन्य
जातियों ने भायों की श्रेष्ठ सभ्यता, भर्म और भाषा को स्वीकार
किया और भारतवर्ष की सब आर्य और अनार्य जातियों ने हिन्दू
आर्यसभ्यता का कलेवर धारण कर लिया।



#### अध्याय ३

## राज्यप्रबन्ध, खेती ऋौर शिल्प।

भारतवर्ष में २००० वर्ष पहिले कैसा राज्यप्रवन्ध था यह बात हमारे पाठकों को स्वभावतः मनोरञ्जक होगी और यह हर्ष का विषय है कि इसका विश्वाम योग्य वृत्तान्त हिन्दू सूत्रकारों और युनानीलेखकों दोनों ही से हमको मिलता है। हम पहिले सूत्रग्रन्थों के कुछ वाक्यों से प्रारम्भ करेंगे। राजा के लिये अपना नगर और महल जिसका द्वार दिच्छा की ओर हो बनाने के लिये कहा गया है—

- (३) "महल नगर के बीचो वीच रहना चाहिए"।
- (४) ''उसके सामने एक दालान रहनी चाहिए। वह अतिथियों की दालान कहलाती है"।
- (५) "नगर से कुछ दूर पर दक्षिण की ओर उसे पक सभागृह धनवाना चाहिए जिसके द्वार उत्तर मीर दक्षिण की ओर हों जिसमें कि छोग देख सकें कि उसके भीतर और बाहर क्या होता है"।

अग्निवरावर जला करें और उसमें शाकला डाला जाया करें और—

- (८) "दालान में उसे मिनिथियों को कम से कम उन लोगों को जो बेद जानते हों बेटाना चाहिए"।
- (६) "उनकी योग्यतानुसार उन्हें स्थान, आसन, मांस और मद्य देना चाहिए"।

डसमें एक चौकी पर पामें भी रहने चाहिए और वहां ब्राह्मणों वैदयों और द्वादों को खेलने देना चाहिए। राजा के नौकरों के घरों में शस्त्र के खेल, नांच और गाना बजाना हो सकता है, और राजा को अपनी प्रजा का बराबर ध्यान रखना चाहिए।

(१५) "वही राजा अपनी प्रजा के सुख का ध्यान रखता है जिसके राज्य में, चाहे वह गांव में हो वा अंगल में, चोर का सयः वहीं रहता।" (आपस्तम्व २,१०,२५)

बशिष्ठ राजा के धम्में का यों वर्णन करता है-

- (१) "राजा का मुख्य धर्म्म सब प्राणियों की रक्षा करना है; इसको पूरा करने से उसे सफलता होती है।
- (३) " उसे गृहस्थों की रस्मों को करने के लिये एक पुरोहितः नियत करना चाहिए।
  - (८) '' जो लोग धर्मी के पथा पर न चलें उन्हें दंड देना चाहिए।
- (११) "जिन वृत्तों में फूल भौर फल होते हैं उनकी हानि उसे महीं करनी चाहिए।
- (१२) 'परन्तु खंती को बढ़ाने के लिये वह उनकी हानि कर सकता है।
- (१३) "गृहस्थों के लिये जिस नाप मौरतील की आवश्यकता है उसको ठीक रखना चाहिए।
- (१४) ''उसको अपने राज्य के जोगों की संपत्ति अपने लिये। महीं कीननी चाहिए।
- े (१५) ''इन संपत्तियों में से केवल कर की नाई कुछ अंदा लिया जा सकता है । ( बारीष्ठ १४ )

चिश्रष्ठ (१.४२) और बौद्धायन (१,१०,१८,१) कहते हैं कि राजा अपनी प्रजाकी आय का छठां भाग कर की भांति ले सकता है, परन्तु उसे उन लोगों को कोड़ देना चाहिए जो कर देने के भयोग्य है। गीतम कर के विषय में इस भांति लिखता है—

- (२४) "खेती करनेवालों को राजा को (पैदावार का) दसमां, बाठवां, या कठां भाग कर देना चाहिए।
- (२५) "कुछ छोग कहते हैं कि पशु और सोने का पांचवां भाग कर देना चाहिए।
- (२६) " वाणिज्य में (बेचनेवाले को) बीसवां भाग कर देना चाहिये
- (२७) "कंद, फल, फूल, जहीं, बूदी, मधु, मांस, घासपात भौर लकड़ी में इंडा भाग।
- (३१) "हर एक शिल्पकार को महीने में एक दिन (राजा का) काम कर देना चाहिए।
- (३२) ''इससे जो लोग मजदूरी करके अपना पालन करते हैं उनके कर का निर्णय हो गया।
- (३३) ''और उनका भी जो लोग कि जहाज़ या गाड़ी के मालिक हैं।
- (३४) "जब तक ये लोग उसके लिये काम करें तो उन्हें इसे स्नाना देना चाहिए। (गौतम १०)

जिस भांति राज्य का प्रबन्ध चास्तव में किया जाता था उसका वर्णन मेगास्थनीज़ ने बहुत अच्छी तरह खिखा है। उसके निम्न लिखित वाक्य मनोरञ्जक होंगे—

"जिन लोगों के जिम्मे नगर का प्रबन्ध रहता है वे ६ श्रेणी के हैं जिनमें से प्रत्येक श्रेणी में पांच मनुष्य होते हैं; पहिली श्रेणी के लोग शिष्य के विषय का सब प्रबन्ध करते हैं। दूसरी श्रेणी के विदेशियों के सत्कार का प्रवन्ध करते हैं। इनके खिये वे उहरने को स्थान देते हैं और जिन लोगों को उनकी सेवा के लियं नियत करते हैं उनके हारा उनकी चौकसी रखते हैं। जब वे लोग शहर से जाने लगते हैं तो उनकी वे मार्ग में

भवनी रक्षा के लिये जाते हैं और यदि उनकी मृत्यु होजाय तो उनका माल असवाब उनके सम्बन्धियों के पास भेजदेते हैं। यदि वे बीमार पहें तब भी उनकी मेवा करते हैं और यदि मरजांय तो उनको गाड देते हैं । तीसरी श्रेणी के प्रबन्धकर्ता इस बात की स्रोज रखते हैं कि जन्म मीर मृत्यु कब और कैसे हुई । इस काम को केवल वह कर लगाने के जिये ही नहीं करते वरन इसलिये भी कि जिसमें बड़े या छोटे भादिमयों की जन्म वा मृत्यु राज्य की ज्ञानकारी से बचन जाय। चौथी श्रेणी के प्रबन्धकर्ती वाणिज्य क्षीर व्यापार की देख भाल फरते हैं। वे लोग नाप और बटखरों की देख भाल रखते हैं और इसकी जांच रखते हैं कि फस्ल की पैदा-वार राज्य की जानकारी के बिना बेची न जाय । कोई मनुष्य एक से अधिक वस्तु का व्यापार नहीं करने पाता जब तक कि वह दना कर न दे। पांचवीं श्रेणी के प्रवन्धकर्ता दस्तकारी की वस्तओं की देख भाल करते हैं और उसे लोगों की जानकारी से बेचते हैं। नई वस्तुएं पुरानी वस्तुओं से अलग बेची जाती हैं। यदि कोई उन्हें मिलाकर बेचें तो उसे दण्ड दिया जाता है। छठीं श्रेग्री के प्रवन्धकर्ता का यह काम है कि विकी की वस्तुओं का जो मुख्य भावे उसका दशांश उगाहे।

सेना के पदाधिकारी "भी ६ श्रेणी के होते हैं तिन में से प्रत्येक श्रणी में पांच पांच मजुष्य होते हैं।

पहिली श्रेणी के पदाधिकारी जंगी जहाज़ के सेनापति की सहायता के लिये होते हैं; दूसरी श्रेणी के उन छकड़ों की जो कि युद्ध के शस्त्रों को लेजाने के काम में झाते हैं, सिपाहियों के भोजन की, पशुओं के लिये घास की, तथा सेना सम्बन्धी अन्य आवश्यक वस्तुओं की देख भाल करते हैं। तीसरी श्रेणी के लोगों पर पैदल सिपाहियों के प्रबन्ध का मार होता है। चौथी श्रेणी पर घोड़ों के प्रबन्ध का, पांचवीं श्रेणी पर युद्ध के रथों का और छठीं श्रेणी पर हाथियों का।" नगर और सेना के प्रबन्धकर्ताओं के अतिरिक्त एक तिसरी श्रेणी के पदाधिकारी भी होते थे जंकि लेती, जक सींचिन और जंगल तथा दिहातों में राज्य का सब

प्रबन्ध करते थे। "कुछ लोग निद्यों की देख भाल करते थे भीर भूमि को नापत थे जैसा कि ईजिप्द देश में होता है और उन फादकों की देख भाल करते थे, जिनके द्वारा कि मुख्य नहर में से उनकी शाखाओं में पानी जाता था जिससे कि सब को बराबर पानी मिलै। इन्हीं लोगों के जिम्मे शिकारियों का भी प्रबन्ध होता था और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार वा इण्ड देने का उन्हें श्रीधकार भी होता था। वे लोग कर उगाहते थे और भूमि से सम्बन्ध रखते-बाले व्यापारों की, जैसे कि लकड़ी कादनेवाले वहुई, लोहार और खान में काम करनेवालों की देख भाल रखते थे। वे सड़क बनवाते थे और दस दस स्टेडिया पर दूरी दिखलाने के लिये पत्थर गड़वाते थे।" (मक्तिकण्डल का अनुवाद)।

राजाओं के निज की चाल व्यवहार के विषय में मेगाम्ध-नीज ने जो वर्णन लिखा है वह संस्कृत साहित्य के वर्णन से मिलता है। राजा के शरीर की रत्ता का भार दामियों के ऊपर रहता था। ये लोग अपने वाप सा से मीख खेलिए जाते थे। मीर रक्षक तथा अन्य सिपाही लोग द्वार के बाहर रहते थे। राजा नित्य राजसभा करते थे. और वहां विना कार्य्य में रोकावट डाले दिन भर रहते थे। दूसरे अवसरों पर वे महल के बाहर केवल तब जाते थे जबिक या तो उन्हें यज्ञ करना हो मधवा शिकार को जाना हो। जब वे शिकार को जाते थे तो झण्ड की झण्ड स्त्रियां उनके चारो मार होती थीं और उनके उपरान्त भाला लिए इए सिपाही होते थे। राजा के साथ जब कि यह हाथी पर बैठकर शिकार करता था रथों में, घोड़ों वा हाथियों पर शस्त्र लिए हुए स्त्रियां होती थीं। कभी कभी बह एक कटघर के भीतर चबतर पर बैठकर तीरों संशिकार करता था और उस समय शस्त्र लिए हुए दे। या तीन स्त्रियां चबूतरे पर खड़ी रहती थीं। इस बुत्तान्त से विदित होता है कि र्धातहासिक काव्य काल के कुरु भीर पांचाल लोगों की बलवान और बीरोचित चाल व्यवहार के स्थान पर दार्शनिक काल में कल विलासीप्रयता और स्त्रीवत चाल व्यवहार हांगूई थी। बीरता का समय चला गया था और विलास का समय जागया था।

ंहिन्दुओं का युद्ध के लिये तैय्यार होने का वर्णन परियन इस भांति देता है-"पैदल सिपाही लोग भपनी ऊंचाई के बराबर धनुष धारण करते हैं। इसको वे भूमि पर देक कर और अपने बाएं पैर से उसको दबाकर कमान की डोरी को पीछे की ओर खींचकर तीर छोड़ते हैं। उनकी तीर तीन गज से कुछ ही कम लम्बी होती है और ढाल, कवच वा उससे भी बढकर रक्षा की कोई चीज नहीं है जोकि हिन्दू भनुष चलानेवाल के निग्राने से बच सक । वं अपने बाएं हाथ में बैज के चमड़ की ढाल लिए रहते हैं जोकि धारण करनेवाले मनुष्य के इतनी चौड़ी नहीं रहती परन्तु उनके बारबार लम्बी रहती है। कोई कोई सिपाही धनुष के बदले में भाला लिए रहते हैं और वे एक तलवार भी जिए रहते हैं जिसकी धार चौडी रहती है, परन्तु वह तीन हाथ से अधिक लम्बी नहीं रहती और जब वे युद्ध करने लगते हैं तो अपनी रक्षा के लिये इस तलवार को दोनों हाथों सं चलाते हैं। घाड़सवारों के पास दो भाले हाते हैं जोकि सीनिया की भांति होते हैं, और उनकी ढाल एंदल सिपाहियों से छोटी होती है। क्योंकि वे जोग घोडों पर जीन नहीं कसते और न वे युनानियों वा केस्ट खागों की भांति लगाम लगाते हैं; परन्तु वे घोड़ों के मुंह के चारो ओर बैल के चमड़ को बांभ देते हैं जिसके नीचे एक नोकीजा लोहे वा पीतल का कांटा लगाते हैं, परन्तु वह बहुत नीखा नहीं होता । यदि कोई आदमी भमीर होता है नो वह हाथीदांत का कांटा लगाता है।" (मेककिण्डल का अनुवाद )।

हिन्दुओं में युद्ध के नियम संसार की दुमरी जातियों की अपेद्धा अधिक मच्छे थे। ''आर्थ खोग उनलोगों को नहीं मारते थे जोकि अपना शस्त्र रख देते थे वा जो लोग वाल खोलकर वा हाथ जोड़ कर दया की प्रार्थना करते थे अथवा जो लोग भाग जाते थे।" (आपस्तम्ब २, ५, १०, ११) जो लोग भयभीत हो अथवा नशे में हों, पागल हो वा आप से बाहर हो अथवा जिन लोगों के पास शस्त्र न हो उनसे तथा स्त्रियों बच्चों बुहुों और प्राप्ताणों से युद्ध न करना चाहिए।" (बीद्धायन १, १०, १८, ११) ''मृत सिपाहियों की स्त्रियों का निवाह करना चाहिए।" (बीद्धायन १, १०, १८, ११) 'मृत सिपाहियों की

नीज़ भी हिन्दुओं के युद्ध के अच्छे नियम होने की साक्षी देता है।
"क्योंकि जहां अन्य जातियां युद्ध में भूमि को उजाड़ कर उत्सर की मांति करडालती हैं इसके विद्ध हिन्दू लोग किसानों को एक पवित्र भीर अभग जाति समझते हैं और जभीन जातने बोने वाले यदि उनके निकट ही युद्ध हो रहा हो तो वे किसी भय में नहीं रहते, क्योंकि दोनों दब के लड़नेवाबे युद्ध में केवल एक दूसरे को मारते हैं परन्तु खेती करनेवालों से कुछ भी केड़छाड़ नहीं करते। इसके अतिरिक्त व न तो अपने शत्रु की भूमि में भाग लगाते हैं और न वहां पेड़ों को काद गिराते हैं।

मेगास्थनीज़ कहता है कि हिन्दू जातियां गिनती में सब एक सी अठारह थीं। भारतवर्ष के उत्तर में और हिमालय के उस पार के देश में "वे सीदियन लोग रहते थे जोकि सकई कहलाते थे।" यह उस प्रवल जाति का संक्षेप में वर्णन है जोकि हिमालय पर्वत की उत्तरी ढाल पर काले बादलों की भांति ईसा के पहिले चाथी शताब्दी में रहती थी और जां कुछ शताब्दी में पश्चिम में भारतवर्ष पर प्रवल आंभी की भांति आपड़ी और जिसने हिन्दू राज्य को किस कर डाला।

भारतवर्ष के शान्त और न्याय के अनुसार रहनेवाले लोगों का मेगास्थनीज़ जो वर्णन करता है उसे प्रत्येक हिन्दू घमण्ड से पढ़ सकता है। "वे बड़े सुख से रहते हैं और बड़े सीभे सादे और कम खर्च होते हैं। वे यक्षों को छोड़ कर और कभी शराब नहीं पीते। उनकी शराब जो के बदले चावल से बनाई जाती है और उनका मुख्य आहार चावल ही होता है। उनका सीधापन और उनकी प्रतिष्ठा ६सी से समझ लीजिए कि वे बहुत ही कम न्यायाधीश के पास जाते हैं। गिरवी रखने वा अमानत के विषय में उनका कभी कोई दावा नहीं होता और न उनको मोहर वा गवाहों की आवश्यकता होती है। वे अमानत रखदेते हैं और एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं। वे अपने गृह और संपत्ति को बहुधा अर्राच्चत छोड़ देते हैं। इन बार्तो से उनका धीर स्वभाव विदित होता है। वे सत्यता और अर्म्म को समान आदर की हिष्ट से देखते हैं। इसी लिये वे

वृद्धीं को यदि उनमें विशेष बुद्धि न हो तो कोई विशेष अधिकार नहीं देते।" इसके अतिरिक्त मेगास्थिनीज़ कहता है कि हिन्दू खोग विदेशियों को भी गुजाम नहीं बनाते, स्वहेशियों को तो मला वे क्यों बनाने लगे। उनमें चोरी विरक्षेही कभी होती थी। उनमें न्याय जवानी होता था और वे लिखना नहीं जानते थे नियार्कस से हमलोगों को विदित होता है कि भारतवर्ष में दार्श-निक काल में लोग लिखना जानते थे। अतएव मेगास्थिनीज़ के वर्णन से केवल यह समझा जाना चाहिए कि जिखने का प्रचार कम होगा अर्थात पाउशालाओं में बाजकों को शिक्षा ज़वानी ही दी जाती थी और ज़वानी ही वे अपना धर्म पाठ कंडाप्र करते थे और न्यायालयों में भी विद्वान न्यायाधीश लोग धर्मस्तूतों को कंडस्थ रख कर उनके अनुसार न्याय करते थे।

परियन ने नियार्कस का एक वाक्य उद्भृत किया है और वह कहता है कि भारतवासी "नीचे कई का एक वस्त्र पहिनते हैं जो घुटने के नीचे आधी दूर तक रहता है और उसके ऊपर एक दसरा वस्त्र पहिनते हैं जिसे कुछ तो वे कंघों पर रखते हैं और कुछ अपने सिर के चारों ओर छपेट छेते हैं। ... ... वे सफेद चमड़े के जते पहिनते हैं और ये बहुत ही अच्छे बने हुए होते हैं। उनके तलें चित्र विचित्र के तथा बड़े मोटे होते हैं"। मीर भारतवर्ष के अधिकांश जोग अन्न खा कर रहते हैं और भूमि जोतते बोते हैं परन्तु इनमें पहाड़ी लोग सम्मिलित नहीं है जोकि शिकारी जन्तुओं के मांस खाते हैं । हमारा सचा हाल बतलानेवाला मेगा-रिधर्नाज प्राचीन भारतवर्ष की खेती का भी वृत्तान्त विखता है जोकि प्रायः आजकल की खेती की रीति से मिखता है। मेगास्थि-नीज़ ने जाड़े की वृष्टि को लगातार वृष्टि समझकर विखा है कि वर्ष में दो बार वृष्टि होती थी। वह कहता है कि यहां "बहुत से बडे बहे उपजाऊ और सुहावने मैदान थे और सब में बहुत सी निदयां बहती थीं। भूमि का अधिक भाग सिचाई में था और इस कारसा वर्ष में दो फस्ल होती थी। उस के साथ ही उसमें सब भांति के पद्म, खेत के चौपाए मीर भिन्न भिन्न बरू और आकार की चिडियां

बहुतायत से होती थीं। इसके अतिरिक्त वहां बड़े बड़े हाथी भी अधिक होते थे..... आनाज के अतिरिक्त भारतवर्ष में बाजरा भी बहतायत से होता है और वह नदियों के अधिक होने के कारण अबकी तरह सीचा जाता है। वहां कई प्रकार की दाल और गेहूं सीर "बासपोरम" तथा खाने के लिये दूसरे बहुत से पेड़ होते हैं जिनमें से बहुतेरे आप से जाम ऊगते हैं। इस के सिवाय इस भूमि में जानवरों के खाने योग्य बहुत प्रकार की चीजें होती हैं जिनका ब्योरा लिखना कठिन है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में अकाल कभी नहीं आया और कभी खाने की चीजों की महँगी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि वर्ष में दो बार दृष्टि होती है,-अर्थात एक तो जाड़े में गेहूं घोने के समय जैसा कि अन्य देशों में होता है, और दूसरे गर्मी में जब कि चावल "वासपोरम", बाजरा और तिल बोने का ठीक समय है.--भारतवर्ष के लोग प्रायः सदा ही वर्ष में दो फरल काटते हैं और यदि एक फरल कुछ खराब भी हो जाय तो उन को सदा निश्चय रहता है कि दूसरी फस्ल अच्छी होगी। इसके सिवाय आपसे होनेवाले वृक्षों के फल और खाने योग्य कन्द्र जो कि नम जगहों में भिन्न भिन्न मिठास के होते हैं. मनुष्यों के खाने के लियं बहुतायत से हैं"।

बाज कल किसी हिन्दू के लिये यह असम्भव है कि वह दो हजार वर्ष पहिले की हिन्दुओं के समय की मारतवर्ष की इस भाग्य-वित दशा का वृत्तान्त जो कि इस वुद्धिमान और योग्य विदेशी ने पत्तपात रहित हो कर लिखा है, बिना घमण्ड के न पढ़े। सुन्दर गांचों में परिश्रमी और शान्त खेती करनेवाले रहते थे और वे विस्तृत उपजाऊ खेतों को सावधानी और परिश्रम के साथ जोतते बोते और सींचते थे। और नगर के शिल्पकार वड़ी ही उत्तमता के साथ मांति भांति की यस्तुएं बनाते थे। यह विचारना असम्भव है कि ये सब फल राज्य की सावधानी और सुप्रवन्ध के बिना ही, जान और माल की उत्तम रक्षा के बिना मोर उचित मोर उत्तम कानून की सहायना के विना हो गए हों। मोर जब कभी राजा लोगों में परस्पर युद्ध भी होता था जौर लड़ांक क्षत्री सर्दार लोग

रणभूमि में होते थे उस समय भी भारतवर्ष में एक ऐसी द्यालु रीति अचिलत थी जिसने कि युद्ध की भयानकता को कम कर दिया था और ज्ञान्त गाँव के रहनेवालों और परिश्रमी खेती करनेवालों को उपद्रव और विपत्ति सं रचित रक्खा था । यह रीति प्राचीन समय में और कहीं प्रचलित नहीं थी।

भारतवर्ष की उत्तम शिल्प की वस्तुएं ईसा के बहुत पहिले फिनीशिया के व्यापारियों और पश्चिमी पश्चिया तथा ईजिप्ट के बाजारों में परिचित थीं। मेगास्थिनीज कहता है कि भारतवासी ''शिल्प में वड़े चतुर थे जैसा कि स्वच्छ वायु में रहनेवाले और बहुत ही उत्तम जल पीनेवाले लोगों से आशा की जा सकती है "। भूमि के भी " नीचे सब प्रकार की धातुओं की बहुत सी खाने थी क्योंकि उस में बहुत सा सीना श्रीर चाँदी, ताँवा और लोहा और टीन तथा अन्य धातुएं भी होती है जो कि काम की चीज और गहनं तथा युद्ध के हरवे हथियार और हर तरह के औज़ार बनाने के काम में आती थीं। गहनों और आभूपणों के विषय में मेगास्थि-नीज़ कहता है कि " उनकी सीधी सादी चाल पर ध्यान देते हुए उनको आभूपण और गहने बहुत प्रिय हैं। उन के कपड़ों में सुनहला काम होता है और उन में रत्न जड़े रहते हैं और वे सर्वोत्तम मल मल के फुलदार काम के कपड़े भी पहिनते हैं। उनके पीछे नौकर लोग उन्हें छाता लगा कर चलते हैं, क्योंकि वे सुन्दरता पर बहुत ही अधिक ध्यान रखते हैं और अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये सब प्रकार के उपाय करते हैं।"

परन्तु स्ट्रेबो ने जिस धूमधाम की यात्रा का वर्णन किया है वह बड़ा मनोरञ्जक है और ऐसी धूमधाम मंगास्थिनीज़ में भी पाटलीपुत्र की गिलयों में अवदय देखी होगी।

"त्योहारों में उनके जो यात्राप्रसंग निकलते हैं उन में सोने और चाँदी के झाभूषाणों से सिज्जत बहुत से हाथियों की कतार होती है, बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं जिन में चार चार घोड़े वा कई जोड़ी बैज जुते रहते हैं। उस के उपरान्त पूरी पौशाक में बहुत से नौकर चाकर रहते हैं जिनके हाथ में सोने के वर्तन, बड़े बड़े वर्तन और कटोरे मेज़, तांमजान ताँचे के पीने के प्याले झौर वर्तन जिन में से बहुतों में पन्ने, फीरोज़े, खाल इत्यादि रत्न जड़े रहते हैं, सोनहले कामदार बक्का, जंगली जानवर यथा भैंसे, चीते, और पालतू शेर और अनेक प्रकार के परवाले और मधुर गीत गानेवाले पन्नी रहते हैं "। (बान साहेब का स्ट्रेबो का अनुवाद ३ पृष्ट ११७)



### अध्याय ४

......

-:0:--

### कानून।

संसार के प्राचीन इतिहास में कहीं भी विजय फरनेवालों और पराजित लोगों में अथवा पुजेरियों और सांसारी मनुष्यों में बराबरी के कानून नहीं रहे हैं। प्राचीन समय में ग्रीक ग्रीर हेलोट लोगों के लिये. पेटीशियन और फ़िबिअन लोगों के लिये, ज़मीदारों और काइतकारीं के लिये, पुजेरियों और संसारी लोगों के लिये, मंत्रेज़ों और हबिशियों के लिये, वा मंग्रेजों और अमेरिका के लाल मनुष्यों के **ळिये. एक ही कानुन नहीं थे। और संसार के अन्य देशों की नाई** भारतवर्ष में भी भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न भिन्न कानन थे। ब्राह्मणों के लिये एक कानून था, शुद्रों के लिये इसरा। ब्राह्मणों से अनुचित उदारता के साथ वर्ताव किया जाना था और इदों के साथ वहत मधिक निर्देयता और कडाई के साथ। यदि कोईब्राह्मण स्मृति में लिखे इप चार वा पांच महापातकों में से कोई पाप करे अर्थात् यदि वह किसी ब्राह्मण को मारडाले, अपने गुरू की स्त्री से व्यभिचार करे, किसी बाह्मण का द्रव्य चुरावे वा शराव पीय तो राजा उसके लखाट को गरम लोहे से दगवा कर उसे अपने देश से निकाल देता था। यदि कोई नीच जाति का मनुष्य किसी ब्राह्मण को मारडाजे तो उसे फांसी दी जाती थी और उसकी सम्पत्ति छीन की जाती थी। यदि कोई मनुष्य अपने बराबर की जाति वा अपने से नीच जाति के मनुष्य को मारडाले तो उसको उपयुक्त दण्ड विया जाता था (बौद्धायन १, १०, १८, १६)

व्यभिचार भारतवर्ष में सदा से केवल दोष है। नहीं वरन् एक घोर पाप समझा जाता है। परन्तु उसके लिये भी जो दण्ड दिया जाता था वह दोषी की जाति के मनुसार दिया जाता था। यदि कोई ब्राह्मण, क्षत्री वा वैदय किसी श्रद्ध स्त्री के साथ व्यामिचार करे तो वह देश से निकाल दिया जाता था परन्तु यदि कोई श्रद्ध प्रथम तीनों जाति की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाता था। (आपस्तम्ब २, १०, २७)

परन्तु कानून, बनानेवाले ब्राह्मण इन बातों से जैसे बुरे समझे जा सकते हैं वैसे वे वास्तव में नहीं हैं। अपने और भूद्रों के बीच बड़ा भारी अन्तर दिखलान के अभिप्राय से उन्होंने घमण्डी भूद्रों के लिये बड़े बड़े दण्ड नियत किए हैं जिनके विषय में यह कह देना उचित होगा कि वे केवल धमकी मात्र रहे और केवल धमकी ही के लिये बनाए गए थे। जो भूद्र प्रथम तीनो जातियों के किसी धार्मिक ममुख्य की बुराई करता था, उसकी जीम काट ली जाती थी और जो भूद्र उन जातियों की बरावरी करता था उसको कोड़े लगाए जाते थे (आपस्तम्व २, १०, २७)

इसी प्रकार जो श्रुद्र किसी द्विज को गाली देता वा मारता था उसका वह अंग काट डाला जाता था जिससे कि उसने दोष किया हो। यदि उसने वेद का पाठ सुना हो तो उसके कान गली हुई बाह वा टीन से बन्द कर दिए जाते थे, यदि उसने वेद का पाठ किया हो तो उसकी जीभ काट डाली जाती थी और यदि उसे वेद का पाठ स्मरण हो तो उसकी देह काट कर दो दुकड़े कर दी जाती थी। (गीतम १२)।

पाठकगण यह बात महज में समझ लेंगे कि सूत्रों के बनाने-बाले ब्राह्मण लोग अपने और अन्य जातियों, और विशेषतः धूद्रों, के बीच अंतर प्रगट करने के लिये बड़े उत्सुक थे और इसिलये उन्होंने कानूनों को उसका दस गुना कठोर दिखलाया है जैसा कि योग्य राजा, चुत्री कर्मचारी वा ब्राह्मण न्यायाधीश शी वास्तव में करते थे।

जो क्षत्री किसी ब्राह्मण को गाली दे उसे सौ कार्यापण देने पड़ते थे और जो ब्राह्मणों को मारं उसे दो सी कार्यापण देने पड़ते ये। जो वैश्य किसी ब्राह्मण को गाली दे उसे डेंद्र सौ कार्षापण और कहा जित मारने के लिये तीन सौ कार्षापण देने पड़ते थे। परन्तु जो ब्राह्मण किसी चुत्री को गाली दे तो उसे केवल पचास कार्यापण दंने पड़ते थे, वैश्य को गाली देने के लिये उसे २५ कार्यापण, और शुद्र को गाली देने के लिये कुछ भी नहीं देना पड़ता था। (गीतम १२, ५—१३)।

जान पड़ता है कि चोरी के लिये, कम से कम कुछ अवस्थाओं में, प्राणदण्ड वा शारीरिकदण्ड दिया जाता था। और कहा जाता है कि चोर राजा के सन्मुख खुले हुए बालों से अपने हाथ में एक जकड़ी लिए हुए उपस्थित होता था और अपने दोप को स्वीकार करता था। यदि राजा उसे क्षमा कर दं, उसे प्राणदण्ड न दे वा न मारे तो अपराध का भागी राजा होता था (गीतम १२, ४५)।

चुमा करने का विशेष अधिकार केवल राजा ही को था। प्राण-दण्ड के दोपों को छोड़ कर अन्य झवस्थाओं में दोपी के लिये गुरू, उपरोहित, कोई विद्वान गृहस्थ वा कोई राजकुमार बीच में पड़ सकता था ( झापस्तम्ब २, १०, २७, २०)

वाशिष्ट कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी आतताई अर्थात् किसी घर जलानवाले, किसी कैदी किसी ऐसे मनुष्य से जो कि प्राण लेने के लिये अपने हाथ में शस्त्र लिए हो, किसी लुटेरे अथवा किसी ऐसे मनुष्य से जिसने कि किसी दूसरे की भूमि ले ली हो वा किसी की स्त्री छीन ली हो-माक्रमण किया जाय तो वह मात्मरचा कर स-कता है। यदि कोई आतताई किसी मनुष्य का प्राण लेने के लिये आवे तो उस मनुष्य को अधिकार है कि वह उसे मार डाले चाहे वह "समस्त वेदों मीर उपनिषदों का जाननेवाला" क्यों न हो । (वशिष्ट ३, १५-१८)

खेती और व्यापार लोगों की जीविका थी और खेती करनेवाले की भूमि से अथवा किसी शिल्पकार के व्यापार से सम्बन्ध रखेनवाले वीषियों को सब से अधिक कठोरना के साथ दण्ड दिया जाता था। हम दिखला चुके हैं कि भूमि की रक्षा करनी उन अवस्थाओं में से थी जिसमें कि आत्मरत्ता की जा सकती थी श्रीर भूमि के विषय में झूठी गवाही अत्यन्त घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी। किसी कोट जानवर के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से साक्षी देने-वाला दस मनुष्यों के मारने के अपराध का भागी होता था। गाय, घोड़े वा मनुष्यों के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से वह कमात एक सी, एक हजार वा दस हजार मनुष्यों के मारने के अपराधी के बराबर होता था परन्तु भूमि के सम्बन्ध में झूठी सात्ती देने से वह समस्त मनुष्य जाति को मारडालने के अपराधी के बराबर होता था। "भूमि की चोरी के लिये नर्क का दण्ड होता है।" (गौतम १३, १४, १७, )

इसी प्रकार शिल्पकारों के विषय में मेगास्थिनीज़ कहता है कि जो मनुष्य किसी शिल्पकार की आंख फोड़ डाले वा हाथ काट डाले उसे प्राणदण्ड होता था । जो मनुष्य आत्महत्या करना चाहताथा उसके लिये एक कठोर प्रायक्षित नियत था और ब्रात्म-हत्या करनेवाले के सम्बन्धियों के बियं उसकी अंखेष्टि किया करना वर्जित था (वर्शिष्ट २३, १४, इत्यादि )

दो हजार वर्ष पूर्व हिन्दुओं का दण्डकम इस प्रकार का था। अब हम दीवानी कानून के पंचील विषय का वर्णन करेंगे जे। कि सुगमता से पांच भागों में बांटा जा सकता है सर्थात (१) खेती और चराई के कानून (२) सम्पत्ति के कानून (३) अधिक व्याज खाने के कानून (४) उत्तराधिकारी होने के अत्यन्त आवश्यक कानून सौर (५) बटवारे के कानून । हम खेती और चराई के नियमों से आरम्भ करते हैं।

- (१) "यदि कोई मनुष्य किसी भूमि का ठीका खे और उसमें यत्न न करे और उसके कारण भूमि में अन्न न उपने ते। यदि वह मनुष्य अमीर हो तो उससे उतने अन्नका मृत्य के लिया जायगा जो उस भूमि में उपज सकता था।
- (२) " खेती के काम में जो नौकर रक्खा जाय वह यदि अपना काम छोड़ दे तो उसे कोड़ लगाए जांयगे।

- (२) "यही दण्ड उस चरवाहे को दिया जायगा जो अपना काम छोड़ देगा।
- (४) ''और जिन पशुओं की रखवारी उसके सपुर्द होगी वे ले लिए जांयगे।
- (५) ''यदि पशु अपना तबेला कोड़ कर किसी का अन्न खाजाय तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में बन्द रख कर दुर्बल कर सकता है परन्तु इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता।
- (६) ''यदि कोई चरवाहा जिसने अपने जिम्में कुछ पशुओं को बिया हो उन पशुओं को नष्ट हो जाने वा खो जाने दे तो उसे पशुओं के स्वामी को उनके पलटे दूसरे पशु देने पड़िंगे।
- (७) "यदि (राजा का बनरखा) ऐसे पशुओं को देखे कि जो असावधानी से जंगल में चले गए हों तो वह उन्हें गांव में ला कर उनके स्वामियों को दे देगा। (झापस्तम्व २,११,२८)

फिर गौतम कहते हैं।

- (१६) ''यदि पशु कुछ हानि करें तो उनका दोष उनके मालिक पर होता है।
- (२०) 'परन्तु यदि उन पशुओं के साथ काई चरवाहा हो तो नहीं उसका उत्तरदाता होगा।
- (१२) "यदि किसी सड़क के निकट विना त्रिरे हुए खेत में यह हानि हो तो उसका उत्तरदाता चरवाहा और उस खेत का स्वामी दोनों ही होंगे"। (गीतम १२)

आज कल की भांति उस समय भी विना घिरे हुए खेत पशु-मों को चराने और लकड़ी काटने के खिये साधारणतः काम में आते थे।

"यदि खेत घिरेन हों तो वह उनमें से गऊ के छिये घास, अपनी ह ंथिंग्न जलाने के लिये लकड़ी, तथा पेड़ और लताओं के फूल और 'फल ले सकता है . ( गीतम १२, २८ )

वसिष्ठ मार्ग के हक्क भीर अचल सम्पात्त के विषय के झगड़ों में आवश्यक गवाही के लियें उचित नियम देते हैं।

- (१०) "स्मृति में सम्पत्ति के अधिकार के लिये तीन प्रकार के प्रमाण लिखे हैं अर्थात दस्तावेज, गवाही और कब्जा। इन प्रमाणों से कोई मनुष्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता है जो कि पहिले उसके माधिकार में रही हो।
- " जिन खेतों में मार्ग का हक होता है उनमें सड़क के लिये भावदयक जगह और इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये जगह भी कोड़ देनी चाहिए।
- (१२) "नप वने हुए मकानों और इसी प्रकार की अन्य इमारतों के निकट तीन फुट चौड़ा रास्ता होना चाहिए।
- (१३) ''किसी घर वा खंत के विषय के झगड़ मे पड़ोसियों की साची पर विश्वास करना चाहिए।
- (१४) "यदि पड़ोसियों की गवाही एक दुसरे के विरुद्ध हो तो कागज पत्र को प्रमाण मानना चाहिए।
- (१५) ''यदि कागज पत्र झगड़े के हों तो गांव वा नगर के वृद्ध लोगों और शिल्पकारों वा व्यापारियों की पंचायतों की सम्मति पर भरोसा करना चाहिए। (वासिष्ठ १६)

और अब हम सम्पत्ति के कानून के विषय में लिखेंगे। सम्पत्ति नीचे लिखे अनुसार आठ प्रकार की कही गई है।

(१६) "अब वे इसको भी उद्भृत करते हैं 'पिता से मिली हुई सम्प-क्ति, माल बी हुई बस्तु, गिरों की सम्पत्ति, वह सम्पत्ति जो विवाह के उपरान्त स्त्री को अपने पति के घराने से मिलती है, दान की सम्पत्ति जो सम्पत्ति यह करने के लिये मिली हों, पुनर्सम्मिलित साझीदारों। की सम्पत्ति भीर आठवें मजदूरी,

- (१७) 'इन आठों प्रकार की सम्पत्तियों में से किसी को भी यदि कोई दूसरा मनुष्य लगातार १० वर्षी तक भीगे तो उसका मालिक फिर उसे नहीं पा सकता।
- (१८) "दूसरे दल के जोग भी निम्नलिखित वाक्य उद्घत करते हैं 'गिरों की वस्तु, मीमा, नाबालिग़ की सम्पत्ति, (खुजी हुई) धरोहर, मोहर की हुई धरोहर, स्त्री, राजा की सम्पत्ति, श्रांत्रीय का धन, यह सब दूसरों से भोग जाने पर भी उनका नहीं हो जाता।
- (१९) 'जिम सम्पत्ति को उसका मालिक विलक्कल छोड़ दे वह राजा की होती है (वासिष्ट १६)

गौतम भी इसी प्रकार का नियम जिखते हैं :-

- (३७) "जो मनुष्य न तो पागल हो मौर न नावालिंग, उसकी सम्पात्ति यदि उसके सामने दूसरा कोई मनुष्य भोगे तो वह सम्पत्ति भोग करनेवाले की हो जाती है।
- (३८) ''परन्तु यदि वह श्लोत्रियों सन्यासियों वा राज्यकर्मचा-रियों से भोगी जाय तो ऐसा नहीं होता ।
- (३९) "पद्यु, भूमि, और स्त्रियों के दूसरों के अधिकार में रहने से भी उन पर उनके मालिक का स्वत्व छूट नहीं जाता"।(गीतम१२)

उपरोक्त वाक्यों में स्त्रियों से दासियों का अर्थ है। नावालिगों और विभवाओं इत्यादि के विषय में यह नियम है कि राजा उनकी सम्पत्ति का प्रवन्ध करे और नाबालिंग के बालिंग होने पर उसकी सम्पत्ति उसे देदें (वसिष्ठ १६,८,८)

अब हम भारतवर्ष के प्राचीन समय के मधिक ब्याज के कानू क को लिखेंगे। हमारे पाठकों में से बहुत से खोग इस वात को स्वी- कार करेंगे कि वे उस कानून से बुरे नहीं थे जो कि केवल कुछ इाताब्दी पहिले यूरप में प्रचलित थे। "रुपए उधार देनेवाले के लियं ब्याज का दर विसष्ठ के वाक्यों में सुनिए,। वीस (कार्पापण) के लिये प्रतिमास पांच माग्रा लिया जा सकता है; और इससे नियम नहीं टूटता" (विसष्ठ २, ५१)

इसी प्रकार गीतम कहते हैं ( १२, १९ )-

"जो रुपया उधार दिया जाय उसका उचित व्याज बीस (का-र्षापण) के लिये प्रति मास पाँच माशा है।

भाष्यकार हरदत्त कार्षापण का व्याज वीस माशा कहते हैं जिस-से कि व्याज का दर प्रति मास सवा रुपये सैकड़ वा प्रति वर्ष पन्द्रह रुपये सैकड़े होता है। रुष्ण पंडित यह ठीक कहता है कि यह व्याज उस द्व्य के लिये है जो वस्तु गीरों रख कर दिया जाय। मनु विशेषतः कहता है (८,१४०) कि यह व्याज विसष्ठ का नियत किया हुआ है। गीतम कहता है कि जब मूल द्वय व्याज मिला कर दूना हो जाय तो उसके उपरान्त व्याज नहीं लगता और गिरों रक्खी हुई वस्तु का यदि भोग किया जाता हो तो उस रुपए का बिलकुल व्याज नहीं लगता। (१२,३१ और ३२)

दूसरी वस्तुएं वहुत अधिक ब्याज पर भी दी जा सकती हैं, पर उसी अवस्था में जब कि उसके पल्टे में कोई वस्तु गिरों न रक्खी गई हो।

- (४४) 'सोना जितना उधार दिया जाय उसका दूना लिया जा सकता है और अन्न तिगुना लिया जा सकता है।
  - (४५) "स्वादिए वस्तुओं के लिये भी अन्न का नियम कहा गया है।
  - (४६) "और फूल, कंद, और फल के लिये भी।
- (४७) "जो बस्तुएं तौल कर विकती हैं उनको उधार दे कर उनका श्रटगुना ले सकते हैं।

इसी प्रकार गौतम कहते हैं-

"पशु, जात वस्तुएं, ऊँन, खेत की पैदाबार और बोभा ढोनेवाले पशुर्मों की उधार दे कर उनके पचगुने मृत्य से अधिक नहीं लिया जा सकता। (गौतम १२, ३६)

इस प्रकार वस्तु गिरों रख कर द्रव्य उभार देने के अतिरिक्त अन्य वस्तु और पैदावार, उनके पलटे में बिना कोई वस्तु गिरों रक्खे हुए, बंड़ आधिक सुद पर उधार दिए जाते थे। द्रव्य की अवस्था में ब्याज कंवल पन्द्रह रुपए सेकड़ वार्षिक था और वह मृत्व धन से केवल दूना हो सकता था, परन्तु अन्य अवस्थाओं में वह इगुना वा आठगुना तक हो सकता था।

गौतम क भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज लिखता है अर्थात् ब्याज दर ब्याज, समय समय पर दिए जानेवाला ब्याज, वन्धेज किया हुमा ब्याज, शारीरक ब्याज, देनिक ब्याज भौर भोगवन्धक ब्याज (१२, ३४० और ३५)। वह कहता है कि मृत पुरुष के उत्तराधिकारी को उसका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्रव्य, व्यापार सम्बन्धी ऋण, दुर्जाहन के माता पिता का द्रव्य, अधमें के जिये ऋण और दण्ड का द्रव्य मृतक के लड़कों को नहीं देना पड़ेगा। (१२, ४० और ४१)।

और अब हम दीवानी कानून की मव से झावश्यक बात अर्थात् उत्तराधिकारी होने के कानून का उल्लेख करेंगे।

प्राचीन हिन्दू लोग पुत्र सन्तान का होना धर्म्म की बात सम-झते थे और इस कारण अपना पुत्र न होने पर प्राचीन समय में और प्रकार के पुत्र माने जाते थे।

निम्नलिखित वाक्यों में गौतम ने भिन्न भिन्न प्रकार के उन पुत्रों का वर्णन किया है जिन्हें कि वह उत्तराधिकारी समझता था मौर ऐसों का जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं वरन केवल वंशज समझता था—

(३२) ''अपना पुत्र ( औरस ), अपनी स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र ( क्षेत्रज ), गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक), माना हुआ पुत्र ( कृत्रिम ) गुष्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (गूधज ) और त्यागा हुआ पुत्र ( अपविद्य ), सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है।

(३३) "अविवाहिता बालिका का पुत्र (कानीन), गर्भवती दुलहिन का पुत्र (सहोध), दो वेर विवाहिता स्त्री का पुत्र (पौनर्भव) नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्रिका पुत्र) स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयं दत्त ), और मोल लिया हुआ पुत्र (कीत) अपने वंश का होता है।" (२८)

"बौद्धायन और विभिष्ठ गीतम के बहुत पीछे हुए और उनकी सम्मातियां गीतम से तथा एक दूमरे से कुछ वातों में भिन्न हैं।

- (१४) "जिस पुत्र को पित अपनी जाति की विवाहिता स्त्री से उत्पन्न करें वह अपना निज का पुत्र होता है ( औरस ),
- (१४) "पुत्री को नियुक्त करने के पीछे उस से जो पुत्र उत्पन्न हो वह नियुक्त पुत्री का पुत्र (पुत्रिकापुत्र ) होता है।
- (१७) "किसी मृत मनुष्य, किसी हिजड़े, वा किसी रोगी मनुष्य की स्त्री से यदि कोई दूसरा मनुष्य अनुमति ले कर पुत्र उत्पन्न करै तो वह स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र (क्षेत्रज्ञ) कहलाता है।
- (२०) " गोद लिया हुआ पुत्र ( दत्तक ) वह कहलाता है जिसे कोई मनुष्य उस के माता पिता वा उनमें से किसी एक से ले कर अपने पुत्र के स्थान पर रखें।
- (२१) '' वह बनाया हुआ पुत्र ( कृष्टिम ) कहलाता है जिसे कोई मनुष्य कंवल ( उस पुत्र की ) सम्मति सं अपना पुत्र बनावें भीर वह उसी की जाति का हो ।
- (२२) "गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (गूथज) बह कहलाता है जो घर में गुप्त रीति से उत्पन्न हो और उसका उत्पन्न होना पीछे से विदित हो।
  - (२३) "त्यागा हुआ पुत्र (अपविद्ध ) वह कहलाता है जिसे

उस के पिता वा माता ने वा उन में से किसी एक ने त्याग दिया हो और उसे कोई अपने पुत्र की भांति रख खे।

- (२४) "यदि कोई मनुष्य किसी श्रविवाहिता कन्या के साथ (उसके पिता वा माता की) आज्ञा के विना, रहे तो ऐसी कन्या से उत्पन्न हुमा पुत्र अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है।
- (२५) "यदि कोई जान कर वा विना जाने किसी गर्भवती दुलहिन से विवाह करे तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र दुर्जाहिन के साथ लिया हुआ (सहोध) कहजाता है।
- (२६) "मोल लिया हुआ पुत्र (कीत) वह कहलाता है जिसे कोई मनुष्य उसके पिता माता वा उन में से किसी एक से मोल ले कर अपने पुत्र की मांति रक्खें।
- (२७) "स्त्री के दूमरे विवाह का पुत्र (पौनर्भव) वह कहलाता है जो किसी स्त्री के दूसरे विवाह से अर्थात् जिस स्त्री ने अयोग्य पुरुष को छोड़ कर दूसरे पुरुष से विवाह कर लिया हो उससे उत्पन्न हुआ हो।
- (२८) " स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्वयंद्त्त) वह कहलाता है जिसे उसके माता पिता ने त्याग दिया हो और वह किसी दूसरे के यहां अपने को स्वयं दे दे।
- (२९) "वह जो प्रथम द्विज जाति के मनुष्य और किसी शद्भ जाति की स्त्री से उत्पन्न हो निपाद कहलाता है।
- (३०) "जो एक ही माता पिता से कामासक होने के कारगा उत्पन्न हो वह पार्मव कहजाता है..." (बीद्धायन २, २, ३.)।

उसके उपरान्त बौद्धायन कुछ वाक्यों का उद्भृत करते हैं जिस से विदित होता है कि उपरोक्त चौदह प्रकार के पुत्रों में से प्रथम सात प्रकार के पुत्र अर्थात् झौरस, पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम, गूभज, और अपिद्ध उत्तराधिकारी हो सकते थे उनके आगे के क्र प्रकार के पुत्र अर्थात् कानीन. सहोध, क्रीत, पौनर्भव, स्वयंदत्त और निषाद वंशज समक्षे जातं थे। पार्सव वंश-ज भी नहीं समझा जाता था।

गौतम की नाई वसिष्ठ वारह प्रकार के पुत्र लिखते हैं।

- (१२) "प्राचीन लोगों ने केवल बारह प्रकार के पुत्र माने हैं।
- (१३) "पहिला पुत्र स्वयं पित द्वारा उसकी विवाहिता स्त्री से होता है (औरस)।
- (१४) "दूसरा पुत्र वह है जो उस स्त्री वा विधवा से उत्पन्न किया जाय जिसे औरस पुत्र न होने के कारण पुत्र उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त हो (चंत्रज)।
  - (१५) 'तीसरा पुत्र नियत की हुई पुत्री (पुत्रिका पुत्र ) है।
- (१६) "वेदों में यह कहा है कि 'वह कन्या जिसको कोई भाई न हो (अपन वंश के) पुरुष पूर्वजों में आ जाती हैं; और इस प्रकार वह उनके लड़के के समान हो जाती है \*!
- (१७) "इसके सम्बन्ध में एक वाक्य है (जिसे पिता अपनी पुत्री को नियत करते समय कहता है) 'में तुसे एक बिना भाई

<sup>\* &</sup>quot;बीसष्ठ यहां पर नियुक्त कन्या को जो पुत्र कहता है यह अद्भुत बात कदाचित् उस रीति से बिदित होगी जोिक अब तक भी काइमीर में पाई जाती है यदापि उस का प्रचार अब बहुत कम है तथापि वह है । उस रीति के अनुभार बिना भाई की कन्या का पुरुष का नाम रक्खा जाता है । ओर इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन राजतरंगिणी में दिया है । उसमें लिखा है कि गौड़ की राजकुमारी और जयापीड़ राजा की स्त्री कल्याणदेवी को उसके पिता कल्याणमल्ल कह कर पुकारते थे"—डाक्टर बुहलर ।

की कन्या आभूषणों से सिज्जित देता हूं। उससे जो पुत्र हो वह मेरा पुत्र होगा।

- (१८) "चौथा विधवा के पुनर्विवाह का पुत्र (पौनर्भव) होता है।
- (१९) " पुनर्विवाहिता स्त्री ( पुनर्भ ) वह कहलाती है जोिक अपनी वाल्यावस्था के पति को छोड़ कर मीर दूसरों के साथ रह कर, फिर अपने वंश में आवै ।
- (२०) " और वह पुनर्विवाहिता कहलाती है जो नपुंसक, जाति से निकाले हुए, वा पागल पति को छोड़ कर अथवा पति की मृत्यु के उपरान्त दूसरा पति करे \*।
  - (२१) "पांचवां अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) होता है।
- (२४) "वह पुत्र जो घर में गुष्त रीति से उत्पन्न हो छटां (मूधज) है।
- (२५) " लोग कहते हैं कि ये कश्रो उत्तराधिकारी और वंशज हैं जो कि वड़ी आपत्तियों से रच्चा करनेवाले हैं ।
- (२६) " अब उन पुत्रों में जो कि उत्तराधिकारी नहीं है परन्तु वंशज हैं पहिला पुत्र वह है जो कि गर्भवती दुलहिन के साथ आया (सहोध) हो
  - (२८) "दूमरा गोद जिया हुआ पुत्र (दत्त ) है।

<sup>\*</sup> इस वाक्य में वे अवस्थाएं लिखी हैं जिनमें कि स्त्री का दूसरा विवाह किया जा सकता था। वे अवस्थाएं ये हैं अर्थात् पति का पागलपन, नपुंसकता, जाति से निकाला जाना, अथवा मृत्यु। इस प्रकार की पुन-विवाहिता स्त्री के पुत्र को उत्तराधिकार मिलने के लिये विस्ट आज्ञा देते हैं।

(२६) " तीसरा मोळ लिया हुआ पुत्र (कीत) है।

(३३) "चौधा पुत्र वह है जिसने झपने की स्वयं दिया हो ः(स्वयंदस्त)

३६ " पाचवां निकाला हुआ पुत्र ( अपविद्ध ) है।

(३८) '' लोग कहते हैं कि शुद्ध जाति की स्त्री से उत्पन्न हुआ •पुत्र ( निषाद ) छटां है ( वसिष्ठ १७ )

विसष्ठ के अनुसार उपरोक्त छओ प्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी नहीं हो सकते परन्तु वह एक वाक्य उद्धृत करता है कि ''जब प्रथम छओ प्रकार का कोई उत्तराधिकारी न हो उस श्रवस्था में उनको उत्तराधिकार प्राप्त करने का " अधिकार होगा। गीतम, विसिष्ठ, और बौद्धायन के नियम इस भांति दिखलाए जा सकते हैं।

|                                  | गीतम ।              | वींभष्ठ ।         | बौद्धायन।               |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
|                                  | (१ औरस              | १ श्रीरस          | १ औरस                   |
|                                  | २ क्षेत्रज          | २ चेत्रज          | २ पुत्रिकापुत्र         |
| वंशज और                          | ३दत्त               | ३ पुत्रिकापुत्र   | ३ क्षत्रज               |
| उ <b>त्तराधिकारी</b>             | ४ कृत्रिम           | ४ पीनर्भव         | <b>४</b> द <del>स</del> |
|                                  | ५ गूधज<br>६ अपविद्ध | ५ कानीन           | ५ कृत्रिम               |
|                                  | ६ अपविद्ध           | ६ गूधज            | ६ गूघड<br>७ अपविद्य     |
| •                                | l                   |                   | ७ अपविद्य               |
|                                  | ७ कानीन             | ७ सहोध            | ८ कानीन                 |
| चंदाज पर<br>उत्तराधिकारी<br>नहीं | ८ सहोध              | <sup>८</sup> दत्त | ६ सहोध                  |
|                                  | ६ पौनर्भव           | ९ फ्रींत          | १० कीत                  |
|                                  | २० पुत्रिकापुत्र    | १० स्वयंदत्त      | ११ पौनर्भव              |
|                                  | ११ स्वयंदत्त        | ११ भपविद्य        | १२ स्वयंदत्त            |
|                                  | १२ क्रीत            | १२ निपाद          | १३ निषाद                |
| न वंशज और न<br>उत्तराधिकारी      | { "                 | 53                | १४ पार्सव               |

परन्तु शीघ्र ही अपने से उत्पन्न हुए तथा हुसरे से उत्पन्न हुए । पुत्रों को मानने का विचाराविचार होना मृत्यु के पीछे नर्क के, कप्ट से वचने के जिये भी, आरम्भ हो गया। आपस्तम्ब जो बौद्धायन के एक सताब्दी पीछं हुमा, भिन्न भिन्न प्रकार के पुत्रों और उत्तराधिकारियों का विरोध करता है और कहता है कि प्राचीन समय में जो बात की जाती थीं वे आज कल के पापी मनुष्यों में नहीं की जा सकतीं।

- (१) "जो मनुष्य ठीक समय में अपने जाति की उस स्त्री के पास जाता है जो कि किसी दूसरे मनुष्य की न रही हो आर जिस से उसने नियमानुसार विवाह किया हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न हों वे (अपनी जाति का) व्यवसाय करने के अधि-कारी हैं।
  - (२) " और सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के भी।
- (८) "प्राचीन समय के लोगों में इस नियम का उल्लंघन भी पाया जाता है।
- (६) ''वे लोग अपने बड़े प्रताप के कारण पाप के भागी नहीं होते थे।
- (१०) ''आज कल का जो मनुष्य उनकी बातों को ले कर उनका अनुकरण करेंगा, वह पतित होगा।
- (११) " किसी लड़के का दान (वा स्वीकार करना ) और उस, को वचना (वा मोल लेना) व्यवहार के अनुसार नहीं है"। (आप-स्तम्ब २, ६, १३) एक दूसरे स्थान पर आपस्तम्ब कहता है कि—
- (२) "किसी सभ्य (पित ) को अपनी (स्त्री ) को अपने कुटुम्ब को छोड़ कर, दूमरे किसी को अपने लिये पुत्र उत्पन्न करने, के; प्रयोजन से नहीं देनी, चाहिये।
  - " क्योंकि जोग कहते हैं कि दुलहिन वंशको दी जाती है. !.

- (४) "इस यात का (आजकल) मनुष्यों की इंद्रियों की निर्वेछता के कारण निषेध किया गया है।
- (५) "नियम के अनुसार पति को छोड़ कर किसी सक्य वा दूसरे मनुष्य का हाथ अज्ञात पुरुष की मांति समझना चाहिए।
- (६) "यदि विवाह के समय की प्रतिज्ञा भंग की जाय तो पित और पत्नी दोनों निस्संदेह नर्क को जाते हैं"। ( आपस्तम्ब २, १०, २७)

इस प्रकार मापस्तम्व केवल नियोग अर्थात् पुत्र उत्पन्न करने के लिये स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ नियुक्त करने ही का निषेध नहीं करता चरन् वह पुत्र के गोद लेने वा मोल लेने का भी निषेध करता है। आज कल हिन्दू लोग केवल अपने पुत्र को और अपना पुत्र न होने की अवस्था में गोद लिए हुए पुत्र को छोड़ कर और किसी प्रकार के पुत्र को नहीं मानते।

और अन्त में हम बटबार के कानून का उल्लेख करेंगे। भाइयों में संपत्ति के बांटन के सम्बन्ध में भी मतभद है। ज्येष्ठता का नियम भारतवर्प में कभी नहीं रहा बरन जब तक कुटुम्ब के एक में रहने की रीति प्रचिलत थी तब तक सब से ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था और पिता की भांति सब का पालन करता था। परन्तु यह विदित होता है कि समस्त कुटुम्ब के मिल कर बड़े भाई के आधीन रहने की रीति भारतवर्ष में सदा से नहीं रही है और जिन सूत्रकारों के ब्रन्थ अब तक वर्तमान हैं उनमें से सब से प्राचीन सूत्रकार गीतम कहता है कि भाइयों में बटबारा हो जाना बहुत अच्छा है क्योंकि "बटबारा होने से आत्मीय योग्यता की वृद्धि होती हैं"। (२८,४)

गौतम के अनुसार सब से बड़े पुत्र को संपत्ति का बीसवाँ भाग, कुछ पद्य और एक गाड़ी उस के हिस्से के अतिरिक्त मिलनी चाहिए। बिचले लड़के की कुछ घटिडाँ पद्य और सब से छोटे को भेड़ी, अन्न, बर्तन, मकान, ऋकड़ा और कुछ पद्यु, मिलने चाहिए और घोष संपत्ति बराबर बराबर बांट की जानी चाहिए। अथवा वह सब से बड़े पुत्र को दो हिस्से और रोप पुत्रों को एक एक हिस्सा लेने को कहता है। अथवा वह उन में से प्रत्येक को उन की बड़ाई के अनुसार अपने इच्छा-नुकूल एक एक प्रकार की संपत्ति जेने देता है अथवा उन की माता सब के लिये विशेष हिस्सा कर दे सकती है। (२८, ५—१७)

विसिष्ठ सब से बड़े भाई को दो हिस्सा और कुछ गाय और घोड़े दिखवाता है, सबसं छोटे को बकरे, भेड़ी और मकान दिलवाता है और विचले को बरतन और असवाव दिलवाता है। और याद ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न हुए हों तो बह पहिले को तीन भाग, दूसरे को दो भाग, और तीसरे अर्थाद वैश्य स्त्री के पुत्र को एक भाग दिलवाता है (१७, ४२—५०)

वीं द्वायन मय पुत्रों को वरावर वरावर भाग अथवा सब से बड़े पुत्र की अपने भाग के अतिरिक्त संपत्ति का दसवाँ हिस्सा अधिक दिलवाता है। जब भिन्न भिन्न जातियों की स्त्रियों से पुत्र हुए हों तो जाति के कम के अनुसार वह उन्हें चार,तीन, दो, और एक भाग दिखवाता है (२,२,३,२—१०)

आपस्तम्ब की सम्मति इस बात में भी अपने पूर्वजों से भिन्न
है और वह संपत्ति के कमती बढ़ती भाग करने के बिरुद्ध है। वह
ज्येष्ठ पुत्र को श्रेष्टता देने की सम्मति उद्धृत करता है, जिन बातों
पर वे सम्मतियां दी मई हैं उन पर वादाविचाद करता है और
कहता है कि उनमें केवल घटनामों का उल्लेख है, नियमों का
नहीं, श्रीर इस लिये वह उयेष्ठ पुत्र को श्रेष्ठता देने में सहमत नहीं
है। जो पुत्र धार्मिमक हों वे सब संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं परन्तु
वह जो अध्मम में रुपया व्यय करता हो संपत्ति नहीं पासकता,
चाहे वह ज्येष्ठ पुत्र क्यों न हो। (२, ६, १४, १-४) स्त्री की संपत्ति
अर्थात जो आभूषण इत्यादि उसे ज्याह के समय मिलते ये उन
की उत्तराधिकारिणी उस की लड़कियाँ होती थीं (गीतम, २८,
२४; विसष्ठ, १७, ४६; वीद्वायन. २, ३, ४३)

दार्शनिक काल में ऐसे कानून थे। उनसे इस समय तथा ऐति-

हासिक काव्य के समय का महान् अन्तर निस्सन्देह प्रगट होता है और दार्शनिक काल की सक्यता शिचा और पेचीले विषयों में इस काल की प्रायोगिक रीति प्रगट होती है। एतिहासिक काव्य काल में जो बातें गडवड थीं वे इस समय में ठीक और नियमबद्ध की गई, जो वाते विस्तृत रूप में थीं वे संक्षिप्त की गई और जो बातें स्पष्ट और अनिश्चित थीं वे प्रायोगिक रीति पर लाई गई। दीवानी और फीज़दारी के मुकदमे अब विद्वानी और प्रजेरियों की भिन्न भिन्न और अस्पष्ट सम्मतियों के द्वारा निर्णय नहीं किए जाते ये वरन् उन की सम्मतियां सुधारी जा कर और संक्षिप्त बनाई जाकर स्मृति की पुस्तकों के रूप में लाई गई थीं और उन के अनुसार विद्वान लोग न्याय करते थे। जाति के नियम, जो कि पेतिहासिक काव्य काल तक भी कामल थे. वे अधिक कठोर और दार्शनिक काल के अभंग नियमों के अनुकूल बनाए गए और समस्त हिन्दू समाज का भी वैसाही कठोर नियम बना। हम अगले दोनों अध्यायों में इन दोनों विषयों का वर्णन फरेंगे और तब यह दिखळावेंग कि विज्ञान और दर्शनशास्त्र की भी ऐसी ही दशा हुई।



#### अध्याय ५

## जाति ।

जातिभेद के कठोर नियम बनाने में उस समय के सूत्रकारों को बड़ी कठिनाई पड़ी। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पहिले पहिल मनुष्यों की चार जातियां थीं मर्थात् ब्राह्मण, क्षीत्रय, वैश्य और शुद्ध । परन्तु अब उनके बीच में बहुत भी दूसरी दूसरी जातियां हो गई थीं अर्थात जिन अनार्थ लोगों ने हिन्दू होना स्वीकार करालिया था उनमें से प्रत्येक की जुदी जुदी हिन्दू जातियां हो गई। अब ये नई जातियां कहां से आई और उनकी उत्पत्ति का क्या कारण है ? सूत्रकारों ने यह मान कर कि समस्त मनुष्य जाति में पहिले केवल चार ही जातियां थीं। इन नई जातियों को उन्हीं चार मुख्य जातियों में से निकालने का यत्न किया। तब इस अद्भुत कथा की कल्पना की गई कि ये नई जातियां चारो मुख्य जाति में परस्पर विवाह होने के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह कहना वैसा ही है जैसा कि पांचवीं राताब्दी का कोई युनानी पुरोहित यह कहै कि रोमन लोगों के पार्थियन स्त्रियों से विवाह करने के कारण हुन लोगों की उत्पत्ति हुई, अथवा तेरहवीं शताब्दी का कोई पादरी यह कहै कि मोगलों की उत्पत्ति युनानी बेरन लागों के चीन देश की स्त्रियों से विवाह करने के कारण हुई। ऐसे कल्पित सिद्धान्त चाहे अज्ञानता के समय में भले ही स्वीकार कर लिए जाँय परन्त ज्ञान की वृद्धि होने के साथ उनका लोप हो जायगा परन्तु भारतवर्ष में जहां कि लोगों की विद्या धीर धीरे कम होती गई है इन सिद्धान्तों को पीछे के समय के सब लेखक बराबर मानते गए और उन पर आज तक भी भारतवर्ष में विश्वास किया जाता है।

वसिष्ट कहते हैं कि

(१) " लोग कहते हैं कि शूद्र पुरुष से ब्राह्मण जाति की स्त्री को जो पुत्र हो वह चाण्डाल होता है।

- (२) ''क्षत्री जाति की स्त्री से शूद्र पुरुष का जो पुत्र हो वह . चैन होताहै।
- (३) 'वैदय जाति की स्त्री सं द्युद्र पुरुष का पुत्र अगत्यावसायिन होता है।
- (४) '' वे कहने हैं कि ब्राह्मण जाति की स्त्री से वैश्य का जी पुत्र उत्पन्न हो वह रामक होता है।
- (५) " क्षत्रीय जाति की स्त्री से उसका (वैश्य का) जो पुत्र उत्पन्न हो वह पीळकश होता है।
- (६) "लोग कहते हैं कि ब्राह्मण जाति की स्त्री से चुत्रिय का जो पुत्र उत्पन्न हो वह सुत होता है।
- ८) ''ब्राह्मण, चित्रय वा वैदय पुरुषों को अपनेसे नीचे की पदिली, दूसिंग सीर तीसिंग ज्ञातियों की स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न हों वे कमात अम्बष्ट, उग्र, और निपाद होते हैं।
- (६) ' ब्राह्मणा पुरुप और शृद्ध स्त्री से जो पुत्र हो वह पार्सव होता है "। (विसिष्ठ, १८)
  - बीद्धायन का इस विषय में कुछ मतभेद है।
- (३) "ब्राह्मण का क्षित्रय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह ब्राह्मण होता है, वैदय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह अम्बष्ठ होता है और शुद्र जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह निवाद होता है।
  - (४) "किसी किसी के मत के अनुसार वह पार्सव होता है।
- (५) '' क्षत्रिय का वैश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह क्षत्री, मौर शृद्ध स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह उग्र होता है।
- (६) "वैदय का श्रद्ध जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह रथकार होता है।

- (७) " ग्रुद्ध का वैश्य जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह मागध, च्रित्रय जाति की स्त्री के साथ च्रित्री, परन्तु ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह चाण्डाल होता है।
- (८) "वैश्य का क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह भायोगव, मौर ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ सुत होता है।" भौर इसी प्रकार उग्र पिता और क्षत्री माता से स्वपाक, वैदेहक पिता और अन्वष्ठ माता से वैन, निषाद पिता मौर शुद्ध माता से पौलकश, शुद्ध पिता और निषाद माता से कुक्कुटक होता है। और "पण्डित लोग कहते हैं कि दो जातियों के सम्मेल से जो उत्पन्न हों वे वात्य कहलाते हैं"। (बौद्धायन १, ९, १७)

गौतम ने जो लिखा है वह समझ में आने के योग्य तथा संचित्त है और हम उसे नीचे उद्धृत करेंगे—

- (१६) "उच्च ज्ञांत की उससे नीचे की पहिली, दूसरी वा तीसरी ज्ञाति से जो सन्तर्ति हो वह क्रमात सवर्ण अर्थात बराबर की ज्ञाति, अम्बष्ट, उम्र, निपाद, दोंदयंत और पार्सव होती है।
- (१७) " उलटे कम से ( उच्च जातियों की स्त्रियों से ) जो पुत्र उत्पन्न हों वे सूत, मागध, आयोगव, चुत्री, वैदेहक और खाण्डाल होते हैं।
- (१८) "कुछ लोगों का मत है कि ब्राह्मण जाति की स्त्री को चारों जाति के पुरुषों के साथ जो पुत्र हों व कमात् ब्राह्मण, सूत, मागध और चाण्डाल होते हैं।
- (१६) "मौर उसी भांति क्षत्री स्त्री की उन से जो पुत्र उत्पन्न हों वे क्रमात मुर्द्धाभिसिक, चुत्रिय, धीवर और पीजकस होते हैं।
- (२०) "और वैदय जाति की स्त्री को उनसे जो पुत्र हों वे भक्षकंथ, माहिस्य, वैदय, और वैदंह होते हैं।
- (२१) "और श्रुद्र जाति की स्त्री को उन से पासंव, यवन, करन, और श्रुद्र उत्पन्न होते हैं"। (गीतम, ४)

यहाँ इमने प्रामाणिक वाक्य उद्धृत किए हैं जिससे कि कट्टर से कट्टर विश्वास करनेवाला भी उगमगा जाय! मागध और वैदेह जो कि भिन्न भिन्न जातियां थीं, चाण्डाल और पौलकस जो कि निस्सन्देह बनायं जातियां थीं और यवन भी जो कि न्याक्ट्रिया के यूनानी लोग तथा अन्य बिदेशी लोग थे, सब उसी एक कठोर नियम में लाए गए ये जिसके बाहर कोई नहीं समझा जाता था और उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य जातियों से कही गई है! भीर इसके उपरान्त जब अन्य विदेशी जातियों से हिन्दूओं का परिचय हुआ तो उनमें भी यही सिद्धान्त घटाया गया और मनु ने उन जातियों की भी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य हिन्दू जातियों से कर हाली!

परन्तु यह बात विखक्षण है कि उपरोक्त जातियों में जिनकी इस प्रकार उत्पत्ति बतलाई गई है, प्रायः सब ही आदि निवासी वा विदेशी जाति के श्रणवा ऐसे श्राय्ये लोग थे जो कि नास्तिकता और बौद्ध धर्म का मबलम्बन करने के कारण घृणा के पात्र बन गए थे। इस को उन में व्यवसाय की जातियों के यथा कायस्थ, वैद्य, सोनार, लोहार, कुद्धार, तांती और आज कल की ऐसी ही मन्य जातियों के नाम नहीं मिलते। मारतवर्ष में प्राचीन समय में यदि ये व्यवसाय करने वाले भिन्न जातियों में नहीं वँदे थे तो वे किस प्रकार सुदे समभे जाते थे? इस का उत्तर सहज है। दार्शनिक काल में वैद्य जाति भिन्न भिन्न जातियों में नहीं वँटी थी और ये सब भिन्न मिन्न व्यवसाय करने वाले उसी एक जाति में समिमलित थे जो कि आज कल फूट कर कई जातियों में वँट गई है। \* प्राचीन समय में

<sup>\*</sup>इसका एक उदाहरण बहुत होगा। बङ्गाल की वैद्य जाति दार्शनिक काल में नहीं थी परन्तु पीछे के समय में उन के लिये भी वही बात गढ़ी गई जैसा कि दार्शनिक काल में किया गया था। यह कल्पना की गई कि वैद्य लोग भी दो भिन्न भिन्न जातियों के स्त्री और पुरुष से

बार्य वैश्व लोग भिन्न भिन्न ब्यापार और ब्यवसाय करते थे परन्त डनकी जुदी जुदी जाति नहीं थी। वे लोग लेखक, वैद्य, सोनार, लोहार, कुम्हार भीर तांतीं का काम करते थे परन्तु किर भी वे सब उसी एक वैदय जाति के थे । इस प्रकार आर्थ लोगों का बड़ा भाग अब तक भी एक में था और वे अब तक भी धार्मिक क्कान और विद्या पाने के अधिकारी थे। वेद का पाठ, यहाँ का करना, और दान देना, यह सब द्विज जाति के लिये अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य के लिये कहा गया है। ब्राह्मणों का विशेष कार्य्य यह था कि वे दूसरों के लिये यह करते थे और दान लेते थे भीर वे खेती: और व्यापार भी फर सकते थे, यदि वे उसमें अपने हार्थों से कार्य न फरें। (गीतम १०,५) जातियों के विशेष अधिकारों से जो बुराइयां उत्पन्न हुई हैं वे दार्शनिक काल में ही प्रारंभ हो गई: थीं, और ब्राह्मण लोगों ने, जिनका कि हाथ के परिश्रम से छुटकारा हो गया था, परिश्रमी जातियों के धन से खाना प्रारम्भ कर दिया था और वे उस विद्या को भी नहीं प्राप्त करते थे जिसके कारण कि परिश्रम से उनका छुटकारा होना ठीक समझा जाय। वासिए ने इस बुराई और अन्याय को असद्य समका और आलसी मनुष्यों के

उत्पन्न हुए हैं। और फिर भी बुद्धि हमें यह नहें देती है कि वे लोग आर्थ जाति के एक भाग से अर्थात् वैश्यों से उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कि अपने को वैद्यक्तशास्त्र में लगाया, ज्योंही कि यह शास्त्र विशेष ध्यान देने योग्य हुआ। और इस प्रकार कुछ समय में उन की एक जुदी जाति. ही हो गई। बंगाल के वैद्य लोग जिस नाम से अब तक पुकारे जाते. हैं उस से भी यह बात प्रमाणित होती है। सब वैद्य गुप्त (सेन गुप्त, दास गुप्त इत्यादि) होते हैं। अब सूत्रप्रन्थों में कई स्थान पर यह स्थाष्ट्र लिखा है कि सब ब्राह्मण शर्मान् होते हैं, सब क्षत्री वर्मान् होते हैं और सब वैश्य गुप्त होते हैं। हम ऐसे याक्य अगले अध्याय में उद्ध्ता करेंगे।

पोषण किए जाने का ऐसी भाषा में बिरोध किया है जो कि केवल ऐसे समय में जिल्ली जा सकती थी जब कि हिन्दूधम्में एक जीचित जाति का धम्में था।

- (१) "जो (ब्राह्मण) लोग न तो चेद पढ़ते और न पढ़ाते हैं सौर न पवित्र अग्निरसते हैं वे सूद्र के वरावर हो जाते हैं।
- (४) ''राजा को उस गांव को दण्ड देना चाहिये जहां ब्राह्मण लोग अपने पांवत्र धर्म का पालन नहीं करने और वेद नहीं जानते और भिक्षा मांग कर रहते हैं, क्योंकि ऐसा गांव लुटेरों का पोषण करता है।
- (६) " मुर्ख खोग अञ्चानता और पवित्र नियमों को न जानने के कारण जिस पाप को धर्म कहते हैं वह पाप उन लोगों के सिरपर सी गुना हो कर गिरेगा जो लोग कि उसे धर्म बतलाते हैं।
- (११) "लकड़ी का बना हुआ हाथी. चमड़े का बना हुआ हिरन भीर चेद न जाननेवाला ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम मात्र के खिये अपनी जाति के हैं।
- (१२) "जिस देश में मूर्ख लोग विद्वानों का धन खाते हैं उस देश में सुखा पड़ैगा अथवा कोई दूसरी वड़ी भारी आपत्ति पड़ेंगी"। (विसिष्ट, ३)

चित्रय लोगों का अपने कार्य के अतिरिक्त यह कर्तव्य था कि लड़ें, बिजय करें, और राज्य करें, रथ का प्रबन्ध करना और तीर चलाना सी खें, और युद्ध में इह हो कर खंड़ रहें और मुँह न मोड़ें। (गीतम १०, १५ मीर १६) वैदय लोगों का मुख्य कार्यव्यापार करना, खेती करना, पशुरखना, द्रव्य उधार देना और लाम के लिये परिश्रम करना था (गीतम १०, ४९)। शुद्ध लोगों का काम तीनों जातियों की सेवा करने का था परन्तु वं लोग भन उपार्जन करने के लिये परिश्रम भी कर सकते थे (गीतम १०, ४२) और इसमें कोई सन्देह नहीं कि दार्शनिक काल में तथा उसके पीछे के कांलों में

वे अधिकतर स्वतंत्र कार्य्य कर के द्रव्य उपार्जन और व्यापार करते थे, परन्तु ग्रुहों को धर्म सम्बन्धी क्वान सीखना वर्जित था।

"अन्य लोग जैसा हमें देखते हैं उसी भांति हमें अपने को देखना चाहिए" इस से सदैव जाम होता है और इस कारण हम अब यह देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को किस दृष्टि से देखते थे। यह बिलकुल स्पष्ट है कि मेगास्थिनीज़ ने जिन सात जातियों का वर्णन किया है वे वास्तव में उपरोक्त चार जातियां ही हैं। उसने जिन हर्शनवेत्ताओं और उपदेशकों का वर्णन किया है वे बाह्मण थे जोकि धार्मिक अध्ययन में जगे हुए थे और जो राज्य में नौकर थे। उसने जिन खेती करनेवालों, गड़ेरियों और शिल्पकारों का वर्णन किया है वे वैश्य और छद्द थे जोकि खेती चराई और दस्त-कारी का कार्य करते थे। उसने जिन सिपाहियों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे जोर जिन ओवरसियरों का उल्लेख किया है वे क्षत्रिय थे जोर जिन क्षत्रिय सेविये थे।

इसके सिवाय मेगास्थिनीज दर्शनशास्त्रवेत्ताओं को दो भागी में अर्थात् ब्राह्मणों वा गृहस्थों और श्रामनों मथवा सन्यासियों में षांटता है। ब्राह्मणों के विषय में वह कहता है कि "बालक लोग एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रक्षा में रक्खे जाते हैं भीर ज्यों ज्यों वे बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों उतरोत्तर पहिले वाले गृह से श्रधिक योग्य गुरु पाते हैं। दर्शनशास्त्र जाननेवालों का निवास नगर के सामने किसी क़ंज में एक साधारण लम्बे चौड़े घेरे में होता है। वे बड़ी सीधी सादी चाल से रहते हैं, फस की चटाइयों वा मगहालाओं पर सोते हैं। वे मांस और शारीरिक सुखों से परहेज करते हैं और अपना समय धार्मिक कथा वार्ता सुनने और ऐसे मनुष्यों को जो कि उनकी बातें सने, ज्ञान उपदेश करने में व्यतीत करते हैं। ... सैंतीस वर्ष का इस प्रकार रहने के उपरान्त प्रत्येक मनुष्य अपने सम्पत्तिस्थान को लैटि माता है और वहां अपने शेष दिन शान्ति से ब्यतीत करता है। तब वह उत्तम मलमल और अंग्रुलियों और कान में सोने के कुछ आभूपण पहिनता है और मांस काता है परनत परिश्रम के काम में लगाए जाने वाले जानवरों का नहीं। वह

गरम और भ्राधिक मसालेदार भोजन से परहेज़ रखता है। वह जितनी स्त्रियों से इच्छा हो विवाह करता है, इस उद्देश से कि बहुत सी सन्तिति उत्पन्न हो क्योंकि बहुत सी स्त्रियां होने के कारण भाषिक लाभ होते हैं और चूंकि उसके गुलाम नहीं होते अतएव उसे अपनी सेवा कराने के जिये वाजकों की भाषिक आवश्यकता होती है।

श्रामनों वा सन्यासियों के विषय में मेगास्थिनीज कहता है कि ''वे जंगलों में रहते हैं भौर वहां पेड़ों की पात्तियां और जंगली फल खाते हैं और बर्चों की छाल के कपडे पहिनते हैं। वं उन राजाओं से बात चीत रखते हैं जो कि दूतों के द्वारा भौतिक पदार्थों के विषय में उनकी सम्मति छेतं हैं और जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा भीर प्रार्थना करते हैं"। उनमें से कुछ लोग वैद्य का काम करते हैं और मगास्थिनीज कहता है कि " औषधि विद्या की जानने के कारण वे विवाहों को फलदायक कर सकते हैं और सन्तान के पुरुष वा स्त्री होने का निर्णय कर सकते हैं। वे अधिक करके औषधियों द्वारा नहीं वरन भोजन के प्रवन्ध द्वारा रोग को अच्छा करते हैं। उनकी सर्वोत्तम भीषधियां मलहम भीर लेप हैं।" अन्य मार्गों से हमें जो बातें विदित होती हैं वैसे ही इस ब्रचान्त से भी विदित होता है कि प्राचीन भारतवर्ष में गीतम बुद्ध के समय के पहिले और उसके उपरान्त सन्यासी लाग रहत थे जो कि श्रामन कहलात थे और कन्द और जंगली फल खाते थे। और जिस समय यह बड़ा सुधा-रक अपने धर्म के सार अर्थात संसार से अलग हो कर पवित्र जीवन ब्यतीत करने, का उपदेश देता था तो उसके मतान्यायी लोग जो कि संसार से अलग हो कर रहते थे दूसरे सन्यासियों से श्रलग समझे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय श्रामन अर्थात् शाक्य के मत का अनुकरण करनेवालं सन्यासी कहलाते थे।

दूसरे स्थान पर मेगास्थिनीज़ दर्शनशास्त्र जाननेवाली जाति के विषय में कहता है कि वे लोग सब "सर्वसाधारण के कामों से बचे रहने के कारण न तो किसी के माजिक और न किसी के नौकर थे। परन्तु खोग उन्हें अपने जीवन समय के यश करने के लिये

अथवा मृत मनुष्य की क्रिया करने के लिये नियुक्त करते थे। वे लोग एक बित भीड को वर्षा होने अथवा न होने के विषय में तथा जाभकारी हवाओं और रोगों के विषय में भविष्यतवाणी कहते थे।" इस प्रकार हम खोगों को टार्शानिक काल के ब्राह्मणों के जीवन का एक संक्षिप्त परन्तु उत्तम ब्रुत्तान्त एक पक्षपात रहित विदेशी के द्वारा ाँमलता है। वे लोग वर्षों को धर्म्म सम्बन्धी शिक्षा देते थे, वे यत्री भीर मतक की क्रियाओं को करवातेथे. गांव के रहनेवालीं भीर खेती करनेवालों को ऋत और फसल के विषय में सम्मति हेते थे और वे भिन्न भिन्न रोगों की औषधि भी देते थे। विशेष अवसरों परराजा स्रोग उनकी सम्मति लेते थे मीर वे ब्राह्मण खोग क्रिन्हें कि मेगास्थिनीज़ एक ज़दी जाति समभता है और जिन्हें वह उपदेशक कहता है राजाओं के राजकाज के सम्बन्ध में सम्मति देते थे. खजाना रखते थे और दीवानी और फीजदारी के मुकदमों का न्याय करते थे । पढ़े लिखे लोग धर्म सम्बन्धी बातों में उन की सम्मति और बड़े बड़े यहां में उनकी सहायता लेते थे और स्रेती करने बाले पण्डितों से वर्ष भर का बचान्त पुक्रते थे। जाति का पतन होने के साथ ही साथ जो जाति इस प्रकार सब होगों से सम्मानित थी वह धीरे भीरे अपने विशेष अधिकारों को पूरे प्रकार से काम में लाने बगी और वह मिथ्या बातों के द्वारा उस श्रेष्टता को दढ करने का यत करने लगी जिसे कि उसने पहले पवित्रता और विद्या से प्राप्त किया था ।

चुत्रिय जाति के विषय में मेगास्थिनीज बहुत संक्षिप्त शृतान्त देता है। सिपाही लोग युद्ध के लिये तय्यार और सिजात किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे आलस्य और तमाशे इत्यादि में लगे रहते थे। "सारी सेना, शस्त्रधारी सिपाही, युद्ध के घोड़े, युद्ध के हाथा इत्यादि सब का राजा के व्यय से पालन किया जाना है।" मोवरसियरों की यह धर्म था कि वे राज्य में सब बातों का पता लगावें और उन्हें राजा से कहैं।

खेती करनेवालों, चरवाहों और शिल्पकारों के विषय में जो कि प्रत्यक्ष चैश्य और श्रुद्र जाति के थे, मेगास्थिनीज़ एक अधिक मनो-

रञ्जक और सम्बा बुत्तान्त देता है। खेती करनेवाले युद्ध तथा अन्य साधारण कार्मों से बचे रहने के कारण "अपना पूरा समय खेती करने में जगाते हैं और कोई शत्र यदि खेती का काम करते इप किसी किसान के पास आजाय तो वह उसे कोई हानि न पहुंचावेगा क्योंकि इस जाति के लोग सर्वसाधारण के लाभ करनेवाले समझे जाते हैं और इस कारण वे सब हाति से रिचत हैं। इस प्रकार भूमि में कोई हानि न पहुंचने के कारण तथा उत्तम फसल होने के कारण लोगों को वे सब आवश्यक वस्त्एँ मिलती हैं जोंकि जीवन को सुखी बनाती हैं। ....... वे लोग राजा को भूमि का कर देते हैं क्योंकि सारा भार-तवर्ष राजा की सम्पत्ति समझा जाता है श्रीर कोई मनुष्य भूमि का मालिक नहीं गिना जाता। भूमि के कर के सिवाय वे पैदाबार का चौयाई भाग राजा के कोश में देते हैं \*।" " चरवाहे लोग नगर अथवा गाँव में नहीं रहते परन्त वे खर्मों में रहते हैं। वे जांग हानिकारक पांचयों और जंगली जानवरों का शिकार कर के और उन को फॅसा कर देश को साफ रखते हैं। शिल्पकारों में कुछ लोग ग्रस्न बनानेवाले हैं और कुछ लोग उन औजारों को बनाते हैं जोकि खेती करनेवाले वा अन्य लोगों को उन के भिन्न भिन्न व्यवसाय में उपयोगी होते हैं। यह जाति केवल कर देने से ही छुदी नहीं है वरन उसे राज्य से सहायता भी मिलती है।

<sup>\*</sup>हिन्दुओं के समय में भारतवर्ष में भूमि का साधारण कर पैदा-वार का छठां भाग था।

<sup>ं</sup> पह वर्णन आदि बासियों की किसी जाति का है जो कि उस समय पूरी तरह से हिन्दू नहीं हो गई थी ।

#### अध्याय ६

# सामाजिक जीवन

हम को पहिले पहिल सूत्रव्रन्थों में ही विवाह की उन भिन्न भिन्न रीतियों का वर्णन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के समय की स्मृतियों के द्वारा परिचित हैं। विसिष्ठ केवल छः रीतियों का वर्णन करते हैं, अर्थात्—ब्राह्मविवाह जिसमें पिता जल का अर्घ दे कर अपनी कन्या की विद्याध्ययन करनेवाले बर के अर्थण करता है।

देव विवाह जिसमें पिता अपनी कन्या को माभूषणों से सजित कर के यक्ष होते समय उसे स्थानापन्न पुरोहित को दे देता है।

मार्ष विवाह जिम्ममें पिता गाय वा बैख के पलटे अपनी कस्या को दे देता है।

गाँधर्व विवाह जिसमें स्वयं पुरुष अपनी प्रिय कुमारी को से जा कर विवाह कर लेता है।

क्षात्र (वा राक्षस) विवाह जिसमें पति किसी कुमारी के सम्बन्धियों को मार काट कर उसे बलात ले जाता है।

मातुष्य (वा आसुर) विवाह जिसमें पति किसी कुमारी की उसके पिता से मोब हे हेता है।

आपस्तम्ब भी केवल इन्हीं छ विवाह. को मानते हैं परन्तु वह क्षात्र विवाह को राज्ञसविवाह और मानुष्विवाह को आसुरविवाह कहते हैं। इसके सिवाय आपस्तम्ब केवल प्रथम तीनों विवाहों को अर्थात् ब्राह्म, देव और आर्थ विवाहों को उत्तम समझते हैं।

परन्तु इनसे प्राचीन लेखक गीतम और बौद्धायन विवाह की आठ रीतियाँ लिखते हैं जिसमें उपरांक का विवाहों के अतिरिक्त निम्निखिखित दो प्रकार के विवाह अधिक हैं अर्थात् प्राजापत्य वि-वाह जो कि प्रशंसा के योग्य समभा जाता था और पैशाचिववाह जो कि पाप समझा जाता था। प्राजापत्य विवाह में पिता अपनी कन्या को केवल यह कह कर उमके प्रियतम को दे देता था कि "तुम दोनों मिल कर नियमों का पालन करो।" पैशाचिववाह केवल एक प्रकार का कन्याहरण था जिसमें पुरुष किसी सचेत स्त्री को प्रहण करता था।

दार्शनिक समय में कुटुम्बियों के साथ विवाह करने का बड़ा निषेध था। बिसिष्ठ उस स्त्री और पुरुष में विवाह होने का निषेध करते हैं जो कि एक ही गोत्र वा एक ही प्रवर के ही अथवा जिनका माता के पक्ष में चार पीढ़ी तक का वा पिता पक्ष में कः पीढ़ी तक का सम्बन्ध हो (८, १ और २)। आपस्तम्ब उन पुरुषों झौर स्त्रियों के विवाह का निषेध करते हैं जो कि एक ही गोत्र के हों अथवा जिन में माता (वा पिता) के पच्च में (कःपीढ़ी तक का) सम्बन्ध हो (२, ५, ११, १५ और १६)। परन्तु बीद्धायन किसी पुरुष को अपने मामा वा चाची की कन्या से विवाह करलेने की आज्ञा देते हैं (१, १, २, ४)।

दार्शनिक समय में अरुप अवस्था की कन्याओं के विवाह का प्रचार नहीं हुआ था। वसिष्ठ कहते हैं—

 (७ "जो कुमारी युवावस्था को प्राप्त हो गई हो उसे तीन वर्ष तक ठहरना चाहिए।

६८ "तीन वर्ष के उपरान्त वह श्रपने बराबर जाति के किसी पति से विवाह कर सकती है।" (१७)

७० "परन्तु उपरोक्त वाक्य के आगे ही एक दूसरा वाक्य मिलता है जिसमें कन्याओं के बचपन में ही विवाह करने का उल्लेख है। यह वाक्य किसी दूसरे का जोड़ा हुमा जान पड़ता है।

विधवा विवाह जो कि वैदिक काल तथा पेतिहासिक काव्य काल में प्रचलित था, उसका प्रचार दार्शनिक काल में भी रहा परन्तु बालविधवामों को छोड़ कर अन्य किमी अवस्था में अब यह अच्छी हाँए से नहीं देखा जाता था। विधवा के दूसरे विवाह से जो पुत्र होता था वह बहुधा दत्तक पुत्र वा नियुक्त स्त्री वा कन्या के पुत्र की भाँति समझा जाता था, जैसा कि पूर्व अध्याय में उद्धृत किये हुए घाक्यों से विदित होगा।

विवाह के लिये धर्मस्त्रों में इस प्रकार के नियम हैं। विवाह एक नए प्रकार के जीवन अर्थात् गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का द्वार समक्ता जाता था। विवाह के पहिले युवा मनुष्य केवल विद्यार्थी होता था। यहाँ पर विद्यार्थी तथा गृहस्थ के लिये सूत्रों में जो नियम दिए हैं उनका संक्षेप में वर्षन करना मनोरञ्जक होगा।

बालक के जीवन की पहिली बड़ी बात कदाचित उसका विद्यार्थी हो कर विद्यारम्भ करना था । ब्राह्मण का बालक आठ वर्ष और सांलह वर्ष की अवस्था के भीतर, चित्रय बालक ग्यारह वर्ष और बाईस वर्ष के भीतर और वैश्य बाग्ह वर्ष वा चीबीस वर्ष के भीतर विद्यारम्भ करता था। तब वह विद्यार्थी अपने गुरू के घर १२,२४ ३६, वा ४८ वर्षो तक अपनी इच्छानुसार एक दो तीन वा चार वेदों को सीखन के लिये रहता था। अपने जीवन के इस काल में वह मसालेदार भोजन सुगन्ध और सब प्रकार के विलास के पदार्थों से अलग रहता था। वह अपने वालों का जुड़ा बाँधता था भौर एक छड़ी, कमर में एक वस्त्र श्रीर सन वा पट्टए का कोई वस्त्र अथवा मृगचर्म ही धारण करता था। सुख भोग के सब स्थानों से बचता हुआ, अपनी इंद्रियों को दमन करता हुआ, बिनयी और नम्न विद्यार्थी प्रति दिन सबेरे अपनी छड़ी छे कर आस पास के गावों के पुण्यात्मा गृहस्थों के यहां भित्ता के लिये जाता था और जो कुछ उसे दिन भर में मिलता था वह सब अपने गुरू के सामने खा रखना था और गुरू के भोजन कर लेने के उपरान्त वह भोजन मुँह में डालता था । वह जंगलों में जा कर लकड़ी खाता था मौर सबेरे तथा सन्ध्या के समय घर के काम के लियं जल लाता या । प्रांत दिन संबेरे वह पूजास्थान को झाडू दे कर साफ

करता था और आग जला कर उस पर पवित्र ईंग्रन रखता था, और प्रति दिन सन्ध्या के समय वह अपने गुरू के पैर घोता था, उसकी देह दावता था, और उसक सो जान पर स्वयं सोता था। प्राचीन समय के विद्यार्थी लोगों का जीवन ऐसा नम्न और सीधा सादा था और अपने पुरुषों की पवित्र विद्या का उपार्जन करने के लिये वे इस प्रकार अपने मन की पूरी शक्ति को काम में लाते थे।

यह कहना अनावश्यक होगा कि शिक्षा केवल मुँह से दी जाती थी। विद्यार्थी अपने गुरू का हाथ सम्मान से पकड़ कर और अपना चित्त गुरू की ओर एकाम्र कर के कहता था "पूज्यवर, पाठ दी-जिये" और तब वेदों की भूमिका के लिये साविश्वी (ऋग्वेद की प्रसिद्ध गायत्री) का पाठ किया जाता था (गैतम १, ४५, ५६) नित्य नए नए पाठ सीखं जाते थे और विद्यार्थी को दिन में दो कार्य करने पड़ते थे अर्थात् अपना पाठ स्मरण करना और गुरू के घर का काम काज करना।

जब कई वर्ष तक बहुआ कई गुरुओं के पास पढ़ कर विद्यार्थी अपने घर लीटता था तो वह अपने गुरुओं को एक अच्छी दक्षिणा हेता था और अपना विवाह कर के गृहस्य की नाई अथवा स्नातक अर्थात् विद्योपार्जन समाप्त कर के स्नान किये हुए मनुष्य की भाँति रहता था। सूत्रकारों ने गृहस्थों के लिये अपने अतिथों का आदर सत्कार करना बारम्बार उनका सार्वोच्च ध्रम्म लिखा है क्योंकि अतिथि का सन्कार करना गृहस्थ के लिये ईट्वर का एक बड़ा भारी यह है जिसे कि सदेव करना चाहिए (आपस्तम्ब २, ३, ७, १)।

छात्र तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ कर अन्य दो प्रकार के आश्रम भी थे भर्षात् भिश्रुक और वैखानस । संस्कृत के प्रम्थों से हमें वि-दित होता है कि ठीक जीवन उस मनुष्य का समझा जाता था जो कि भपनी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इन चारो झाश्रमों में रह खुका हो। आपस्तम्य भी, जो कि एक सब से पीछे के सूत्रकार हैं कहते हैं कि "बदि वह इन चारों (आश्रमों) में रहे ... ... तो वह मुक्त हो जायगा" (२, ६, २१, २)। परन्तु आरम्भ में यह बात नहीं थी और प्राचीन समय में कोई मनुष्य भी इन चारों में से किसी एक आश्रम में अपना सब जीवन ब्यतीत कर सकताथा। यसिष्ठ ने कहा है कि कोई मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त अपनी इच्छानसार अपना रोप जीवन इन चारों में से किसी एक आश्रम में ज्यतीत कर सकता था ( ७, ३ )। भीर बीद्धायन भी यह नियम उद्भुत करते हैं कि मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त एक दम भिक्षक हो संकता है (२,१०,१७,२)। हमारे खिये यहां पर भिक्षक और वैखानस लोगों के नियमों का उल्लेख फरना नि-ध्ययोजन होगा। इतना कहना बहुत होगा कि भिक्षक अपना सिर महाए रहता था, उसके कोई सम्पत्ति वा घर नहीं होता था, वह तपस्या करता था. निराहार रहता वा भिन्ना माँग कर खाता था एक वस्त्र वा मृगचर्म पहिनता था, केवल भूमि पर सोता था, एक स्थान से दुसरे स्थान पर भ्रमण किया करता था, धार्मिक कियाओं का साधन नहीं करता था, परन्तु वेद का पाठ और परमात्मा का ध्यान कभी नहीं छोड़ता था (वसिष्ठ, १०)। इसके विरुद्ध वैस्नानस यद्यपि वे बनों में रहते थे, फंद और फल भाजन करते थे, मौर पवित्र जीवन ज्यतीत करते थे परन्तु वे पवित्र अग्नि को जलाते थे और सन्ध्या और सबेरे के समय अर्घ देते थे। (विसिष्ठ ६)।

अब हम गृहस्थों के विषय में फिर वर्णन करते हैं जो कि चारों आश्रमों में सब से श्रेष्ठ समझे गए हैं, क्योंकि जाति में गृहस्थ खोग ही सम्मिबित थे, भिश्चक और विखानस नहीं। और "जिस मकार सब छोटी और वड़ी निर्देश अन्त में समुद्र ही का आश्रय छेती हैं उसी प्रकार सब आश्रम के लोग गृहस्थों के ही द्वारा रिच्चत किये जाते हैं (विसिष्ठ, ८, १५)। गृहस्थों के लिये पूर चालीस अम्में कहे गए हैं (गीतम, ८, १४—२०) और इन अम्मों के उद्येख से हमकी प्राचीन हिन्दुमों के धम्मे भीर गृहस्थी के जीवन की मलक मिल जायगी।

गृहरूषी के कर्म (१) गर्माधान ( गर्भ धारण करने के समय की रीति) (२) पुंसवन (पुत्र के जन्म होने के समय

की रीति (३) सीमन्तोन्नयन (गर्भवती स्त्री का केश संवारना), (४) जातकर्मन (पुत्र के जन्म के समय की रीति), (५) सन्तान का नाम रखना, (६) उसे प्रथम बार खिलाना, (७) सिर का मुण्डन, (८) विद्या आरम्भ करवाना (६-१२), चारो वेदों के पढ़ने का संकल्प, (१३) विद्याध्ययन समाप्त करने का स्नान, (१४) विवाह अर्थात् धार्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये स्त्री का ग्रहण करना, (१५-१६) देवताओं, पितरों, मनुष्यों जीवों और बाह्मण अर्थात् परमेश्वर के बिये पांच यञ्च।

मृह्यधम्में अथवा पाक यक्त-(१) अष्टका अर्थात् वे कियाएं जो जाड़े में की जाती हैं, (२) पार्वण अर्थात् नवीन चन्द्रमा और पूर्ण चन्द्रमा के दिन की कियाएं, (३) श्राद्ध अर्थात् पितरों के लिये बर्जि-हान, (४) श्रावणी अर्थात् वह किया जो कि श्रावण मास में की जाती है, (५) आश्रहायणी जां कि अग्रहायणा मास में की जाती है (६) चैत्री जो कि चैत्र में की जाती है और (७) आइवयुगी जो कि स्वाहिवन मास में की जाती है।

श्रीत कर्म-ये दो प्रकार के हाते हैं अर्थात हवियंश अथवा वे पूजाएँ जिनमें चावल, दूभ, घी, मांस इत्यादि का अर्घ दिया जाता है और दूसरे सोमयश जिसमें सोमरसं का अर्घ दिया जाता है।

हिनयेश्व ये हैं (१) अग्न्याभान, (२) अग्निहोत्र, (३) दर्सपूर्णमास (४) अग्रयण, (५) चातुर्मास्य, (६) निरुधपशुबन्ध सीर (७) सीत्रामगी।

सोमयह यं हैं—(१) भिनन्दोम, (२) अत्यग्निन्दोम (३) उक्थ्य (४) षोडसिन, ५) बाजपेय, (६) भितिरात्र, (७) भ्राप्तोर्याम । से चालीस प्रकार के भर्म गृहस्थों के लिये कहे गए हैं । परन्तु इन पूजाओं को करने से कहीं बढ़ कर भर्म और भलाई करने का पुण्य समझा जाता था और केवल उसी से स्वर्ग की प्राप्ति समझी जाती थी। गौतम कहते हैं कि— "वह मनुष्य जो इन चालिसों पवित्र कम्मों को करता हो पर उसकी आत्मा में यदि आठो मलाइयाँ न हों तो उसका ब्रह्म में लय नहीं होगा और न वह स्वर्ग में पहुंच सकेगा।

"परन्तु वह जो इन चालीम कम्मों में से केवल कुछ कम्मों को भी यथार्थ में करता हो और यदि उसकी आत्मा में ये उत्तम भलाइयाँ हों तो ब्रह्म में उसका लय हो जायगा और वह स्वर्ग में निवास करेगा।" [ ८, २४ और २५ ]

### इसी प्रकार विसष्ठ कहते हैं कि—

"जिस मनुष्य में भलाई नहीं है उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते यद्यपि उसने उन सबको उनके छओ अंगों के सहित अध्ययन क्यों न किया हो। ऐसे मनुष्य के पास से पवित्र पाठ इसी प्रकार दूर भागते हैं जिस प्रकार पद्मियों को जब पूरी तरह से पर आजाते हैं तो वं अपने घोसलों से निकल भागते हैं।

"जिस प्रकार स्त्री की सुन्दरता से अन्धे मनुष्य को कोई सुख नहीं होता उसी प्रकार चारो वंदों मौर उनके छओं अंगों तथा बिल-दानों से उस मनुष्य को कोई फल नहीं होता जिसमें कि भलाई नहीं है।

"जो कपटी मनुष्य छल करता है उसे वेद के पाठ पाप से नहीं बचाने। परन्तु जो वेद के दो अक्षरों को भी आचरण के उत्तम नियमों पर ध्यान दे कर पढ़ता है वह इस प्रकार स्वच्छ हो जाता है जैसे कि मादिवन के महीने में मेघ।" (६,३—५)

अब हम इन चालिसों कियाओं अथवा उनमें से उन कियाओं के विषय में कुछ कहेंगे जिनसे कि हिन्दुमों के जीवन का हत्तानत विवित्त होता है। उनमें गृहस्थी की रीतियां, गृहस्थकम्म मौर श्रीतकम्म सिमालित हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। मौर हम यह भी कह चुके हैं कि श्रीतकम्मों का विस्तारपूर्वक विवरण यजुर्वेद और ब्राह्मणों में दिया है और वे संक्षिप्त रूप से श्रीतस्त्रों में दिये गए हैं। एतिहासिक काव्य काब के वर्णन में हम ने इन कम्मों का

संक्षिप्त वर्णन विस्ता है परन्तु उनसे लोगों के चाल व्यवहार भीर जीवन का बहुत कम वृत्तान्त विदित होता है और इस कारण वे हमारे इतिहास के लिये यहुन आवश्यक नहीं हैं। परन्तु गृहस्थी की रितियां और गृह्यकर्म से हमको प्राचीन हिन्दुओं के चाल व्यवहार का अच्छा वृत्तान्त विदित होता है। वास्तव में प्राचीन हिन्दुओं का किस प्रकार का जीवन था भीर उनके चाल व्यवहार किस प्रकार के थं, इसका पूरा वृत्तान्त हमें उनसे विदित होता है।

पहिले हम गृहस्थी की रीतियों के विषय में लिखेंगे और उसके उपरान्त गृहाकरमों के विषय में।

गृहस्थी की रीतियों में सब से श्रावश्यक ये हैं अर्थात विवाह, वे रीतियां जो कि स्त्री के गर्भवती होने की अवस्था में तथा पुत्र उत्पन्न होने के समय में होती हैं, अन्नप्राप्तन अर्थात बच्चों को पहिली बार अन्न खिलाना, मुंडन, विद्यारम्स करना, और विद्याध्ययन समाप्त कर के गुरु के यहां से लेटिना। जब हम गृहस्थी की इन रीतियों का वर्णन पढ़ते हैं तो हम एक प्रकार से अपने प्राचीन पुरुषों के समस्त जीवन वृत्तान्त देखते हैं और इन रीतियों के हम लोगों के लिये भीर भी अधिक मनोरञ्जक होने का कारण यह है कि आज दो इजार वर्ष के उपरान्त भी हम लोग इनमें से बहुतसी रीतियों को करते हैं।

विवाह—दुलहा करण के पिता के यहां दूत भेजता है और श्रांबेद की १०, ८५, २३ ऋचा को कहता है जिसका अनुवाद हम पहिले दे खुके हैं। यदि यह प्रस्ताव दोनों ओर के लोगों को स्वीकार हो तो विवाह का वचन स्वीकार किया जाता है और दोनों ओर के लोग एक भरा हुआ कलश छूते हैं जिसमें फूल भूने-हुए दाने, यव और स्वर्ण रक्ला जाता है और तब वे एक मंत्र उचारण करने हैं। तब दुलहा एक यह करता है। निश्चित तिथि पर दुलहिन के कुल के लोग उसे सर्वोत्तम फलों और सुगंध से बासित जल से स्तान करवाते हैं उसे नया रंगा हुआ वस्त्र पहिराते हैं, और उसे अगिन के समीप बैठाते हैं जहां कुल का आचार्य यह करता है। दुलहा भी स्तान कर के शुभ रीतियों को करता है और उसके उप-

रान्त"कन्या के घर में ऐसी सुखी युवा स्त्रियां जो विधवा न हों उनका स्वागत करती हैं " ( सांखायन )। विवाह की रीति भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती थी परन्तु ये सब रीतियां मुख्य मुख्य बातों में मिलती थीं। " वास्तव में भिन्न देशों और भिन्न प्रामी की रीतियां भिन्न भिन्न हैं ... परन्तु जो बातें सब लोग मानते हैं उनका हम उल्लेख करेंगे "(आश्वलायन) । दुलहा दुर्लाहन का हाथ पकड़ कर उससे तीन बार अग्नि की परिक्रमा करवाता है और कुछ ऋचाएं कहता है यथा ''आओ हम लोग विवाह करें। हम लोगों को सन्तान उत्पन्न हों। प्रीति, सुख और आनन्द के सहित हम लाग भी वर्ष तक जीएं।" प्रत्येक परिक्रमा में वह उसका पैर यह कह कर चकी पर रखवाता है कि "पत्थर की नाई दृढ हो। " दुलाईन का भाई भथवा रक्षक उसके हाथ में आज्य अर्थात् भूना हुआ अन्न देता है और वह उसे अग्नि में हवन करती है। उसके उपरान्त दुलहा दुलहिन को सात कदम झागे बढ़ाता है और उपयुक्त शब्द उच्चारण करता है। अग्नि की परिक्रमा करना, पत्थर पर पर रखना, भूने हुए श्चन्न का हवन करना, और आगे की झोर सात कदम ग्लना येही विवाह की मुख्य मुख्य बातें थीं । "और दुलहिन को उस रात्रि में किसी ऐसी ब्राह्मणी के घर पर रहना चाहिए जिसका पति म्रोर जिसके लडके जीवित हों । जब वह ध्रुव का तारा, अरुंघति का तारा, और सप्तऋषि का तारा देखे तो उसे अपना मौन भङ्ग कर के यह कहना चाहिए कि मेरा पति जीवित रहे और मुक्ते संन्तान हो" (आश्वलायन)। मांकायन कहते हैं कि "सूर्य के अस्त होने के े उपरान्त उन्हें नब तक मीन हो कर बैठना चाहिए जब तक कि ध्रव का तारा न निकलं। तब वह उसे यह कह कर भ्रुव का तारा दिखलाता है कि 'तू मेर माथ सुख से रह कर दृढ रहें।" तब वह कहती है कि 'में भृगु का तारा देखती हूं मुझे सन्तान उत्पन्न हो।' तीन रात्रि तक उन्हें भोग नहीं करना चाहिए।"

गर्भाधान-स्त्री के गर्भवती रहने की अवस्था में कई प्रकार की रीतियां करनी पड़ती थीं। पहिले गर्भाधान की रीति होती थी जिससे कि गर्भ का रहना समझा जाता था। फिर पुंसवन की रीति से पुत्र सन्तान का निर्णय होना समभा जाता था और गर्भरक्षण की रीति से यह समझा जाता था कि गर्भ में बच्चा सब आपत्तियों से रिक्षत रहेगा। सीमन्तोन्नयन की रीति जो कि आश्वलायन के अनुसार चीथं मास में और सांखायन के अनुसार सातवें मास में की जाती थी, बड़ी मनोर क्षक है। गोभिल कहते हैं कि वह चीथे, छंडे वा आठवें मास में की जा सकती थी श्रीर उसमें कुछ रीतियों के साथ पति प्रेम से अपनी स्त्री के केश में मांग काहता था।

पुत्र का जन्म—इस अवसर पर ये रीतियां होती थीं अर्थात् जातकर्म वा पुत्र उत्पन्न होने की रीति, मेधाजननम् वा ज्ञान उत्पन्न करने और झायुष्य वा आयु वढ़ाने की रीति। इस झवसर पर पिता अपने सन्तान का एक पांवत्र नाम रखता है। यदि पुत्र हो तो यह नाम सम अक्षरों का होता है और यदि कन्या हो तो विपम अस्रों का। केवल माता और पिता इस नाम को जानते हैं। दसवें दिन जब माता प्रसृतिका गृह से उठती है तो सब लोगों के लिये लड़के का एक दूसरा नाम रक्खा जाता है। "ब्राह्मण के नाम के अन्त में रास्मेन् होना चाहिए (यथा विष्णुशस्मेन्) अत्रिय के नाम के अन्त में वस्मेन् (यथा लक्ष्मी वस्मेन्) और वेश्य के नाम के अन्त में प्रस्तेन् (यथा लक्ष्मी वस्मेन्) और वेश्य के नाम के अन्त में प्रस्तेन् (यथा लक्ष्मी वस्मेन्) और वेश्य के नाम के अन्त में प्रस्तेन् (यथा लक्ष्मी वस्मेन्) और वेश्य के नाम के अन्त में प्रस्तेन् (यथा चन्द्रग्रुप्त)" (पारस्कर, १,१७,४)।

षश्च को प्रथम बार अन्न खिलाना—यह प्रसिद्ध अन्नप्रासन की रीति है। ऐसा जान पड़ता है कि आज कल की अपेक्षा प्राचीन समय में लड़के को बहुत प्रकार के भोड़ा खिलाए जा सकते थे। "यदि उसे बिलिए होने की इच्छा हो तो दक्षरे का मांस, यदि धार्मिन क होने की इच्छा हो तो तीतर का मांस श्रीर यदि प्रतापी होने की इच्छा हो तो पका हुआ चावल और घी खिलाना चाहिए।" (आश्वलायन और मांलायन)। "यदि वह अच्छा वक्ता होना चाहे तो भारहाजी पक्षी का मांस, यदि फुर्तीला होना चाहे तो मछली इत्यादि खिलानी चाहिए" (पारस्कर)।

बच्चे का मुंडन अर्थात चूड़ाकरण—सांखायन मीर पारस्कर

के अनुसार यह बच्चे के एक वर्ष के होने पर किया जाता था और भाश्वलायन और गोभिल के भनुसार तीसरे वर्ष। बच्चे का सिर मंत्रोचारण कर के छुरे से मूंड़ा जाता था (परन्तु लड़की के मूड़न में मंत्रोचारण नहीं किया जाता था) और कुछ बाल छोड़ दिये जाते थे और वे कुल की रीति के अनुसार संकारे जाते थे।

विद्याध्ययन था उपनयन-यह एक आवश्यक रीति थी और जब खड़के का पिता अथवा रच्चक उसकी शिक्षा के लिये गुरू को सौं-पता था उस समय की जाती थी। हम देख चुके हैं कि विद्यारम्भ का समय ब्राह्मणों क्षित्रयों और वैद्यों के लिब भिन्न भिन्न था और इस अवसर पर तीनों जातियां यहोपवीत पहिनती थीं।

तब विद्यार्थी एक वस्त्र करधनी भीर छड़ी छ कर गुरू के निकत स्थाना था।

" वहं (गुरू) अपने और विद्यार्थी की अंजुली में पानी भरता या और तब उससे (विद्यार्थी से) पूकता था कि 'तेरा नाम क्या है'।

" वह उत्तर देता था 'कि महाशय में अमुक अमुक हूं "। गुरू कहता था 'उन्हीं ऋषियों के वंदा में '। शिष्य कहता था कि 'हां महाशय उन्हीं ऋषियों के वंदा में। "कहो कि में विद्यार्थी हूं।

"शिष्य कहता था 'महाशय में विद्यार्थी हं"

''गुरू 'भूर्भूब' स्वः 'कह कर अपनी अंज्ञुली से विद्यार्थी की अंज्ञुली पर पानी छिड़कता था।

"और वह विद्यार्थी का हाथ भपने हाथों में लेकर भीर दिहने हाथ को उत्पर रख कर कहता था—

'सावित्री देवता के प्रताप से, दोनों झाहियनों के बाहु से, पूपगा के हाथों से, हे अमुक झमुक में तुझे विद्यार्थी बनाता हूं।"

भाचीन समयं में उपनयन की रीति अर्थात् विद्यार्थी का विद्या-

ध्ययन में पैर रखने और वेदों का पाठ झारम्भ करने की रीति इस प्रकार की थी। आज कल उपनयन की रीति कैसी विगड़ गई है ? अब उसका वेद के पाठ से जोकि अब मुला दिया गया है अथवा यहां के करने से जिमकी चाल कि अब बिलकुल उठ गई है, कोई सम्बन्ध नहीं है। अब वह केवल एक व्यर्थ का जनेऊ सदा के लिये पहिरने को की जाती है जोकि प्राचीन समय में न तो व्यर्थ था और न सदा के लिये पहिना जाता था। अब के ब्राह्मण लोग यह जनेऊ खास अपने ही लिये होने का दावा करते हैं जिसे कि प्राचीन समय के ब्राह्मण लोग क्षांत्रयों और वेदयों के साथ पहिन कर यह करते और वेद पढ़ते थे। इस प्रकार अवनात ने अर्थपूर्ण रीतियों को निर्थक विधान बना दिया है जिनमें से सब का उद्देश्य लोगों की अञ्चानता को बढ़ाना और पुजेरियों के विशेष सत्वों का स्थिर करना है।

पाठशाला से है। हम प्रकार विद्या समाप्त करने के उपरान्त विद्यार्थी अपने घर लीट जाता था और यदि उसके पिता मादि का कोई घर न हो तो मपने लिये वह एक घर बनवाता था। इसमें भी एक रीति की जाती थी और ऋष्वेद के कुछ मंत्रों का जीकि घरों के देवता बास्ते। इपित तथा अन्य देवताओं के लिये हैं उच्चारण किया जाता था (७, ५४, ५५)। उसके उपरान्त विवाह किया जाता था और अम्याधान अर्थात् आंगन का स्थापन किया जाता था जीकि औतिविधान है और जिसका वर्णन मन्तिम पुस्तक के आठवें अध्याय में दिया है। इस प्रकार विद्यार्थी अब गृहस्थ हो जाता था और अब उसके सिर अधिक और बड़े धर्मी के पालन करने का भार हीता था।

ये प्राचीन हिन्दुओं की गृहस्थी की सब से आवश्यक रीतियः। इस प्रकार थी। अब हम गृह्यकरमों का संक्ष्य में वर्णन करें गे।

गृह्यविधानों में श्राद्ध सर्व सं आवश्यक है जिसमें कि प्रांत मास पितरों को पिण्डदान भीर ब्राह्मणभाजन करायाँ जाता है। " ऐसे ब्राह्मणों को जो कि विद्वान हों और जिनके शाचार विचार बहुत शक्क हों " निमंत्रण दिया जाता था । वे पितरों के प्रातिनिधि स्वरूप हो कर वैठते थे मीर उन्हीं को सब चीजें चढ़ाई जाती थीं। तब श्राद्ध करनेवाला पितरों को यह कह कर अध्ये देता था कि "हे पिता यह तरा अध्ये हैं, परितामह यह तरा अध्ये हैं, परितामह यह तरा अध्ये हैं, परितामह यह तरा अध्ये हैं। " इसके उपरान्त ब्राह्मणों को गन्ध, माला धूप दीप और कपड़े दिए जाते थे। ब्राह्मणों की आज्ञा से पिण्ड पितृयक्ष के लिये जो स्थालीपाक तथ्यार किया जाता था उसमें घी मिलाया जाता था और उसका मिल में हवन किया जाता था अथवा अन्य भोजन की वस्तुओं के साथ वह ब्राह्मणों के हाथ में रक्खा जाता था। भीर जब श्राद्ध करनेवाला देखता था कि ब्राह्मण लेंग संतुष्ट हो गए तो वह यह ऋचा पढ़ता था (ऋग्वद १,८२,२) "वे लोग खा चुके वे लोग सुख से खा चुके" (माइवलायन)।

पार्वण-यह अमावास्या और पूर्णिमा के दिन किया जाता था। और उसमें बत रक्खा जाता था और इन दिनों के देवताओं को उचित मंत्रों के द्वारा पकवान चढ़ाए जाते थे। सत्यधम्मीवलम्बी हिन्दू लोग अब तक भी इन दिनों में बत रखते हैं।

श्रावणी-यह वर्षाऋतु में श्रावण के महीने की पूर्णिमा को होती थी श्लोर यह वास्तव में सर्पों को सन्तृष्ट करने के लिये की जाती थी जो कि वर्षाऋतु में भारतवर्ष में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं । इसमें जो वाक्य उच्चारण किए जाते थे व बड़े हास्यजनक हैं।

भारतवर्ष के उन्न श्रेणी के लोगों में सर्पों को संतुष्ट करने का विचार अब बिलकुल नहीं रहा है और उन्हें यह जानने में कठिनता होगी कि आज कल राखी पूर्णिमा की जो रीति की जाती है वह हार्शनिक काल की श्रावणी का दूसरा क्रप है। जो राखी आज कल लोग अपने मित्रों में बांटते हैं और जिन्हें बाहिन प्रम से अपने माहयों को भेजती है वह राखी सर्पों से उनकी रक्षा करन के लियं भेजी जाती थी।

आश्वयुगी — यह अश्वयुग अर्थात् आश्विन मास की पूर्शिमा के दिन की जाती थी। १ " अध्वयुग की पूर्णिमा को इन्द्र को दुध और चावल चढ़ाना।

२ ' आज्य को इन शब्दों से बलिदान चढ़ा कर ' दोनें। अश्विनों के लिये स्वाहा ! दोनों आश्वयुगों के लिये स्वाहा ! अश्वयुग की पूर्णिमा के लिये स्वाहा ! शरदऋतु के लिये स्वाहा ! अजापति के लिये स्वाहा ! उस सांवले के लिये स्वाहा !

३ " उसको दहा और मक्खन यह ऋचा कह कर चढ़ाना चाहिए 'गाय यहां झावें '(ऋभ्वेद, ६,२८)।

४ " उस रात्रि का बछड़ें। को भपनी माता के पास छोड़ देना चाहिए।

५ "तब ब्राह्मणीं का भोजन "।

इस विधान का यही चुत्तान्त सांख्यायन देते हैं और यह असम्भव है कि उपरांक वृत्तान्त से हम इस रीति को रुषि सम्बन्धी न समझ सके। यह विचार और भी हद होता है जब कि पारस्कर से हमें विदित होता है कि इस रीति के उपरान्त सीता अर्थात् हल के लकीरों की देवी का यञ्ज किया जाता था।

" मैं इन्द्र की स्त्री सीता का आवाहन करता हूं जिससे कि सब वैदिक और सांसारिक कार्मों की सिद्धि होती है। में जो कुछ कार्य ककं उसमें वह मुझंन छोड़े। स्वाहा!

"इस यज्ञ में मैं उस उर्वरा (उपजाऊ भूमि) का आवाहन करता हूं जो कि की मास्ना पहिने हैं और जो प्राणियों को घोड़े गाय और सुख देने में परिश्रम के साथ सहायता करती है। वह मुझे न छोड़े। स्वाहा ! "(२,१७,६)

आश्वयुगी के उपरान्त सीता अर्थात इल के लकीरों की देवी की पूजा से, उसका जो यह वर्णन किया गया है कि वह वृष्टि के देवता इन्द्र की स्त्री है और उर्वरा अर्थात उपजाऊ भूमि है तथा फूलों की माला पहिनं है इन सब बातों से यह विदित होता है कि माश्वयुगी की रीति कंवल एक कृषि सम्बन्धी विभान थां,जों कि आश्विन में फसल को काटने के उपरान्त कृतक्षता की भाँति । किया जाता था। और यदि यह कृषि सम्बन्धी रीति दार्शनिक समय में कुछ अन्धकारमय थी तो वह श्राज कल की कोजागर लक्ष्मीपृजा में और भी अधिक अन्धकारमय हो गई है।

बक्ष्मी एक युवती देवी है जो कि दार्शनिक समय में नहीं थी परन्तु भव वह हिन्दुओं में एक प्रधान देवी है । सीता भवें केवल रामायण की नाईका और मतीधर्म श्रीर श्रात्मअर्पण के आदर्श की भाति समझी जाती है परन्तु लक्ष्मी ने फसल और चावल की देवी का स्थान ग्रहण कर लिया है।

हम देख चुके हैं कि झाज फल की को जागर लक्ष्मीपूजा प्राचीन समय की माश्वयुगी का दूगरा रूप हैं। पर लक्ष्मीपूजा के भी उपरान्त दुगापूजा हुई है जिसने कि आज कल चङ्गाल में श्रद्भुत रूप धारण किया है जिसका मूल कारण निस्सन्देह फसल के समय की प्रसन्तता है। प्राचीन समय के फसल के समय के एक छोटे से तिहवार ने, जिसमें कि इंद्र और उसकी स्त्री सीता को दुग्य और चावल चढ़ाया जाता था, झाज कल कैसा बृहद रूप धारण कर लिया है!

भाग्रहायणी—यह अग्रहायण मास की पूर्णिमा को की जाती थी। यह रात्रि, वर्ष की पत्नी वा वर्ष की मूर्त्ति समभी जाती थी और उसमें वर्ष तथा संवत्मर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर, भीर वत्सर की पूजा की जाती थी और ये पांचा नाम युग के पांच भिन्न भिन्न वर्षों के हैं (पारस्कर ३, २, २)।

अप्रका—ये अप्रका इसिंबिये कहलाते हैं क्योंकि वे झाश्रहायण मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन वा चार मास तक ऋषणपत्त की अप्रमी को किये जाते थे। इनमें शाक, मांस म्रोर चपातियां चढ़ाई जाती थीं। गोभिल इन पूजाओं के उद्देश्य के विषय में भिन्न भिन्न सम्मतियां उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि ये अग्नि अथवा पितर अथवा प्रजापित अथवा ऋतु के देवताओं अथवा सब देवताओं के संतोष के लिये की जाती थीं (गोभिल, ३, २, ३)। परन्तु युद्धिमान पाठक लोग इस यात को अवश्य समझ जांयमें कि इन पूजाओं का सूज कारण जाड़ं की ऋतु था जो कि भारतवर्ष में वड़ा अच्छा ऋतु है, जब कि चावल काट कर खरिहान में रक्खा जाता है और गेहूं और जब उगते हैं, भीर उस समय चपातियां, मांस और शाक केवल ऋतु देवताओं को ही नहीं वरन् मनुष्यों को भी खड़े अच्छे लगते हैं! और इसमें सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दू पाठक-गण देखेंगे कि यह प्राचीन रीति दूसरे इस में अर्थात पीय पावण के ऋप में अब तक बङ्गाल में वर्तमान हैं जिसमें कि चावल को खरिहान में रखने पर हमारी स्त्रियां कई प्रकार की स्वादिए चपातियां बना कर खुशी मनाती है जिससे कि वृद्ध और युवा दोनों को समान प्रसन्नता होती है!

चैत्री-जो कि वर्ष की अन्तिम रीति है, चैत्र की पूर्णिमा को की जाती थी। उसमें इन्द्र, अग्नि, कट्र, और नक्षत्रों की पूजा की जाती थी। प्राचीत समय में गृहस्थी की रीतियां और गृह्यविधान जिनमें कि हिन्दुओं की स्त्रियों खुती मनाती थीं इन प्रकार की थे। मौर यद्यपि इनमें से कुछ रीतियों का मूल अभिप्राय अव्यक्ताता रहा है भीर उन्हों ने अब आज करू का दूमरा रूप धारण कर ज़िया है फिर भी हम लोग दो हज़ार वर्षों के उपरान्त आज तक भी उन प्राचीन रीतियों में से बहुतों का पता माज करू की रीतियों में लगा सकते हैं। हिन्दुओं का कट्टर स्वभाव और प्राचीन बातों में उनका भक्ति इससे स्पष्ट विदित्त होती है कि वे उन प्राचीन रीतियों को अवतक किये जाते हैं जो कि पहिले गुद्ध और सच्चे मन से की गई थीं। और प्राचीन हिन्दु रीतियों में जो सच्ची प्रसन्तता होती थीं वे कई शताब्दियों तक बिहितेयों का राज्य, और जाति की अवनित होने पर भी अब तक उर्यों की त्यों बनी है।

--:0:--

# रेखागितात और व्याकरण।

हम पहिले देख चुके हैं कि दार्शानिक काल में पूर्व के समय के सब धर्ममसम्बन्धी नियम और कानूनों का दार्शनिक रीति पर विचार हुआ और उनकी संचित्र तथा कमानुसार पुस्तकें बनाई गई। इसी काल में ब्राह्मणप्रन्थों की ग्रब्दबाहुल्य सं भरी हुई तथा कुछ गड़बड़ बातें कम में लाई गई, दीवानी भीर फीजदारी के कानून तथा उत्तराधिकारत्व के कानून की संक्षित पुस्तकें बनाई गई, जाति के नियम और सामाजिक नियम दढ़ता से नियत किए गए और नगरवासियों और कुटुम्वियों की भांति मनुष्यों के कर्तब्य की ध्याख्या की गई। अतएव यह भली भांति समझा जा सकता है कि इस काल में विद्या और दर्शनदात्स्व ने वड़ी उन्नति की और इस समय में कुछ प्रदनों और विचारों ने भारतवर्ष में पूर्ण उन्नति प्राप्त की।

हम यह नहीं जानते कि इस काल में ज्योतिषशास्त्र ने क्या उन्नित की थी। ज्योतिषशास्त्र पर हम लोगों को कोई सुत्रत्रन्य नहीं मिलता और कदाचित इसमें सन्देह नहीं कि बहुत समय हुआ कि दार्शनिक काल के ज्योतिषप्रन्थों के स्थान पर मागे चस्न कर पौराणिक समय के अधिक पूर्ण प्रन्थ—जैसे कि मार्थ्य ह, बराह-मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य के ग्रन्थ हो गए। परन्तु गणितशास्त्र की एक शास्त्रा ने दार्शनिक समय में बड़ी श्रेष्ठता पाई थी। डाक्टर थीबो साहब हमार भन्यवाद के भाजन हैं कि उन्हों ने यह प्रकाशित किया है कि अन्य शास्त्रों की मांति रेस्नागणित का अध्ययन पहिले पहिल भारतवर्ष ही में हुआ था। उसके पीके के यूनानी लोगों ने इस शास्त्र को बाधिक सफलता के साथ सुभारा परन्तु यह बात कदापि भूलनी नहीं चाहिए कि संसार रेस्नागणित के लिये भारतवर्ष ही का श्रष्ठणी है, यूनान का नहीं।

ज्योतिष की नाई रेखागणित की उत्पत्ति भी भारतवर्ष में धम्मे ही के द्वारा हुई और इसी प्रकार ब्याकरण और दर्शनशास्त्र भी धर्म ही के कारण बन । डाक्टर थीबो साहब कहते हैं कि "यह करने के ठीक समय का निश्चय करने के लिये कोई नियम न होने के कारण ज्योतिषशास्त्र की ओर लोगों का ध्यान गया। इस अभाष से पजेरी छोग प्रति रात्रिको चन्द्रमाका नक्षत्रों के मण्डल में बढ़ना और प्रतिदिन सुर्य्य का उत्तर वा दक्षिण की ओर झकना देखते रहे। उच्चारण के नियम इस कारण दुंढ़ कर बनाए गए क्योंकि यह के मंत्रों में एक अक्षर का भी अशुद्ध उच्चारण होने से यह समझा जाता था कि देवताओं का बड़ा कोप होगा। व्याकरण और शब्द-शास्त्र इस कारण बनाए गए जिसमें कि पवित्र पाठ ठीक ठीक समझ में आ सके। दर्शनशास्त्र भीर वंदान्त का घनिष्ट सम्बन्ध, इतना घनिष्ट सम्बन्ध कि प्रायः यह निर्णय करना असम्भव होता है कि इनमें से एक शास्त्र का कहां पर अन्त होता है और दूसरा कहां पर प्रारम्भ होता है, सुप्रिनद है और इसके विषय में हमार उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है। "और तब इन विद्वान महाशय ने यह सिकान्त वर्णन किया है जिसे भारतवर्ष के इतिहासकारों को कभी न भूलना चाहिए कि जिस शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध प्राचीन भारत-वर्ष के धर्म से है उस शास्त्र की उत्पत्ति स्वयं भारतवासियों से ही समझी जानी चाहिए, उसे दूसरी जातियों से संकलित किया हुआ म समभना चाहिए।

मारतवर्ष में रेखागणित की उत्पत्ति बेदियों के बनाने के नियमों से हुई। इञ्च्यायजुर्वेद (५,४,११) में उन भिन्न मिन्न आकारों का वर्णन है जिनकी बेदियां बनाई जाती थीं और बीखायन और मापस्तम्ब ने इन बेदियों और उनके बनाने में जो ईटें लगाई जाती थीं उनके थाकारों का पूरा वृत्तान्त दिया है। (१) चतुरश्च स्थेन जो कि बाज पत्ती के आकार का होता था मीर बीकोर ईटों का बनायाजाता था,सब से प्राचीन है। (२)स्थेन वक-पक्षव्यस्तपुच्छ भी बाज पक्षी के आकार का होता है और उसमें उस के टेदे डैने मीर फैली हुई पुच्छ का आकार रहता है। (३) कंकचित बगुले भीर उसके होनों पेरों के आकार का होता है भीर (४)

भलजिन भी लगभग इसी के समान होता है। (१) प्रीगिचित रथ के इंडों के भगले भाग के आकार का अर्थात समबाहु त्रिभुज के भाकार का होता है और (६) उभयतः प्रीगिचित दो त्रिभुजों के आकार का होता है जिनके आधार मिले हों। उसके उप-रान्त (७) रथचकचित और (८) साररथचक्रचित इंडों से रहित और इंडों के सहित पहिये के आकार के होते हैं। (९) चतुरश्रद्रोनचित और (१०) परिमण्डलद्रोनचित द्रोण अर्थात बतेन के आकार का चौकोर अथवा गोल होता है (११) परिचा-य्यचित भी पहिये के आकार का होता है (११) समृश्चाचित का भी वैसा ही गोल आकार होता है। (१३) समशानिचत चौकोर आकार का ढालुआं होता है जो कि एक आधार की अपेक्षा दूसरे की ओर अधिक चौड़ा होता है और साथ ही चौड़ी ओर अधिक उंचा भी होता है । यह अन्तिम बेदी क्रूम्म कहलाती है जो कि या तो (१४) वकाङ्ग अर्थात टेढ़ी अथवा (१५) नोकीली अथवा (१६) परिमण्डल अर्थात हत्ताकार हो सकती है।

सब से पहिले समय के चतुरश्र स्थेन का क्षेत्रफल साढे सात वर्ग पुरुष होता था, जिसकाअर्थ यह है कि वह साहे सात वर्गक्षेत्रों के बराबर होता था जिनमें से प्रत्येक का भुज एक पुरुष अर्थात् हाथ उठाए हुए एक मनुष्य की उँचाई के बराबर होता था । जब किसी दूसरे आकार की बेदी बनाई जाती थी तो,वर्गफल उसका यही रहता था, प्रश्नीत चाहे चक्र बनाया जाय चाहे समबाह त्रिभुज चाहे कुर्म परन्तु सर्वो का क्षेत्रफल साहे सात पुरुष ही होता था। और वेदी को दूसरी बार बनाने में उसके क्षेत्रफल में एक वर्ग पुरुष और बढ़ा दिया जाता था और उसे तीसरी बार बनाने में दो वर्ग पुरुष बढ़ाया जाता था परन्तु ऐसा करने में यह ध्यान रक्खा जाता था कि बेदी के माकार अथवा सारोक्षिक निष्पति में कोई सन्तर न पड़ने पाने। ये सब बातें रेखागणित के विशेष झान के विना नहीं की जा सकती थीं और इस प्रकार रेखा-गणित के शास्त्र की उत्पक्ति हुई । डाक्टर थीबो साहेब कहते हैं कि "ऐसे वर्गक्षेत्र निकालने पड़ते थे जो कि दो वा अधिक दिए हुए घरीक्षेत्रों के जोड के बराबर ही अथवा दो दिए हए वर्गक्षेत्रों के अन्तर

के बराबर हों। आयतक्षेत्र का वर्ग चेत्र बनाना पड़ता था और वर्ग क्षेत्र के बराबर आयतक्षेत्र बनाने पड़ते थे, किसी दिए हुए वर्ग चेत्र वा आयतक्षेत्र के बराबर त्रिभुज बनाने पड़ते थे इत्यादि। अन्तिम कार्थ्य [जो औरों की अपेक्षा सहज नहीं या] किसी ऐसे दृत्त का बनाना या जिसका क्षेत्रफक्ष किसी दिए हुए वर्ग चेत्र के बराबर हो।"

इन सब कियाओं का फल यह हुआ कि रेखागणित सम्बन्धी
बहुत से नियम बन गए जो कि सल्वसूत्रों में दिए हैं। हम देख चुके
हैं कि ये सल्वसूत्र कल्पसूत्रों के एक भाग हैं। इनका समय इसा के
पिरुले आठवीं शताब्दी से आरम्भ होता है। यूनानी लोग रेखागाणित
के इस साध्य को पिथेगोरेस का बनाया हुआ कहते हैं कि हर
समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने के भुज पर जो वर्ग बनाया
जाय वह उन वर्गों के जोड़ के बरावर होता है जो समकोण के बनानेवाले भुजों पर बनाए जांय। परन्तु यह साध्य भारतवासियों को
पिथेगोरेस के कम से कम दो मी वर्ष पिर्डले विदित था और पिथेगोरेस ने उसे निस्सन्देह भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य निम्नलिखित दो नियमों में पाया जाता है अर्थात् (१) वर्गक्षेत्र के कर्ण
पर जो वर्ग बनाया जाय वह उस वर्गक्षेत्र की भुजा का दूना होता
है और (२) आयतक्षेत्र के कर्ण पर जो वर्ग बनाया जाय वह
धायतच्चेत्र की दोनों भुजाओं के वर्ग के बरावर होता है।

हम यहां पर डाक्टर थीबो साहेब की उन सब बातों का वर्णन नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने अपने बड़े अमृत्य और शिल्वा- प्रद लेख में दिया है। हम केवल इतना कर सकते हैं कि सत्वसूत्रों में जो सब से अधिक आवश्यक सिद्धान्त निकाले गए हैं उनमें से कुछ का संक्षेप में वर्णन कर दें। एक अद्भुत सिद्धान्त यह या जिसके द्वारा वर्गक्षेत्र की भुजा के सम्बन्ध से उसके कर्ण को संख्या में निकालते थे। इसके लिये यह नियम दिया है "नाप में उसका तीसरा भाग जोड़ो और उसमें इस तीसरे भाग का चौरास्वां भाग जोड़ो और उसमें इस चौथे भाग का चौरास्वां भाग घटा छो। अथात यदि किसी वर्गक्षेत्र की भुजा १ हो ता

उसका कर्ण यह होगा १ $+\frac{1}{3}+\frac{1}{3\times 2}-\frac{1}{3\times 2\times 3}=$ १-४१४२१५६ हम खोग जानते हैं कि कर्ण वास्तव में  $\sqrt{2}=$ १-४१४२१३..... होता है और इस प्रकार यह देखने में आवेगा कि सल्वसूत्रों का नियम दशमलव के ५ अंकों तक ठीक है।

किसी दिए हुए घर्ग तेत्र का तिगुना चौगुना पचगुना था कई गुना घर्ग तेत्र बनाने, भिन्न भिन्न परिमाण के दो वर्ग क्षेत्रों के बराबर एक घर्ग क्षेत्र बनाने, दो चर्ग क्षेत्रों के अन्तर के बराबर चर्ग त्तेत्र बनाने अयनक्षेत्र को चर्ग तेत्र बनाने और चर्ग क्षेत्र को अयनक्षेत्र बनाने, घर्ग के के वृत्त चनाने और वृत्त को वर्ग तेत्र बनाने के नियम बनाए गए हैं। उदाहरण की भांति हम किसी दिए हुए वर्ग तेत्र के बराबर वृत्त बनाने का नियम उद्धत करेंगे।

वह नियम यह है "यदि तुम वर्गचेत्र का कृत बनाया चाहों तो कर्मा के मध्य को केन्द्र मान कर उसके माभे के बराबर प्राची मधीत पूर्व की ओर एक रेखा खींचो । उस रेखा का जितना भाग वर्गचेत्र के बाहर पड़ता हो उसका तीसरा भाग, तथा रेखा के भीतरवाले भाग को त्रिज्या मान कर वस खींचो।

इस नियम का उदाहरण इस भांति दिया जा सकता है-

स व स द एक वंगक्षेत्र है जिसका कर्यों स व है मौर उसका माधा ई व है। ई बिन्दु को स्थिर रक्खों मौर प्राची अथवा पूर्व की मोर उसके बराबर ई ज रेखा खींचो। इस रेखा का हज भाग कृत्त के बाहर पड़ेगा। उसका तीसरा भाग फ ह लो और उसकी भीतरी भाग ई फ के सहित

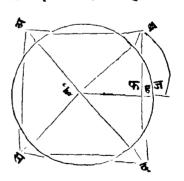

लेकर समस्त ई ह को त्रिज्या मान कर बुक्त खींची

यह कहना निरर्थक है कि यह सिद्धान्त लगभग ठीक है। इसी भांति "यदि तुम कृत्त को वर्गचेत्र बनाया चाहो तो उसके क्यास को आठ भाग में बांटो और इनमें से एक को उनतीस माग में बांदो। इन उनतीसों भागों में स श्रद्वाइस भाग निकाल दो और (बचे हुए एक भाग के छठें भाग को उसका) आठवां भाग छोड़ कर निकाल दो।"

इस नियम का अर्थ यह है-

द्वृत्त के ब्यास का  $\frac{2}{5} + \frac{2}{5 \times 22} - \frac{2}{5 \times 22 \times 4} + \frac{2}{5 \times 22 \times 4 \times 5}$  उस वर्ग-क्षेत्र की एक भुजा होगी जिसका कि चेत्रफल उस दृत्त के क्षेत्रफल के बरावर होगा।

रेखागणित भारतवर्ष में अब गई हुई विद्या है क्योंकि जब यह विदित हुआ कि रेखागणित के सिद्धान्त बीजगणित और अंक-गणित के द्वारा हल हो सकते हैं तो रेखागणित का प्रचार भीरे भीरे कम होने लगा। और पौराणिक काल में जब कि हिन्दू लोग मूर्ति-पूजा करने लगे और पूजेरियों के घर से पवित्र अगिन के स्थापन करने और बेदियों के बनाने की रीति उठ गई तो भारतवर्ष में रेखागणित के अध्ययन की आवश्यकता न रही।

यूनानी लोग रेखागिएत में हिन्दुओं से बहुत बढ़ गए परन्तु वे अंकगणित में कभी उनकी बराबरी न कर सके । दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रक्खे जाने के जिये संसार हिन्दुओं का अनुग्रहीत है और इस सिद्धान्त के न होने से अंकगणित के शास्त्र का होना ही असम्भव था। पहिले पहिल अरब लोगों ने अंक जिखने की यह रीति हिन्दुओं से सीखी और उन्होंने यूरप में उसका प्रचार किया। प्राचीन यूनानी और रोमन लोग अंकों के लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे और इसलिये वे अंकगिष्यत में कभी उन्नति न कर सके।

इसके सिवाय एक दूमरे शास्त्र में भी हिन्दू लोग सब से बढ़े इए थे और दार्शनिक काल में उन्होंने उसमें वह सफलता प्राप्त की कि जिससे बढ़ कर संसार में अब तक कोई नहीं कर सका है। प्रोफेसर मेक्समूलर साहेब कहते हैं कि केवल हिन्दुओं और यूनानी लोगों ने ही व्याकरणशास्त्र की उन्नति की परन्तु यूनानी कोगों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की वह पाश्चिति के जो कि

संसार भर्में व्याकरण का सब से बड़ा पण्डित हुआ है, प्रन्य के आगे कुछ भी नहीं है। हम पाणिनि के समय के बाद्विवाद को नहीं उठावेंगे । प्रोफेसर मेक्समूलर साहेब उनको कात्या-यन का समकालीन बतलाते हैं और उनका समयः सम्भवतः ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में निश्चित करते हैं। परन्तु डाक्टर गोल्डस्टकर साहेब कहते हैं कि यह व्याकरण का पण्डित ईसा के पहिले ९ वीं वा १० वीं शताब्दी में हुआ है। हमारा मत यह है कि वह कात्यायन के बहुत पहिले हुआ है और उसका समय ईसा के र्पाहले आठवीं राताब्दी असम्भव नहीं जान पड़ता। वह निस्सन्देह दार्शनिक काल में हुमा जिस समय कि सब प्रकार की विद्या का दार्शानिक विचार हो रहा था । परन्तु भारतवर्ष के नितान्त पश्चिम में होने के कारण कदाचित वह उन ब्राह्मणों और उपनिषदी को न जानता वा न मानता रहा होगा जिन्हें कि गंगा की घाटी में रहनेवाली जातियों ने बनाया था भीर उन लोगों का उनकी विद्या, चाल व्यवहार, और धर्म के कारण भी पंजाब के हिन्दओं स बहुत अन्तर था।

यहां पर पाणिनि के ज्याकरण के क्रम का वर्णन करना हमारे कार्य के बाहर होगा । यूरप में इस गताब्दी में एक बड़ी भारी बात यह जानी गई है कि किसी भाषा में जो लाखों शब्द होते हैं उनकी उत्पत्ति का पता बहुत थोड़े से मूल गब्दों से बगाया जा सकता है। भारतवर्ष में तीन हजार वर्ष हुए कि पाणिनि के समय के पहिले यह बात जानी जा चुकी थी और इस बड़े वैयाकरण ने अपने समय के संस्कृत शब्दों की ज्युत्पत्ति भी की थी।

यह संस्कृत विद्या का ही ज्ञान था जिससे कि इस शताब्दी के यूरप के विद्वानों ने भाषातत्व को निकाला। और बीप श्रीर ग्रिम साहबों तथा बहुत स अन्य विद्वानों ने भार्य भाषाओं के राब्दों की व्युत्पत्ति उसी भांति की है जैसे कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति मार्यों के इतिहास के उस पूर्वकाल में की थी जब कि प्रथस और रोम नहीं जाने गए थे।

#### अध्याय 🗲

## सांख्य ऋीर योग ।

परन्तु दार्शनिक काल की कीर्त्त किपन के दर्शनशास्त्र और बुद्ध के अम्में से हैं। किपन मीर बुद्ध दांनों ने मायः एक ही बात पर उद्योग किया। उन लोगों का बड़ा उद्योग यह था कि मनुष्यों को उस दुःख से छुड़ावें जिसे कि प्राणीमात्र भोग रहे हैं। ये दोनों ही उन उपायों को स्पष्ट घूणा की हिए से देखते थे जिन्हें कि वैदिक रीतियां बताती थीं और उन रीतियों को अपवित्र समस्ते थे क्योंकि उनके द्वारा प्राणियों का वध होता था। उन दोनों ही का यह सिद्धान्त था कि विद्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति मिल सकती है [ सांख्यकारिका १ और २ देखो ]। उन दोनों ने उपनिषदों के पुनर्जन्म होने के सिद्धान्त को माना है [सांख्यकारिका ४ ] और व कहते थे कि अच्छे कम्मों के द्वारा जीवन की उच्च अवस्थापं मिलती हैं। और अन्त में उन दोनों का; उद्देश निर्वाण प्राप्त करने का था [ सांख्यकारिका ६७ ] और यह दार्शनिक और यह सुधारक दोनों ही अन्नेयवादी हैं।

परन्तु यहां पर इन दोनों की समता समाप्त हो जाती हैं। किपिल ने, जो सम्भवतः बुद्ध के एक शतार्थ्या पहिले हुए, सांख्यदर्शन को चलाया, परन्तु उन्होंने उसे केवल दर्शनशास्त्र की मांति चलाया था। वे बड़े बड़े ऋषियों और विचारशीज विद्वानों से वाद्विवाद करते थे। उनके दर्शनशास्त्र में साधारणातः मनुष्य जाति से सहानुभूति रखने की कोई बात नहीं है। वे सर्वसाधारण को उपदेश नहीं देते थे और न उन्होंने कोई समाज वा जाति स्थापित की थी। बुद्ध उसके पीछे हुए और वे सम्भवतें: उसी नगर में हुए जिसमें कि ये महा दार्शनिक हो चुके थे। यह बात निश्चय है कि वे किपिल के दर्शनशास्त्र को बहुत अच्छी तरह जानते थे और उन्हों ने अपने मुख्य मुख्य सिद्धान्त उससे ही प्रहण किए थे। परन्तु उनमें वे गुण थे जो कि उनके पूर्वज में

नहीं थे अर्थात् उनमें समों के लिये सहातुभृति, दीनों के लिये दया और दुखी लोगों के लिये झांसू थे। यह बुद्ध की बड़ी सफलता का मूल कारण है। क्योंकि दर्शनशास्त्र यदि केवल नाम मात्र की हो, यदि वह इच्छा और सच्चे प्रेम से प्राणियों की मलाई के लिये खांज न करे. यदि वह धनाढ्य और दरिद्र को तथा ब्राह्मण और श्रद्ध को एक इष्टि से न देखे, तो वह व्यर्थ ही है। श्रद्ध और दरिद्र लोग एक एक कर के बुद्ध के पास उनकी शीति सहात्रभूति और भलाई के कारण जाने लगे । अच्छे लोगों ने उनकी उच्च ईश्वरभक्ति की प्रशंसा की. न्यायी लोगों ने उनका यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि सब मनुष्य समान हैं, और सारे संसार ने उनके धर्मा के स्वच्छ सिविवेक की प्रशंसा की । उनका नया धर्म बहता गया और वह जातियों के नीच ऊंच होने के विचार और उन जातियों के भिन्न भिन्न नियमों को तोइता गया। उनकी मृत्यू के तीन शताब्दी पीके पाटलीपुत्र के सम्राट् ने जो कि समस्त उत्तरी भारत-वर्ष का अधिपति था, उनके भर्म को स्वीकार किया और उसे समस्त भारतवर्ष का धर्म बनाया। और उस समय की जाति ने मनुष्यों की समानता के उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जैसा कि हिन्दुओं ने उसके उपरान्त तब से फिर नहीं किया है जब से कि व जातियां नहीं हैं।

परन्तु इन सब विषयों का वर्णन आगे के अध्यायों में किया जायगा। यहां पर हम किपल के दर्शनशास्त्र का पुनः उल्लेख करते हैं जो कि संसार के जिखे हुए दर्शनशास्त्रों में सब से प्राचीन है और उन बातों का कवल बुद्धि से उत्तर देने का सब से पहिला उद्योग है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के स्वभाव और सम्बन्ध और उसके भविष्यत भाग्य के विषय में सब विचारवान लोगों के हृद्य में उठती हैं।

सांख्यप्रवचन वा सांख्यसूत्र किपल का स्वंय बनाया हुआ कहा जाता है परन्तु वह सम्भवतः उसके उपरान्त बना अथवा सुधारा गया है । इसका एक बड़ा अच्छा संस्करण अनुवाद और टिप्पणियों के सहित, डाक्टर बेबेण्डाइन साहब ने प्रकाशित किया है। सांख्यसार विक्रानिभक्ष का बनाया हुआ है जिन्होंने कि सांख्यप्रवचन का माध्य किया है। और सांख्यकारिका इस विषय की एक प्राचीन और सांच्यत पुस्तक है जिसमें केवल ७२ इलेक हैं जिन्हें ईदवरकृष्ण ने बनाया था और जिनका भाष्य ग्वावपद और वाचस्पति ने किया है। इस छोटी परन्तु अत्यन्त उत्तम पुस्तक का अनुवाद खेटिन भाषा में लेसन साहब ने, जर्मन भाषा में विण्डिशमेंन और लौरिन्सर साहबों ने, फ्रेंच भाषा में पेण्टिशर और संण्टिहिलेयर साहबों ने तथा अंग्रेज़ी में कोलप्रक और विल्सन और अभी हाल में डेवीज़ साहब ने किया है। यह छोटी पुस्तक हमारे बड़े काम की होगी, विशेष कर इसलिये कि इंवीज़ साहब की अमृज्य दिप्पणीहमकों बहुत सहायता पहुंचावेगी। हमें अब केवल इतना ही कहना है कि इन थोड़ से पृष्टों में हमारे पाठकों के लिये सांख्यदर्शन का कुछ भी खाका विच्चना असम्भव है और यहां इस शास्त्र के कुछ थोड़ से मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का ही उल्लेख किया जा सकता है।

कि पिल के इर्रानशास्त्र का उद्देश्य मनुष्यों को तीनों प्रकार के दुः खों से अर्थात् (१) दैहिक (२) भीतिक और (३) दैविक के होंगें से छुड़ाने का है। उनके मत से वेद के विधान निरर्थक हैं क्यों कि वे अग्रुद्ध हैं और उनमें प्राणियों का बध होता है। आत्मा की पूर्ण और अन्तिम मुक्ति केवल ज्ञान ही से होती है।

प्रकृति और आत्मा अनादि हैं और वे किसी के बनाए हुए नहीं हैं।
प्रकृति से झान, चेतना, पांच सूक्ष्म तत्व, पांच स्थूल तत्व, पांचो प्रकार
के इन्द्रियञ्चान, पांचो इन्द्रियां और मन की उत्पत्ति हुई है। श्वातमा से
किसी की उत्पत्ति नहीं होती परन्तु वह प्रकृति के साथ इस श्रीर
से उसके मोक्ष होने के समय तक मिली रहती है। कांपल उपनिषदों
के इस कट्टर मत को नहीं मानते कि आत्मा परमात्मा का एक
अंदा है। वे कहते हैं कि आत्मा भिन्न है और प्रकृति के बन्धनों से
मुक्त के होने के उपरान्त वह मलग रहती है।

यह स्पष्ट है कि किपल के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को कोड़ कर और सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और इस कारण वे भौतिक हैं। केवल तत्व, इन्द्रियहान और इन्द्रियां ही नहीं घरन् मन, चेतना और बुद्धि भी भौतिक पदार्थों के फब हैं। कपिल का आज कल के देहात्मवाहियों से केवल इस बात में भेद है कि ये कहते हैं कि आत्मा भौतिक पदार्थों से भिन्न और अनाहि है, यद्यपि वह कुछ समय तक भौतिक पदार्थों से मिली हुई रहती है।

किएल के मानसिक दर्शनशास्त्र को स्पष्ट समझने के लिये इन्द्रिय-क्रॉन, इन्द्रियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्त्वों और आत्मा के भेदों को अच्छी तरह समझना आवश्यक है।

पांची झानेन्द्रियां केवल देखती हैं अर्थात "झान" को अहण करती हैं, पाँचो इन्द्रियां अर्थात जिह्ना, हाथ, पेर इत्यादि अपना अपना कार्य्य करती हैं (सा० का ० २८)। मन से वह अर्थ नहीं हैं जो कि इस शब्द में अंग्रेज़ी में समका जाता है परन्तु वह केवल झान को इन्द्री है (सा० का० २७), वह केवल झान को कमानुसार चतना के निकट लाती है। चेतना उस झान को कमानुसार चतना के निकट लाती है। चेतना उस झान को मरा "बोध करती है। (सा० का० २४) और बुद्धि उनमें भेद-प्रभेद समझती है तथा विचारों को बनाती है (सा० का० २३)। इस प्रकार यह देखा जायगा कि इन्द्रियझान, मन, चेतना, और बुद्धि में जो भेद किए गए हैं वे वास्तव में "मन" के कार्यों के भेद हैं। यूग्य के दर्शनशास्त्र की भाषा में इसे मों कहींगे कि मनस् इन्द्रिय झान को ग्रहण करता है और उसे " अनुभव" बनाता है; चे तना इन्हें "मेरा" ऐसा विचारती है और बुद्धि उनको ध्यान में लाती है।

हिन्दू भाष्यकार लोग इस मानसिक क्रिया को कविता की भाषा में वर्णन करते हैं। वाचस्पित कहते हैं कि "जैसे गांव का मुखिया उस गाँव के लोगों से कर उगाह कर उसकी ज़िले के हाकिम के पास ले जाता है, जैसे ज़िले का हाकिम उस द्रव्य को राजमंत्री के पास मेजता है और राजमंत्री उसे राजा के कार्य के लिये लेता है उसी मांति मनस्वाह्योन्द्रियों के द्वारा विचार प्रहण करता है, उन विचारों को चेतना के हवाले करता है और चंतना

उन्हें बुद्धि को देती है जो कि उसे राजा 'आतमा' के काम के बिये लेती है। "इन उपमाओं में जिन मेदों का वर्णन किया गया है उनका शास्त्रीय रूप हम लोगों से लिया नहीं रह सकता। इन मेदों को यूरप के दर्शनशास्त्रक्ष तथा हिन्दू ऋषि लोग दोनों ही मानते हैं। मारज साहब अपनी "पलिमेण्टस् आफ साइकालोजी" नामक पुस्तक में कहते है कि "वास्तव में इन्द्रिय-श्वान शुद्ध निष्कर्म अवस्था नहीं है वरन् उसमें मन भी कुछ थोड़ा काम करता है"। जैसे यदि कोई घड़ी हमारे कान के निकट बजे और यदि हमारा ध्यान उस घड़ी की ओर न हो अर्थान् यदि हमारा मन उस समय बजने के झान को ग्रहण करने के अयोग्य हो तो हम उसका बजना विलक्ष्य नहीं सुन सकते और मन के इसी काम करने को, जिसके लिये कि यूरप के दर्शनशास्त्र में कोई नाम नहीं हैं, कि पढ़ 'मनस्' कहते हैं।

कि पिल में दर्शनशास्त्र की यह कोई सामान्य बुद्धि नहीं थी कि ऐसे समय में जब कि मस्तिष्क के कार्य्य पूरी तरह से नहीं समझे गए थे उन्होंने मनस, अहंकार और बुद्धि को भी भौतिक समका, केवल इतनाहीं नहीं वरन उन्होंने यह भी भौतिक बतलाया कि तस्वों की उत्पत्ति श्रहंकार से होती है। इस बात में कापिल ने बर्कलं और हूचम साहवों के सिद्धान्त को जान लिया कि वस्तुएं इन्द्रियझान की केवल स्थायी सम्मावनाएं हैं, और वे इस बात में केण्ट साहब से सहमत हैं कि हमको बाहरी संसार का इसके सिवाय कोई झान नहीं होता कि वह हमारी शक्तियों के कार्य द्वारा हमारी आत्मा को विदित होता है और इस प्रकार हम लोग अपने इन्द्रियझानों की पदार्थनिष्ठ वास्तविक स्थिति को मान लेते हैं

कापित केवल पांच स्थूल तस्वों अथीत आकाश, वायु, पृथ्वी, अभिन और जल के अतिरिक्त पांच सूक्ष्म तस्वों अथीत् नाद, स्पर्श गंध, दृष्टि मौर स्वाद का भी उल्लेख करते हैं। परन्तु उनकी इस वात का क्या मर्थ है कि ये सृक्ष्म तत्व स्वतन्त्र हैं! "कापिल का सिद्धान्त यह जान पड़ता है कि सुनने में कान का सम्बन्ध केवल आकाश से ही नहीं परन्तु उसके सूक्ष्म सिद्धान्त

से भी है जिससे कि यह बात स्पष्ट रीति से विदित होती है कि सुनने का कार्य केवल कान तथा ग्रन्ट की उत्पत्तिस्थान के बीच परस्पर सम्भाषण का कोई द्वार होने से ही नहीं होता परन्तु उस कार्य के होने में उस तत्त्व में कुछ परिवर्तन भी होता है जिसमें हो कर नाद चलता है।"

कपिल केवल तीन प्रकार के प्रमाण मानते हैं अर्थात अनुभव, अनुमान, और साक्षी [साठ काठ ४]। न्यायशास्त्र में चार प्रकार के प्रमाण माने गए हैं अर्थात उसमें कपिल के अनुभव को दो भागों। में बांटा है अनुमान और उपमान। वेदान्त में एक पांचवें प्रकार का प्रमाण अर्थात अर्थापत्ति भी माना गया है को कि अनुमान का एक भेद है यथा "देवदत्त दिन को नहीं खाता और फिर भी वह मोटा है, अतः यह अनुमान किया गया कि वह रात्रि में खाता है।"

किपल अपने तीनों प्रकार के प्रमाणों के सिवाय और किसी
प्रकार के प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। वे और सब भीतरी
विचारों को नहीं मानते। और चूंकि अनुभव, अनुमान अणवा
साची से सब वस्तुओं के बनानेवाले का अस्तित्व सिद्ध नहीं
होता, अतएव वे ईश्वर का क्षान अपने दर्शनशास्त्र के द्वारा
होना स्वीकार नहीं करते।

परन्तु कपिल इस सिद्धान्त को मानते हैं कि "सत् कार्य्यम् असत् अकारणात्" अर्थात् जो कुछ है उसका कारण अवइय होगा क्यों कि कारण के बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती (साठ का०९)। वे मनुष्यों के पर्यवेक्षण से विचारने की प्रार्थना करते हैं कि कारण और प्रयोजन एक दूसरे को सुचित करते हैं और कहते हैं कि प्रयोजन और कारण एकही है।

स्वभाव के तीनों गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस हिन्दुओं के सब दर्शनशास्त्रों में मुख्य बातें हैं और किएल ने भी उन्हें स्थान दिया है (सा० का० ११)। ये गुण केवल एक अनुमान हैं जिससे कि जीवन की सब वर्तमान अवस्थाओं के भेद का कारण विदित होता है। कि पिछ सब प्रकार के जीवनों की उत्पत्ति प्रकृति से बवलाते हैं और वे इसके पांच प्रेमीण देते हैं (सा॰ का॰ १५)। पहिले यह कि विशेष वस्तुओं का स्वभाव परिमित होता है और उनका हेतु भी अवश्य होना चाहिए। दूसरे, भिन्न भिन्न वस्तुओं के साधारण गुण होते हैं और वे पक ही मूख जाति के भिन्न भिन्न भाग हैं। तीसरे, सब वस्तुएं निरन्तर उन्नित की अवस्था में होती हैं और उनमें प्रसार की कियाशिक होती है जो कि अवश्य एक ही आदि कारण से उत्पन्न हुई होगी। चौथे, यह वर्तमान संसार फल है, और इसका कोई आदि कारण अवश्य होना चाहिए। और पांचवें, समस्त मृष्टि में एक प्रकार का एकत्व है जिससे कि उसका किसी एक ही वस्तु से उत्पन्न होना सिद्ध होता है। इन्हीं कारणों सं किपल यह सिद्धान्त निकालते हैं कि, सब प्रकार के स्थूल अस्तित्व प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं।

परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है। और उन्होंने भारमा के शस्तित्व के भिन्न होने के जो कारण दिए हैं वे भी उल्लेख करने योग्य हैं। उनका पहिला कारण प्रयोजनाइदेश का प्रसिद्ध तर्क है. परन्तु कपिल ने आजकल के वंदान्तियों से इसका भिन्न प्रयोग किया है। साकार वस्तुएं तो निस्सन्देह एकत्रित कर के एक नियमित क्रम के अनुसार बनाई गई हैं परन्तु इससे कपिल उन वस्तओं के बनानेवाले को सिद्ध नहीं करते वरन् यह सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व अवस्य है जिसके छिये कि ये वस्तुएं बनाई गई हैं (सा० का० १७)। गौड़पद कहते हैं कि जिस प्रकार कोई विछीना जिसमें कि गहा, कई, चांदनी और तकिया होता है, अपना ही न हो कर किसी दूसर के काम के जिये होता है उसी प्रकार यह संसार भी जो कि पांचों तस्वों से बना है पुरुष के काम के लिये है। दूसरे सब वस्तुएं दुःख और सुख की सामग्री हैं भतः वह झानमय प्रकृति, जो इन दुःखें भीर सुखों का अनुभव करती है, उससे अवदय भिन्न होगी । तीसरे देखभाल करनेवाली कोई शक्ति भी अवस्य होनी चाहिए । चौथे एक भागनेवाची प्रकृति भी होनी चाहिए। और पांचवां प्रमाण द्वेटो

का यह सिद्धान्त है कि उश्व जीवनों को प्राप्त करने की अभिलाषा से यह विदित होता है कि उसको प्राप्त करने की सम्भावना भी है। आत्मा के प्रकृति से भिन्न होने के लिये किपिज ये प्रमाण देते हैं परन्तु वे एक भारमा को नहीं मानते। वे कहते हैं कि भिन्न भिन्न प्राणियों की भिन्न भिन्न आत्माएं हैं भौर वे इसके प्रमाण देते हैं (साठ काठ १८)। इस बात में उनका उपनिषदों भौर वेदों से मतभेद है।

सजीव पदार्थों के अत्यावश्यक कम्मों की उत्पत्ति कुछ सूक्ष्म शक्तियों से बतलाई गई है और हिन्दूओं के दर्शनशास्त्र में उनका प्रायः " पांच वायु" की मांति उल्लेख किया गया है। इन्हीं पांची सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा श्वास, थकावट, पाचन, खून का प्रचलन और स्पर्शज्ञान होता है।

हम कह चुके हैं कि कपिल ने पुनर्जन्म का सिद्धान्त उपनि-पदों से प्रहण किया है परन्तु इस सिद्धान्त को अपने दर्शनशास्त्र के उपयुक्त बनाने के लिये उन्हें उसमें परिवर्तन करना पड़ा।कपिळ के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कर्म्स है कि उस पर किसी के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बुद्धि, चेतना और मनस् ये सब मनुष्य के भौतिक अंश हैं। इस विचार के अनुसार कपिल ने यह सिद्धान्त निकाला कि आत्मा के साथ साथ एक सक्ष्म शरीर का भी पुनर्जन्म होता है जो कि बुद्धि, चेतना, मनस् और सुक्ष्म तत्त्वों का बना होता है (सा० का० २६ और ४० ) और यह सुक्ष्म शारीर अर्थात् खिगशरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्दू दर्शनशास्त्रों में पाया जाता है। मनु कहते हैं कि (१२,१६) पापियों की आत्माओं के चारों ओर एक सूक्ष्म द्वारीर होता है जिसमें कि वे नर्क के कष्ट भोग सकें। सब जातियों के धरमीं में इस सिद्धान्त के सहश बातें पाई जाती हैं और ईसाइयों के धर्म में जो शरीर का फिर से उठने का विश्वास है वह इस लिंगशरीर के सिद्धान्त से मिलता है। यह र्लिगशरीर प्राणियों के व्यक्तित्व से सम्बन्ध रखता है और आत्मा के साथ, उसके जीवन के पुण्य अथवा, पाप के अनुसार, वह उच्च अथवा नीच लोक को जाता है (सा॰ का० ४४)। भिन्न भिन्न लोक ये हैं (१) पिशाचों का लोक (२) राक्षसों का (३) यक्षीं का (४) गन्धर्वों का (५) इन्द्र (सूर्य्य) का (६) सोम (चन्द्रमा) का (७) प्रजापति का जहां कि पितरों और ऋषियों का निवामस्यान है (८) ब्रह्मा का जो कि सब से उच्च स्वर्ग है। इन आठों श्रेष्ठ यानियों के अतिरिक्त पांच नीच योनियां भी हैं अथीत (१) पालत पद्म (२) जंगली पद्म (३) पक्षी (४) कीडे मकोड़े और मळ्ळियां (प्) बनस्पति और निर्जीव पदार्थ। मनुष्य इन आठीं श्रेष्ठ योनियों और पांचों नीच योनियों के बीच में है (मा॰का॰५३) सत्वगुण श्रेष्ठ योनियों में होता है। रजोगुण मनुष्यों में।श्रीर तमोगुण नीच योनियों में (साव काव ५४)। मनुष्य अपने कम्मीं के अनुसार नीच अथवा ऊँच योनी पा सकता है अथवा मन्ष्य ही हो कर किसी दसरी जाति में जन्म लंसकता है । जब आत्मा लिंगशरीर से मुक्त हो जाती है तो वह सदा के लिये मुक्त है। जाती है। आत्मा प्रकृति से मिल कर जो ज्ञान प्राप्त करती है उमीके द्वारा उसकी मुक्ति होती है। 'जिस तरह काई नाचनेवाली अपने को रंगशाला में दिखलाने के उपरान्त नाचना बंद कर दंती है उमी प्रकार प्रकृति भी जब वह अपने को आत्मा पर प्रगट कर देती है तो अपना कार्य बंद कर देती है। ' [सा॰ का॰ ५६]

भात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भी कुछ काल तक शरीर में रहती है "जैसे कुम्हार की चाक पहिले घुमाए जाने के बेग से घूमता रहता है।" यही बुद्ध का निर्घाण अर्थात् शान्ति की चह अवस्था है जब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है. सब कामनाओं का अवरोध हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती और श्वानमय आत्मा मुक्ति के लिये तथ्यार रहती है। अन्त में आत्मा भौतिक पदार्थों से जुदा हो जाती है। उस समय प्रकृति का कार्य्य समाप्त हो जाता है और वह अपना कार्य्य बन्द कर देती है। आत्मा भौतिक पदार्थों से जुदा हो जाती है और दोनों सदा के जिये एक दूसरे से जुदा हो कर रहते हैं (सा० का० ६८)।

यह सांख्ययोग का सारांश है। जर्मनी का सब से नवीन दर्भनशास्त्र अर्थाद शीपेनहर (१८१६) और वान हार्टमैन के

१८६६ के सिद्धान्त "कपिल के दर्शनशास्त्र के देहातमवाद के कपान्तर हैं, जो कि अधिक उत्तम कप में दिए गए हैं परन्त उसके मुल भिद्धान्त एक ही हैं। इस बात में मनुष्य की बुद्धि उसी ओर र्गाई है जिस ओर कि वह दो हजार बर्प पहिले गई थी, परन्त एक अभिक आवश्यक विषय में वह एक कदम आगे बढ़ गई है। कांपेख का यह सिद्धान्त था कि मनुष्य में भारमा का अस्तित्व पूरी तरह है श्रीर वास्तव में वही उसकी यथार्थ प्रकृति है जो कि झमर और भौतिक पदार्थों सं भिन्न है । परन्तु हमारे नवीन दर्शनशास्त्र के अनुसार यहां और जर्मनी में भी मनुष्य में केवल वह उच्च प्रकार से उन्नति की हुई रचना समझी गई है कपिल कहते हैं कि सब बाहरी पदार्थ इसिंजिय बनाए गए हैं जिसमें कि मातमा अपने की जान सके, भीर स्वतंत्र हो सके । शोपेन होवर कहता है कि मनोविज्ञान का पढना व्यर्थ है क्वांकि आत्मा है ही नहीं। कपिल के दर्शनशास्त्र में लोगों के विश्वास के लिये वड़ा अभाव उसका अंब्रयवाद था और योग-सिद्धान्त ने इस आभाव की पूर्ति करने का यत्न किया है। वह पातु अ-लि का बनाया हुमा कहा जाता है,जो कि डावटर गोल्ड स्ट्रकर माहब के ब्रनुसार इसी के पहिले दूसरी शताब्दी में हुबा । पातक्जिल के जीवन और इतिहास के विषय में हमें केवल इतनाही विदित है कि उनकी माता का नाम गोनिका था जैमा कि वे स्वयं कहते हैं और वे कुछ समय तक काइमीर में रहे थे और कदाचित उस देश के राजाओं ने इसी कारण से व्याकरण पर उनके महाभाष्य को रित्तत रक्खा है। पात्रजाि अपने को गोनदीय अर्थात् गोनदे का रहनेवाला लिखते हैं और यह देश भारतवर्ष के पूर्वी भाग में है।

हम पहिले देख चुके हैं कि ईसा के पहिले चौथी शताब्दी में कात्यायन ने पाणिनि के व्याकरण पर आक्रमण किया था। पात-क्रिजीं का बड़ा श्रन्थ उनका महाभाष्य है जिसमें कि उन्होंने पाणिनि का पच लिया है और उसमें वे अपनी पूर्ण विद्या का स्मारक छोड़ गए हैं। योगशास्त्र भी इन्हीं का बनाया हुआ कहा जाता है और यह विचार बहुत सम्भव जान पड़ता है कि पाणिनि के इस पच्चपाती ने अपने देशवासियों में कपिल के प्रसिद्ध करने का भी यत्न किया हो और उनके उदासीन और अक्षेयवादी दर्शनशास्त्र में एक परमात्मा में विश्वास करने का तथा कुछ तपस्या और ध्यान के द्वारा मुक्ति याने का सिद्धान्त जोड़ा हो।

योगसूत्र का जो कि पतक्जिल का बनाया हुआ कहा जाता है संग्रेजी में अनुवाद डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने किया है और उसकी भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक का विषय संक्षेप में वर्णन किया है। हरीनशास्त्र में सांख्य के सामने योग कुछ भी नहीं है और इसलिये हम उसका बहुत थों डे में वर्णन करेंगे। और हमारा यह संस्तित वर्णन योगसूत्र के उसी विद्वान मनुवादक के सहारे पर होगा।

योगसूत्र में १६४ स्त्र हैं और वह चार अध्यायों में वँदा है पिहिला अध्याय समाधिणाद कहलाता है और उसमें ध्यान के स्वरूप के विषय में ५१ सृत्र हैं। दूमरे अध्याय में ५५ सूत्र है तथा वह साधनपाद कहलाता है और उसमें ध्यान के लिये आवश्यक साधनामों का वर्णन हैं। तीसरा अध्याय विभृतिपाद है और उसमें जो सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं उनका वर्णन ५५ सृत्रों में है। चौथा अध्याय केवल्यपाद है और उसमें ३३ सृत्रों में आत्मा' के सब सांसारिक बंधनों से मुक्ति पान का वर्णन है, और यही ध्यान का अन्तिम उद्देश्य है।

पहिले अभ्याय में योग की ज्युत्पत्त 'युज'से कही गई है जिसका अर्थ जोड़ना अथवा ध्यान करना है श्रीर यह ध्यान केवल चित्त की वृत्तियों को दमन करने ही से सम्भव है। निरन्तर अध्यास और शान्ति के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध हो सकता है और ज्ञात अथवा अज्ञात योग की प्राप्ति हो सकती है। यह दूसरे प्रकार का योग पहिले प्रकार के योग से वढ़ कर है और उसमें विचार अथवा प्रसन्नता, अहंकार श्रथवा चेतना भी नहीं रहते।

ईश्वर की भक्ति से मन की यह इच्छित, अवस्था बहुत जी व्र आप्त होती है। ईश्वर का ध्यान यह है अर्थात ऐसी भारमा जो हुंग, काच्यों, भावनाओं और कामनाओं से रहित हो, उसमें सर्वञ्चता का गुण अनन्त रूप से है जीर "वह सब आदिम जोगों का ज्ञान हैनेवाला है क्यों कि समय उसकी नहीं ज्यापता।" (योगसूत्र १, २५, और २६)। "ओइम" शब्द से वह सूचित किया जाता है। योग की प्राप्ति के लिये रोग,सन्देह, सांसारिक कार्यों में चित्त रहना, ये सब बाधाएं हैं। परन्तु मन की एकामता से, उपकार से, दुःस भीर सुख से विरक्त रहने से और श्वास को नियमानुसार ठहराने से,ये बाधाएं दूर की जा सकती हैं। इसके उपरान्त भिन्न भिन्न प्रकार के योगों का वर्णन कर के यह अध्याय समाप्त होता है।

दूसरे प्रध्याय में योग के आवदयक अभ्यासों का वर्णन है। तपस्या, मंत्र का जपना और ईश्वरभक्ति ये सब से प्रथम साधनाएं हैं। इन से सब प्रकार के दःख यथा अज्ञान, अहंकार, कामना और हेरा अथवा जीवन की खालसा, दूर होते हैं । इन्हीं के कारण कम्मै किए जाते हैं और कम्मीं का फल दूसरे जन्म में अवस्य मिलता है। हम आगे के अध्याय में देखेंंगे कि यही बुद्ध का फर्म के विषय में सिद्धान्त दे जिसके विषय में इतना लिखा गया है। योग का उद्देश्य इन कम्मों से निवृत्ति पाने का है जिसमें कि पुनर्जन्म न हो । सांख्य के अनुसार आत्मा और बुद्धि के ये वर्णन हुए । ज्ञान इन • होनों के सम्बन्ध को जवा करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने से ब्रात्मा स्वतंत्र हो जाती और उसका पुनः जन्म बीर उसका तुःख नहीं होता। श्लान के पूर्ण होने के पहिले उसकी सात अवस्थाएं कही गई हैं और इस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के जिये भाठ रीतियां लिखी गई हैं (जिससे कि बीचों के आठो पण का स्मरण होता है ) पहिली रीति-बरा कम्मे न करना; अहिंसा,सत्य वेजना, चोरी ब्यभिचार भीर लालच न भरना है। दूसरी रीति कुछ कम्मी को फरना, पवित्रता, संतोष, तपस्या, अध्ययन और ईश्वर की भक्ति है। ये दोनों रीतियां गृहस्थों वा सन्यासियों दोनों ही के लिये हैं। इनके उपरान्त योगियों के विशेष धर्म लिखे गए हैं। तीसरी सीते ध्यान के लियं भासन का बांधना है। चौथी रीति दवास का निय-मानुसार ठहराना है, पाँचवीं रीति इन्द्रियों को उनके स्वाभाविक कम्मों सं रोकना है और छठीं, सानवीं भीर आठवीं रीतियां भारणा, ध्यान भीर समाधि हैं जो कि योग के मुख्य अङ्ग हैं। जब इन तीनों रीतियों का योग होता है तो उस से संयम होता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है।

तीसरे अध्याय में सिक्सियों का वर्णन है और ये निस्सन्देह बड़ी अद्भुत हैं। उनके द्वारा भृत और भविष्य की बातें जानी जा सकती हैं, मनुष्य अपने को लोगों से अदृश्य बना सकता है, दूर देशों अथवा नच्चश्रों में जो बातें हो रही हो उन्हें जान सकता है, आत्मा से बात कर सकता है, वायु में अथवा जल पर चल सकता है और कई दैविक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। कपिल के उत्तम बेदान्त में इस प्रकार जांड़ तांड़ करके उसकी दुर्गति की गई।

परन्तु इन सिद्धियों को प्राप्त करनाही योगियों का अन्तिम उद्देइयनहीं हैं। योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुक्त करने का है भीर
इसका वर्णन चौथे अर्थात् अन्तिम अध्याय में किया गया है। अब हम
इस सिद्धान्त के विषय में पुनः वर्णन करते हैं कि सब कम्मों और सब
विचारों का फल दूमर जन्मों में मिलता है। इसके उपरान्त चेतना
और इन्द्रियक्षान, बुद्धि और आत्मा के भेद लिखे गए हैं भीर वे
भेद प्रायः वैसे ही हैं जैसे कि सांख्य में किए गए हैं। इन भेदों का
वर्णन कर के पात्रकार्ति कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान के द्वारा पूर्व के सब
कार्य्य मिट जाते हैं। [४, २५—३०] और अन्त में नह समय आ
जाता है जब कि नीनों गुण मृत हो जाते हैं और आत्मा केवज
अपने तत्त्व में निवास करती है। आत्मा को इस प्रकार मुक्त करना
ही योग का उद्देश्य है | ४, ३३] यह मुक्ति अनन्त और नित्य है
भीर जो आत्मा उसे प्राप्त कर लेती है वह सदा के लिये स्वतंत्र हो
जाती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दर्शनशास्त्र की हाँ है से योग किसी काम का नहीं है। उसके सब मूल सिद्धान्त अर्थात् आत्मा, बुद्धि, चेतना, पुनर्जन्म, आत्मा की नित्यता और ज्ञान द्वारा उसकी मुक्ति, ये सब सांख्य के ही सिद्धान्त हैं। वास्तव में पातञ्ज्ञाल ने कापिल के दर्शनशास्त्र में एक परमात्मा के होने के सिद्धान्त को जोड़ने का यल किया, परन्तु दुर्भाग्यवश उसने उसमें उस समय के बहुत से मिध्याधर्म और मिध्या कर्मों को भी मिला दिया है! अयवा यों समझना चाहिए कि इस बड़े वैयाकरण ने एक शुद्ध ईश्वरचाद के चेदान्त को बनाया जिसमें कि आगे चल कर बहुत से मिध्या धर्म और कर्म मिल गए, जिनका फल हम लोग आज कल के योग

सुत्रों में देख रहे हैं। उसके उपरान्त के समय में योगशास्त्र बिलकुल उठ गया धीर उसमें कठोर और अनुचित तान्त्रिक क्रियाएं मिल गई, जोकि आज कल के योगी कहलानेवालों का छल सीर मिंच्या धरमं है।

----:0:----

#### अध्याय ९।

## न्याय ऋौर वैशोषिक।

गौतम का जिन्हें कि भारतवर्ष का अरस्तू कहना चाहिए न्यायशास्त्र हिन्दुओं का नर्कशास्त्र है। उनका समय विदित नहीं है पर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अहिल्या से विवाह किया था । इसमें सन्देह नहीं कि वे दार्शनिक काल में इए परन्त वे सम्भवतः कपिल के एक शताब्दी उपरान्त हुए । न्यायसुत्र जो कि उनका बनाया इमा कहा जाता है पांच अध्यायों में बँदा है जिन-में से प्रत्येक अध्याय में दो " दिन" अर्थात् दैनिक पाठ हैं। ये पाठ कुछ भागों में बँटे हैं और प्रत्येक भाग में कई सुन्न हैं। न्याय अब तक भारतवर्ष में बड़े प्रम से पढ़ा जाता है और हम न काइमीर, राजपुताना और उत्तरी भारतवर्ष से विद्यार्थियों को बङ्गाल के नवद्वीप में न्याय की प्रसिद्ध पाठशालाओं में झाते देखा है। वे वहां अपने गुरु के घर में रहते हैं और कई वर्षों तक उसी प्रकार अध्ययन करते हैं जैसे कि गौतम के समय में मागध. अंग, कोशल और विदेह लोगों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे। अब भारतवर्ष में भीर सब बातें बदल गई हैं परन्तु प्राचीन विद्या अब तक भी उसी प्राचीन रीति के प्रमुसार "टोलीं" में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ज़वानी सिखाई जाती है। परन्तु समय का प्रभाव इन टोलों पर भी पड़ा है । अधिकांश विद्यार्थी लोग अब इन टोलों में न पढ़ कर स्कूबों और विश्वविद्या-लयों में पढ़ते हैं। इन टोलों के संस्थापकों को अब कठिनता से जीविका निर्वाह करने के लिये कुछ मिलता है और उन्हें अच्छे क्रोगों की उदारता का माश्रय लेने के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान को भ्रमण करना पड़ता है भौर प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संस्था घरती ही जाती है। परन्तु फिर भा प्राचीन रीतियों से मद्भत प्रीति

रखनेवाले हिन्दू पण्डित और हिन्दू विद्यार्थी लोग अब तक भी उसी प्राचीन प्रणाली के अनुसार पढ़ने के लिये आते हैं जिसका संक्षिप्त वर्णन हम भर्मसूत्रों के अनुसार ऊपर दे चुके हैं। और यह आशा की जाती है कि यह प्राचीन प्रथा आज कल बहुत से परिवर्तन होने पर भी अभी भविष्यत में ज्यों की त्यों रहेगी।

न्यायशास्त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता है जिनके बारे में वादविवाद किया जाय । इसमें दो वातें हैं [१] प्रमाण और [२] प्रमेय । ये दोनों मुख्य विषय हैं श्रीर इनके अन्तर्गत चौदह विषय और हैं अर्थात् [३] शंका [४] हेतु [४] उदाहरण [६] निरूपण [७] तर्क अथवा अवयवधित वाक्य [८] खण्डन [६] निर्णय [१०] वाद [११] जल्पना [१२] आपत्ति [१३] मिथ्या हेतु [१४] कल [१५] जाति और [१६] विवाद ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रमाण इसमें चार प्रकार के माने जाते हैं अर्थात् अनुभव, अनुमान, साइइय और साची। "कारण वह है जो कि किसी कार्य्य के पहिले अवश्य होता है और वह कार्य उस कारण के बिना नहीं हो सकता" और "कार्य वह है जो अवइय ही कारण से होता है और उस कारण के बिना नहीं हो सकता।" कारण और कार्य का सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता है अर्थात् संयोग और समवाय। इसिलिये कार्य तीन प्रकार के हो सकते हैं [१] तात्कालिक और स्पष्ट, यथा सूत कपड़े का है [२] माध्यमिक और अव्यक्त, यथा बिनावट कपड़े की है और

जिन वस्तुओं को प्रमाणित करना है अर्थात् जो श्वान प्राप्त करने योग्य हैं वे ये हैं [१] आत्मा [२] देह [३] इन्द्रियञ्चान [४] इन्द्रिय का उद्देश्य [४] बुद्धि [६] मनस् [७] उत्पत्ति [८] अपराध [६] पुनर्जन्म [१०] प्रनिफल [११] दुःख और [१२] मुक्ति।

आतमा प्रत्येक मनुष्य में भिन्न भिन्न है, वह देह और इन्द्रियों से जुदी है और ज्ञान का; स्थान है। प्रत्येक आतमा नित्य और अनन्त है और अपने जीवों के कम्मी के अनुसार दूसरा जन्म छेती है। यहां तक तो हम देखते हैं कि यह सिद्धान्त कपिल के द्दीनशास्त्र के अनुकूल है। परन्तु न्यायशास्त्र में इतनी बात विशेष है कि उसके अनुसार परमात्मा एक है, वह नित्यक्षान रखनेवाला श्रीर सब वस्तुओं का बनानेवाला है। यह देह भीतिक है पाचों बाह्येन्द्रियां भी भीतिक हैं और मनम् क्षान की इन्द्रिय है। पाठक लोग यहां देखेंगे कि न्यायशास्त्र , भीर मच पूछिए तो हिन्दुओं के सभी दर्शनशास्त्र, सांख्यदर्शन के कितने अनुगृहीत हैं और इसलिये उसे हिन्दु दर्शनशास्त्रों की जड़ कहना उचित होगा।

बुद्धि के दो कार्य हैं अर्थात् स्मरण रखना और विचारना। विचार यदि स्पष्ट प्रमाणों के द्वारा हो तो सत्य होता है, और यदि प्रमाणों के द्वारा न हो तो मिथ्या होता है। इसी प्रकार स्मरण भी सत्य वा मिथ्या हो सकता है। इन्द्रिय ज्ञानों के कारण गंध,स्वाद, रंग, स्पर्श, और नाद हैं। उत्पत्ति वा कार्य, पाप पुण्य का और यश अपयश का कारण है, और कार्य करने का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करने वा दुःख से वचनं की कामना है जैसा कि यूरप के दर्शन-शास्त्र भी कहते हैं।

आत्मा के दूसरे शरीरों में जाने को पुनर्जन्म कहते हैं। दुःख की उत्पत्ति पाप से होती हैं। पाप २१ प्रकार के कहे गए हैं जिनसे कि दुःख होता है। आत्मा की मुक्ति ज्ञान से होती हैं कार्य्य से नहीं।

न्याय की विशेषता यह है कि इसमें अनुमान की उन्नति एक सम्बे अवयवघटित वाक्य को निर्माण कर के की गई है और जैसा कि डेवीज़ साहेब कहते हैं कि " तर्कना की गुद्ध रीतियों पर इतनी चतुराई से विवाद किया गया है मानो कि किसी पाश्चात्य नैयायिक ने उसे किया हो । हम नीचे एक अवयवघटित वाक्य का उदाहरण देते हैं —

- (१) पर्वत पर अग्नि है।
- (२) क्योंकि उसमें से धुम्रां निकलता है।
- (३) जहां कहीं घूँ आ निकलता है वहां अग्नि होती है।
- (४) पर्वत में से धूआ निकल रहा है।
- (५) इसिलये उसमें अग्नि है।

मतः हिन्दुओं के अवयवघटित वाक्यों में पाँच भाग होते हैं जो कि [१] प्रतिक्षा [२] हेतु वा उपरेश [३] उदाहरण वा निर्श्यन [४] उपनयन और [५] निगमन कहलाते हैं। यदि पहिले होनों भाग अथवा अन्तिम दोनों भाग छोड़ दिए जांय तो अरस्त् का पूरा अवयवघाटिन वाक्य हो जायगा। अब यह प्रभ उठता है कि इन दोनों जातियों में अवयवघिटत वाक्यों की यह समानता केवज अकस्मात् हुई है अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ वात प्रहण की है ? समय को मिलाने से इम दूसरे शास्त्रों की भांति इस शास्त्र के विषय में भी कह सकते हैं कि हिन्दुओं ने न्यायशास्त्र को निकाजा भीर यूनानियों ने उसे पूर्णता को पहुंचाया।

हिन्तुओं के न्यायशास्त्र में जो पारिमाषिक ग्रन्द हैं बनमें व्याप्ति श्रीर उपाधि ये दो शब्द बड़े श्रावश्यक हैं। व्याप्ति का श्रमं नित्यसंयोग से है श्रधांत वही बात जो कि श्ररस्तू के उदाहरण से है। 'जहां कहीं धुंश्रा निकजता है वहां श्राग्त होती है"-यह नित्यसंयोग व्याप्ति हुई। जैसा कि शङ्कर मिश्र कहते हैं " उसमें केवळ समगुण का सम्बन्ध ही नहीं है श्रीर न उसमें पूर्णता का सम्बन्ध है। क्योंकि यदि तुम कहो कि नित्व संयोग के सम्बन्ध को मध्यवसीं संज्ञा के समस्त साध्य से सम्बन्ध को कहते हैं तो यह सम्बन्ध धुएं की श्रवस्था में नहीं है (क्योंकि धुश्राँ सदा उस स्थान पर नहीं रहता जहां कि आग्त हो) श्रव हम यह कहेंगे कि नित्यसंयोग एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें बिसी वैशेषिक संज्ञा वा सीमा की श्रावश्यकता नहीं होती। श्रथवा यों समझिए कि संयोग व्याप्ति वाच्य का नित्य समवाय है। "

इसके अतिरिक्त वैशेषिक संज्ञा वा सीमा को उपाधि कहते हैं। श्राग्नि सदा धुएं के नीचे रहती है परन्तु धुश्रां सदा श्राग्नि के साथ नहीं होता। श्रान्य धुश्रां मग्नि से होता है इस प्रमेव में किसी वैशेषिक नियम श्रायांत् उपाधि की श्रावह्यकता है यथा इसके लिये जवानेवाली लकड़ी गीली होनी चाहिए।

न्यायशास्त्र विद्वान हिन्दुओं के अध्यान का बड़ा प्रिय विषय है और इस विषय में हिन्दुओं के यहुत से प्रन्थों में जो तकंना की तीव्रता और सूक्ष्मता श्रथवा उनके वादविवाद में जो कठौर श्रीर वैश्वानिक सत्यता देखी जाती है वह न तो प्राचीन यूनानियों में, न मध्य काल के अरबवासियों और न मध्य काल के यूरप विद्वानों में है।

कणाद का नात्विकसिद्धान्तवाद गीतम के न्यायशास्त्र की पूर्ति है, जिस मांति योग, मांख्य की पूर्ति है और इस कारण उनके वर्णन में हमारा श्रिधिक समय न लगेगा। कणाद का मुख्य सिद्धान्त यह है कि सब भीतिक पदार्थ परमाणु के समृह से बने हैं। परमाणु श्रानन्त हैं श्रीर उनके समृहों का नाय उनके जुदा जुदा हो जाने से हांता है।

जो कण सूर्य्य की किरणों में दिखाई पड़ते हैं वे छोटे से छोटे हैं जो कि देखे जा सकते हैं। परन्तु वे पदार्थ और प्रतिफल होने के कारण अपने से अधिक छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। मूल कण वह है जो किसी से बना न हो और साथही सामान्य हो।

पहिले पहिल दो परमाणु का संयोग होता है इसके उपरान्त तीन दुने परमाणुओं का संयोग होता है और इसी प्रकार से समझ लीजिए। जो कण सूर्य्य की किरण में दंखा जाता है वह छ परमाणुओं से बना होता है। इस प्रकार दो भौतिक परमाणु जो कि एक श्रदृष्ट नियम के श्रनुसार कार्य्य करने हैं (श्रीर ईश्वर की इच्छा के श्रनुसार नहीं क्योंकि कणाद ईश्वर की इच्छा को नहीं मानता) मिल कर एक दूना परमाणु हो जाते हैं। तीन दूने परमाणु मिल कर त्रेणुक होते हैं; चार त्रेणुक मिल कर एक चतुरणुक होता है और इसी प्रकार बड़े और उस से बड़े और सब से बड़ पृथ्वी के दुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार इतनी वड़ी पृथ्वी वनी है, जलीय परमाणुओं से इतना जल बना है, प्रकाशम्य परमाणुओं से इतना प्रकाश और वायलीय परमाणुओं से इतनी वायु बनी है।

कणाद पदार्थों के सात वर्ग मानता है अर्थात् (१) द्रव्य (२) गुग्रा (३) क्रिया (४) समाज (४) विशेषता (६) संयोग (७) अनिस्तत्व । इनमें से प्रथम वर्ग में कणाद के अनुसार नी वस्तुएँ हैं

अर्थात् [१] पृथ्वी [२] जल [३] प्रकाश [४] वायु । इन सब के

परमाणु अनन्त है परन्तु उनका समृह अनस्थायी और नाशवान है। इसके उपरान्त [१] आकाश है जिसके द्वारा नाद चलता है और वह परमाणुओं से नहीं बना है वरन् अनन्त, एक भौर नित्य है। इसी प्रकार [६] समय और [७] आवकाश भी भीतिक नहीं हैं और इस कारण वे परमाणुओं से नहीं बने हैं वरन् अनन्त एक और नित्य हैं। और अन्त में इस वर्ग में [५] आत्मा और [९] मनस् हैं। प्रकाश और अन्त में इस वर्ग में [५] आत्मा और [९] मनस् हैं। प्रकाश और उज्लात एक ही वस्तु के दो भिन्न रूप समझे गए हैं। आकाश के द्वारा नाद सुनाई देता है और मनस् परमाणु की भांति बहुत ही छोटा समका गया है। दूसरे वर्ग अर्थात् गुण के सन्नह भद हैं जो कि उपरोक्त ९ पदार्थों के गुण हैं। ये गुण, रंग, स्वाद, गन्ध, स्पर्ध, संख्या, विस्तार, व्यक्तित्व, संयोग, वियोग, पूर्वता, अपरत्व, खाई, सुख, दुःख, इच्छा, देश और कामना हैं। तीसरे वर्ग अर्थात् किया के पांच विभाग हैं अर्थात् अपर जाना, नीचे आना, सिकुड़ना, कैलना और साधारण रीति से चलना।

चौथा वर्ग अर्थात् समाज हम लोगों के गण जाति के विचार का आदि कारण है। वह ऐसे गुणों को विदित करता है जो कि बहुत पदार्थों में पार्थ जाते हैं और कणाद के अनुसार स्वजातीय वस्तुओं के इन वर्गों और अपवर्गों का वास्तव विपयाश्रित अस्तित्व है परन्तु बुद्ध के अनुसार ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि केवल व्यक्तियों का अस्तित्व होता है और उनका पात्याहार ठीक विचार नहीं है।

पांचवाँ वर्ग श्राणीत व्यक्तित्व सामान्य वस्तुओं को समाज से रहित विदित करता है। वे ये हैं श्रात्मा, मन, समय, स्थान, आकाश और प्रमाण। छठां वर्ग श्राणीत समवाय ऐसी वस्तुओं का अस्तित्व है जो कि जब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा लगा रहता है, यथा सूत और कपड़े का सम्बन्ध।

सातवां वर्ग श्रर्थात् अनास्तित्व या तो सर्वगत अथवा इतरेतर होता है।

उपरोक्त संक्षिष्त वृत्तान्त से देखा जायगा कि कणाद के वैशे-विक सिद्धान्त का सम्बन्ध जहां तक कि वह उन्हीं का दनाया हुआ है दर्शनशास्त्र से नहीं वरन् विज्ञान से है। यह भारतवर्ष में सब से पहिला प्रयत्न था जो कि द्रव्य और वर्ल, संयोग भीर वियोग के विषय की जांच करने के लिये किया गया है।

हिन्दुओं के सब दर्शनयास्त्रों में [ घेदान्त को छोड़ कर ] इच्य नित्य और भारमा से भिन्न समझा गया है। केवल वेदान्ती खोग इच्य को उस परमात्मा का मंश समझते हैं जिस से कि सब वस्तुएं बनी हैं और जो स्वयं सब कुछ है। इस वेदान्त के विषय में इम अगले अध्याय में लिखेंगे।

-:0:--

# पूर्वमीमांसा ऋौर वेदान्त ।

श्रव हम हिन्दुओं के दोनों अन्तिम वेदान्तों का श्रर्थात जैमिनि की पूर्वमीमांसा श्रीर वादरायण व्यास की उत्तरमामांसा का षणन करैंगे। भारतवर्ष के इतिहास जाननेवाले के लिये वे अखन्त आवश्यक श्रीर अमृज्य हैं क्योंकि मीमांसाओं से हिन्दुओं के मन की उस समय की फट्टर अवस्था विदित होती है जब कि दर्शनशास्त्रज्ञ तथा साधारण लोग दोनों ही प्रश्नेयवाद तथा पूर्व शास्त्रों के विरुद्ध धर्म की ह्योर झक रहे थे। सांख्यदर्शन ने हजारों विचारवान मनुष्यों को उपनिषदों के एक सर्वातमा होने के सिद्धान्त के विरुद्ध बना दिया था और बौद्धधर्म का प्रचार नीच जातियों में बहत हो गया था क्योंकि वे लोग जाति के ऊंच नीच होने और वेद के बहे बहे विभानों से छटकारा पाया चाहते थे। उस समय के इन विचारों के विरुद्ध मीमांसावाल इए । पूर्वमीमांसा ने उन वैदिक विभानों और साधनों पर बहा जोर दिया जिन्हें कि उस समय के इर्ग्रनशास्त्रज्ञ निरर्थक और अपवित्र समझने लगे ये और उत्तर सीमांसा ने एक सर्वात्मा होने का सिद्धान्त प्रगट किया जो कि उपनिषदों में पहिसे से वर्तमान था और जो माज कल के हिन्द धर्म का मुख्य सिद्धान्त है।

यह मतेमद कई शताब्दियों तक चलता रहा पर अन्त में भारतवर्ष में प्राचीन मत की ही जय हुई । कुमारिख मह ने जो ईसा के पीछे सातवीं शताब्दी में हुए हैं पूर्वमीमांसा के सूत्रों पर अपना प्रसिद्ध वार्तिक लिखा है। दे हिन्दू धर्म्म के एक बड़े रक्षक और बीज धर्म के बड़े कहर विरोधी हुए हैं। उन्होंने केवल वेदों के प्राचीन विधानों को ही स्थापन नहीं किया, केवल बीजों के नचीन मत का ही खण्डन नहीं किया वरन उन्होंने बौद्धों के मत की उन बातों को भी नहीं माना है जिनमें कि वे वेदों से सहमत हैं।

उत्तरमीमांसा के भी एक बड़े रक्षक हुए श्रीर वे कुमारिल से भी बढ़ कर प्रसिद्ध शङ्कराचार्य हैं जो कि उनके दो शताब्दी पिछे हुए । शङ्कराचार्य का बनाया हुआ महाभाष्य शारीरक मीमांसा भाष्य के नाम से प्रानिद्ध है। उनका जन्म सन् ७८५ ईस्वी में हुआ और इस कारण उन्होंने नवीं शताब्दी के आरम्भ में अपनी पुस्तक लिखी और ब्याख्यान दिए होंगे।

इस प्रकार कुमारिल और शक्कराचार्य दोनों पौराणिक काल से सम्बन्ध रखते हैं पर उन्होंन उम प्राचीन दर्शनशास्त्र को अन्तिम बार स्थपित किया जोकि ब्राह्मणों और उपनिषदों के आधार पर बना है। भारतवर्ष के दर्शनशास्त्र के इतिहास से हिन्दुओं के मन का इतिहास चिदित होता है और दार्शनिक काल में जिन दर्शनशास्त्रों की उन्नित हुई उनका वर्णन तब तक समझ में न आवेगा जब तक कि उत्तर काल में इन शास्त्रों का जाति के इति-हास पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन (चाहे संक्षेप ही में) न किया जाय।

पूर्वमीमांसा के सूत्र जैमिनि के बनाए हुए कहे जाते हैं श्रीर के बारह पाठों अर्थात् साठ श्रध्यायों में विभाजित हैं। इन सूत्रों प्रर सवरस्वामी भट्ट की एक प्राचीन वार्त्तिक है। कुमारिख भट्ट इन के पिक्के हुए और उनके भाष्य से, जैसा कि हम उत्पर कह चुके हैं, इस मत के माननेवालों के इतिहास में एक नई बात हुई श्रीर यह वार्त्तिक बहुत से श्रागामी भाष्यकारों में सम्मान की दृष्टि से देखा गया है।

ऊपर कहा गया है कि जैमिनि के सूत्र बारह पाठों में विभा-जित हैं। पहिले पाठ में ज्यक्त भर्म के प्रमाण का वर्णन है। दूसरे तीसरे और चौथे पाठों में भर्म के भेद, उपधर्म और धरमों के पालन करने के उद्दर्श का वर्णन है। धरमों के करने के कम का पांचवें पाठ में और उनके लिये आवश्यक गुणों का छठें पाठ में वर्णन है। यह इस सूत्र का आधा आग समाप्त हुआ। सातवें और आठवें पाठों में श्रव्यक्त श्राक्षाओं का वर्णन है, नवें पाठ में अनुमानसाध्य परिवर्शनों पर वादिववाद किया गया है और इसवें श्रध्याव में अपासन स्थारहवें में गुण मौर वारहवें श्रध्याय में समपदस्थ फल का विचार कर के श्रन्थ समाप्त किया गया है ।

ये पृथ्वं मीमांमामुत्रों के मुख्य विषय हैं परन्तु इनके सिवाय बहुत से अन्य विषय भी हैं जो बड़ मनोरञ्जक हैं।

पहिल अध्याय में यह लिखा गया है कि वेद नित्य और पिवश्व है। उनकी उत्पत्ति मनुष्यों से नहीं हुई क्योंकि इसकें बनानेवालें किसी मनुष्य अन्यकार का किसी को स्मरण नहीं है। इस नित्य और देवी वंद के दो भाग हैं अर्थात् मंत्र भीर ब्राह्मण् । मंत्र के तीन भेद किए गए हैं अर्थात् (१) जो छन्द में हैं व ऋक कहलाते हैं (२) जो गाए जाते हैं वे मामन और (३) शेष यजुस् कहलाते हैं। बहुभा मंत्र में कोई न कोई प्रार्थना वा जप होता है, ब्राह्मण में भामिक आचारों के विषय में कोई आज्ञा होती है और इन ब्राह्मणों में उपनिषद भी सम्मिलित हैं।

वेदश्रुति कहलाते हैं श्रीर इनके उपगन्त स्मृति हैं जो कि अरुपियों की बनाई हुई हैं और उनमें वेद का प्रमाण दिया गया है। स्मृति में धर्मशास्त्र [ अर्थात् दार्शनिक समय के धर्मसूत्र ] भी स्विमित्रित हैं जिनमें सामाजिक श्रीर धर्म सम्बन्धी नियम हैं।

धर्मसूत्र के अतिरिक्त करुपसूत्रों का भी उरुलेख है श्रीर उन्हें भी ऐसे ग्रन्थकारों ने बनाया है जो वेद के श्वाता थे । करुपसूत्र वेदों के श्रंश नहीं हैं भीर उन में जो प्रमाणवेदों से लिए गए हैं उन्हें छोड़ कर और कोई प्रमाण नहीं माने जाते। पाठक लोग इस बड़े भेद को देखेंगे जो कि प्राचीन हिन्दुओं ने ब्राह्मणग्रन्थों श्रीर सूत्रप्रन्थों में किया है। ब्राह्मणग्रन्थ नित्य और पित्रत्र समझे जाते थे और सूत्रप्रम्थ ग्रन्थ जो कि मनुष्यों के बनाए हुए कहे जाते हैं वे कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं माने जाते थे। इस बात से श्राह्मणग्रन्थों की पूर्वता भठी भांति समझी जा सकती है।

वेदों में योग पर बहुत जोर दिया गया है और इस कारण भीमांसा में भी उन पर बहुत वादविवाद किया गया है । उनमें तीन रीतियों का उल्लेख है अर्थात् पवित्र धानि को स्थापित करना, हवन करना और सोम तच्यार करना। उनमें यहां के विषय में अनेक प्रकार के अद्भुत प्रइन उठाए गए हैं, उन पर वादविवाद किया गया है और उनका उत्तर दिया गया है। यहां पर केवल एक अद्भुत उदा-हरण बहुत होगा।

कुछ यहां में ऐसा विधान है कि यजमान अपनी सब सम्पत्ति यह करनेवाले ब्राह्मण का दे दे। यहां यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या राजा को भी श्राप्ती सब भूमि, चरागाह, सड़क, झील श्रीर तालाब ब्राह्मणों को दे देनी चाहिए! इसका यह उत्तर दिया गया है कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती श्रीर इसलिये वह उसे नहीं दे सकता। राजा केवल देश पर राज्य कर सकता है परन्तु देश उसकी सम्पत्ति नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होता तो उसके प्रजा के घर भूमि आदि उसी की सम्पत्ति हो जाते। किसी राज्य की भूमि को राजा नहीं दे सकता परन्तु यदि राजा ने कोई घर वा बेत मोल लिया हो तो वह उन्हें दे सकता है।

इसी प्रकार प्रश्नि में अपना यिलदान करने का प्रश्न, दूसरों को हानि पहुंचान के लिये यह करने का प्रश्न और ऐसे ही ऐसे अनेक प्रश्नों पर बड़ी बुद्धिमानी के साथ विचार किया गया है। कोलहुक साहब ठीक कहते हैं कि मीमांसा का न्याय कानून का शास्त्र है।

प्रत्येक बात पर साभारण सिद्धान्तों के मनुमार विचार मोर निश्चय किया गया है भीर जिन बातों का निश्चय किया गया है उन्हीं से सिद्धान्त एकत्रित किए जा सकते हैं। उन्हीं को क्रमा-नुसार मंग्रह करने से कानून का दर्शनशास्त्र हो जायगा भीर बास्तव में इसी विषय का मीमांसा में उद्योग किया गया है "

अब यह के सम्बन्ध में जो कि पूर्व मीमांसा का मुख्य विषय है यह लिखा गया है कि बड़े यहाँ म कार्यकर्ता लोगों की पूरी संख्या १७ होती है अर्थात् एक यह करनेवाका और १६ ब्राह्मण । परन्तु कोटे अवसरों पर केवल चार हो ब्राह्मण होते हैं। बिलदान की संख्या यह के अनुमार होती है। अध्वमेश यह में सब प्रकार के बिल अर्थात पालतू और जंगकी जानवर थलचर और जंजकी जानवर थलचर और जंजकी जानवर थलचर और जंजकी मीर रेंगनवाले जानवरों की मिला कर ६०६ से कम न होने चाहिएँ।

मीमांसा का मुख्य उद्देश्य मनुष्यों को अपना कर्तब्य सिख-खाने का है। जैमिनि भपनी मीमांसा को कर्तब्य की व्याख्या है कर प्रारम्भ करते हैं और उन्होंने केवल इसी विषय का वर्णन किया है। वे कहते हैं "श्रव कर्तव्यों का अध्ययन आरम्भ करना चाहिए। कर्नब्य एक ऐसा कार्य्य है जिस पर आशा द्वारा जोर दिया जाता है। इसका कारण खोजना चाहिए।" परन्तु कर्तव्यों के विषय में उनका विचार बहुत ही संकीर्ण है, वे केवल वैदिक विधानों और साधनों को उचित रीति से करने ही को कर्तब्य कहते हैं। अतएव पूर्वमीमांसाशास्त्र केवल वैदिक विधानों का शास्त्र है।

जैमिनि प्राचीन वैदिक विभानों और साधनों पर जोर देने की अभिलाषा में वैदिक धर्म का वर्णन करना भूल गए हैं ! डाक्टर बेनर्जी अपने "डायाखागज़ औन हिन्दू फिलासंफी" में बहुत ठीक कहते हैं कि जैमिनि ने "कर्नव्यों पर ध्यान देने के विषय में बड़ा जोर दिया है परन्तु उन्होंने इस बात के उल्लेख करने की परवाह नहीं की वे कर्तव्य किनकों करने चाहिएँ।" उन्होंने शब्द की मांति वेद की नित्यता पर जहां जोर दिया है वहां उन्होंने उनकों उचाण करनेवाली किसी नित्य बुद्धि का उल्लेख नहीं किया। जहां उन्होंने ब्राह्मणों के यहीं के करने का उल्लेख किया है वहां उपनिपदों के सर्वात्मा होने के सिद्धान्त के विषय में कुछ नहीं लिखा। इस कारण जैमिनि का दर्शनशास्त्र यद्यपि सनातनधर्म के अनुसार है तथापि वह दूपित हं और शंकराचार्थ मी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस दर्शनशास्त्र से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती।

इस कारण इसकी पूर्ति के लिये एक दूसरे दर्शनशास्त्रीकी बावइयकता हुई और उत्तर मीमांसा वा वेदान्त ने इस झभाव की पूर्ति की । इसी वेदान्त में परमात्मा सर्वात्मा सर्वेब्यापक इंश्वर, का उच्लेख है जैसा कि पूर्व मीमांसा में विधानों और यहां का है। वेदान्त उपनिषदों का प्रत्यक्ष सार है जैसा कि पूर्व भीमांसा ब्राह्मणों का है। वेदान्त के पहिले ही सूत्र में अम्मे अथवा कर्तव्य के स्थान पर ब्रह्मन् अर्थात् ईश्वर का उच्लेख है। दोनों बीमांसाओं को मिलाकर सखा वैदिक हिन्दू अम्मे अर्थात् स्थक विधान ब्राद्धि और उसके सिद्धान्त हैं। इन्ही दोनों मीमांसाओं को मिला कर उन बौद्ध नास्तिकों का उत्तर हो जाता है जोकि वैदिक अम्में और परमेश्वर को नहीं मानते। होनों मीमांसाओं को मिला कर सांख्यदर्शन के उस अक्षेयवाद तथा अन्य दर्शनशास्त्रों का उत्तर होतां है जोकि मौतिक वस्तुओं को नित्य मानते हैं। ये ही दोनों मीमांसा सखे हिन्दू धर्म की अद्ध हैं।

शारीरक मीमांसासुत्र श्रर्थात् ब्रह्मसूत्र वादरायण व्यास का बनाया हुश्रा कहा जाता है। उसमें कांपल के सिद्धान्तों श्रीर पात-श्राल के योग का उल्लेख है और कणाद के परमाणुवाद का भी जोकि गीतम के न्याय का फल है। उसमें जीमीन तथा जैन, बौद्ध श्रीर पाशुपतों के भम्मों का भी उल्लेख है और इसमें सन्देह नहीं कि समस्त ब्रह्मसूत्र कभो दर्शनशास्त्र के पीछे के समय का है शीरं वह ईमीं के बहुत पहिले का बना हुआ नहीं है।

वैदान्त ने न्यायं के अवयवविदित वाक्यों को लिया है परन्तु अरस्तू की नाई उसमें उसके पाँच भागों को घटा कर केवल तीन भाग रहने विष् गेएँ हैं। कोलब्रुक साहेब का यह मत है कि यह सुधार यूनानियों से उद्धृत की गई थी और यह बात बहुत सम्भव जान पड़ती है।

बादरायण के ब्रह्ममूत्र में चार पाठ हैं और प्रत्येक पाठ में चार अध्याय हैं। इस पुस्तक का पूरा खुलासा देना हमारे उद्देश्य से बाहर है और इसलिये हम कोलब्रुक साहेब के प्रत्य के अनुसार केवल इसके कुछ सिद्धान्तों को झलका देंगे। जो पाठक इस विषय का पूरा बान प्राप्त करना चाहें व कोलब्रुक साहब की पुस्तक देखें।

उत्तरमीमांसा ठीक पूर्वमीमांसा की भांति श्रारम्भ होती है श्रीर उसमें प्रन्थ का उद्देश्य ठीक उन्हीं शब्दों में वर्णन किया गया है। केवल धर्म वा कर्तव्य के स्थान पर इसमें ब्रिझेन् वा ईश्वर लिखा गया है। इसके उपरान्त प्रन्यकार ने सांख्य के इस सिद्धान्त का खण्डन किया है कि सृष्टि का मुख्य कारण प्रकृति है और इसके उपरान्त उसने सचेतन बानमय जीव को आदि कारण कहा है। घहां परमात्मा सृष्टि का भौतिक तथा उत्पन्न करनेवाला कारण कहा गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिये उसी का ध्यान करना चाहिए और उसी पर विचारों को स्थिर करना चाहिये।

दूसरे पाठ में भी कपिल के सांख्यदर्शन तथा पातञ्जलि के योग-दर्शन और कणाद के परमाणुवाद का खण्डन किया गया है। सब सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मन् से कही गई है और वही सृष्टि का कारण तथा फल बनलाया गया है। कारण और फल का भेन और भिन्न भिन्न फलों के होने से इन सब के पेक्य का खण्डन नहीं होता। "समुद्र एक है और वह अपने पानी से जुदा नहीं है, फिर भी लहरें, फेन, छीटे, बूंद तथा इसके अन्य भेद एक दूसरे से भिन्न है।" (२, १, ५,) " जिस प्रकार दुग्भ का दाभी और पानी का बरफ कपान्तर मान्न है वैसे ही ब्रह्मन् के भी भिन्न भिन्न कप हैं।" (२,१, ६,)।

इसके उपरान्त सांख्य, वैशीषक, बौद्ध, जैन, पाश्चपति, धौर पांचरात्र अम्मों के सिद्धान्त का खण्डन किया गया है।

बाश्मा कार्य्यकरने वाली है। वह निष्कर्म नहीं है, जैसा कि सांख्य का मत है। परन्तु उसकी कर्मशीतला वाह्य है। जैसे बढ़ इं अपने हाथ में श्रीजार ले कर परिश्रम करता है और कष्ट सहता है और उन श्रीजारों को रख कर सुख से चैन करता है उसी प्रकार बात्मा भी इन्द्रियों और इन्द्रियझानों के साथ कार्य्य करती है और उन्हें छोड़ कर सुखी होती है (२, ३, १५)। मात्मा उस परमात्मा का अंश है जिस प्रकार चिनगारी अग्नि का अंग है (२,३,१७)। जिस प्रकार स्थ्यं का प्रतिबिम्ब पानी पर पड़ता है और उस पानी के साथ हिलता है परन्तु उससे दूसरे पानियों के प्रतिबिम्ब से अथवा स्वयं सूर्य से कोई सम्बन्ध नहीं रहता इसी प्रकार एक प्राणी के सुख दु:ख से दूसरे प्राणी का श्रवहा

परमात्मा को है सम्बन्ध नहीं रहता। शारीरिक इन्द्रियाँ भीर जीव सम्बन्धी कार्य्य सत्र उसी ब्रह्मन् के रूप हैं।

नीसर पाठ में आत्मा के पुनर्जन्म होने तथा शान भीर मुक्ति प्राप्त करने का और साथही परमान्मा के गुणों का वर्णन है। आत्मा एक मृक्ष्म शरीर से घिरी रह कर एक रूप से दूसरे रूप में पुनर्जन्म लेती है एक शरीर से भल्या हो कर वह अपने कार्यों का फल भोगती है और एक नए शरीर में प्रयेश कर के भपने पूर्व कम्मों के अनुसार फल पार्ता है। पाप करनेवाल ७ नकों में दुःख भोगते हैं।

परमात्मा अगम्य है और उसे समार के कपान्तर नहीं व्यापते, जिस प्रकार माफ विक्लीर किमी रंगीन फूल से रँगदार दिखाई देता है परन्तु यथार्थ में निर्मल होता है। वह परमात्मा पविश्व इन्द्रिय, दुर्खि और विचार है।

"परमातमा धूप भीर अन्य प्रकाशमय वस्तुओं की नाई प्रति-बिम्बों में अनेक देख पड़ता है परन्तु धास्तव में एक ही है। वह आकाश की नाई जो कि भिन्न भिन्न जान पड़ता है, वास्तव में बिना भेद के एक ही है।" उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है।" (३, २) पाठक लेग देखेंग कि वेदान्त स्वयं उपनिषदों का प्रत्यच फल है और उपनिषदों की भांति एकत्व का सिकान्त प्रत्यच और वास्तिक वेदान्त में अन्तिम सीमा को पहुँचाया गया है।

इस पाठ के अनितम भाग में तपस्या की साधनाओं और ध्यान को जीनत रीति सं करने भीर दैनिक झान प्राप्त करने का उल्लेख है। उस झान के प्राप्त करते ही पिछले सब पाप नए हो जाते हैं और भिन्यत में पाप नहीं होता। इसी प्रकार योग्यता और पुण्य के भी फल नए हो जाते हैं। और दूसरे फार्य्य जिनका कि फल रोष रहगया हो उन्हें भी भीग के द्वारा नए कर के. पुण्य और पाप का सुख और दुःख भोग कर दैनिक झान को प्राप्त करनेवाला प्राणी शरीर का नाश करके ब्रह्म मेंसमा जाता है।" (४, १, १४)। हम देख चुके हैं कि उप निषद का अन्तिम मुक्ति पाने का भी यही सिद्धान्त है।

इस से उतर कर दो दूसरे प्रकार की मुक्ति भी होती हैं उनमें के एक प्रकार की मुक्ति द्वारा आत्मा ब्रह्मन् क निकट निवास पा सकता है परन्तु उसका उसके साथ सम्मेल नहीं हो सकता।
हुसरे प्रकार की मुक्ति इस से भी उतर कर है और वह जीवनमुक्ति
कहलाती है जिसे कि योगी लोग अपने जीवन में ही प्राप्त कर सकते
हैं और इसके द्वारा वे अलीलिक कार्य्य कर सकते हैं यथा पितरों
की बात्माओं को बुलाना अथवा भिन्न दारीर भारण करना, अपनी
इच्छानुसार किसी स्थान में तुरन्त पहुंच जाना इत्यादि। यह योगशास्त्र के मिथ्या विचार का पुनरुउल्लेख है जिसके विषय में हम
पहिले अध्याय में लिख चुके हैं।

वेदान्त के अनुमार ईश्वर के गुणों को कोलबुक साहब यों लिखते हैं "ईश्वर सर्वज्ञ मीर सर्वशक्तिमान है और वह सृष्टि के ऋस्तित्व, नित्यता और प्रलय का कारण है। मृष्टि की रचना उसकी इच्छा मात्र, से होती है। वह इस संसार का फलात्पादक और मौतिक कारण सृष्टि करनेवाला और प्रकृति, बनानेवाला और बनाने की वस्तु, करनेवाला और कर्म सब कुछ है। सब्बन्दुएं भपनी सम्पूर्णता पर उसी में मिल जाती है। सम्पूर्ण परमात्मा एक ही, एकमात्र अस्तित्व-वाला अद्वितीय, संपूर्ण, अखण्ड, संपूर्ण अनन्त, अपरिमित, भचख, सब का मालिक, सत्य, बुद्धि, ज्ञान और सुख है।

भारतवर्ष में दार्शनिक काल में इन्ही छः दर्शनशास्त्रों का खदय हुआ । उपनिषदों में जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो प्रश्न सब विचारशील मनुष्यों के मन में उठते हैं परन्तु जिनका उत्तर बह पूर्णतया नहीं दे सकता मर्थात् "ईश्वर क्या है श्रीर मनुष्य क्या है " उनका उत्तर हिन्दू दर्शनशास्त्रक्षों ने इस प्रकार दिया है।

शेष बातों के लिये दार्शनिक काल में ऐसे फल भाष्त हुए हैं जिनके लिये हिन्दू लोग घमण्ड कर सकते हैं। सम्भवतः इसी समय में भारतवर्ष के महाकाव्यों ने अपना महाकाव्य का रूप पाया इसी समय में रेखागाणित और व्याकरण ने पूर्णता भाष्त की । इसी समय में मेएटल फिलासाफी और न्यायग्रास्त्र की सब से पाहेले लिखी हुई भणालियों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने पूर्णता भाष्त की । इसी समय में दीवानी और फीजदारी के कानून शास्त्र की भांति पुस्तकाकार बने। इसी समय के अन्त में सारा उत्तरी भारतवर्ष एक बड़े और

योग्य शासन करनेवाले के आधीन लाया गया और एक उत्तम और. सक्रयः शासनप्रणाखी की बन्तिम बार उन्नति की गई। और मन्त,में हैं हभी समय में उस बड़े सुधारक गौतमबुद्ध ने मनुष्यों की समानता और भाईपन के उस धर्म्म का प्रचार किया जो कि आज तक समस्त मनुष्य जाति के तिहाई खोगों का धरमं है। अब हम इस बहें सुधार की कथा का वर्णन करेंगे।

-:0;---

#### अध्याय ११

## बौद्धों के पवित्र प्रन्थ।

**ईं**सा के पहिले छठीं गताब्दी में एक बड़े सुधार का आरम्भ **इ**या। यहां का प्राचीन धर्मा जिसे कि हिन्द-आर्थे लोग चौदह शताब्दियों तक मानते भाए थे,बिगड गया था और भव वह विधानों में आ लगा था । ऋग्वेद के देवता जिनका कि प्राचीन ऋषी लोग प्रेम भीर उत्साह के साथ आबाहन और पूजन करते थे, श्रव केवल नाम मात्र को रह गए थे. और अब इन्द्र और ऊपस के नाम से कोई रुपष्ट विचार मथवा कोई कृतश्चना नहीं प्रगट होती थी । प्राचीन समय के ऋषी लोग भपने देवताओं को उत्साह के साथ जो सोमरस, दुग्ध, अन्न वा मांस चढ़ाते थे उनके मद बढ़े कठिन विधान और निरर्थक रूप हो गए थे। उन ऋषियों की मन्तानों और उत्तराधिकारियों की एक प्रबल जाति बन गई थी भीर व जोगों के लिये बड़े आडम्बर के धार्मिक विधानों को करने और पुजा पाठ करन का स्वत्व रखते थे । लोगों के जी में यह विश्वास जमाया जाता था कि इन विधानों और पूजा पाठ को ब्राह्मणों द्वारा कुछ दे कर करवाने से बड़ा पुण्य होता है । वह भार्मिक स्वभाव और कृतक्षता के वे धिचार जिन्होंने कि बेद के क्नानेवालों को उत्तेजित किया था अब नहीं रह गए थे, अब केखळ बढ़े बढ़े और निर्यंक विधान रह गए थे।

इसका एक विरोध आरम्भ खड़ा हुमा। ईका के पहिले ग्यारहवीं शताब्दी में अर्थात जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उसके पांच शताब्दी पहिले उत्साही और विचारशील हिन्दुओं ने ब्राह्मणप्रन्थों के इन दुखदाई विभानों को छोड़ कर भारमा और उसके बनानेवाळे के विषय में खोज करने का साहस किया था। उपनिषदों के बनाने-बालों ने यह विचारने का साहस किया कि सब जीवित तथा मजीवित वस्तुपं एक ही सर्वव्यापी ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं और वे उसी सर्वव्यापक भारमा का अंश हैं। मृत्यु और भविष्यत जीवन की गुप्त बातों के विषय में खोज की गई, मातमामों के पुनर्जन्म का अनुमान किया गया और उत्तर काल के हिन्दू दर्धन शास्त्र के मुक्य सिद्धान्तों की उत्पत्ति कथे कप में हुई।

परन्तु इन गुप्त विचारों नथा उस सं जिस दर्शनशास्त्र की उत्पत्ति हुई उसमें बहुत थाड़े लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे। आर्थ्य गृहस्थों का समाज अथाते ब्राह्मण क्षत्रिय और वैद्य सब उन्हीं विधानों से संतुष्ट थे जिन्हें कि वे समकते नहीं थे, जोक ब्राह्मणों में लिखे थे और जिनका संक्षेप सूत्रों में किया गया था। इसी प्रकार सामाजिक और गृहस्थी के नियमों का संक्षेप भी लोगों के ब्रिये सुत्रों में किया गया था और उस समय के सब ही शास्त्र और विद्या सुत्रों के क्रप में संक्षिप्त किए गए थे।

इंसा के पहिले छठीं शताब्दी में भारतवर्ष की ऐसी अवस्था थी धर्म के स्थान में केवल विधान हो गए थे. उत्तम सामाजिक भीर सदाचार के नियम भव विगड़ गए थे और उनमें जाति-भेद, ब्राह्मणों के स्वत्व और शूद्रों के लिये कठार नियम बन गए थे। जाति के इन श्रनन्यभूक स्वत्वों से स्वयं ब्राह्मणों की भी उन्नति नहीं हुई। वे लोगैं बाल ति, मुखे और भूत्ते हो गए यहां तक कि स्वयं ब्राह्मण सूत्रकारों ने भी बड़े कठार ग्रन्थों में उनकी निन्दा की है। उन शुद्रों के लिये जोकि आर्थ्यम्में की शरण में आए थे, कोई धार्मिक शिद्धा वा आचार अथवा सामा-जिक सत्कार नहीं था। वे लोग समाज में नीच होने और घुणा किए जाने के कारण हाय मारते थे और परिवर्तनं चाहते थे। और ज्यों ज्यों यह भेद बढ़ता गया ज्यों ज्यों लोग भिन्न भिन्न लाभ-दायक ब्यवसाय करने छगे, भूमि मौर ब्यवसाय के स्वामी होने लगे और बल और अधिकार प्राप्त करते गए त्यों त्यों यह भेद मसहा होता गया। इस प्रकार समाज के जो बंधन हो गए थे वे और भी कठोर होते गए और उस समय के सामाजिक, धार्मिक भौर कानून के प्रन्थों में अब तक भी शुद्धों के लिये कठोर अन्याय

था जोकि शुद्रों के सभ्य, व्यवसायी और समाज के योग्य हो जाने के बहुत काल पीछे तक था।

उत्साही और खोज करनेवाले मनुष्य के लिये, सहानुभूति रखनेवाले और दयालु मनुष्यों के लिये इन सब बातों में कुछ असंगत पाया जाता था। शाक्यवंशी गीतम उस समय की हिन्द विद्या और धर्म को अच्छी तरह जानता था परन्त वह इस बातपर विचार करता और इसकी खाज करता था कि जो कुछ उसने सीखा है वह फलदायक श्रीर सत्य है अथवा नहीं । उसकी धार्मिक श्रात्मा मनुष्यों के बीच इस अधार्मिक भेद को स्वीकार नहीं करती थी भीर उसका दयाल हृदय नम्र,दुखिया और नीच लोगों की करने के लिये उत्सुक था । सुप्तप्राय विभान तो गृहस्थ लोग करते थे तथा सन्यासी लोग जंगलीं में श्रपनी इच्छा से जो तपस्या करते और दुःख सहते थे वे सब उसकी दृष्टि में निर्धक थे । उसकी दृष्टि में पांवत्र जीवन का सीन्दर्थ, पापरहित, दयालु श्राचार ही था जो मनुष्य के भाग्य की सिद्धि, और इस पृथ्वी पर का स्वर्ग था, और भविष्यवक्ता और सधा-रक के उत्सुक विश्वास के माथ उसने इसी मिद्धान्त की धर्म का सार कहा है। सारे जगत के साथ उसकी जो सहानुभृति शी उसी कं कारण इसने दुखी मनुष्यों के लिये आत्मोन्नति और पिवन जीवन का यह सिद्धान्त निकाला है। वह दीन और नीच लोगों की मलाई करने की, श्लोम और बुराई को दूर करने और सब से भ्रातृत्रत स्नेह करने श्रीर शान्ति के द्वारा श्रपने दुःखों की दूर करने को शिवादेनाथा। उसकी हिंदी में ब्राह्मण और शह ऊंच श्रीर नीच सब एकसे यें—सब पावित्र जीवन के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकते थे और वह सब कें। अपने इस भ्रम्में की प्रहण करने के लिये उपदेश देता था । मनुष्य जाति ने इस हृद्यवेशक प्रार्थना को स्वीकार किया श्रीर कुछ शताब्दी में बीद्धधर्म केवल एक ही जाति वा दंश का नहीं वरन् समस्त पशिया का मुख्य धर्म हो गया \*

र्म नी चे लिखे हुए अंकों से संसार के निवासियों और वौद्धों की संख्या विदित्त होगी—

परन्तु पेतिहासक दृष्टि से यह विचार श्रसत्य होगा कि गौतम बुद्ध ने जान बुझ कर अपने को एक नए धर्म का संख्यापक बनाया था। इसके विरुद्ध उसके श्रान्तिम समय तक उसका यह विश्वास था कि वह उसी प्राचीन और पवित्र धर्म को सिखला रहा है जो कि प्राचीन समय में हिन्दुओं अर्थात् ब्राह्मणों तथा मन्य लोगों में प्रचित्ति या परन्तु समय के फेर से बिगड गया था । बास्तव में हिन्दूभर्म में कुछ घुमनेवाल सन्यासी कहे गए हैं जो कि ससार को छोड़ दंते थे, वैदिक विधानों को नहीं करते थे और अपना समय ध्यान में व्यतीत करते थे ( छठां मध्याय देखों )। इन जोगीं का नाम **ांहन्द्र** स्मृति में भिञ्जक लिखा गया है श्रीर व साधारणतः श्रामन कहलाते थे। उस समय जितने श्रामन थे उनमें गीतम ने भी एक श्रेगी। के श्रामन स्थापित किए । और वे लोग श्रन्य श्रामनों से भिन्न समझ जाने के लिये शाक्यपूत्रीय श्रामन कहलाते थे । बह उन्हें संसार को छोड़ देने और पवित्र जीवन तथा ध्यान में अपना समय ब्यतीत करने की शिक्षा देना था, जैसा कि श्रन्य श्रामन लोग भी सिखलाते श्रीर करते थे।

तब क्या बात है कि बुद्ध ने अपने जीवन में जो कार्य्य किए हैं उनसे उसकी सम्मितियों का एक नया धर्म्म बन गया है जोकि मनुष्य जाति के तिहाई लोगों का धर्म है।

| यहूदी          | ••••   | •••• | ٠٠ ٥,٠٠  | 0,000  |
|----------------|--------|------|----------|--------|
| <b>ई</b> साई . | ,      |      | ३२८,०००  |        |
| हिन्दू         |        | **** | १६०,०००  | ,,,,,  |
| मुसलमान        |        | •••• | १९५,००   | ,, 000 |
| बोद्ध          | ••••   | •••• | 400,000  | ,000   |
| अन्य लोग       | ••••   | •••• | १००,०००  | ,,,,,  |
| समस्त संसार    | के लोग |      | १,२५०,०० | 0,000  |
|                | 4      |      |          | _      |

इसा की पांचवीं और दम्मवीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य आति के आधे से अधिक लोग बौद्ध थं। गौतम के पवित्र और आर्मिक जीवन, सारे संसार के बिये उसकी सहानुभूति, उसके अद्वितीय आर्मिक आदेश, उसके नम्न और सुन्दर श्राचरण का उसकी शिक्षाश्रों पर, जो कि बिलकुल नई नहीं थीं, बड़ा प्रभाव पड़ा। इससे निबंब मीर नीच लोगों ने, सब से सुशीब और सब से उत्तम आर्थ्य लोगों ने उसका अर्म्म स्वीकार किया, उस अर्म्म ने राजा लोगों को उनके सिंहासन पर और किसान बोगों को उनके झोपड़ों में आश्रार्थित किया और सब जाति के लोगों को प्रीति के साथ एक समाज में मिला दिया!

मीर उसके जीवन और कार्यों का पवित्र स्मरण उसकी मृत्यु के पीछे भी स्थिर रहा और जो लोग उसकी शिक्षा को मानते ये उन्हें उसने एक समाज में स्थिर रक्खा और कुछ काल में उन शिक्षाओं का एक भिन्न और उत्तम धर्म्म का रूप हो गया।

गौतम ने पिवत्रता और पिवत्रतथा सुशील जीवन से प्रीति रखने के कारण वर्दों के विधानों और वैरागियों की तपस्याओं को नहीं माना है। वह केवल आत्मोक्षति दया मार पिवत्र वैराग्य पर जोर देता था। वह भपने भिक्षुकों में कोई जाति भद नहीं मानता था, वह भलाई करने के श्रतिरिक्त और किमी उत्कृष्ट विधान वा किसी उत्कृष्ट तपस्या को नहीं मानता था। यही कारण है जिसने कि बौद्ध धर्म को एक जीवित तथा जीवन देनवाला धर्म बनाया है जब कि इतने भन्य प्रकार के सन्यामियों का धर्म स्त हो गया है।

हम बौद्ध धर्मी की मुख्य वातों और भारतवर्ष के इतिहास पर उसके विस्तृत फलों को प्रगट करने का यत्न करेंगे । भाग्य वश इस विषय में हमको उपादानों के मभाव की शिकायत नहीं है।

वास्तव में बौद्ध धर्म के विषय में झाज कल इतने प्रन्थ लिखे गए हैं कि यह विचारना प्रायःक्षांठन है कि पचाम वर्ष पहिले बौद्ध प्रन्थों वा धर्मों के विषय में कुछ मालूम न रहा हो। प्रसिद्ध पादरी, डाक्टर मार्शमेन साहब ने भागतर्वष में यहुत वर्षी तक रह कर अनेक प्रन्थ लिखें हैं। उन्होंने १८२४ ई० में युद्ध का इससे अच्छा वर्णन नहीं दिया है कि उसकी पूजा सम्भवतः ईजिप्ट के पिपस से सम्बन्ध रखती है। और दूसरे विद्धानों ने इस से भी अधिक असम्भव और किंग्रत बातें लिखी हैं। यह हुषं का विषय है कि अब वह समय जाता रहा है । खोज करनेवालों मीर विद्वानों ने भिन्न भिन्न बौद्ध देशों के हस्तलिखित प्रन्थ एकत्रित किए, उन्हें एढ़ा, छपवाया भीर उनमें से बहुतों का अनुवाद किया है और इस प्रकार उस धर्म का यथार्थ बोध कराया है जिसका प्रचार कि गीतम ने पहिले पहिल किया था और जो उसके पीछे भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न जातियों में बहलता गया। यहां पर हमारा काम गत पचास वर्षों में बौद्ध धर्म के विषय में जो खोज हुई है उसका इतिहास दने का नहीं है परन्तु उसमें से कुछ बातें ऐसी मनोरञ्जक हैं कि उनका वर्णन किए विना नहीं रहा जा सकता।

हाइसन माहव मन् १८३३ सं सन् १८४३ तक नैपाल के अंग्रेजी रंजिडेण्ट रहे और उन्हों ने ही पहिले पहिल उन मुख्य हस्तिलिनित प्रन्थों को पक्तिन किया जिनसे कि उम भर्म का एक गंभीर वर्णन दिया जा सकता है। उन्होंने बङ्गाल की पाशियाटिक सोसायटी को८५ बस्ते, लंडन की रायल एशियाटिक सोसायटी आफिस लाइबेरी को३०,आक्सफोर्ड की बोड्जियन लाइबेरी को७भीर पेरिस की सोसायटी पाशियाटिक वा स्वयं वर्नफ साहेब को १७४ बस्ते भेजे। हाइसन माहेब ने अपने वर्णन में इन बस्तों तथा बौद्ध धर्म का कुछ वृत्तान्त लिखा है।

इन मृत प्रन्थों में युजीन वर्नाफ साहब की बुद्धि ने जीवन डाला और उन्होंने अपनी "इन्ट्रोडफ्शन टूर्दी हिस्ट्री माफ इंडियन् वुधिज़म" नामक पुस्तक में जिसे कि उन्होंने १८४४ में छपवाया था पहिले पहिल बौद्ध धर्मा का बुद्धिमानी के साथ और समभ में आने योग्य वैज्ञानिक रीति पर वर्गान दिया है। इस प्रसिद्ध विद्वान् के यश सं श्रीर जिस योग्यता भीर दार्शनिक सृझ के साथ उन्होंने इस विषय को जिसा है उसने विद्वान् यूरोपियन् लोगों का ध्यान इस अद्भुत धर्म की ओर गया है और वर्नफ साहब ने जिस स्रोज को प्रारम्भ किया था वह आज तक जारी रक्खी गई है और उसका बहुत मच्छा फल हुआ है।

हाडसन साहेब ने नैपाल में जो कुछ किया है उतनाहीं काम

तिब्बत में हंगेरिया के विद्वान् अलेक्ज़ान्डर सोमा कारोसी साहब ने किया है।

विद्या की खोज के इतिहास में इस सीधे सादे हंगेरिया के विद्वान की अनन्य शीति से अधिक अद्भव बातें बहुत ही कम होंगी। उसने ब्रारम्भ ही से पूर्वी भाषाओं के य यकरने का निश्चयं कर लिया था और वह सन् १८२० में बोखारेस्ट से बिना किसी मित्र या द्रव्य के निकला भीर पैदल तथा जल में नौका पर यात्रा करता इमा बगदाद आया। वहां से वह तेहरान गया और फिर वहां से एक बटोहियों के झण्ड के साथ खुरासान होते हुए बुखारा पहुंचा । सन् १८२२ में वह काबुल आया और वहां से लाहीर श्रीर लाहीर स काइमीर होता हुआ लदाख जा कर बसा। उसने इन देशों में बहुत काल तक भ्रमण और निवास किया और सन् १८३१ में वह शिमला में था " जहां वह एक मोटे नील कपड़े का ढीला ढाला अंगा जोकि उसकी पड़ियों तक लम्बा था और उसी कपड़े की एक छोटी टोपा भी पहिनता था। उसकी कुछ संपद डाढ़ी थी, वह यूरापियन लोगों से दर रहता था और अपना समय अध्ययन में ब्यतीत करता था।" सन १८३२ मे बह कलकत्ते आया और वहां डाक्टर विल्लन मौर जमस प्रिन्सैप साहवों ने उससे वडी मिहर्बानी के साथ बताव किया। वहां वह बहुत दिनों तक रहा। सन् १८४२ में उसने फिर कलकत्ते से निव्वत के लिये प्रस्थान किया परन्तु मार्ग में दार्जिखिंग में ज्वर के कारण उस का देहान्त हो गया। बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी ने दार्जिबिंग में उसकी कब पर एक स्मारक बनवाया है। इस पुस्तक के लेखक ने अभी कुछ ही माल हुए कि दुख और सन्ताप के साथ इस कब को जाकर देखा था।

उसने तिष्वत की बौद्ध पुस्तकों के विषय में जो कार्य्य किया था उसका सब आवश्यक बृत्तान्त एशियाटिक रिसर्चेंस के बीसर्वें भाग में दिया है। सोमा साहब के पीछे अन्य विद्वान छोगों ने तिष्वत के उन्हीं बौद्ध प्रन्थों में परिश्रम किया है और इस विषय में और बहुत सी बातें जानी हैं। चीन के बीद प्रन्थों का पूरा संग्रह करने का यश रेवरेण्ड सोम्युपल बील साहब को प्राप्त है। इस कार्य्य के लिये जापान के राजदूत से प्रार्थना की गई थी जोकि इंग्लेण्ड श्राया था और इस प्रार्थना को उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और टाकियो लीट जाने पर उस संपूर्ण संग्रह को इंग्लेण्ड भेजवाया जीकि "दी संकट टींचिंग भाक दी थी ट्रेज़र्स (तीनी भण्डार के पवित्र उपदेश) के नाम से प्रसिद्ध है। इस संग्रह में दो हजार से अधिक ग्रन्थ हैं और उसमें वे सब पवित्र पुस्तकों हैं जो कि भिन्न भिन्न शताब्दियों में भारतवर्ष से चीन को गई थीं मौर इन पुस्तकों पर चीन के पुजेरियों की टिप्प-जियां भी हैं।

ईसा के लगभम २४२ वर्ष पहिले, अशोक के समय में बौद्ध धर्म और इस धर्म की पुस्तकों का प्रचार लड्डा में किया गया और इस धर्म की सब पुस्तकों आज तक भी लड्डा में पाली भाषा में और प्रायः उसी रूप में जिसमें कि दो हजार वर्ष पहिले वे यहां से गई थीं विद्यमान है, जैसा कि हम आग चल कर देखेंगे। इन पुस्तकों का मनन बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों अथात दर्नर फासवाल, ओडेनवर्ग, चिल्डर्म, स्पेन्स हाई, राइज़ डेविड्स, मेक्समूबर, वेबर श्रीर अन्य लोगों ने किया है और बहुत से पाली प्रन्थ प्रकाशित हो गए हैं तथा उनमें से मुख्य मुख्य अंशों का अनुवाद भी हो गया है।

बर्मा सं भी इम लोगों को बौद्ध धरमें की बहुत सी बातें बिदित हुई हैं और वर्मा के बौद्ध धरमें की बहुत भी बातें बिगेण्डेट साहब के लिखें हुए गीतम के जीवनचरित्र में हैं जो कि पहिले गिहले १८६८ में प्रकाशित हुआ था । भारतवर्ष के ब्रास पास के सब देशों में इस बड़े धर्म के ब्रमूल्य और विद्वतापूर्ण ग्रन्थ हमें मिलते हैं। केवल भारतवर्ष में ही जो कि इस धर्म का जन्मस्थान है और जहां कि यह धर्म लगभग १५ शताब्दियों तक रहा है इस उत्तम धर्म का कोई नाम लेने योग्य स्मारक नहीं है! भारतवर्ष में बौद्ध धर्म, बौद्ध मठों श्रीर बौद्ध ग्रन्थों का ऐसा पूर्ण नाश हो गया है!

हमें उपरोक्त विद्वानों की खोज के लिये उन्हें भन्यवाद देना चाहिए कि इस समय अंग्रजी पढ़े लोगों के नामने संसार के भिन्न भिन्न देशों अर्थात चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और लङ्का में बौद्ध भर्म्म की उन्नति का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान है। इस प्रकार अंग्रेज़ी जाननेवाले खोग इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि इस भ्रम्म ने भिन्न भिन्न क्यों भिन्न भिन्न कालों और जीवन और सक्यता की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में क्या उन्नति की।

परन्तु भारतवर्ष के इतिहासवेसा को इस परम मनोरक्षक कार्य से वंचित रहना पहेगा। बौद्ध धर्म की चीन, तिब्बत, और वर्मा में जो उन्नित हुई उससे भारतवर्ष के इतिहास का कोई साक्षात सम्बन्ध नहीं है। अतपव उसको चाहिए कि वह इन उपदानों में से केवल उन प्रन्थों को चुने जिससे कि भारत वर्ष के प्रारम्भ के बौद्ध धर्म का इतिहास विदित होता है। उसके लिये इतिहास उसके उत्पति रथान का जोकि प्राप्त हो सकता है आश्रय लेना और विशेष कर उन प्रन्थों पर विश्वास करना आवश्यक है जिन से कि दार्शनिक समय में भारतवर्ष के बौद्ध धर्म की उन्नित का वृत्तान्त विदित होता है।

बीद धर्म जिन क्यों में नेपाल, निब्बत, चीन और जापान में वर्समान है वह उत्तरी बीद धर्म, और जिन क्यों में वह लक्का और बर्मा में है वह दक्षिणी बीद्ध धर्म कहलाता है। उत्तरी बीद्ध मताबलम्बी लोगों से हमें बहुत थोड़े सामान मिलते हैं जिस से कि भारतवर्ष में इस धर्म के सब से प्रथम क्य का पता लगता है। क्यों कि उत्तर की जातियों ने ईसा के कुछ शताब्दियों के उपरान्त बीद्ध मत को प्रहण किया और उस समय उन्होंने भारतवर्ष से जो प्रस्थ पाप उनसे भारतवर्ष के बीद्ध धर्म के सब से प्रथम क्य का पता नहीं लगता। लिलताविस्तर जोकि उत्तर के बीद्ध बागों का सब से मुख्य प्रस्थ है वह केवल एक मदकीला काव्य है। वह गीतम का जीवनचारित्र इससे बढ़ कर नहीं है जैसा कि "पैरे-दाइज लास्ट् " ईस् का जीवन चरित्र है। सम्भवतः वह नेपाल

में ईसा के उपरान्त दूसरी ती सरी वा चौथी शताब्दी में बनाया गया थां यद्यि उसके कुछ भाग श्रर्थात 'गाथा ' बहुत पीछे के समय के हैं। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार ईसा की पहिली शताब्दी में हुआ परन्तु वह चौथी शताब्दी तक राज्यधर्म नहीं हुआ था और जो पुम्तकें उस समय चीन के यात्री लोग भिन्न भिन्न शताब्दियों में भारतवर्ष से छे गए थे उमें भारतवर्ष के बौद्ध धर्म के सब से प्राचीन कप का बृत्तान्त नहीं है। बौद्ध धर्म का प्रचार जापान में ईसा की पांचवीं शताब्दी में और तिब्बत में सातवीं शताब्दी में हुआ। तिब्बत भारतवर्ष के प्राथमिक बौद्ध धर्म से बहुत दूर है और उसने ऐसी बातों और ऐसे विभानों को प्रहण किया है जो कि गीतम तथा उसके अनुयायियों का विदित नहीं थे।

इसके विरुद्ध दक्षिणी बांद्ध मन से हमारे लिये बहुत सा अमूल्य सामान मिलना है । दक्षिणी बोद्धों की पवित्र पुस्तकें तीन पितक के नाम से प्रसिद्ध हैं और इस बान को मानने के प्रमाण हैं कि ये पितक, जो कि अब नक लक्का में वर्त्तमान हैं, बास्तव में वे ही नियम हैं जो कि पटने की सभा में इसा कें लग-भग २४२ वर्ष पहिलों निश्चित हुए थे।

बहुत काल तक बुद्ध की मृत्यु का नमय ईमा के ५४३ वर्ष पहिले माना जाता था परन्तु बहुत सी वार्तों से जो कि गत३०वर्षों में निश्चित हुई हैं विदित होता है कि यह इम सुधारक ने ईसा के ५५७ वर्ष पहिले जन्म लिया था और उसके ४७७ वर्ष पहिले उसकी मृत्यु के पीछे मगध की राजधानी राजगृह में ५०० मिक्षुकों की एक सभा हुई और इन्होंने मिल कर पित्रत्र नियमों को स्मरण रखने के लिये गाया। इसके १०० वर्ष पिछे भयात् ईसा के ३७७ वर्ष पिहले एक दूसरी सभा वैशाली में हुई जिसका मुख्य उद्देश्य उन दस प्रश्नों पर वादिववाद और निर्णय करने का था जिन पर कि मतभेद हो गया था। इसके १३५ वर्ष पिछे मगध के सम्राट अशोक ने अर्मपुस्तकों भर्षात् पितकों को म्रान्तिम बार निश्चित जन्ने के लिये ईसा के लग्नभग २४२ वर्ष पिहले पटने में एक तीसरी सभा की।

यह बात प्रसिद्ध है कि भंशोंक एक बड़ां उत्साही बीद्ध थां और उसने विदेशों में सीरिया, मेसीडन और ईांजपृतक भी इस धर्म का प्रचार करने के लिये उपरेशक मेजे थे। उसने ईसा के लगभग २४२ वर्ष पहिले अपने पुत्र महेन्द्र को लक्का के राजा तिसा के पास मंजा और महेन्द्र अपने साथ बहुत से बीद्ध मिश्लुकी को लगया और इस प्रकार लक्का में व पितक गए जो कि पटने की सभा में अभी निश्चित हुए थे। यह कहना अनावश्यक होगा कि लक्का के राजा तिसाने हर्ष के साथ उस धर्म को प्रहण किया जिसकी कि अशोक ने प्रसंशा की थी और जिसका उसके पुत्र ने उपदेश किया था और इस प्रकार ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में लक्का ने वीद्ध धर्म को प्रहण किया। इसके १५० वर्ष पीछे ये पितक नियमानुसार लिविबद्ध किए गए और इस प्रकार लक्का के पाली पितकों में मगंभ के सब से प्राथमिक बीद्ध धर्म का प्रामाणिक प्रचानत है।

इन बानों से विदित होगा कि दिल्लिणी बौदों के तीनों पितक हैंसा के २४२ वर्ष से अधिक पहिले के हैं। क्यों कि जो प्रन्थ सत्कार के योग्य प्राचीन नहीं थे वे पटन की सभा के नियमों में सिमिलित नहीं किए गए थे। वास्तव में विनयपितक में इस बात के भीतरी प्रमाण मिलते हैं कि इस पितक के मुख्य मुख्य भाग विशाली की सभा के पहिले अर्थात ईसा के ३७७ वर्ष से अधिक पहिले के हैं क्योंकि विनयपितक के मुख्य मुख्य भागों में उपर्युक्त दस्तो प्रश्नों के वाद्विवाद का कोई उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न बौद्ध धर्म के इतिहास में वैस ही आवद्यक हैं जैसा कि ईसाई धर्म में एएयन का विवाद हुआ है और उन्होंन समस्त बौद्ध स्त्रिप्ट में उसके केन्द्र तक खलबजी डाल दी थी। इससे यह अनुमान स्पष्ट होता है कि विनयपितक के मुख्य भाग दूसरी सभा के पहिले के अर्थात् ईसा के ३७७ वर्ष से अधिक पहिले के हैं।

इस प्रकार हमें दक्षिणी बौद्धों के धर्मप्रन्थों से गीतम बुद्ध के समय के ठीक पीछे की शताब्दियों में भारतवर्ष के इतिहास के प्रमाणिक उपादान मिलते हैं। क्यों कि तीनों पितकों के विषय, गीतम की मृत्यु के पीछे सी या दो सी वर्ष के भीतर ही निश्चित किए गए और क्रम में छाए गए थे जिस प्रकार कि जारो इंसाई प्रन्थ इंसा की मृत्यु के पीछे सी या दो सी वर्ष के भीतर ही भीतर बनाए और निश्चित किए गए थे। अतएव इन तीनों पितकों से गङ्गा की घाटी के हिन्दुओं के जीवन और हिन्दु राज्यों के इतिहास का बुत्तानत विदित होता है। और अन्त में उनसे बुद्ध के जीवनकार्य और उसकी शिक्षाओं का अधिक प्रामाश्चिक और क्रम बनावटी हुत्तानत मिलता है जो कि उत्तर के बौद्धों से कदापि नहीं मिल सकता। उस समय की हिन्दू सक्त्यता को सूचित करने और गीतम के जीवनचिरत और कार्यों के वर्णन के बिये हम इन्हीं तीनों पिनकों से सहाथता लेंगे। यदि हम बुद्ध और उसके जीवन के विषय की कुछ बातें जानना चाहें तो अन्य सब मार्गों को छोड़ कर हमें इन्हीं पाली ग्रन्थों का आश्चय लेना चाहिए।

ये तीनों पितक सुर्तापतकं, विनयिपतक और श्रिभिभम्मपितक के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुर्तापतक में जो बातें हैं वे स्वयं
गीतम बुद्ध की कही हुई कही जीती हैं। इस पितक के सब से
प्राचीम भागों में स्वयं गीतम ही काण्यें करनेवाले और वक्ता
हैं और उनके सिद्धान्त उन्हींके शब्दों में कहे गए हैं। कभी
कभी उनके किसी चेले ने भी शिक्षा दी है और उसमें यह
प्रगट करने के लिये कुछ वाक्य भी दिए गए हैं कि कहां और कब
गीतम अथवा उनके शिष्य के वाक्य हैं। परम्तु समस्त सुत्तपितक
में गीतम के सिद्धान्त और उनकी आहा स्वयं उन्हीं के शब्दों
में रिक्षत कही जाती है।

विनयपितक में भिक्षुओं और भिक्षुनियों के आचरण के लिये बहुत स्कम नियम दिए गए हैं जोकि प्रायः बहुत तुच्छ विषयों पर हैं। गीतम गृहस्थ चेलों अधांत उपासकों को भी सरकार की हिंह से देखते थे परन्तु उनका यह मत था कि भिक्षु हो जाना शीघ्र निर्वाण प्राप्त करने का मागं है। भिक्षुओं और भिक्षुनियों की संख्याएँ जब बढ़ती गई तो विहार अर्थात मठ में उनके उचित आचरण के लिये प्रायः बहुत स्कम विषयों पर बड़े बड़े नियम बनाने की मावश्यकता हुई। अपना मत प्रगट करने के उप-राम्त गीतम ५० वर्ष तक जीवित रहे अतः इसमें सन्देह नहीं हो

सकता कि इनमें से बहुत से नियमों को स्वयं उन्होंने निश्चित किया है। इसके साथ ही यह भी निश्चय है कि इनमें से बहुत सुक्ष्म नियम उनकी मृत्यु के पीछे बनाप गए, परन्तु विनयपितक में वे अब स्वयं उन्हीं की आज्ञा से बनाप हुए कहे गए हैं।

भीर अन्त में श्राभिधम्मपितक में भिन्न भिन्न विषयों पर शासार्थ हैं अर्थात भिन्न भिन्न कोकों में जीवन की अवस्थाओं पर, शारीरिक गुणी पर, तत्त्वी पर, अस्तित्व के कारणों इत्यादि पर विचार किया गया है।

भव इम इन तीनों पितकों के विषयें। की एक सूची देते हैं— सुत्तपितक।

- १ दीर्घ नियाक मर्थात् बड़े प्रन्य जिनमें ३४ सूक्तों का संप्रह है।
- २ मज्भिम निकाय वर्णात् मध्यम प्रम्य जिनमे मध्यस विस्तार के १५२ सुस हैं।
- ३ सम्युत्त निकाय अर्थात् सम्बद्ध प्रन्थ ।
- ४ अंगुचर निकाय अर्थात् ऐसे प्रन्थ जिनमें कई भाग हैं और प्रत्येक भाग का विस्तार एक एक कर के बढ़ता गया है।
- भ् खुद्दक निकाय मर्थात् छोटे मन्य । इनमें पन्द्रह प्रन्थ हैं जिनका वर्णन हम विस्तारपूर्वक करेंगे—
  - (१) खुद्दकपाथ भर्धात् छोटे कोटे बचन ।
  - (२) धम्मपद जिसमें धार्मिक आज्ञाओं का एक अच्छा संग्रह है।
  - (३) उदान जिसमें <२ छोटे छोटे छम्द हैं और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें गीतम ने भिन्न भिन्न समयों में वह जोश में कहा था।
  - (४) इतिवृत्तिक मर्थात बुद्ध की कही हुई १९० वार्ते ।
  - (५) सुत्तनिपात जिसमें ७० शिक्षाप्रद छन्द हैं।
  - ( ६ ) विमानवत्थु जिसमें स्वर्गीय महलों की कथाएँ हैं।
  - (७) पेतवत्थु जिसमें प्रेतों का विषय है।
  - ( द ) धेरगाथा जिसमें भिक्षमों के लिये कन्द हैं।
  - (६) धेरीगाषा जिसमें भिश्चनियों के जिये छन्द हैं।

- (१०) जातक जिसमें पूर्व जन्मों की ५५० कथाएँ हैं।
- (११) निदेश जिसमें सुत्तनिपात पर सारिषुत्त का भाष्य है।
- (१२) पतिसम्भिदा जिसमें अन्तरज्ञान का विषय है।
- (१३) अपदान जिसमें अरहतें। की कथाएँ हैं।
- (१४) बुद्धवंश जिसमें गीतम बुद्ध तथा उनके पहिले के १४ बुद्धों के जीवनचरित्र हैं।
- (१५) चरियापितक जिसमें गौतम के पूर्व जन्मी के सुकम्मी का वर्णन है।

#### २ विनयपितक

१ विभंग । डाक्टर ओडेनवर्ग और डाक्टर रहेज़ डेविडम साहबों का मत है कि यह पानिमोक्स का केवल विस्तृत पाठ है अर्थात् भाष्यसहित पानिमाक्स है । पानिमोक्स पापों मीर उनके दंड का मुत्र रूपमें संग्रह है जिस्का पाठ प्रत्येक अमावास्या और पूर्णिमा को किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि इस भम्मे के अनुयायों जो कुछ पाप करने हैं उसे वे स्वीकार कर लेते हैं और उस पाप से मुक्त हो जाते हैं।

२ खण्डक अर्थात् महाचग्ग और चुल्लावग्ग ।

३ परिवारपाथ जोकि विनयपितक के पूर्व भागीं का एक पीछे के समय का संस्करण और परिशिष्ट भाग है। \*

### ३ मभिधम्मवितक

१ धम्मसँगनी जिसमें भिन्न भिन्न लोकों में जीवन की अवस्थाओं का वर्णन है।

<sup>\*</sup> परन्तु यह अशोक के समय में बनाया गया था और दीप-वंश (७, ४२) में लिखा है कि उसका पुत्र महिन्द इसे लङ्का केगया था। जिन ग्रन्थों की महिन्द लङ्का लेगया था उनके नाम इस प्रकार दिए हैं— पांचा निकाय (मुत्तपितक) ; साती (अभिवम्म), दोनों विभङ्ग; परिवार और खण्डक (विनय)

- २ विभंग जिसमें शास्त्रार्थ की १८ पुस्तक हैं।
- ३ कथायत्थु जिसमें विवाद के १००० विषय हैं।
- ४ पुग्गवपन्निस जिसमें शारीरक गुणों का विषय है।
- ४ भातुकया जिसमें तत्त्वों का वर्णन है।
- यमक अर्थात् जिसमें एक दूसरे से भिन्न या मिलती
   हुई बार्तो बार्तो का वर्णन है।
- ७ पत्थान जो अस्तित्य के कारणों के विषय में है।

ये इन तीनों पितकों के विषय हैं जो कि हम लोगों के बिये हिसत हैं मीर जो बुद्ध के जीवनचिरित्र और काय्यों तथा बौद्ध भारतवर्ष के इतिहास के लिये बढ़ प्रामाणिक उपादान हैं। यद्यपि जिस समय ये तीनों पितक निश्चित और संगृहीत किए गए उस समय लोग लिखना जानते थे परन्तु फिर भी सैकड़ों वर्ष तक बे केवल कंठात्र ही रख कर रिवत रक्खें गए, जैसे कि भारतवर्ष में बेद केवल कंठात्र रख कर रिवत रक्खें गए थे।

" तीनों पितक भीर उनके भाष्यों को भी।

"प्राचीन समय के बुद्धिमान भिचुकों ने केवल मुख द्वारा सिखलाया।"

और ये पवित्र ग्रन्थ ईसा के एक शताब्दी अर्थात् खग भग ८८ वर्ष पहिले लिपिबद्ध किए गए जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं।

यह बात प्रसिद्ध है कि गौतम ने भारतवर्ष के लेखकों भीर सोचनेवाओं के पूर्व उदाहरणों पर न चल कर भार-तबर्ष के लोगों में अपने भर्म का प्रचार केवल सर्वसाधारण की भाषा में किया था, संस्कृत में नहीं। चुल्लवग्ग में (५,३३,१,) यह कहा गया है कि "दो भिच्च भाई थे जिनका नाम यमेलु और ठेकुल था। वे ब्राह्मण थे ओर बोलने तथा उद्यारण करने में निपुण बे।" वे बोग गौतम के पास गए और बोले "हे महा-दाज इस समय भिन्न भिन्न नाम, कुल, जाति और गोत्र के भिश्च लोग हो गए हैं। ये खोग अपनी भएनी भाषा से बुद्धों के वाक्यों को नष्ट करते हैं। इस कारण हे महाराज इम लोगों को आहा दीजिए कि इम लोग बुद्धों के वाक्यों की रचना संस्कृत कम्दों (क्वन्दसो झारोपेम)

में करें।" परन्तु गौतम इसे नहीं चाहते थे। घे नम्न तथा नीच लोगों के लिये कार्य्य करते थे, उनका आदेश सर्वसाधारण के लिये था, और इसा कारण उनकी यह इच्छा थी कि वे उन्हीं की भाषा में उन्हें सिखलाए जांय। "हे भिच्चुओं, तुम्हें बुद्धों के घाक्य (संम्छत)छंद में नहीं रचने चाहिए.....हे भिक्षुओं में तुम्हें आहा देता हूं कि तुम बुद्धों के वाक्य अपनी ही अपनी भाषा में सीखो।"

साधारणतः हम रेइन तीनों पितकों के लिये उन्हीं वाक्यों का व्यवहार कर सकते हैं जिन्हें डाक्टर रहेज हेविडस और डाक्टर श्रोडनवर्ग ने विनयपितक के लिये व्यवहार किया है "इसका पाठ. जैसा कि वह हम लोगों के सामने हैं चाहे वह अपने भिन्न भिन्न भागों के साथ मिखान किया जाय अथवा अपने उत्तरी उसके बचे-बचाए भाग के साथ परन्त वह सब प्रमाणों से ऐसा रक्षित है कि हम स्रोग इन पाली पुस्तकों को उस प्राचीन मागभी पाठ का प्रमाणिक दर्पण मानते में हैं जोकि अधिकांश प्राचीन बौद्ध मठों में स्थिर किया गया था । मगभ की भाषा का वह पाठ हम लोगों को कदाचित् अब कभी प्राप्त न होगा और अब हम यह भी आशा नहीं कर सकते कि उस पाठ का कुछ भाग ही हम को मिल जाय। अधिक से अधिक इम लोगों को फुछ शिलाबेसों में दो चार बाक्यों के मिलने की सम्भावना है परन्तु हम लोगों को इत प्राचीन भिक्षओं का अनुगृहीत होना चाहिए कि उन्होंने हमारे छिये उसका एक अनुवाद रक्षित रक्खा है जोकि मागभी भाषा से बहुत कुक् मिलती हुई एक भाषा में हैं और वह ऐसी पूर्ण और प्रमाणिक अवस्था में है जैसा कि पाछी भाषा का विनयपितक है।

### अध्याय १२

į.

## गीतम बुद्ध का जीवनचरित्र।

हैंसा के पहिले छंडी शताब्दी में मगभ का राज्य बड़ा प्रवल हो रहा था। यह राज्य आज कल के दिच्छा विहार में था और गंगा के दक्षिण सोम नदी के दोनें। और फैला हुआ था। गंगा के हत्तर में लिच्छा विलोगों का एक दूसरा प्रवल राज्य था। मगभ के राजा विश्विमार की राजधानी गंगा के दक्षिण राजगृह में थी और लिच्छा वियों की राजधानी गंगा के उत्तर वैशाली में थी। पूरव की श्रोर अंग का राज्य अर्थात पूर्वी विहार था जिसका उल्लेख मगभ के सम्बन्ध में श्राता है और श्रंम की राजधानी चंपा में थी। उत्तर पश्चिम की ओर दूर जा कर कोशलों का प्राचीन राज्य था श्रीर उसकी राजधानी अयोध्या श्रथवा साकेत से हटाई जा कर उत्तर की ओर आविस्त में थी जहां कि जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय प्रसेनजित राज्य करता था। इक्षिण की भोर काशी का प्राचीन देश भी उस समय आविस्त के राजा के श्राधीन जान पड़ता है और प्रसेनजित का एक प्रति-निधि बनारस में राज्य करता था।

कोशल के राज्य के कुछ पूरव रोहिणी नदी के आमने सामने के दोनी किनारों पर दो जातियाँ अर्थात् शाक्य और कोलियन जातियां जोकि एक प्रकार से स्वनन्त्र थीं और जिनकी स्वतन्त्रता कर कारण उनका बैल नहीं था घरन् उसका कारण मगभ और कोशल के राजामों का परस्पर अविश्वास था। शाक्यों की राजधानी कापिल-चस्तु भी झौर उन लोगों का उस समय कोलियन लोगों के साथ मेख था। शाक्यों के सर्वार शुद्धोदन ने कोलियन लोगों के सर्वार की हो कन्याओं से विवाह किया था। शुद्धोदन को इनमें से किसी रानी से भी बहुत वर्षों तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और शाक्यों के उत्तराधिकारी होने की आशा जानी रहा। परन्तु अन्त में बड़ी रानी को गर्भ रहा और प्राचीन रीति के अनुसार उन्होंने पुत्र जन्माने के लिये अपने पिता के घर को प्रस्थान किया। परन्तु वहाँ पहुंचने के पिहाले ही उसे लुश्चिनी के सोहावने कुंज में पुत्र उत्पन्न हुआ। अतएव लोग रानी और उसके पुत्र को किपल्यस्तु में ले बाए और वहाँ रानी सात हिन के बपरान्त मर गई और लड़के को छोटी रानी से पाले जाने के लिये हाड़ गई।

गौतम के जन्म के संस्थन्त्र में स्वभावतै: बहुत सी कथाएँ कहीं जाती हैं परन्तु यह बात बड़े आश्चर्य की है कि व कथाएँ ईसा म-सीह के जन्म की कथाओं से समानता रखती हैं उनमें से एक की हमध्यहाँ उखूत करेंगे। आसित ऋषि ने हंवताओं को प्रसन्न देखा और देवताओं को प्रसन्न हदय से सत्कार करके उसने उस समय पूछा "देवताओं का समृह इतना अधिक प्रसन्न क्यों है और वे अपने कपड़े पकड़ कर क्यों हिला रहे हैं?"

"बोधिसत्त जो कि मत्योतम मोती के सदश और मद्वितीय हैं संसार के लोगों के लाभ और सुख के जियं लुम्बिनी के देश में शाक्यों के यहाँ उत्पन्न हुआ है। इस कारण हमलोग हर्षित मौर बहुत ही प्रसन्न हैं।" यह उत्तर पाकर यह ऋषी सुद्धोदन के यहाँ गया और उसने पूछा "वह राजकुमार कहाँ है ? मैं उसे देखा चाहता हूँ।"

"तब शाक्योँ ने असित को वह पुत्र दिखलाया जो कि बड़े चतुर कारीगर से भट्टी के मुँह पर बनाप हुए चमकते हुए सोने की नाई प्रताप और सुन्दराता से चमक रहा था।" और ऋषि ने कहा कि यह लड़का पूर्ण झान को प्राप्त होगा, और धम्में को स्थापित करे गा और उसके धम्में का बड़ा प्रचार होगा (नावक सुत्त)

इस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रक्ता गया परन्तु उसके घर का नाम गोनम था। वह काक्य वंदा का था और इसी लिये बहुआ वह शाक्य सिंह भी कहा जाता है और जब उसने अपने सुआर किए हुए मह का प्रचार किया तो वह बुद्ध अर्थात् जागृत या बुद्धिसम्पन्न कहलाया ।

गौतम की बाल्यावस्था की बहुत कम बाते विदित हैं। उन्होंने अपनी चचेरी वहिन अर्थात कोली के सरदार की पुत्री सुभद्रा घा यशोधरा से १८ वर्ष की अवस्था में विवाह किया। ऐसा कहा जाता है कि गौतम उन वीरोचित कसरतों को नहीं करता था जिन्हें कि उस समय के सब क्षत्री लोग प्रसन्नता पूर्वक करते थे और उसके सम्बन्धी लोग इस बात की शिकायत करतेथे। इस कारण उसके गुणों की परीचा करने के लियं एक दिन नियत किया गयां और पेमा कहा जाता है कि उसमें शाक्यों के इस राजकुमार ने अपने सब कुट्रियों से श्रेष्ठता दिखलाई।

अपने विवाह के दस वर्ष पीछे गीतम ने दर्शनशास्त्र और धर्म के अध्ययन के लिये श्रापना घर और स्त्री छोड़ने का मंकल्प किया। इस राजकमार का अपना घर और श्रिधिकार छांडने की कथा सुप्रसिद्ध है। इसके पूर्व उमने बहुत समय तक मनुष्य जाति के पाप और दुःखाँ के विषय में बड़ी गर्मीरता और दुःख के साध विचार किया या और उसने धन श्रीर श्राधिकार की व्यर्थता की समझा होगा। अपने सुख श्रिधिकार श्रीर धन के बीच रह कर वह गुप्त रीति से इस से भी अधिक कोई वस्तू प्राप्त करना चाहता था जो किन तो धन और न ऋधिकार सं मिल सकती थी और राजमहरू के सुख श्रीर विलास के बीच भी उसके हैंदेंगे में मनुष्यों के दुःख कां दूर करने का उपाय सोचन की एक प्रवत्न और ब्रर्निवार्य कामना उठी। ऐसा कहा जाता है कि एक निर्वल वृद्ध मनुष्य को, एक रोगी मनुष्य को, एक सड़ी हुई लोग को, भीर एक योग्य सन्यासी को देख कर उमकी इच्छा अपना घर द्वार छोड़ने की हुई। इस कहानी में बहुत कम सखता, है और इस से केवल वे विचार प्रगट होते हैं जो कि उनके हृदय में गृहस्थी के जीवन के दुःखों और संसार से वैराग्य की शान्ति के विषय में उठते थे।

इस समय उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऐसा कहा जाता है कि इसका समाचार उसको एक बाटिका में नदी के तट पर दिया गया और विचार में मग्न इस युवा ने केवल इतना ही कहा
"यह एक नया और मजबूत बन्धन है जिसे मुझे तोड़ना पड़े
गा।" इस समाचार से शाकयों के इदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और
राज्य के उत्तराधिकारी के जन्म के उत्सव के गीतों से कायिबवस्तु
मूँज उठा। जिससमय गीतम नगर को खौटा तो वह चारों ओर से
बचाइयाँ सुनने रूगा और उनमें उसने एक युवती को यह कहते हुए
सुना कि "ऐसे पुत्र और पित के माता, पिता और स्त्री सुखी हों।"
गीतम ने सुखी शब्द से "पापों और पुनंजनम से" मुक्ति पाने का
कर्य समक्ता और उसने अपना मोतियों का हार उतार कर उस
युवती को भेज दिया। युवती ने समझा कि राजकुमार मुझ पर
मगेहित हो गया है। वह वेचारी क्या जानती थी कि राजकुमार के
हदय में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे।

उस रात्रि को गौतम अपनी स्त्री के कमरे के द्वार पर गया और घहां उसने जगमगाते इए दीपक के प्रकाश से बड़े सुख का रश्व देखा। उसकी युवा पत्नी चारों ओर फूर्लों से घिरी इर्ड पड़ी थी और उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। उस-के हृदय में बड़ी ऋभिलाषा उठी कि सब सांसारिक सुखों को छोड़ने के पहिले वह अन्तिम बेर भपने बच्चे को अपनी गोद में ले परन्तु वह ऐसा करने से रक गया । बच्चे की माता कदाचित जाग जाय और उस प्रियतमा की प्रार्थनाएं कदाचित् उसके हृदय को हिला दें और उसके संकल्प में बाधा डाल दें। अतएव वह इस सुसी बहुब अर्थात् अपने सब सुखा प्रशाय और स्नेह के घर से चुप चाप निकास गवा । उसी एक क्षण में, उसी रात्रि के श्रंधकार में उसने सदा के लिये अपने धन सम्मान और अधिकार को, अपनी कंची मर्यादा और अपने राजकुमार के नाम को भीर सब से बढ कर अपने सुखी घर के स्नेह को अर्थात् अपनी युवा पत्नी की प्रीति भीर उसकी गोद में सोए हुए सुकुमार बच्चे के स्नेह को तिलांजलि दे दी। वह यह सब छोड़ कर एक निर्भन विद्यार्थी और घरहीन पथिक होने के लिये निकल पड़ा। उसके सच्चे नौकर जब ने उनके साथ रहने और सन्यासी हो जाने की आजा मांगी परन्तु गौतम ने उसे वापस भेज दिया और वह अकेटा राजगृह को चढा गया।

हम जपर कह चुके हैं कि राजगृह मगधों के राजा बिम्बिसार की राजधानी थी और वह एक घाटी में पांच पहाड़ियों से घिरी हुई थी। कुछ ब्राह्मण सन्यासी लोग इन पहाड़ियों की गुफाओं में रहते थे जो कि नगर से अध्ययन तथा ध्यान करने के लिये काफी हूर थी परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामिब्री लोने में कठिनता हो। गौतम पहिंचे एक अलार नामी सन्यासी के पास रहा और तब उद्दक नामी सन्यासी के पास, और उसने उससे वे सब बातें सीख लीं जो कि हिन्दु दर्शन शास्त्र सिखला सकते थे।

परन्तु इससे संतोष न पा कर गौतम ने यह देखना चाहा कि तपस्या करने से क्या देवी ज्ञान और शक्ति प्राप्त हो सकती है। ज्ञत- एव वह उरवला के जंगल में जो कि आज कल के बुद्ध गया के मिन्दर के निकट था गया और पाँच चेलों के सिहन उसके छ बरसों तक मव ने कठोर तपस्यापं की मौर दुः स सहे। चारों बोर उसकी बड़ी प्रसिद्धि हुई क्योंकि अज्ञानों बीर मिध्याविद्धासी लोग सदा ऐसी तपस्याओं की प्रशंसा करते हैं। परन्तु गौतम को जिस वस्तु की खोज थी वह उसे न मिली। अन्त में एक दिन वह केवल दुर्बलता के कारण गिर पड़ा और उसके शिष्यों ने समभा कि वह मर गया। परन्तु वह होश में आया और तपस्याओं से कुछलाम होने की आशा न पाकर उसने उन्हें छोड़ दिया। जब उसने तपस्या छोड़ दी तो उसके शिष्य लोगों के हृदय से जो कि उसके उद्देश नहीं समझते थे उसका सरकार जाता रहा। वे उसे अकेला छोड़ कर बनारस चल गए।

संसार में अकेला हो कर गौतम निरंजरा नदी के तट पर समण करने लगा और संबेरे उसे एक दिहाती की कन्या सुजाता से भोजन मिलता रहा और वह प्रसिद्ध बोधी हुझ अर्थात् बुद्धि के वृक्ष के नीचे बैठा रहा। इस समय उसे जो मार अर्थात् दुष्ट भूत बलचाता था उसके विषय में बहुत सी कथाएं कही गई है और आक्षयं है कि ये कथाएं ईसामसीह की कथामों के सहश हैं। वह बहुत समय तक विचार करता रहा और अपने गत जीवन के -**ट्ट्य उसके हृ**दय के सामने आते रहे। ज्ञो विद्या उसने प्राप्त की थी उसका कोई फल नहीं हुआ, जो तपस्यार्ये उसने की वे भी निरर्थक हुई, उसके शिष्यों ने उसको संसार में श्रकेला छोड़ दिया, क्या वह अब श्रपने सुखी घर को, अपनी प्रिय स्त्री के पास, अपने इहोटे बच्चे के पाम जो कि अब इट वर्ष का हो गया होगा, अपने ब्रिय पिता और ब्रिय प्रजा के पास खीट जाय ? यह सम्भव था, परन्तु इससे संतोप कैसे प्राप्त होता ? जिस कार्य्य में उसने अपने को लगाया था उसका क्या होता ? इन्हीं विचारी तथा सन्देह में वह वहन समय तक वैठा रहता, यहां तक कि सब सन्देह सबेर के कुहिर की नाई दूर हो गए और सत्य का प्रकाश उसकी आंखों के सामने चमकने लगा। यह सत्य क्या था जिसे कि न तो विद्या और न तपस्या सिमाला सकी ? उसने कोई नई वस्तु नहीं जानी थी, कोई नया अन नहीं प्राप्त किया था. परन्तु उसके धार्मिक स्वभाव और उसके दयालु हृदय ने उन्हें बता दिया कि पवित्र जीवन श्रीर सबको प्यार करना ही सब पापों की सची तपस्या है। आत्मोन्नित और सब का प्रेम यही नई बात उसने मालूम की थी, यही बीद्ध धर्म्म का सार है।

गौतम के हृदय में जो उद्वेग उठते ये और जिनकी शानित इस प्रकार हुई उसका वर्णन वांद्ध ग्रंथों में अन्नुत घटनाओं के साथ किया गया है। उनमें लिखा है कि सब मेघाच्छन्न और अंधकारमय था, पृथ्वी और समुद्र हिल रहे थे. निद्यां उलटी यह कर अपने उद्गम में जा रही थीं और ऊंचे ऊचे पहाड़ों की चोटियां नीचे आ गिरी थीं। डाक्टर रहेज डिवइस साहब टीक कहते हैं कि इन कथाओं का गृह अर्थ है और ये "पहिले अर्द्ध अवाक्य प्रयत्न हैं जिन्हें कि हिन्दू हृदय ने एक प्रवल मगुष्य के उद्देगों को वर्णन करने के लिये किया था।"

गीतम के पुराने गुरू मर गए थे और इसिलिये वह अपने पांचों चेलों को यह सत्य प्रगट करने के लिये बनारस गया। मार्ग में उसे उपक नामी एक मनुष्य मिछा जो कि झाजीवन योगियों के सम्प्रदाय का था। उसने गौतम के गम्भीर भीर सुखी मुख को देख के पूछा "मित्र तुम्हारा मुख शान्त है और तुम्हारा रंग स्वच्छ और प्रकाशमय है। मित्र तुम ने किस नाम से इस संसार को छोड़ दिया है? तुम्हारा गुरु कीन है? तुम्हारे सिद्धान्त क्या हैं? इसका उत्तर गौतम ने यह दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है श्रीर मैंने सब कामनाओं को दमन कर के निर्वाण प्राप्त किया है। उसने कहा कि "में संसार के अंथकार में अमरत्व का दिंढोरा पीटने काशी जा रहा हूं। "उपक ने उसकी बातें नहीं समझी और दो चार बात कह कर उसने कहा "मित्र, कदाचित् ऐसा ही हो। "यह कह श्रीर मूड़ी हिला कर उसने दूसरा रास्ता पकड़ा श्रीर चलता बना (महावग्ग १,६)।

बनारस में सन्ध्या के ठंढे समय गौतम ने मृगदाय में प्रवेश किया और वहां उसे इसके चारों चंजे मिजे और उसने उन्हें अपने नए सिद्धान्त समझाए।

"हे भिचुमो, दो ऐसी बार्ते हैं जिन्हें उन मनुष्यों को नहीं करना चाहिए जिन्होंने संसार त्याग दिया हो, अर्थात एक तो उन वस्तुओं की श्रादत डालनी नहीं चाहिए जो कि मनेविकार से श्रीर विशेषतः कामाशक्ति से उत्पन्न होती हैं क्योंकि यह नीच मिथ्या श्रयोग्य और भलाभदायक मार्ग है जो कि केबल सांसारी मनुष्यों के पोग्य है। श्रीर दूसरे तपस्याओं को नहीं करना चाहिए जो कि दुखदाई अयोग्य और अलाभदायक हैं।

"हे भिक्षुओ इन दोनों बातों को छोड़ कर एक बीच का मार्ग है जिमे कि तथागत (बुद्ध) ने प्रगट किया है । यह मार्ग नेत्रों को खोलता है और ज्ञान देता है, उससे मन की शान्ति, उच्चतम ज्ञान श्रीर पूर्ण प्रकाश अर्थात् निर्वाण प्राप्त होता है!"

और तब उसने उन्हें दुःख,दुःख के कारण,दुःख के नाश और दुःख के नाश करने के मार्ग के सम्बन्ध की बातें बतलाई। जिस मार्ग का उसने वर्णन किया है उसमें आठ बातें हैं अर्थात् यथार्थ विश्वास, यथार्थ उदेश्य, यथार्थ भाषण, यथार्थ कार्य्य, यथार्थ जीवन, यथार्थ उदोग, यथार्थ मनःस्थिति और यथार्थ ध्यान।

और गौतम ने ठीक कहा है कि यह सिद्धान्त "हे मिचुमो प्राचीन सिद्धान्तों में नहीं है।" "बनारस में मिगदाय के मड में बुद्ध ने सत्य के राज्य के प्रधान पहिए को चला दिया है और वह पिद्ध्या किसी स्नामन वा ब्राह्मण द्वारा, किसी देवता द्वारा, किसी ब्रह्मा वा मार द्वारा और सृष्टि में किसी के द्वारा भी कभी नहीं उलटाया जा सकता।" (भ्रम्म चक्क प्यवसन सुत्त, अंगुत्तर निकाय)।

यह कहना अनावश्यक है कि पहिले के पांचो चेलों ने उसका धर्म्म स्वीकार किया और वे ही इस धर्म्म के पहिले सक्ष्य हुए।

बनारस के भनाट्य सेठी (महाजन) का पुत्र यहा उसका पहिला गृहस्थ चेला हुन्ना और सुख और धन की गोद में पले हुए इस युवा के भ्रम्म परिवर्तन का हुसान्त यहां उल्लेख करने योग्य है। "उसके तीन महल थे-एक जाड़े के लियं, दूसरा गर्मी के लिये श्रीर तीसरा वर्मात के लिये।" एक दिन राजि को वहनींद से जगा और उसने कमरे में गायिकाओं को अब तक सोते पाया भीर उनके वस्त्र बालों तथा गाने के साजों को छिन्न भिन्न देखा। इस युवा ने जो कि प्रत्यन्न सुख के जीवन से तृप्त हो चुका था अपने सामने जो कुछ देखा उससे उस बहुत घृणा हुई श्रीर गहिरे विचार में हो कर उसने कहा "अफसोस कैसा दुःख है, अफसोस कैसी विपत्ति है ?" और वह घर से निकल कर बाहर चला गया।

यह प्रभात का समय था और गौतम ने जो कि हवा में इधर उधर टहल रहा था इस व्याकुल और दुखी युवा को यह कहते हुए सुना " श्रफसोस कैसा दुःख है। अफसोस कैसी विपत्ति है।" उसने उससे कहा" हे यदा वहां कोई दुःख और काई विपत्ति नहीं है। हे यदा यहां आकर बैटो और में तुम्हें सत्य का मार्ग सिखलाऊं गा।" और यश ने इस ऋषि आवार्य के मुख से सत्य को सुना।

यश के माता पिता और स्त्री उसे न पाकर सब गीतम के पास आप और उन लोगों ने भी पवित्र सत्य को सुना और वे भी शीघ्र ही गृहस्थ वेजे हो गए। (महावग्ग १,७ श्रीर ८)

बनारस में आने के पांच माम के उपरान्त गौतम के ६० चेले हो गए । और उसने उन चेलों को बुलाया और मनुष्य जाति की मृक्ति के लिये उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में सत्य का प्रचार करने के अभिप्राय से यह कह कर भेजा कि 'हे भिक्षुओ अब तुम लोग जाओ और बहतों के लाभ के लिये, बहुतों की कुशल के लिये, संसार की दया के निमित्त , देवताओं भीर मनुष्य की भलाई लाभ श्रीर क़राल के लिये भ्रमण करो। तुम में से कोई दो भी एक ही मार्ग से न जाओ। हे भिक्षओ तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो कि आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है, और अन्त में उत्तम है। सम्पन्न, वर्ण श्रीर पवित्र जीवन का प्रचार करो।" ( महावग्ग १, २, १,) इसके उपरान्त किसी धर्म प्रचारक ने अपने भर्म का प्रचार प्रथ्वी के छोर तक करने में मधिक पवित्र उत्साह नहीं दिखलाया जैसा कि गीतम के अनुयायियों ने उपरोक्त पवित्र आज्ञा का पालन कर के दिखलाया है। गीतम स्वयं उरवला को गया और यश बनारस में रहा।

उरबला में गीतम ने तीन भाइयों को अपने धर्म का बनाया जिनका नाम काइयप था और जो वैदिक धर्म के अनुसार साम्न की पूजा करते थे झौर बड़े प्रसिद्ध सन्यासी और दर्शनशास्त्रज्ञ थे। इससे गीतम की बड़ी प्रमिद्धि हुई। सब से बड़ा भाई उर-बला काइयप और उसके शिष्यगण ने 'श्रपने बाल खोल दिए और अपनी शामग्री तथा अग्निहोत्र की चम्तुएं नदी में फेंक दी और बुद्ध से पञ्चाज्ज श्रीर उपसंपदा विधान की श्रहण किया । उसके भाइयों ने भी जोिक नाडी (निरंजरा नदी ) पर गया में रहते थे उसका अनुकरण किया। (महावग्ग १, १५-२०)

काश्यर्ण के धर्मपरिवर्तन से एक बड़ी हलचल मच गई और गौतम अपने नए चेलें और एक हजार अनुयायियों को लेकर मगध की राजधानी राजगृह की ओर चला । इस नए धर्म प्रचारक का समाचार शीघ्र राजा को पहुँचा और सेनिय बिम्बिसार बहुत से बाह्मण और वैश्यों को साथ लेकर गीतम से मिलने के लिये गया। वहां वह प्रसिद्ध उरवला काश्यप को देख कर यह न जान सका कि इस प्रसिद्ध ब्राह्मण ने गौतम को अपने धर्म में कर लिया वा गौतम ने उसको अपने धर्म में कर लिया है। गौतम राजा के सन्देह को समभ गया और उस पर यह बात विदित करने के लिये उमने काश्यप से पुद्धा "हे उरवजा के निवासी, तुम ने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे तुम ने अपनी तपस्था के लिये प्रसिद्ध हो कर पवित्र अगिन की पूजा छोड़ दी।" काश्यप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की अवस्था देखी है और हवन तथा वालदानों में अब हमें प्रसन्नता नहीं मिलती। राजा यह सुनकर ब्राह्मीयन और हिषत हुआ और अपने असंख्य अनुचरी के साथ गौतम का अनुयायी हो गया और उसने दूसरे दिन गौतम को अपने साथ भोजन करने को निमंत्रण दिया।

तदनुसार यह अकेला भ्रमण करनेवाला राजा का अतिथि हो कर सत्कार के साथ राजभवन को गया और मगभ के समस्त निवासी इस प्रीति के धर्म के बड़े उपदेशक को जोकि अचानक पृथ्वी पर आविर्भृत हुआ था, देखने के लिये एकत्रित हुए। तब राजा ने गीतम के रहने के लिये निकट में वेलुवन का कुँज नियत किया और वहां गीतम अपने अनुयायियों के साथ कुछ समय तक रहा । थोड़े ही समय में उसने दो प्रसिद्ध व्यक्तिया को अर्थात् सारि-पुत्र और मोग्गल्लान को अपने धर्म का अनुयासी बनाया । (महावग्ग १, २२ – २४)

गौतम के नित्य के जीवन का वर्णन डाक्टर ओडेनवंग साहव ने भली भांति किया है। "वह और उसके चेले सबेरे तड़के उठते हैं जिस समय कि झाकाश में दिन का प्रकाश दिखलाई देता है और वह तड़के का समय आत्मिक कार्यों तथा झपने चेलों के साथ बात चीत करने में ब्यतीत करता है और इसके उपरान्त वह अपने साथियों के संग नगर की ओर जाता है! उन दिनों में जब कि उसकी प्रसिद्ध सब से अधिक हो गई थी और जब उसका नाम समस्त भारतवर्ष में सब से प्रसिद्ध नामों में लिया जाता था यह मनुष्य जिसके सामने राजा लोग भी मिर झुकाते थे, अपने हाथ में खप्पड़ लेकर नित्व गालियों और रास्तों में द्वार द्वार बिना कुछ प्रार्थना किए हुए मीची हिए किए सुपचाप सह हेको जाते थे भौर कोग बसी खप्पड़ में मोजन का एक प्रास डाल देते थे।

इस प्रकार अपने समय का सबसे बड़ा मनुष्य नित्य द्वार द्वार भित्ता मांगता था और मनुष्यों और क्रियों को अपने धर्म का उपदेश करता था क्योंकि मनुष्यों की नाई स्त्रियां भी गौतम के वाक्य सनती थीं। "कियों के षाइरी संसार से खुदा रहने की रीति जो उत्तर काल से चळी है. प्राचीन भारतवर्ष में बिल्कल नहीं थी। स्त्रियां मनुष्य के बुद्धि विषयक जीवन में सम्मिलित यो श्रीर भारत-वासियों के सबसे अधिक उत्तम और मूद्र महाकाव्यों से इम को विदित होता है कि वे सबे स्त्रीधर्म की कैसी अच्छी तरह सम-कती और मानती थीं।"

गौतम का यश अब इसकी जन्मभूमि तक पहुंच गया था और उसके वृद्ध पिता ने बसे एक बार देखते की अभिलाषा प्रगट की। सत्तवच गौतम कपिलवस्त को गया परन्तु अपने नियमाञ्चसार वह नगर के बाहर कुंज में ठहरा । उसके पिता और सम्बन्धी लोग वहां उसे देखने गए और दसरे दिन गीतम स्वयं नगर में गया भीर उन्हीं बोगों से भिन्ना मांगने लगा जो कि उसे एक समय अपना प्रिय राजकमार ब्रीर मालिक समभते थे। फिर देसा कहा जाता है कि राजा ने गौतम को इस कार्य्य के लिये भिक्कारा परन्त गौतम ने उत्तर दिया कि यह उसकी जाति की रीति है। राजा ने कहा "परन्त हम खोग एक प्रतापी योद्धाओं के वंश सं उत्पन्न इप हैं और उन-में से कभी किसी ने भी अपने भोजन के लिये भिक्षा नहीं मांगी।" गीतम ने उत्तर दिया "तुम ग्रीर तुम्हारे वंश की उत्पत्ति राजा से हुई हो परन्तु मेरी उत्पति प्राचीन बुद्धों से है।" राजा अपने पुत्र को राजभवन में ले गया और वहां उसकी स्त्री को छोड़ कर उसके कुटुस्व के और सब लोग उससे मिलने के लिये आए। विचारी त्याग की दुई बगोभरा ने पत्नी के दुः व और पत्नी के घमण्ड के साथ कहा "यदि उसकी दृष्टि में में कुछ हं तो वे स्वयं मेरे पास आवेंगे। मैं यहां उनका स्वागत अधिक उत्तमता से कर सकती हूं। "गौतम इसे समभ गया शौर अपने साथ केवल हो शिष्यों को लेकर उसके पास गया। और जब यशोधरा ने अपने स्वामी और राजकुमार को सिर मुदाए हुए श्रीर पीला चस्त्र पहिने हुए एक सन्यासी के वेष में देखा तो वह अपने को न सँमाल सकी। उसने पृथ्वी पर पछाड़ खाई श्रीर उसका पैर पकड़ कर मांसू बहाने लगी। तब अपने श्रीर उसके बांच में एक मारी अन्तर का ध्यान कर के वह उठी और श्रलग खड़ी हो गई। उसने उसके नए सिद्धान्तों को सुना और इसके उपरान्त जब गौतम भिश्चितयों का भी एक सम्प्रदाय स्थापित करने के लिये उत्तोजित किया गया तो यशोधरा सबसे पहिले भिश्चनी हुई। जिम समय का हम वर्णन कर रहे हैं उस समय यशोधरा अपने गृह में रही परन्तु गौतम का पुत्र राहुल गौतम का अनुयायी कर लिया गया।

गौतम के पिता को इस पर बड़ा दुःख हुआ और उसने गौतम को यह नियम स्थापित करने के लिये कहा कि कोई बालक अपने मा बाप की सम्मति के बिना भिश्चक न बनाया जाय । गौतम ने इसे स्वीकार किया और इसी के अनुसार नियम बनाया। (जातक ८७-६०, महाधगा १, ५४)।

राजगृह लीवने समय गीतन मार्ग में कुछ समय तक मल्लों के नगर मनुपिया में ठहरा श्रीर यहां ठहर कर उसने कोलियन श्रीर शाक्य वंशों के बहुत से लोगों को भपना शिष्य बनाया जिनमें से कुछ लोगों का विशेष वर्णन करने योग्य है। शाक्यवंशी अनुरुद्ध अपनी माता के पास गया और उसने भिज्ञक हो जाने की श्राक्षा मांगी उसकी माता को उसे रोकने का कोई उपाय न सुझ पड़ा और इस कारण उसने कहा कि "हे प्रिय भनुरुद्ध ,यदि शाक्य राजा माड़िय संसार को त्याग दे तो तू भी भिक्षक हो जा। "

अतएव अनुरुद्ध भिड्डिय के पास गया और यह निश्चय हुआ कि वे दोनों सात दिन में इस झाश्रम को ग्रहण करें। "इस प्रकार शाक्य राजा भीड्डिय और अनुरुद्ध और आनन्द श्रीर भगु और किबिल और देवदत्त जिस प्रकार पहिले अनेक बार बड़ी तथ्यार सं आनन्द विजास के लिये जाते थे उसी प्रकार वे सब अब भी निकले और उनक साथ उपाली हज्जाम भी हुआ।

"औ<sup>र</sup> जब वे कुछ दूर गए तो उन्होंने अपने नीकरें। के। पीके भेज दिया और उस पार के नगर में जा कर अधनी सब उत्तम बन्तुओं को उतार दिया और उन्हें अपने कपड़ो में खपेट कर उपाली हरजाम से कहा " उपाली, अब तुम जाम्रों, ये वस्तुएं तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिये बहुत होंगी "परन्तु उपाची दूसरे प्रकार का मनुष्य था और इसि छिये ये सातो गौतम के पास गए और उन्होंने उसका आश्रम प्रहण किया । और जब माड्य ने इस एकान्त भम्मं को प्रहरा किया तो वह बारबार कहने लगा "वाह सुख वाह सुल। अरेर जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने कहा-

" हे स्वामी पहिले जब में राजा था तो मेरे भवन के भीतर और बाहर और मेरे देश की सीमा के भीतर मेरे जिये बहुत से रत्नक थे। फिर भी हे प्रभु जब कि मेरी इस प्रकार रक्षा की जाती था तो भी मुझ भय , जिन्ता और सन्देह बना रहता था परन्तु हे प्रभु इस समय जब कि में एकान्त में इस जगब में एक दृक्ष के निचे बैठा हुआ है मुझं कोई भय, चिन्ता अथवा सन्देह नहीं है। मैं बड़े सुख से भीर रक्षित हो कर बैठा हूं और मेरा हृदय बेसा शान्त है जैसा कि किसी हरिन का हो ,, ( चुल्तवग्ग ७,१ )।

हमने उपरोक्त कथा का इसिलिये वर्णन किया है क्योंकि जिल लोगे का उसमें नाम आया है उनमें से कुछ लोग आगे चल कर बड़े प्रभिद्ध हुए। श्रानन्द गौतम का एक बड़ा प्रिय मित्र हुमा और उसकी मृत्य के उपरान्त उसने धर्म के भजन गाने के लिये राज-गृह की सभा में पांच सी भिक्षकों का एकत्रित किया, उपाबी यद्यपि जाति का हज्जाम था परन्तु वह भिक्षुत्रों में बड़ा प्रसिद्ध हुआ और विनयापितक के सम्बन्ध में उसके वाक्य ध्रमाण माने जाते थे। इससे यह प्रगट होता है कि गौतम ने जो भिक्षओं का सम्प्रदाय स्थापित किया था उसमें जातिभेद बिल्कुल नहीं माना जाता था । आनि हद्र आभधम्मिपतक का सब से बडा शिञ्जक हुआ। देवदत्त मागे चल कर गीतम का विरोधी सीर मुकाबिला करनेवाला हो गया और यह भी कहा जाता है कि उसने मगध के राजकमार भजातशत्र को सम्मति दी कि वह

अपने पिता बिम्बसार को मार डाले झीर तब उसने स्वयं गौतम को मार डाखने का भी उद्योग किया। (चुलुवग्गं ७, २-४) परन्तु वे सब दोव जो कि देवदल को लगाए जाते हैं ठीक नहीं समझे आने चाहिए क्योंकि वह गीतम का मुकावला करनेवाला था।

गौतम भपना दूसरा बरस अर्थात बसांत का समय राजगृह में बिता कर कोशलों की राजधानी आवस्ती को गया जहां कि इम देख चुके हैं कि प्रसनजित राज्य करता था। वहां बौद्धों को जेतवन का कुंज दिया गया भीर वहां गौतम बहुधा जाकर उपदेश करता था। भारतवर्ष की सब प्राचीन पुस्तकों की नाई गौतम की शिक्षा सदा जवानी होती थी और लोग स्मरण द्वारा उसे रिक्षत रखते थे, बद्धिय उसके समय में लोग लिखना जानते थे।

तासरा बरसं भी राजगृह में ज्यतीत हुआ और गौतम ने जिस समय भवना धर्मी प्रगट किया था उसके चौथे धर्ष उसने गंगा को पार किया और वह वैशाली में गया और वहां महाचन के कुंज में ठहरा । चहां से ऐसा कहा जाता है कि रोहिणी नहीं के पानी के सम्बन्ध में शाक्यों और कोलियनों में जो झगड़ा था उसे निपटाने के लिये उसने एक अद्भुत यात्रा की । आगामी वर्ष में वह फिर कांपिलवस्तु को गया और चहां अपने पिता की मृत्यु के समय जो कि ६७ वर्ष की सवस्था में हुई, उपस्थित था।

बसकी बिषवा विमाता प्रजापित गौतमी और विधवावत उसकी की यहोधरा को भव संसार में कोई बन्धन नहीं ये झौर उन लोगों ने गौतम के स्थापित किए हुए भाभम को प्रहण करने का अनुरोध किया। गौतम ने भव तक स्त्रियों को इस आश्रम में नहीं लिया या और ऐसा करने में उसकी मनिच्छा थी। परन्तु उसकी माता बड़ी हटी थी और वह वैशाली तक उसके साथ गई और उससे अपने आश्रम में प्रहण किए जाने की प्रार्थना की।

आनम्ब उसकी माता के पक्ष में था परन्तु गौतम ने फिर भी कत्तर दिया "नहीं आनन्द, तुम्हें इससे हॉयंत न होना चाहिए कि कियां भी इस आश्रम में जी जांय।" परन्तु आनन्द ने इठपूर्वक पूछा—

" हे प्रभु, क्या स्त्रियां जब गृहस्थभर्म को छोड़ दें श्रीर बुद्ध के कहे इप सिद्धान्त और उसकी शिक्षा के मनुसार इस आभ्रम को स्वीकार करें तो वे इस योग्य हैं कि अम्मे के परिवर्तन मथवा उसरे मार्ग भथवा घरहय होने का फल प्राप्त कर सकें ? "

इसका केवल एक ही उत्तर हो सकता था। भारतवर्ष में स्त्रियों का सत्कार करना सदा से धर्म का एक अंश समझा जाता है और हिन्द भूम में स्त्रियाँ मुक्ति भथवा स्वर्ग को पाने से वंचित नहीं रक्ली गई हैं। अतएव गीतम ने उत्तर दिया कि "है क्षानन्द, वे इस योग्य हैं। " और प्रजापति तथा अन्य किंगा मिश्नु-नियों की सम्प्रदाय में ले जी गई और उनके लिये कुछ नियम बनाए गए जिससे कि वे भिक्षओं के आधीन थी। (चुल्लवग्ग, १०, १) इसके उपरान्त गौतम प्रयाग के निकट कोशाम्बी में वर्षा ऋत ब्यतीत करने के उपरान्त छठं वर्ष राजगृह को लौटा और वहां उसने विम्वसार की रानी क्षेमा को अपने भाश्रम में प्रहण किया। कहा जाता है कि उसी वर्ष श्रावस्ती में गीतम ने कई कौतुक विखलाए भीर अपनी माता को जो कि उसके जन्म के सात दिन उपरान्त मर गई थी. अपना धर्म सिखळाने के लिये वह स्वर्ग को पधारा ।

ग्यारहेंव वर्ष में गौतम ने बोनेवाले की कहानी कह कर ब्राह्मण भराद्वाज को श्रपने धर्म का बनाया जिसका कि वर्णन करने योग्य \* 1

काशी भारद्वाज के पांच सी हल, बोने के समय में बंधे हुए थे। वह उस स्थान पर गया जहां कि उसके नौकर गरीबों को भोजन बाँट रहे थे और वहां उसने गौतम को भिचा के िक वे सहे देखा। इस पर उसने कहा।

''हे सामन, में जोतता हूँ और बोता हूँ और जोत के कर में स्नाता हूँ। हे सामन, तुझे भी जोतना बोना चाहिए भीर जोत बो कर तुझे खाना चाहिए।"

भगवत ने कहा "हे ब्राह्मण, में भी जोतता भीर बोता हूँ और जात यो कर में बाता है।

" फिर भी हम लोगों को पूज्य गौतम का जुन्ना वा हल, वा फाल वा पैना वा वैल नहीं दिखाई देता।" भगवत ने उत्तर दिया "धर्म मेरा बीज है, तपस्या वर्षा है, ज्ञान मेरा जून्ना और हल है, विचार मेरा फाल और पैना—

"उद्योग मेरा बोझा लादने का पशु है जोकि मुक्ते निर्वाण की खंजाता है। वह बिना इधर उधर फिरे हुए उस स्थान को ले जाता है जहां जाने से किसी को दुःख नहीं रह जाता।"

इस पर ब्राह्मण लजित हुआ और कुछ अधिक शिचा पाने के उपरान्त गीतम के श्राश्रम में सम्मिलित हो गया । (सुत्तनिपात काशी भारद्वाजसुत्त )।

दूसरे वर्ष उसने अपने जीवन में सबेस बड़ी यात्रा की और वह मंतल को गया और वनारस हो कर छौटा श्रीर तब उसने श्रपने पुत्र राहुछ को जो कि उस समय १८ वर्ष का था, प्रसिद्ध महा-राहुछसुत्त का उपदेश दिया। इसके दो वर्ष उपरान्त राहुछ ने २० वर्ष का हो कर मिश्च का आश्रम प्रहण किया और उसे राहुलसुत्त का उपदेश दिया गया।

दूमरं वर्ष में अधीत गीतम के अपने धर्म प्रगट करने के उपरान्त १५ वें वर्ष में वह पुनः किपज्ञवस्तु में गया और वहां उसने अपने च चेरे भाई महानाम से वातीलाप किया जो कि शुद्धोदन के उत्तराधिकारी भद्रक के स्थान पर शाक्यों का राजा हुआ था। गीतम क ससुर अर्थात कोली के राजा सुप्रबुद्ध ने यशोधरा को त्याग करने के लिये गीतम की खुलुमखुला निन्दा की परन्तु कहा जाता है कि इसके थोड़ ही समय के उपरान्त पृथ्वी उस निगल गई।

सन्नहर्ने वर्ष में उसने एक श्रीमती नाम की वेश्या की मृत्यु पर एक व्याख्यान दिया। इसके दूसरे वर्ष उसने एक जुलाहे को संतोष दिखाया जिसकी पुत्री किसी दुर्घटना से मर गई थी। इसके दूसरे वष उसने एक फंदे में फसी हुई हरिन को जुड़वाया और जो अहेरी उस हरिन को मारना चाहता था उसे अपना अजु- यायी बनाया। और इसी प्रकार २० वें वर्ष में उसने चिलियवन के प्रासिद्ध डाकू अंगुलीमाल को भी अपना अनुयायी बनाया।

इसके उपरान्त २५ वर्षों तक गौतम गंगा की घाटी में घूमता
रहा। दुखी और नीच लोगें। में उपकार और पिवत्र जीवन का
उपदेश करता रहा, ऊंच श्रीर नीच, धनवान और निर्धन लोगों को
वह अपना मातावलम्बी बनाता रहा और सब भूमि में अपने
नियमों को प्रकाशित करता रहा। उसके परोपकारी पावित्र जीवन
और उसके सहानुभूति के पवित्र धम्मे की बड़ी विख्याति हुई।
उसे उसके अनुयायी लोग तथा कहर हिन्दू लागे दोनों ही सम्मान
सत्कार की दृष्टि सं देखते थे, जातियां और उनके राजा लोग
इस देवतुलय सुधारक के सिद्धान्तों का सत्कार करते रहे जिसके कार्य दया और परोपकार सं भर हुए थे, और जब गौतम ५०
वर्ष की अवस्था में मरा उस समय बौद्ध धम्में ने इस भूमि में वह
प्रवलता ग्रहण कर ली थी जो कि " किसी सामन वा ब्राह्मण द्वारा
किसी देवता द्वारा, किमी ब्रह्मां वा भार द्वारा तथा संसार में

गौतम अपने नए धर्म को प्रकाशित करने के उपगन्त ४५ वर्ष तक जीवित रहा भौर उनकी मृत्यु ईमा के ४७७ वर्ष पहिले मान-लेने से उसके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का क्रम इस प्रकार होगा—

किषिववस्तु के निकट जन्म ... ईसा के ११७वर्ष पहिले यशोधरा से उसका विवाह ... , , , १२८ , , , उसका घर, स्त्री और पुत्र को छोड़ना , , , १२८ , , , उसने बुद्ध गया में सर्वक्षता प्राप्त की / श्रीर बनारस में अपना धर्म प्रगट किथा / , , , १२२ , , वह अपने नगर में गया .. , , , १२१ , , उसके पिता शुद्धोदन की मृत्यु और उसकी सौतेली माता श्रीर पत्नी का भिक्षुनी होना , ५१७ , , उसका पुत्र राहुल भिक्षु हुआ ... , , , ५०८ , , यशोधरा के पिता की मृत्यु ... ,, ,, ५०७ ,, ,, गौतम की मृत्यु ... ... ,, ,, ४७७ ,, ,,

शीभाग्यवश हमें उसकी मृत्यु के पहिले की घटनाओं का प्रायः पूर्ण बुत्तान्त दीघनिकाय के महापरिनिब्बाणसूत्त में मिलता है और अब हम इन्हीं बातों का उल्लेख करेंगे।

गौतम की अवस्था अव ५० वर्ष की थी और जिन जोगों में उसने अपनी युवा अवस्था में कार्य्य किया था वे अव नहीं थे। उसकी युवा अवस्था के परिचित लोगों में से बहुत से मर गए थे और यह हुद महात्मा अब उनके पुत्र और पीत्रों को उन्हीं पवित्र नियमों का उपदेश करता था जिनका उपदेश कि उसने पिहले उनके पिता और दाहाओं को किया था। उसके बहुत से प्रिय मित्र मर गए थे परन्तु उसका सभा मित्र आनन्द अब तक भी काया की नाई उसका साथ दे रहा था और उसकी आवश्यकताओं का प्रवन्ध करता था। राज्यगृह का बुद्ध राजा भी अब नहीं था, अब उसका लड़का और लालची पुत्र अजातशत्रु मगध की गही पर (कहा जाता है कि अपने पिता को मार कर) वैठा था और अब विजय करने के मनस्वे बांध रहा था। अजानशत्रु का यह सिद्धान्त नहीं था। के वह गौतम के समान इतने प्रसिद्ध आर सर्वपूज्य मनुष्य की हानि करे और इस कारण अजातशत्रु उसका कम से कम ऊपर से सत्कार करता था।

प्रबल विज्ञैन जाति पर जो कि मगध के सामने गंगा के उत्तरी किनारे पर मैदान में रहती थी अजातशत्रु का ध्यान पहिले पहिल गया। ये तूरानी जाति के बोग थे जो कि भारतबर्ष में उत्तरी पर्वतों के मार्ग से आप थे और उन्होंने हिन्दू सभ्यता के स्वयं केन्द्र में एक प्रकार का प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर बिया था और अब सब मगभ को विजय करने को उरा रहे थे। कदाचित् वे लोग उसी पूची\* जाति के थे जिन्होंने कि ४ वा ५ शताब्दियों के उपरान्त काश्मीर मौर पश्चिमी भारतवर्ष को जीत लिया था श्रौर जो

<sup>\*</sup> बीक साहब भी '' बुधि जूम इन चाइना " नामक पुस्तक का ४३ वा पृष्ठ देखो ।

कनिष्क के आधीन बीद धर्म के बड़े प्रवल सहायक हो गए थे। अजातशक विदंहिएक † ने अपने मन में कहा " मैं इन विज्जैनों को जड़ से निकाल दूंगा यद्यपि वे बड़े प्रवस्न हैं। में इन

विक्रीनों को नष्ट कर दुंगा, मैं इन विक्रीनों का पूरा नाश कर डाङ्गा।"

गौतम उस समय उन पांचों पहाहियों में से सब से ऊंबी पहाड़ी की एक गुफ़ा श्रर्थात् गृद्धकृट में रहता था जो कि राज-गृह की सुन्दर घाटी के निकट है । अजातशत्रु ने जो कि भविष्यत वाणी में कुछ विश्वास रखता था अपने प्रधान मंत्री वस्सकार को गीतम के पास यह पूछते के बिये भेजा कि विजीनों के विरुद्ध इस झाक्रमण का किस प्रकार अन्त होगा। गीतम राजाओं का सत्कार करनेवाला नहीं था भीर उसने उत्तर दिया कि जब तक विजीन लोग अपनी प्राचीन रीतियों को रखन हुए एका रखैंगे तह तक " हम आशा करते हैं कि उनका पतन नहीं होगा घरन उनका कल्याण होगा।"

गृद्धकुट से गीतम ने उसके निकट के स्थानों में अर्थात् भम्बलाधिका, नालन्द और पाटलीम्राम अर्थात् मगध की भविष्यत राजधानी पाटलीपुत्र में भ्रमण किया। गौतम के समय में यह एक तुच्छ गाँव था परन्तु मगध के प्रधान मंत्री सुनीध और विस्सकार इस पावलीयाम में विजीतों को निकालने के लिये एक किला बनवा रहे थे। यह उस नगर की उत्पत्ति का कारण है जोकि चन्द्रगुप्त और श्रशोक की राजधानी हुआ। यह लगभग१०००वर्ष तक भारतवर्ष की राजधानी रहा और भव तक भी भारतवर्ष के सब सं यह नगरों में गिना जाता है। एसा कहा जाता है कि गीतम ने इस स्थान के प्रमिद्ध होने की भविष्यत वाणी की थी। उसने आनन्द

<sup>†</sup> इस नाम से यह प्रगट हाता है कि इस राजा की साता प्राचीन विदेह वंश की कन्या थी । उस समय में लोग बहुधा अपनी माता के नाम से भी पुकारे जाते थे और तदनुसार गौतम का प्रसिद्ध चेळा उपतिस्स सदा सारिपुत्र के नाम से सुप्रसिद्ध था ।

से कहा था कि "काम काजी मनुष्यों के प्रसिद्ध निवासों और ऋड़ों में यह स्थान प्रधान होगा, यह पाटलीपुत्र का नगर होगा जोकि सब प्रकार के ऋसवायों के लेन देन का केन्द्र होगा।"

अजातराञ्च कें मंत्री वस्सकार और सुनीध ने यहां गौतम को निमंत्रण दिया और उसे भात और मीठी चपातियां पिरोमी और इसके उपरान्त गौतम पहां से चला गया भौर कहा जाता है कि उसने मंगा को जो कि उस समय भरपूर बढ़ी हुई थी एक कौतुक से अर्थात किसी नाव बेड़े को न लेकर यों ही पानी पर चलकर पार किया।

तब वह कोटिमाम में गया और वहां से नादिक में जहां कि वह उस ईटा के बने घर में ठहरा जो कि यात्रियों के ठहरने की जगह थी। वहां पर उसने आनन्द को वह सारगिर्भत उपदेश दिया जिसके द्वारा प्रत्येक चेला यह स्वयं जान सकता था कि उसने निर्वाण प्राप्त किया अथवा नहीं। यदि उसे यह झान हो और यदि वह अपने मन में इसे मालूम कर सक कि बुद्ध में उसका विश्वास है, धम्में में उसका विश्वास है और उसके संघ में उसका विश्वास है जो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध, धम्में, और संघ येही बुद्ध धम्में के तीन मुख्य सिद्धान्त हो गए।

माहिक से गौतम वैशाखी में आया जो कि गंगा के उत्तर प्रवल लिच्चांव लागों की राजधानी है। श्रम्वपालि नामक एक वेदया में सुना कि यह महात्मा यहां आया है भौर उसकी आम की बाढ़ी में ठहरा है। वह उसके पास गई और उसने उसे भोजन के लिये निमंत्रित किया और गौतम ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया।

" त्रव वैशाली के लिच्चित्र लोगों ने सुना कि बुद्ध वैशाली में साया है और अम्बपाली की वाड़ी में ठहरा है। उन लोगों ने बहुत की सुन्दर गाड़ियां तथ्यार करवाई और उनमें से एक पर चढ़ कर वे अपने मनुष्यों के सहित वैशाली को गए। उनमें से कुछ काले, रंग के और काला कपड़ा और माभूषण पहिने हुए थे, कुछ कोग गोरे, सफेद रंग के उज्वल वका और शाभूषण पहिने हुए

थे, कुछ कोग लाल थे और लाल रंग के बस्न तथा लाल आभूषण पहिने हुए थे, तथा कुछ लोग सुन्दर रंग के थे और सुन्दर बस्न और आभूषण पहिने हुए थे।

"और धम्बपाली युवा लिखवियों के बराबर, उनके पहिये के बराबर अपना पहिया और उनके घुरे के बराबर अपना धुरा और उनके घुरे के बराबर अपना धुरा और उनके जोते के बराबर अपना जोता किए हुए हाँक रही थी और लिडविव लागों ने धम्बपालि वेदया से पूछा कि अम्बपाली यह क्या वात है कि तूं हम लोगों के बराबर अपना रथ हाँक रही है?

उसने उत्तर दिया "मेरे प्रभु, में ने बुद्ध और उसके साथियों को कब मोजन के लिये निमंत्रण दिया है।"

उन लोगों ने कहा "हे अम्बपालि, हम लोगों से पक खास रुपया लेकर यह भोजन हमें कराने दे।"

"मेरे प्रभु यदि मुक्ते भाष सब वैशाली तथा उसके आधीन का राज्य दे दें तब भी मैं ऐसा कीर्ति का जेवनार नहीं दूँगी।"

"तब लिच्चिव लोगों ने यह कह कर अपना हाथ परका कि हम लोग इस अम्बपाली लड़की से हरा दिए गए, यह अम्बपाली लड़की हम बोगों से बढ़ गई और यह कहके वे अम्बपाली की बाड़ी तक गए।"

वहां उन लोगों ने गौतम को देखा और कल की दिम इस भोजन के लिये निमंत्रित किया परन्तु गौतम ने उत्तर दिया कि 'हैं लिच्चित्रयां मैं ने कल के लिये अम्बपाली वेदया का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।" और अम्बपाली ने गौतम और उसके साथियों को मीठा चायल और चपातियों खिलाई और उनकी सेवा में उपस्थित रही यहां तक कि उन खोगों ने कहा कि वे लोग अधिक नहीं खा सकते और तब उसको शिक्षा और उपदेश दिया गया, ''हे प्रभु में यह महल भिक्षुमों की सम्प्रदाय के लिये देती हूं जिसका कि नायक बुदा हैं" और यह दान स्वीकार किया गया।

भम्बपाली की बाढ़ी से गीतम बेलुव को गया। उसने अपनी मृत्यु निकट भाते देखी भीर अपने सबे मित्र झानन्द से कहा " अब में वृद्ध और बहुत वर्षों का हो गया हूं, मेरी यात्रा समाप्त होने आहे हैं मेरे दिन अब पूरे हो गए हैं, मेरी अवस्था ८० वर्ष की हो गई है... अनप्द हे मानन्द ! तुम लोग स्वयं अपने लिये प्रकाश हो। तुम लोग स्वयं अपने रचक हो। किसी बाहरी रक्षक की शरण मत लेना, प्रकाश की भांति सत्य में इढ़ रहना, रचक की भांति सत्य में इढ़ रहना। "

चापाल चेतिय में गौतम ने एक ज्याख्यान दिया है जिसमें इसने चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है मर्थात् ममीर लोग, ब्राह्मण लोग, गृहस्थ और मामन और चार ही प्रकार के फिरिश्तों को लिखा है मर्थात् फिरिइने, बड़े तेता स्नमार मौर ब्रह्मा।

क्रुटगार में गै।तम ने एक बार फिर अपने चेलों को अपने धर्म का मूल तत्त्व और सार बतलाया और उन से उनका अश्यास और उन पर विचार करने के खिय और उनको फैलाने के लिये कहा " जिसमें कि पवित्र धर्म बहुत काल तक ठहरे और सदा के बिये दह हो जाय और जिसमें वह बहुत से बोगों के लिये भलाई और सुख का कारण हो।"

बैशाली में अन्तिम बार आकर वह पुनः भग्डमाम, हस्तिप्राम, अम्बप्राम, जम्बुप्राम, और भोगनगर में घूमा और तब पावा को गया। वहां चुन्द ने जो कि सोनार और लोहार था उसे भोजन के लिये निमंत्रित किया और उसे मीठा चावल और चपातियाँ और कुछ सुखाया हुआ सूबर का मास दिया। गीतम दरिद्रों की दी हुई चम्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था परन्तु सूबर का मास उमकी इन्छा के विरुद्ध था। "अब जब कि बुद्ध ने भातु के काम बनानेवाल चुंद का बनाया हुआ भोजन खाया तो उसे एक भयानक रोग अर्थात् अतिसार का रोग हुआ और मृत्यु के समय तक भी उसे बड़ी पीड़ा होती रही परन्तु बुद्ध ने ओ कि सचेत और आख संयमी था उसे बिना किमी खेद के सहन किया। " पावा से उसी नगर को जाते समय मार्ग में गीतम ने एक नीच जाति के मनुष्य पुक्कुस को बौद्ध बनाया। कुनिनगर में जो कि कपिलवस्तुं से 50 मील पूर्व है, गीतमं को विदित हुआ कि उसकी मृत्यु से 50 मील पूर्व है, गीतमं को विदित हुआ कि उसकी मृत्यु

निकार है। जिस रात को मृत्यु होने वाकी थी उसकी संभ्या को उसने सहानुभूति के साथ अपने चेलों के हृदय पर यह बात जमाने का यत्न किया कि चन्द ने जो भोजन दिया था उसके लिये यह दोषी नहीं है, परन्तु उसने वह अनुप्रह के साथ दिया था अतएव वह जीवन की वृद्धि, अच्छे जन्म और अच्छे भाग्य को पांचे गा।

कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के पहिले वृक्षों में बिना मातु के फूल लगे मीर बस पर फूलों की वृष्टि हुई, बसके ऊपर स्वर्ग के फूल मीर चन्दन का चूरा बरसा भीर आकाश से गाने मीर स्वर्ग के गीतों का शब्द सुनाई दिया। परन्तु पिषत्र जीवन के इस बड़े धर्मप्रचारक ने कहा "हे आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बुद्ध) का ठीक तरह से आदर सत्कार वा उसकी पूजा नहीं होती। परन्तु वह भाई वा बहिन, वह तपस्वी पुरुष वा स्त्री जोकि बराबर अपने सब छोटे और बड़े धर्मों का पाखन करता है। जिसका जीवन ठीक है, जो आक्राओं के मनुसार चलता है वही तथा गत को सब से योग्य सत्कार के साथ मानता, सत्कार करता भीर उसकी पूजा करता है।" इन उक्तम वाक्यों से किसको बाइबिल के पवित्र वाक्यों का समरण नहीं आता जिसे किएक इसाई कवि ने यों छन्दोबद्ध किया है।

But thou hast said, the flesh of goat, The blood of ram, I would not prize, A contrite, heart, an humble thought. Are my accepted sacrifice.'

जिस रात्रि को गौतम मरा उस रात्रि को कुसिनगर का एक वर्शनशास्त्रक ब्राह्मण सुभद्र कुछ प्रश्न पूछने भाया परन्तु आनम्ब इस डर के मारे उसे नहीं आने देता था कि यह मृत्युशय्या पर पड़े हुए बुद्ध को बड़ा तुःखर्दा होगा। परन्तु गौतम ने उन छोगों की बात सुन छी थीं और वह ऐसे मनुष्य को बापस नहीं भेज सकता था जोकि शिवा के छिये भाया था। उसने आवा दि कि ब्राह्मण यहां आने पावे और अपने मरते दम से उसने उसे भपने धर्म के सिद्धान्त सिखलाए। सुभद्र गौतम का अन्तिम चेबा था और कुछ ही समय उपरान्त रात्रि के ब्रान्तिम पहर में इस बड़े महातमा ने अपने माइयों को यह सत्योपदेश करते हुए इस जीवन को त्याग

दिया कि " सब एकत्रीतभूत वस्तुओं का नाश स्वामाधिक है, परिश्रम के साथ अपनी मुक्ति पाने का यस्न करो।"

कुसीनगर के महों ने गौतम के शरीर का दाह किया और उसकी हाईयों को अपने भवन में भाजों और घनुषों से घेर कर रक्षित रक्ष्मा और वहां सात दिन तक नांच और गाने तथा मालाओं और सुगान्धि से उनका सत्कार तथा पूजन किया।

कहा जाता है कि गौतम की हिंडुयों के आठ भाग किए गए।

मगध के अजातशत्रु ने एक भाग पाया और उस पर राजगृह में

एक इमारत बनवाई। बैशाली के लिखवियों ने दूसरा भाग पाया और

छम पर इस नगर में एक इमारत बनवाई गई। इसी प्रकार कपिलबस्तु के शाक्यों ने, अलुकष्प के बुलियों ने, रामग्राम के कोलियों ने,
पावा के मलों ने, कुसिनगर के मलों ने और एक ब्राह्मण वेथदीपक
ने उसके एक पागपाए और उन पर इन सभी ने इमारतें बनवाई।

पिष्कलिवन के मोरियन लोगों ने जिन लकड़ियों से वह जलाया गया

था उसके शेष भाग पर और ब्राह्मण दोन ने उस बर्तन पर जिस्स

पर कि उसकी देह जलाई गई थी, इमारतें बनवाई।

-:0:-

## अध्याय १३

## गौतम बुद्ध के सिद्धान्त।

यह सम्भय नहीं है कि हम केवल एक अध्याय में अपने पाठकों को उस धर्म के सिद्धान्तों का पूरा सारांश हे सके जोकि इतन अधिक प्रसिद्ध और योग्य विद्वानों के लिये इतने कठिन और बिद्धत्ता पूर्ण खोज का विषय हो रहा है। यहां पर हमारा उद्देश्य केवल उन शिद्धाओं और विचारों के साराँश के देने का होगा जिनकी शिक्षा गीतम अपने देशवासियों को देता था।

षौद्ध भर्मा का सारांश एक प्रकार की आत्मोन्नति भौर भारम-निरोभ है। इस मत में सिद्धान्त और विश्वाम अप्रभान अंग हैं। गीतम ने जिम दिन बुद्धगया में बो बृद्ध के नीचे सर्वद्यता प्राप्त की थी उस दिन उसके हृदय में जो मुख्य विचार उठा था वह क्षोभ और कामनाओं से राहेत पवित्र जीवन निर्वाह करने में मनुष्यों के दूःखों को दूर करने का था और इसी मुख्य विचार की शिक्षा उसने भ्रपने जीवन के अन्तिम दिन तक दी।

जब वह बुद्धगया से बनारस गया और वहां अपने पाँचों पुराने चेलों को उसने अपने धर्म की शिक्षादी तो उसने उन्हें चारों सत्य और आठो मार्ग वतलाय जो कि बीद्ध धर्म के सार हैं।

"हे भिक्षुत्रोय दुःख का उत्तम सत्य है। जनम दुःख है, नारा दुःख है, रोग दुःख है, मृत्यु दुःख है। जिन वस्तुओं से हम घृणा करते हैं उनका उपस्थित होना दुःख है, जिन वस्तुओं की हम अभिलापा करते हैं उनका न मिलना दुःख है। सारांश यह कि जीवन की पांची कामनाओं में लग रहना ( अर्थात् पांची तस्वीं में लिप्त रहना। दुःख है।

"हे भिक्षुमों दुःख के कारण का उत्तम सत्य यह है। खालसा पुनर्जन्म का कारण होती है जिसमें कि सुख और लालच होने हैं और जो ४थर उधर शान्ति पाना है - (यह लालसा तीन कार का होती है) अर्थात सुख की लालसा जीवन की लातसा, मीर फबने फूलने की खालसा । हे मिश्रुओ दुः को दूर होने का उत्तम सत्य यह है । यह लालसा के पूर्ण निराध सं समाप्त होता है। यह निरोध किसी कामना की अनुपस्थित से, लालसा को छोड़ देन से, खालसा के बिना कार्य चलाने से, उससे मुक्ति, पाने से और कामना का नाश करने से होता है।

"यह उस मार्ग का उत्तम सत्य है जिससे कि दुःख दूर होता है। यह पवित्र आठ प्रकार का मार्ग यह है अर्थाद—

> सत्य विश्वास सत्य कामना सत्य वाक्य सत्य व्यवहार जीवन निर्वाह करने के सत्य उपाय सत्य उद्योग सत्य विचार सत्य ध्यान " ( महावग्ग १, ६ )

इस विक्षा का सारांश यह है कि जीवन दुः ख है, जीवन और उसके सुखों की लाखसा दुः ख का कारण है, उस लालसा के मर जाने से दुः ख का अन्त हो जाना है और पवित्र जीवन से यह लालसा मर सकती है। इन आठ विधियों में जिनमें कि पवित्र जीवन विभाजित किया गया है, जो जो बाहें भरी हुई हैं उनका वर्णन कुछ शब्दों में करना असम्मव है परन्तु उन बौदों के बिधे जो कि अपने धर्म की कथाओं में शिक्षित हैं ये आठों विधियां कई अन्यों के बराबर हैं। शुद्ध विचार और विश्वास को सीखना और उनका सत्कार करना चाहिए, उच्च उद्देश और कामनाएँ हृदय के नेत्र के सामने सदा उपस्थित रहनी खाहिएं, जो वाक्य बोले जांय उनमें से प्रत्येक यद में सत्यता और सुशीलता होनी चाहिए और व्यवहार में सत्यता और पूर्ण शुद्धता होनी चाहिए। जीवन का खपाय इस प्रकार का दूढ़ कर प्रहण करना चाहिए जिससे कि किसी जीवित वा सचेतन प्राणी को कोई कष्ट न हो, मलाई करने में,

तथा दया सुरीलता और परोपकार के कार्यों में जीवन के अन्त तक निरन्तर उद्योग करना चाहिए। मन और बुद्धि संचेतन और कार्यतत्वर होनी चाहिए, और शान्त और धीर विचार से जीवन को सुख प्राप्त होता है। यह काममा, मन:चोभ और जीवन की लाससा को जीतने का मार्ग है। इससे मधिक उत्तम जीवन का चित्र किसी कवि वा मनमोजी ने कभी नहीं सोचा और भात्मोत्र का इससे श्रिक पूर्ण मार्ग किसी दर्शनशास्त्र वा महात्मा ने कभी नहीं प्रकाशित किया।

आत्मोन्नति का विचार, उस ध्यान के वहें और प्रयोगिक समय में जिसमें कि गौतम ने अपना जीवन ब्यतीत किया, निस्त-न्देह सुधारा गया । अपनी मृत्यु के दिन उसने अपने भाइयों को बुलाया और आत्मोन्नति के पूरे मार्ग को सात मार्गो में करके संत्रुप में फिर व्याख्यान दिया और ये सातों बौद्ध धर्मों के सात रतन कहे जाते हैं।

हे भाइयो, तब वे सत्य कीन हैं जिनको कि में ने मालूम कर के तुम सं प्रगट किया, जिनका कि जब तुम लोगों ने उन्हें अच्छी तरह जान विया, अध्यास करना, उन पर विचार करना, और उनका प्रचार करना तुम्हारे लिये आवश्यक है जिसमें कि वह पवित्र धम्में आंधक समय तक ठहरे और चिरस्थायी हो जाय, जिसमें कि वह वहुत से लोगों के सुख श्रीर भजाई के लिये, संसार की दया के लिये, मसुष्यों भीर देवताओं की भलाई और लाभ सुस के लिये, स्थिर रहे ?

" वे ये हैं—
चारो सक्षे ध्यान,
पाप के विरुद्ध चारो प्रकार के बड़े प्रयत्न,
महातमा होने के चारो मार्ग,
पांचो धार्मिक शक्तियां,
धात्मीय झान की पांचा दान्द्रियां,
सातों प्रकार की बुद्धि श्रीर,
उत्तम आठ प्रकार का मार्ग " ( महापरिनिच्चानसुत्त ३, ६५)

यहां भी इन सब शिक्षा के नियमों में जो विचार मरे हुए हैं उन का यथार्थ कान कुछ शब्दों में देना असम्भव है, इस शिक्षा के विषय पर एक प्रन्य लिखा जा सकता है। जिन चारों! सबे ध्यानों का उल्लेख है वे देह, ज्ञान, विचार और कारण के विषय में है। चारों पापों के विरुद्ध जिस प्रयत्न का उल्लेख है वह पाप को रोकने का प्रयक्त, पाप की जो अवस्थाएँ उठती हैं उनको रोकने का प्रयत्न, भलाई करने का प्रयत्न, भीर भलाई को बढ़ाने का प्रयत्न है। वास्तव में इन चारों प्रयत्नों से पापी के सारे जीवन तक अधिक भलाई करने के लिये सका और निरन्तर उद्योग करने का तात्पर्य्य है। महात्मा होने के चारों मार्ग वे हैं जिनसे कि इदि श्रर्थात इच्छा. प्रयत्न, तयारी और खोज प्राप्त होती है। उत्तर काल के बौद्ध धर्म में इदि का तारपर्य अमानुषिक शक्तियों से है परन्त गौतम का तात्पर्थ्य सम्भवतः उस प्रभाव और एकि से पा जिसे कि बहुत समय तक शिक्षा और अभ्यास के द्वारा मन इस हेड के ऊपर प्राप्त कर सकता है। पांची धार्मिक शक्तियां और भारमीय ज्ञान की शक्तियां ये हैं - विश्वास, पराक्रम, विचार. ध्यान भीर बुद्धि, और सात प्रकार की बुद्धियां ये हैं-याकि. विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, भाराम और शान्ति । आठ प्रकार के मार्ग का वर्णन पहिले ही किया जा चुका है।

इस प्रकार की विस्तृत आत्मोन्नति के द्वारा दसों बन्धनों अर्थात् सन्देह कामाशक्ति इत्यादि को तोड़ने से श्रन्त में निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है।

" जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ठी है भीर शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने को सब ओर से स्वतंत्र कर छिया है जिसने सब बंधनों को तोड़ डाखा है उसके छिये कोई दुःख नहीं है।

" वे लोग श्रपने विचारों को भली प्रकार संग्रह कर के बिदा होते हैं, वे अपने घर में सुस्ती नहीं रहते, उन राजहंसों की नाई जिन्होंने कि अपनी झील को छोड़ दिया है वे लोग अपना घर द्वार छोड़ देते हैं।

"उसका विचार शान्त है, उसका वचन और कर्म्म शान्त

है जो कि सच्चे क्षान के द्वारा स्वतंत्र हो गया है और जो कि शान्त मनुष्य हो गया है।" (धम्मपद ६०,६१,६६)

यह बहुधा विश्वास किया जाता था कि निर्वाण का अर्थ अस्तिम नाश अथवा मृत्यु से है और प्रोफेसर मेक्समूलर साहब ने इस बात को पहिले पहिल दिखलाया था और उसे श्रव बहुत से विद्वानों ने स्वीकार किया है कि निर्वाण का अर्थ मृत्यु से नहीं है परन्तु उसका तात्पर्थ्य मन की उस पापी अवस्था, जीवन और उसके सुखों की खालसा के नाश होने से है जिससे कि नया जन्म हो जाता है। गीतम का निर्वाण से जो तात्पर्थ्य था वह जीवन में ही प्राप्त हो सकता है। उसे उसने श्रपने जीवन में प्राप्त किया था, वह वही मन की पापरहित शान्त अवस्था, आमिलाषाओं श्रीर क्षोम से मुक्ति, पूर्ण शान्ति मलाई और क्षान की अवस्था है जो कि निरन्तर आत्मोज्ञति करने से मनुष्य को प्राप्त होती है। रहेज़डेविज़ साहेब कहते हैं कि "बौद्धों का स्वर्ग मृत्यु नहीं है शीर पितकीं में परमानन्द की जिन अवस्थाओं का वर्णन है (जो अरहतों को प्राप्त हैं) वे मृत्यु के उपरान्त नहीं प्राप्त होतीं परन्तु यहीं और इसी समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने से मिन्नती हैं।

परन्तु जिन लोगों ने निर्वाण प्राप्त कर लिया है उनके लिये यहां और इस समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने के अतिरिक्त, क्या भिवच्यत में कोई सुख और कोई स्वर्ग नहीं है ? यह एक ऐसा प्रश्न या जो कि धौदों को बहुधा चक्कर में डाबता या भौर वे अपने खामी से इस के स्पष्ट उत्तर के लिये बहुधा अनुरोध करते थे। इस विषय में गीतम के उत्तर सन्दिग्ध हैं भीर उसने अपने अनुयादि-यों को निर्वाण के अतिरिक्त, जो कि बौदों के लिये स्वर्ग और मुक्ति है, किसी अन्य स्वर्ग की आशा देकर कमी उत्तित नहीं किया।

मल्क्यपुत्त ने गौतम से इस विषय पर मनुरोध किया और उसने यह बात निश्चय रूप से जाननी चाही कि पूर्ण वीद मृत्यु के उपरान्तरहता है अथवा नहीं। गौतम ने पूछा "क्या मैं ने यह कहा था कि है मल्क्यपुत्त आओ और हमारे चेले हो और हम तुम को यह बतलावेंगे कि संसार नित्य है अथवा आनित्य है ?" "मल्क्यपुत्त ने उत्तर दिया " महाशय यह आपने नहीं कहा था। " गौतम ने कहा " तब इस प्रश्न के उत्तर पर अनुरोध मत करो। यदि कोई मनुष्य जिसको कि जहरीळी वाण लग गई हो श्रपने वैद्य सं कहे 'में श्रपने घाव की औपिय नहीं होने दूंगा जब तक कि मुझे यह विदित नहों कि मुझे किस मनुष्य ने मारा है और वह क्षित्रय आह्मण, चैश्य वा शुद्र है?' तो उसका कैसा अन्त होगा? वह आब से मर जायगा और इसी प्रकार वह मनुष्य भी मरेगा जिसने कि सर्वन्नता और पवित्र जीवन के लियं इस कारण उद्योग नहीं किया क्यों कि वह यह नहीं जानता कि मृत्यु के उपरान्त क्यां हो गा। इस कारण हे मलूक्यपुत्त जो कुछ मैं ने प्रगट नहीं किया उसे अप्रगट रहने दो और जो कुछ मैं ने प्रगट किया है उसे प्रगट रहने दो और जो कुछ मैं ने प्रगट किया है उसे प्रगट रहने दो और जो कुछ मैं ने प्रगट किया है उसे प्रगट रहने दो और जो कुछ मैं ने प्रगट किया है उसे प्रगट रहने दो और जो कुछ मैं ने प्रगट किया है उसे प्रगट

इसी प्रकार यह कहा जाता है कि को शल के राजा प्रसेनजीत अपने हो प्रधान नगरों के बीच अर्थात् साकेत से श्रावस्ती की यात्रा में क्षेमा भिक्षुनी से मिला जो कि श्रपनी बुद्धि के लिये प्रसिद्ध थी। राजा ने उसका सत्कार किया और पृष्ठा "हे पृज्य महाशया क्या पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है?" उसने उत्तर दिया है महाराजा बुद्ध ने यह प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त रहता है।" राजा ने पूछा "हे पूज्य महाशया तब क्या पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं रहता ?" परन्तु खेमा ने इसका भी उत्तर यही दिया कि "हे महाराजा बुद्ध ने यह भी प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध मृत्यु के उपरान्त नहीं रहता।" (सम्युत्तनकाय)

इन वाक्यों से विदित होगा कि गौतम के धर्मी में निर्वाण के उपरान्त की बातों पर विचार नहीं किया गया है \* । गौतम का

<sup>\*</sup> डाक्टर ओडेनवर्ग साहब ने इस प्रश्न पर पूरी तरह से वादिववाद किया है। उसे देखिए उस विद्वान ने बौद्ध नियमों की सब पुस्तकों को ध्यानपूर्वक परीक्षा कर के अपनी सम्मति लिखी है।

उद्देश्य स्पष्ट है। वह सब मनुष्यों को आत्मोक्षति द्वारा अपने दुःखों का नाग्र करने के लिये, भविष्यत में दुःख की अवस्थामां से बचने के लिये, और संसार में पवित्र सुख और पूर्ण पापरहित अवस्था जो कि निर्वाण कहलाती है, प्राप्त करने के लिये बुलाता था।

यदि कोई मनुष्य निर्वाण की इस अवस्था को जीवन में प्राप्त न करे तो उसका पुनर्जन्म होने योग्य है। गौतम आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता था परन्तु फिर भी आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दुओं के मन में इतना आधिक धँस गया था कि वह निकाला नहीं जा सकता था और इस कारण गौतम पुनर्जन्म के सिद्धान्त को प्रहण करता हुआ भी आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था। परन्तु यदि आत्मा ही नहीं है तो वह क्या वस्तु है जिसका पुनर्जन्म होता है ? इसका उत्तर कर्म सम्बन्धी बौद्धासिद्धान्त में दिया है।

यह सिद्धान्त यह है कि मनुष्यके कर्म का नादा नहीं हो सकता और उसका यथोचित फल अवस्य होता है। और जब कोई जीवित मनुष्य मर जाता है तो उस मृत मनुष्य के कम्मी के अनुसार एक नए मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यह धार्मिक बुद्ध यद्यपि आत्मा को नहीं मानता है परन्तु वह इस बात को मानता है कि उसके जीवन की अवस्था उसके पूर्व जन्म के कम्मी के क्वारा निश्चित होती है। सब बौद्ध प्रन्थकारों ने एक जन्म से इसरे जन्म के सम्बन्ध का उदाहरण एक दीए की देम से दिया है जिससे कि दूसरे दीए की टेम जला ली जाती है। भीर यदि कोई निदींची मनुष्य इस संसार में दुःख पाता है तो वह कहता है "यह मेरेही करमें का फल है इसके लिये मुक्ते शिकायत क्यों करनी चाहिए ?" परन्तु यदि आत्मा ही नहीं है तो दुःख पानेवाले मनुष्य और मरे हुए मनुष्य में समानता कहां है ? बाद लोग इसका यो उत्तर देते हैं "समानता केवल उसमें रहती है जोकि मनुष्य के मर जाने भीर अणु में गल जाने के उपरान्त भी शेष रहता है अर्थात उसके कार्यों. विचारों और वाणी में, उसके कर्म में जोकि मर नहीं सकते।"

यह बहस हम लोगों को ज्यातृ सिक तर्क के समान जान पहती है परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त में एक बात है जिसे कि झाज कल के सामाँ जिक दर्शनशास्त्रक्ष ठीक कहेंगे। बौद्धों की माँति आज कल के द्रंशनशास्त्रक्षों का भी यह विचार है कि प्रत्येक पीढ़ी अपनी पूर्व पीढ़ी के पुण्य और पापों के फलों को भोगती है और इस मर्थ में कांई जाति जैसा बोती है वैसा काटती है। "वौद्ध महात्मा अपने आत्मनिप्रह की पवित्रता को उस निश्चय सुख की लालसा के द्वारा नए नहीं करता जो कि उसको मृत्यु के उपरान्त मिलेगा। उसका झान नहीं रह जायगा परन्तु उसके पुण्य रहेंगे झीर वे प्राणियों के दुःख को घटाने में अपने पूरे प्रभाव से कार्य करेंगे।"

परन्तु गौतम ने केवल पुनर्जनम के सिद्धान्त को ही प्राचीन हिन्दू धर्म से लेकर अपने अम्म में एक सुआर किए हुए रूप में नहीं रक्खा है। उसने उस समय के समस्त हिन्दू देवताओं को भी उसी तरह स्वीकार किया है और अपने मुख्य विचार अर्थात पवित्र जीवन की सर्वोद्य शक्ति के अनुकूल होने के लिये उन्हें इसी माँति परिवर्तित किया है। उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं को माना है परन्तु उन्हें सर्वप्रधान नहीं माना। वह उपनिपदों के सर्वप्रधान देवता ब्रह्मा को मानता है परन्तु सर्वप्रधान की भाँति नहीं। क्योंकि वे भी बार बार जन्म लेते हुए उस पवित्र जीवन अर्थात निर्वाण को प्राप्त करने का यल कर रहे हैं जोकि सर्व श्रेष्ठ अवस्था है। किसी मनुष्य ने कभी शुद्धता और पवित्रता को देवताओं से भी अधिक श्रेष्ठता देने का कभी यहा नहीं किया अर्थात जो भखाई मनुष्य कर सकता है उसे उसने देवताओं और सृष्टि की अञ्चात श्रीकरों से भी अधिक बढ़ा दिया है।

परन्तु यह कहना आवश्यक है कि इस बात में सन्देह है कि गौतम स्वयं हिन्दू देवताओं को मानता या अथवा नहीं। यह बात असम्भव नहीं है कि जिन लोगों ने बौद्ध धर्म प्रहण् किया या उनकी भाषा से देव, गन्भवे और ब्रह्मा अब तक ज़ुदा न हुए हों। जाति के सम्बन्ध में गौतम ब्राह्मण का उसी भांति सत्कार करता था जैसा कि बौद्ध श्रामन का । परन्तु वह ब्राह्मण का सत्कार उसके गुण और विद्या के लिये करता था, उसकी जाति के लिये नहीं, क्यों कि जाति को वह नहीं मानता था । दो ब्राह्मण युवा घशिष्ठ और भरद्वाज इस बात पर लड़ने लगे कि "कोई ब्राह्मण कैसे होता है" और गौतम के पास उसकी सम्मति के लियं श्राप्त तो गौतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने जोर दे कर जातिभेद को नहीं माना और कहा कि मनुष्यों का गुण उनके कार्य से है उनके जन्म से नहीं । उसने कहा घास, कृक्ष, कीड़े मकांड़े, चीटियां, चीपाय. साँप, मळाल्यां और चिड़ियां सब के भेद हैं और वे श्रपन गुणों द्वारा जाने जाते हैं। मनुष्य का भी गुण है श्रीर वह उसका कार्य है।

- "क्योंकि हे वशिष्ठ जो मनुष्य गाय रख कर जीवन निर्वाह करता है वह किसान कहजाता है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य भिन्न भिन्न शिल्प के कार्य्य कर के जीवन निर्वाह करता है वह शिल्पकार कहळाता है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाह करता है घह विणक् कहलाता है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य दूसरे की सेवा कर के जीवन निर्वाह करता है..... वह सेवक है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य चोरी कर के जीवन निर्वाह करता है...... वह चोर है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य धनुर्विद्या से जीवन निर्वाह करता है...... वह सिपाही है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य गृहस्थी के विश्वानों को कर के जीवन निर्वाह करता है.....वह यज्ञ करनेवाला है, ब्राह्मण नहीं।
- " और जो मनुष्य गांवों का स्वामी है.....वह राजा है, ब्राह्मण नहीं।

" और मैं किसी को उसके जन्म अथवा किसी विशेष माता से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नहीं कहता, यह भूपति कहा जा सकता है और वह धनाट्य हो सकता है परन्तु मैं ब्राह्मण उसे कहता हूं जिसके पास कुछ न हो और जो किसी वस्तु की ठाठसा न करे...

" जो मनुष्य कोध से रहित है, पवित्र कार्य्य और पुण्य करता है, कामना से रहित है, जिसने इन्द्रियों को दमन किया है और अपना मन्तिम शरीर धारण किया है उसे में ब्राह्मण कहता हूं।

"तो मनुष्य जल में कमल की नाई, वा सुई के नोके पर सरसीं की नाई इन्द्रियों के सुख में नहीं लिपटता उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।" (वासेत्थसुत्त)

इमी मांति मझ्झिमनिकाय के अस्सलायनसुत्त में लिखा है कि एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विकान अस्सलायन गीतम के इस मत पर चिवाद करने के लिये आया कि सब जातियां समान रीति से पवित्र हैं। गौतम ने जो कि तार्किकों के साथ उन्होंके शस्त्रों से छड़ सकता था, पछा कि क्या ब्राह्मण की स्त्रियों को अन्य स्त्रियों की नाई प्रसव की सब कमजोरियां नहीं होतीं। अस्सलायन ने उत्तर दिया "हां होती हैं।" गौतम ने पुछा " क्या बेक्ट्या की नाई आस पास के देशों के लोगों में रंग का भेद नहीं होता और फिर भी उन देशों में क्या गुलाम मालिक नहीं हो सकते और मालिक गुलाम नहीं हो सकते ?" अस्सलायन ने उत्तर दिया "हां; हो सकते हैं।" गीतम ने पूछा ''तब यदि ब्राह्मण घातक, चार, लम्पट, झूठा, कलङ्क खगाने-वाला, बोलने में कड़आ और तुच्छ, लालचा, द्रोही और मिध्या सिद्धान्त का हो तो क्या वह मृत्यु के उपरान्त दूसरी जाति की नाई दुःख भीर कष्ट में जनमनहीं लेगा ?" भरसखायन ने कहा "हाँ" भौर उसने यह भी स्वीकार किया कि विना जाति का विचार किए इए श्रच्छे करमों से स्वर्ग अवस्य मिछेगा । गौतम ने फिर भी यह बहस की कि यदि किसी घोड़ी का किसी गदहे के साथ संयोग हो जाय तो उसकी सन्तान खबर होगी। परन्तु क्षत्रिय और ब्राह्मण के संयोग से जो सन्तान होती है वह अपने मां, बाप की नाई होती है और इस विये यह स्पष्ट है कि बाह्यण और क्षत्रिय में कोई भेद नहीं है! इस प्रकार के तर्क से गीतम ने युवा तार्किक के हृदय में उस सत्य को जमा दिया और वह "वहां चुप चाप फूहर की नाई दुखी, नीची दृष्टि किए हुए संाचता हुमा बैठा रहा और उत्तर न दे सका" और तब वह गीतम का चेला हो गया।

दुसरे समय में गीतम ने अपने साथियों को समझाया है"हे शिष्यो, जिस प्रकार बड़ी वड़ी निदयाँ, वे चाहे कितनी बड़ी क्यों न हों,यथा गंगा, यमुना, असिरावति, सरयू और मही, जब समुद्र में पहुँचती हैं तो वे अपना पुराना नाम और पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर केवल एक नाम अर्थात् समुद्र के नाम सं कहलाती हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्र और वैश्य भी जब वे भिक्ष हो जाते हैं तो उनमें भेद नहीं रह जाता। और हम जानते हैं कि इस सिद्धान्त के त्रनुसार वास्तव में कार्य भी किया जाता था क्यों कि जैसा हम ऊपर देख खके हैं कि उपाली हजाम ने मिक्ष धर्म को स्वीकार किया और वह बीद्ध भिक्षओं में एक यहा पुत्र्य और विद्वान हो गया। एक हृदयभेदक कथा थेर गाया में भी लिखी है। जिससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि वीद धर्म भारतवर्ष में नीच लोगी के लिये कैमा उत्तम था और वे उसे जातिमेद के भ्रन्याय से रक्षा पाने के छिये कैसी उत्सकता से स्वीकार करते थे । थेर सनीत्त कहता है "मैं एक नीच वंश में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं गरीब और कंगाल था। मैं नीच कर्म करता श्रर्थात सुखे हुए फूलों को झाडने का कार्य्य करता था। मुझ से लोग घुणा करते थे और तुच्छता तथा असत्कार की दृष्टि से देखते थे। मैं बहुतों का फर्मावरदारी की इष्टि से सत्कार करता था । तब मैं ने बुद्ध को भिक्ष औं के सहित उस समय देखा जब कि वह मगध के सब संप्रधान नगर्मे जा रहा था। तब मैं ने अपना बोझा फैंक दिया और दौड़ कर उसके पास जा कर सत्कार के साथ दण्डवत की। मेरे पर दया कर के वह सर्वोच्च मनुष्य ठहरा। तब मैं ने अपने को उसके चरणों पर गिरा दिया मीर तब प्राणियों में उस सर्वोच मनुष्यकी प्रार्थना की कि वह मुझे भिक्ष बना छ। तब उस दयालु स्वामी ने मुझ से कहा कि 'हे भिक्षु इभर आमो, और इसी प्रकार मैं भिन्नु बनाया गया।और यह कथा

वही शिक्षा देकर समाप्त होती है जिसका उपदेश गीतम ने इतने अधिक बार दिया है "पवित्र उत्साह से, पवित्र जीवन और मात्म-निरोध से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है, यह सब से ऊँचा ब्राह्मण का पद है।

नम्रसनीत की इस कथा को बिना समानता के प्रिय उत्साह को समझे इए जो कि आदि यौद्ध धर्म का प्राण है भौर उसकी सफलता का कारण है. कीन पढ सकता है ? यह यहा गुरू जो कि न तो भन न मर्थ्यादा और न जाति को मानता था गरीबों और तुच्छ बे।गाँ के पास उसी भाँति जाता था जैसे कि अमीरों के पास और उन्हें पवित्र जीवन और पवित्र आचार के द्वारा अपनी मुक्ति पाने के लिये **उपदेश देता था। भार्मिक जीवन से नीच और ऊँच दोनों समान** रीति से सर्वोच प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, और भिक्षमों के सम्प्र-दाय में कोई भेद नहीं माना जाता था। हजारों मनुष्यों और स्त्रियों ने उस प्रिय और सज्ज्ञान विचार को स्वीकार किया श्रौर अपने गुरु की भीति तथा उसके गुणों के अनुकरण करने में जांतिभेद को छांड दिया। और गौतम ने जिस तिथि से बनारस में अपना समानता और प्रीति का धर्म प्रगट किया उसके तीन शताबियों के भीतर ही यह धर्म भारतवर्ष का प्रधान धर्म हो गया। जातिभेद भिक्षुओं के सम्प्रदाय में तो षा ही नहीं और गहरूथों में भी उसका प्रभाव जाता रहा क्योंकि उनमें से सब से नीच वंश का कोई भी, भिक्षश्रों का सम्प्रदाय ब्रह्ण कर के सर्वोध प्रतिहा पासकताथा।

''(३६३)मनुष्य अपने गुथे हुए बार्लो से श्रापने वंश अथवा जन्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्यता और पुण्य है वही धन्य है भीर वही ब्राह्मण है।

"(३६४)हे मूढ़, गुथे हुए बार्लो की क्या श्रावश्यकता है ? मृगछाला धारण करने की क्या भावश्यकता है ? तेरे भीतर तो खालच भरा हुआ है परन्तु ऊपर से तूं स्वच्छ बनता है।

"(४२२) में उसे ब्राह्मण अवश्य कहता हूं जो कि चीर. महात्मा, विजयी, झगम्य, पूर्ण और जाबित है। "(१४१) न तो नंगा रहने सं, न गुथे हुए बार्लो से, न घूल से, न व्रत रहने अथवा जमीन पर पड़ें रहने से, न विभृति लगाने से भीर न चुप चाप बैठे रहने से, यह मनुष्य अपने की पवित्र कर सकता है जिसने कि श्रपनी कामनाओं को नहीं जीता।"\*। अम्मपद)।

यह समभना भूल है कि गौतम सब को संसार त्याग कर के भिश्च सम्प्रदाय प्रहण करने के लिये स्पष्ट आज्ञा देता था। इस बड़े उपदेशक का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा उसके सुख की कामनाओं को जीतने का था और वह दिखलाने के लिये संसार त्याग देने में कोई विशेष मलाई नहीं समझता था। परन्तु

"नंगे फिरना तथा और दूसरे कार्प्य जिनका कि इस पद में उल्लेख है महात्माओं के जीवन के बाहरी चिन्ह हैं और इन्हें बुद्ध स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे कामनाओं को शान्त नहीं करते । यदि हम सुमागधा अवदान को देखें तो यह विदित होता है कि नंगे रहने को उसने अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया । अनाथ पिण्डिक की कन्या के घर में कुछ नंगे साधू एकत्रित हुए । उसने अपनी पतोह सुमागधा को बुला कर कहा ' जाओ और उन पूज्य महात्माओं का दर्शन करो । ' सुमागधा, सारिपुत्र, मोदगलायन आदि लोगों की नाई महात्माओं का दर्शन पाने की आशा में प्रसन्नता से दोड़ी परन्तु जब उसने इन सन्यासियों को कबूतर के डैनों की नाई बाल रक्खे हुए केवल विभूति लगाए हुए उपकारक और देत्यों के सदृश देखा तो वह बड़ी उदास हुई । उसकी सास ने पूछा ' तुम उदास क्यों हो?' सुमागधा ने उत्तर दिया ' हे माता यदि महात्मा लोग ऐसे हैं तो पापी लोगों का रूप कैसा होता होगा । "

<sup>\*</sup> प्रोफेसर मेक्समुलर साहेब ने ऊपर के वाक्यों पर निम्नलिखत मनोरञ्जक टिप्पणी दी है—

किर भी उन कामनाश्रों को जीतना तब तक कठिन होता है जब तक कोई मनुष्य वास्त्रय में अपने कुटुम्ब के साथ रहे और जीवन के सुखों को मोगता रहे। अतपत्र गीतम भिक्षु के जीवन की अपने बड़ं उद्देश्य के लिये अधिक गुणकारी मार्ग होने से प्रसंशा करता था। और इस कारण बहुत से लिगों ने संसार को त्याग कर भिक्षु सम्प्रदाय को प्रहण किया और इस प्रकार बीद्ध सन्यासियों का सम्प्रदाय बना जो कि सम्भवतः संसार में सन्या। सियों के सम्प्रदाय में सब से पहिला है।

यदां पर बीद्ध भिक्षुत्रों के सम्प्रदाय के नियमों का लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि व इस धर्म के मुख्य सिद्धान्तों में नहीं हैं। हम यहां केवल पक सुन्दर सूत्र उद्धृत करेंगे जिसमें गौतम और एक किसान की कल्पित बात चीत दी है जिससे सांसारिक जीवन और धर्म जीवन के गुण विदित होते हैं—

"(१)धनिय किसान ने कहा "में अपना चावल पका चुका हूं, मैं अपनी गायों को दूद चुका हूं, मैं अपने लोगों के संग मदी नदी के तद के निकट रहता हूं। मेरा घर छाया हुन्ना है, आग सुलगी हुई है अतप्त्र हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो बृष्टि कर!"

- (२) भगवत ने कहा " में कोध स रहित हूं, हठ से रहित हूं. में एक रात्रि के लिये मही नदी के तट के निकट टिका हुआ हूं । मेरा घर छाया नहीं है, ( कामना की ) आग बुझ गई है, अतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो बुंछ कर!"
- (३) धनिय किसान ने कहा " मेरे यहां डांस नहीं है, घास से भरे हुए खेतों में गायें घूम गड़ी हैं और यदि वर्षा हो तो वे उसे सह सकती हैं। श्रतएव है आकाश, याद तरा जी चाहे तो वृष्टि कर।
- (४) भगवत् ने कहा ''मेरे पास एक अच्छी बनी हुई नीका है, मैं (निर्वाण तक) चला आया हूं। मैं कामनाओं की लहरों को जीत कर आगे के किनारे पर पहुंच गया हूं। अब मुझे नौका का कोई काम नहीं है। अतएव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (५) धानय किमान ने कहा "मेरी स्त्री श्राज्ञाकारिणी है आवारा नहीं है, मोर वह बहुत समय तक मेरे साथ रही है, वह मोहने-

वाजी है और मैं उसके विषय में कोई बुरी बात नहीं सुनता। श्रामण्य हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।

- (६) भगवत् नं कहा ' भेरा मन आज्ञाकारी और स्वतंत्र है और मैंने उसे बहुत समय तक उच्च शिक्ता दी है और भली मांति दमन किया है। अब मेरे में कोई बुरी बात नहीं है। अतएव हे साकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (७) धनिय किसान ने कहा "मैं स्वयं कमा कर अपना पालन करता हूं और मेरे बच्चे मेरे पास सब निरोगी हैं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं सुनता। स्रतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (८) भगवत् ने कहा "में किसी का नौकर नहीं हूं। जो कुछ मेंने प्राप्त किया है उसमे में सारे संसार में भ्रमण करता हूं। मुझे नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। श्रतएव हे आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्ष कर।
- (६) धानियने कहा "मेरे पाम गाय हैं. बछड़े हैं, गामिन गाय और बिक्चिया है। श्रीर इन गायों के ऊपर स्वामी की नाई मेरे एक साँड़ भी है। अनएव है भाकाश यदि तेरा जी चाहे तो वृष्टि कर।
- (१०) भगवत ने कहा 'मेरे गाय नहीं हैं, मेरे वछवा नहीं हैं, मेरे गाभिन गाय और बिक्या नहीं है। और गायों के स्वामी की भाति मेरे माँड़ भी नहीं हैं अतएव हे झाकाश यदि तेरा जी चाहे तो वृष्टि कर।
- (११) धानिय किसान ने कहा " खूँटे गड़े हुए हैं और हिल नहीं सकते. पगहे मूंज के नए श्रीर अच्छे वने हुए हैं, गाएँ उन्हें नहीं तोड़ सकेंगी। सतएव हे आकाश यदि तरा जी चाहे तो वर्षा कर।
- (१२) भगवत् ने कहा' 'साँड़ की नाई बंधनों की तोड़ कर,हाथी की नाई गलुच्छि लता की तोड़ कर किर में गर्भ में नहीं आऊँगा। अतएव हे झाकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षा कर।"

तब तुरन्त वृष्टि हुई जिसंन कि समुद्र और पृथ्वी को भर दिया। भौर आकाश से वृष्टि होते सुन कर धनिय इस प्रकार बोला—

(१३) 'यह हमार लिये घोड़े लाभ की बात नहीं है कि इम सोगों

ने भगवत का दर्शन पाया। हे बुद्धि की चक्षुवाले, हम लोग तेरी शरण बंते हैं ! हे बड़े मुनी, तूं हम लोगों का स्वामी हो !" (धनिय-सुत्त )

यं गौतम के धर्म के प्रधान सिद्धान्त हैं और संदोप में उनका पुनः उद्घेख कदाचित हमारे पाठकों को लामदायक होगा । हम कह चुके हैं कि बौद्ध धर्म वास्तव में आत्मोन्नीत की एक प्रणाली अर्थात इस संसार में पावित्र जीवन व्यतीत करने का एक यल है और इससे अधिक उसमें कुछ नहीं है। हमदेख चुके हैं कि गौतम इन चारों सत्यों का उपदेश करता था कि जीवन दुःल है, जीवन की खालसा दुःल का कारण है, इस लालमा को जीतना दु ल का नाश करना है और आत्मोन्नात का मार्ग जीवन की इस लालमा को जीतन का उपाय है। गौतम ने पवित्र जीवन और निष्पाप शान्ति को अपने धर्म का सिद्धान्त और मनुष्य का सर्वोच उद्देश्य मान कर आत्मोन्नित की एक प्रणाली और मन वाणी और कम द्वारा आत्मिनरोध की रीति की ध्यान पूर्वक स्थापित किया है जिसे कि वह उत्तम मार्ग कहता है और जो धर्म के सात रहों के नाम के प्रसिद्ध है।

श्रीर यह पवित्र शान्ति, यह निष्पाप शान्त जीवन जो कि इतने श्रात्मिनरोध और इतनी श्रात्मोश्राति का उद्देश्य है इसी संसार में प्राप्त हो सकता है। वही बौद्धी का स्वर्ग है, वही निर्वाण है। गौतम का धम्मे परलोक के लिये कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता, भलाई स्वयं उसका पुरस्कार है, पुण्यमय जीवन बौद्धों का अन्तिम उद्देश्य है, इस पृथ्वी पर पुण्यमय शान्ति बौद्धों का निर्वाण है।

फिर भी हम देख चुके हैं कि गौतम ने अपने धर्मों में हिन्दुमों के पुनर्जन्म के सिद्धान्त को एक परिवर्तित रूप में प्रहण किया था। धिद इस जीवन में निर्वाण की प्राप्ति न हो तो जीवन के करमों का डिचित फल दूसरे जन्मों में मिलेगा जब तक कि शिचा पूर्ण न हो जाय और निर्वाण प्राप्त न हो जाय।

इसी भाँति गौतम ने हिन्दू देवताओं को अर्थात् अष्टग्वेद के तेतीसों देवताओं और ब्रह्मा और गंधर्व के विश्वास की पहण किया अथवा प्रहणकरने दिया। 'ये सब देवता और सृष्टि के समस्त प्राणी भिन्न भिन्न मंडलों में बार बार जन्म लेकर उस निर्वाण का प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं जो कि सब लोगों के लिये मुख्य उहें इय. श्रन्त मौर मुक्ति है।

परन्तु हिन्दू भर्म में ऐसे सिद्धान्त और रीतियां भी थीं जिन्हें कि वह ग्रहण नहीं कर सकता था । उसने जातिभेद को निकाल दिया, तपस्यात्रों से वह कोई लाम नहीं समझता था और वैदिक विधानों को उसने निरर्थक प्रगट किया है। ऐसे विधानों के स्थान में उसने दयाल जीवन व्यतीत करने और मनः क्षोभ श्रीर कामनाओं को जीतने की आज्ञा दी है श्रीर इस उद्देश्य की प्राप्त करने की अधिक सुगम रीति के लिये उसने संसार का त्याग बत-लाया है। उसका यह उपदेश माना गया और उससे बौद्ध भिक्ष औ का सम्प्रदाय स्थापित हुआ।

तब बीद्ध धर्म की सब से प्रधान बात यह है कि बह इस लोक में पवित्र त्रीर पुण्यात्मा जीवन की शिक्षा देता है और पुरस्कार वा दण्ड का कोई विचार नहीं करता। वह मनुष्य के स्वमाव की सबसे श्रिक निकाम भावनाओं को उत्तेजित करता है। वह अपने सामने स्वयं पृण्य को अपने पुरस्कार की भाँति रखता है और उसको प्राप्त करने के लिये निरन्तर उद्योग की आज्ञा देता है। वह शान्त निष्पाप जीवन की प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य वा देख-ताओं में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह पुण्यमय शान्ति के अतिरिक्त किसी दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं बतजाता, वह पवित्रता के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वर्ग को नहीं जानता । " उसने अपनी दृष्टि से आत्मा के उस सिद्धान्त को बिलकल निकाल दिया जो कि अब तक मिथ्याधम्मी और विचारवान होनों ही के मत में समान रीति से भरा हुआ था।

उसने संसार के इतिहास में पहिले पहिल यह प्रगट किया कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने लिये इस संसार और इसी जीवन

में बिना ईश्वर वा छोटे बड़ं देवताओं की कुछ भी सहायता के, मुक्ति प्राप्त कर सकता है।"

इसके विरुद्ध बांद्ध धर्म की इसी बात पर बहुधा कलंक लगाया गया है। यह कहा गया है कि यह अक्षेयवादी धर्म है जोकि ईश्वर, आत्मा और मुक्ति पानेवाकों के लिये किसी पर-लोक को नहीं मानता। परन्तु डाक्टर रहेज़ डेविस साहेब इस बात को दिखलाते हैं कि जहां ब्रह्मविद्या श्रज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध में सन्तोषदायक उत्तर नहीं देती और जहां मनुष्यों ने पुराने प्रश्नों के नप उत्तर हूँ देहें वहां अक्षेयवाद एक वा दो बार नहीं परन्तु वारम्बार प्रधान दिखलाई देता है। "भारतवर्ष के अक्षेयवादियों, यूनान और रोम के औदासिन्यों,फान्स, जर्मनी और हम लोगों के कुक नए दर्शनशास्त्रों में जो बहुत सी समान वातें मिलती हैं उनका कारण समझने के लिये विचारों का उन्नति में बौद्ध के सिद्धान्तों से हमे सहायता मिलती है।"

-:0:-

## अध्याय १४।

## गौतम बुद्ध की धार्मिमक स्त्राज्ञाएँ।

पेसे भर्म में जिसका कि मुख्य उद्देश्य इस संसार में पित्रश्र जीवन की शिचा देने का है भवश्य ही बहुत सी भार्मिक भाक्षाएँ होंगी और भाक्षाएँ बौद्ध भर्म की विशेष शोभा हैं तथा इन से यह भर्म समस्त सभ्य संसार में सत्कार की हिए से देखा जाता है। इस अध्याय में हम इनमें से कुछ उत्तम आक्षाओं पर विचार करेंगे जिससे हमारे पाठकों को गौतम की भार्मिक शिक्षाओं का कुछ सारांश विदित होगा।

गृहस्थ चंलों के जिये गौतम ने पांच मनाही की आक्षाएँ दी है जो कि निस्सन्देह हिन्दुओं के शास्त्र के उन पांचो महापातकों से जी गई हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

- (१८) "गृहस्थों का भी कार्य्य, मैं तुम से कहूंगा कि सावक किस प्रकार अच्छा होने के लिये कार्य्य करें क्योंकि भिक्षुओं का पूरा धर्म इन लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो कि सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं।
- (१९) "उसे किसी जीव को नहीं मारनावा मरवाना चाहिए भीर यदि दूसरे लोग उसे मारें तो उसे नहीं सराहना चाहिए और सब जन्तुओं को, चाहे वे बलवान जन्तु हों वा वे ऐसे हों जो कि संसार में वड़े बलहीन हैं उन सब के मारने का उसे विरोध करना चाहिए।
- (२०) "और सावकों को किसी स्थान पर कोई वस्तु न लेनी चाहिए जिसको कि वह जानता है कि दूसरे की है श्रीर जो उसको न दी गई हो। ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी न लेने देनी चाहिए और जो लोग लें उन्हें न सराहना चाहिए। उसे सब प्रकार की चोरी का त्याग करना चाहिए।

(२१) ''बुद्धिमान मनुष्यों को व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले की नाई करना चाहिए। यदि वह इन्द्रियों का निम्नह न कर सके तो उसे दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करना चाहिए।

(२२) "किसी मनुष्य को न्यायसभा वा किसी सभा में दूसरे से झूठ न बोलना चाहिए । उसे दूमरों से झूठ न बोलवाना चाहिए और जो लोग झूठ बोलैं उन्हें न सराहना चाहिए । उसे सब असल्य का ल्याग करना चाहिए ।

(२३) "जो गृहस्य इस धर्म को मानता हो उसे नशे की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिएँ। उसे दूसरों को भी नहीं पिलाना चाहिए और जो खोग पीएँ उनको यह जान कर नहीं सराहना चाहिए कि उसका फल पागलपन है।" (धार्मिकसुत्त, सुत्तनिपात)।

ये पांची आक्षाएँ जो कि पंच सील के नाम से प्रसिद्ध हैं सब बीद्धों अर्थात् गृहस्यों और भिच्नुओं के लिये हैं। वे संक्षेप में इस भांति कही गई हैं—

(२५) "कोई किसी जीव को न मारे। जो वस्तु न दी गई हो उसे नहीं लेना चाहिए। झूठ न बोखना चाहिए। नशे की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए।"

तीन नियम भीर दिए गए हैं जो कि अत्यावश्यक नहीं समभे जाते परन्तु वे कट्टर श्रीर धार्मिक गृहस्थ चेलों के लिये कहे गए हैं। वे ये हैं—

(२५), (२६) ''रात्रि को असमय भोजन नहीं करना चाहिए। माता नहीं पहिरनी चाहिए और सुगन्ध नहीं लगाना चाहिए। भूमि पर विकीना विका कर सोना चाहिए"।

कट्टर और धार्मिक गृहस्थ के लिये इन आठों आक्राओं के जो कि अष्टांगसील के नाम से प्रसिद्ध है, पालन करने की प्रतिक्रा करने के लिये कहा गया है।

इन आठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी हैं श्रीर वे वे हैं। अर्थात् नाच, गाने बजाने आदि से निषेध और सोने और चाँदी को काम में जाने से निषेश । ये दसो श्राहाएँ ( दस सील ) भिक्षुओं के लिये आवश्यक हैं जैसे कि पंचसील गृहस्थों के लिये हैं।

अपने माता पिता का सत्कार करना श्रीर इजातदार व्यापार करना यद्यपि ये दो बार्ते आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं तथापि उसी सुत्त में सब गृहस्थों को उनका पावन करने के छिये कहा गया है।

" उसे भक्ति के साथ अपने माता पिता का पालन करना चाहिए और कोई इज्जत का व्यापार करना चाहिए। जो गृहस्थ इस का धीरता से पावन करता है वह सयंप्रभस ( संस्कृत स्वयंभ बेबता । के पास जाता है।"

गृहस्थों के भर्म का एक अधिक विस्तृत वर्णन प्रसिद्ध सिगाली-वादस्तर में दिया है जिसे कि उत्तरी तथा दिल्ली दोनों बीद मानते हैं और जिसका श्रनुवाद यूरप की भाषाओं में कई बार हुन्ना है। इन धम्मों के वर्णन से हिन्दू समाज की अवस्था तथा हिन्दु सामाजिक जीवन के आदर्शका इतन। स्पष्ट यथार्थ ज्ञान होता है कि हमें उसके उद्भूत करने में कोई रोकावट नहीं होती--

## १ माता पिता और खड़के।

माता पिता को चाहिए कि-

- (१) लडकों को पाप से बचावें।
  - (२) पुण्य करने की उनको शिक्षा दें।
  - (३) उन्हें शिल्प और शास्त्रों में शिक्षा दिलावें।
  - (४) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें।
- (५) उन्हें पैत्रिकाभिकार दें। लडकों को कहना चाहिए कि-
  - (१) जिन्होंने मेरा पालन किया है उनका मैं पालन कहंगा।
    - (२) में गृहस्थी के उन धम्मों को कहंगा जो कि मेर लिये मावश्यक हैं।।
    - (३) में उनकी सम्पत्ति की रक्षा करंगा।
    - (४) में अपने को उनका वारिस होने के योग्य बनाऊंगा।

(५) उनकी मृत्यु के उपरान्त में सत्कार से उनका ध्यान कदंगा ।

२ शिष्य और गुरु।

शिष्य की अपने गुरुओं का सत्कार करना चाहिए-

- (१) उनके सामने उठ कर।
- (२) उनकी सेवाकर के।
- (३) उनकी आक्षाओं कापालन कर के।
- (४) उन्हें आवश्यक वस्तुएँ दे कर। (५) उनकी शिल्वा पर ध्यान दे कर !

गुरु को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेह दिखलाना चाहिए-

- (१) सब अर्च्छा बातों की उन्हें शिक्षा दे कर।
- (२) उन्हें विद्या को प्रहण करने की शिक्षा दे कर।
- (३) उन्हें शास्त्र जीर विद्या सिखला कर।
- (४) उनके मित्रों और संगियों में उनकी प्रसंशा कर के।
- (५) आपंति से उनकी रक्षा कर के।

३ पति भीर पत्नी।

पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-

- (१) सत्कार से उसके माथ व्यवहार कर के।
- (२) उस पर कृपा कर के।
- (३) उसके साथ सचा रह कर।
- (४) लोगों में उसका सत्कार करा कर।
- (५) उसे योग्य आभूषण और कपड़े दे कर। पति को भपने पति पर इस भांति स्तेह दिखलाना चाहिए-

- (१) अपने घर के लंगों में ठीक तरह से बर्ताब कर के।
- (२) मित्रों और सम्बन्धियों का उचित आदर सन्कार कर के
- (३) पतिवता रह कर।
- (४) किफायत के साथ घर का प्रवन्ध कर के।
- (४) जो कार्य्य उसे करने पड़ते हों उनमें चतुराई और परि-अम दिखला कर।

#### ४ मित्र और संगी।

इज्जतदार मनुष्य को अपने मित्रों से इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए।

- (१) उपहार दे कर।
- (२) मृदु सम्भाषण से।
- (३) उनके लाभ की उन्नति कर के।
- (४) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार कर के।
- (५) अपना धन उनके साथ भोग कर।

उन लोगों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए।

- (१) जब वह बेखवर हो तो उसकी निगरानी कर के।
- (२) यदि वह श्रव्हड़ हो तो उसकी सम्पत्ति की रक्षा कर के
- (३) प्रापत्ति के समय उसे शरण दे कर।
- (४) दुःख में उसका साथ दे कर।
- (५) उसके कुटुम्ब के साथ दया दिखला कर।

### ५ स्वामी और नौकर।

स्वामी को अपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए-

- (१) उनकी शक्ति के श्रनुसार उन्हें काम दे कर।
- (२) उचित भोजन और वेतन दे कर।
- (३) रोंग की अवस्था में उनके लिये यत कर के।
- (४) असाघारण उत्तम वस्तुओं को उन्हें भी दे कर।
- (४) उन्हें कभी कभी छुट्टी दे कर।

नैकरों को अपने स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रगट करनी चाहिए।

- (१) वे उसके पहिले उठें।
- (२) वे उसके पीछे मोवें।
- (३) उन्हें जो कुछ दिया जाय उससे सन्तुष्ट रहें।
- (४) व पूरी तरह से और प्रसन्न हो कर कार्य्य करें।
- (५) वे उसकी प्रसंशा करें।

#### ६ गृहस्य श्रीर धार्मिक लोग।

इज्ज़तदार मनुष्य भिक्षुओं और ब्राह्मणीं की इस प्रकार सेवा करता है।

- (१) कार्य्य में प्रीति दिखला कर।
- (२) वाणी में प्रीति दिखला कर।
- (३) विचार में प्रीति दिखला कर।
- (४) उनका मन से स्वागत कर के।
- (५) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर कर के। इन क्षोगों को उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए।
  - (१) उसे पाप करने से रोक कर।
  - (२) उसे पुण्य करने की शिक्षा दे कर।
  - (३) उसके ऊपर इया भाव रख कर।
  - (४) धर्म की उसकी शिक्षा दे कर।
  - (५) उसके सन्देहीं को दूर कर के स्वर्ग का मार्ग बतला कर ।

उपरोक्त बातों से हमें पवित्र हिन्दू जीवन का, श्रानन्दमय गृहस्थी सम्बन्धी तथा सामाजिक विचारों भीर कर्तव्यों का कैसा चित्र मिलता है ! अपने बच्चों को शिच्चा, धार्मिक शिक्षा भीर सांमारिक सुख देने के लिये माता पिता की उत्मुक भावना : अपने माता पिता को पाखन करने, उनका सत्कार करने और म्रत्य के उपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने के लिये पुत्र की र्भाक्तपूर्ण अभिलाषाः, शिष्य का अपने गुरु की ओर सत्कार के साथ ब्यवहार और गुरु की शिष्य के लिये उत्सुक चिन्ता और प्रीति: पति का अपनी पत्नी के साथ सत्कार, द्या, मान और प्रीति के साथ व्यवदार जो कि हिन्दू धर्मा में सदा से चला आया है और हिन्दू पित्तयों की अपनी गृहस्थी के काय्यों में सचाई और चौकसी जिसके लिये कि वे सदा से प्रासिद्ध हैं; मित्रों के बीच : स्वामी और नौकरों के बीच, गृहस्थों और धर्म शिचकों के बीच दया का भाव-ये सब सर्वोत्तम शिक्षाएँ हैं जिन्हें हिन्दू धर्म ने दिया है और ये सर्वोत्तम कथाएँ हैं जिन्हें हिन्दू साहित्य ने हजारों वर्ष तक निरन्तर बताया है। बौद्ध धर्म ने इन उत्तम बातों को प्राचीन हिन्दू धर्म से प्रहण किया और उन्हें अपने धर्म प्रन्थों में रक्षित रक्का।

अब हम गौतम की कर्तव्य विषयक आहाओं की छोडकर उन आज्ञाओं और परोपकारी कहावतों का वर्णन करेंगे जिनके कारण बीद धर्म ने भाजकल संसार में उचित प्रसिद्धता पाई है। गौतम का धर्म परोपकार श्रीर श्रीत का धर्म है और ईसा मसीह के जन्म के पांच शताब्दी पहिले इस हिन्द माचार्य्य ने यह प्रगद किया था---

- (५) " घृणा कभी घृशा करने सेनहीं वन्द होती, घृणा प्रीति से बन्द होती है, यही इसका स्वभाव है।"
- (१९७) " हम लोगों को प्रसन्नतापूर्वक रहना चाहिए और उन लोगों से घुणा नहीं करनी चाहिए जोकि हम से घुणा करते हों। जो जोग हम से घृणा करते हीं उनके बीच हमें घृणा से रहित ही कर रहना चाहिए।"
- (२२३) "क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिए, बुराई को भलाई से विजय करना चाहिए। लालच को उदारता से और झठ को सत्य से जीतना चाहिए।"(धम्मपद)।

ये बड़ी शिक्षाएं सुशील और पवित्र आत्मा, गौतम के अनुयायियों के हृदय पर जमाने के लिये कही गई हैं भीर हम यहां उनमें से एक कथा की बड़े संक्षेप में लिखेंगे। अपने अनुयायियों में झगड़ों श्रीर भेट को रोकने के लिये गौतमकहता है--

" हे भिक्षओ प्राचीन समय में बनारस में काशियों का एक राजा ब्रह्मदत्त रहता था जो कि बढा धनाव्य था, उसके कोश में बहुत सा धन था. उसकी मालगुजारी बहुत अधिक थी और उसके पास बहुत बड़ी सेना और अनेक रथ थे, वह बहुत बड़े देश का स्वामी था और उसके कोश और भण्डार पूर्ण थे। और उस समय काशल का राजा दीघीति भी था जो कि भनात्य नहीं था, उसका कोश और मालगुजारी थोडी थी, उसके पास थोडी सेना और रध थे। वह एक कोटे से देश का राजा था और उसके कोश और भण्डार खाली थे।"

जैमा कि बहुआ हुआ करता है, भनाख्य राजा ने इस निर्वेल राजा का देश और उसका धन कीन लिया और दीधीति अपनी रानी के साथ बनारस भाग गया और वहां सन्यासी के वेष में एक कुम्हार के घर में रहन लगा। वहां उसकी रानी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम दीशाबु रक्खा गया और कुक काल में वह लड़का बड़ा हुआ।

इस बीच में राजा ब्रह्मदत्त ने सुना कि उसका प्राचीन शत्रु उसके नगर में श्रपनी स्त्री के साथ वेप बदल कर रहता है और उसने आश्रादी कि वह उसके सामने लाया जाय और निर्दयता

से भारडाखा जाय।

उनका पुत्र दीघातु उस समय बनारस के बाहर रहता था परन्तु अपने पिता के मारे जाने के समय वह अचाँचक नगर में आ गया था। मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा श्रीर अभानुपिक स्ताम के साथ अपने पुत्र को अन्तिम उपदेश दिया "मेरे प्यार दीघातु, घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती। मेरे प्यार दीघातु, घृणा श्रीत में शान्त होती है।"

हे भिन्नुओं ! तब युवा दीघावु यन में चला गया और बहां वह जी भर कर रोया। तब वह अपने विचार दढ़ कर के नगर को लीटा श्रीर राजा के तबेले में एक हाथी के सिखलानेवाले के नीचे उसने नीकरी की।

वह तडके उठा और सुन्दर स्वर संगाने और बीन बजाने लगा और उसका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की बोज की कि हाथी के तबेलों में इतनी जल्दी कीन उठकर ऐसे सुन्दर स्वर से गा रहा है। तब इस युवा को लोग राजा के पास ले गए। उसने उसे प्रसन्न किया और वह उसके पास नौकर रक्खा गया।

भीर एक समय ऐसा हुआ कि राजा दीघाबु को अपने साथ जेकर ब्रहेर को गया। दीघाबु को भीतरी अग्नि जल रही थी ब्रीर उसने राजा के रथ को इस प्रकार हांका कि सेना एक झार रह गई भीर राजा का रथ दुसरी झोर गया। और अन्त को राजा को वहीं यकावद जान पड़ी भीर वह युवा दीघावु की गोदी में अपना सिर रख कर लेट गया भीर धकावट के कारण तुरन्त म्बो गया ।

''हे भिक्षुओ उस समय युवा दीघावु विचारन लगा 'कि काशी के इस ब्रह्मदत्त राजा ने हमारी बड़ी द्वानि की है। उसने हमारी सेना और रथ, हमारा राज्य, कोश, और भएडार सब छीन लिया है। और उसने मेरे माता पिता को मार डाला है। पर अब मेर द्वेरा का पलटा लेने का समय भागया है ' भीर यह कर उसने अपनी तलवार खींची।"

परन्तु अपने पिता का स्मरण करते हुए इस पलटा लेनेवाबे राजकुमार को अपने मृत पिता के मन्तिम वाक्य रूमरण आ गए कि " मेरे प्यारे दीघाबु घुणा, घुणा करने से शान्त नहीं होती. मेरे प्यारे दीवाव वणा प्रीति से शान्त होती है। "अतएव राजकुमार ने सांचा कि पिता के वाक्यों का उल्लंघन करना मेरे योग्ब नहीं है और उसनं भवनी तखवार रखदी।

राजा ने एक वड़ा भयानक स्वप्न देखा था और वह बड़ा भय-भीत होकर जाग उठा । दीघाबु ने उससं सबबात सत्य सत्य कह दी। राजा को बड़ा आश्चर्य इत्रा और उमन कहा " मेरे प्यारे दीघाबु, मझे जीवन दान दी ! मेरे प्यारे दीघाल मुझे जीवन दान हो ! " उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर के अपने पिता के बंध को क्षमा कर दिया और ब्रह्मदत्त को जीवन दान दिया। और ब्रह्मदक्त ने उसके पिता की सेना और रथ उसका राज्य उसका कोश और भण्डार सब उसे लौटा दिया और अपनी पुत्री से उसका विवाह कर दिया।

हे भिक्षुत्रो, अब यदि उन राजाओं में रतना भैटर्य और वया है जोकि राजछत्र और तलवार धारण करते हैं, तो हे भिक्षुत्रो कितनी अधिक धीरता श्रीरदया तुम में होनी चाहिए कि तुम नं इतने उत्तम सिद्धान्तों और शिक्षा के श्रनुसार पवित्र जीवन प्रहण किया है और धीर और दयाल देखे जाते हो, जिसमें कि तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध रहें।" (महावग्ग १०,२) परन्तु केवल भैर्य्य और दया ही नहीं वरत् पुण्य और भलाई के कार्यों की शिक्षा गीतम ने अपने सनुयायियों को बारंबार जोर के साथ दी है।

(५१) "उस मनुष्य के उत्तम और फलहीन शब्द जोकि उनके अनुसार कार्य नहीं करता. उस सुन्दर फूल की नाई हैं जोकि रंग में बड़ा उत्तम परन्त् सुगन्धरहित है।"

(१८३) "पाप न करना, भटाई करना, श्रपने हृदय को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है।"

(२००) 'इमी प्रकार भलाई करनेवाला जब कि संसार को छोड़ कर दूसरे संसार में जाता है तो वहां उसके भले कर्म उसके सम्बन्धी और मित्रों की नाई उसका स्वागत करते हैं।"

(२०७) "वह मनुष्य बड़ा नहीं है जिसके सिर के बाल पक गए हों जिसकी अवस्था बड़ी हो गई हो पग्नतु वह वृथा ही वृद्ध कहलाता है।"

(२६१) 'वह जिममें मत्य. पुण्य, प्रीति, आत्मानिरोध झौर संयम है, वह जोकि ऋपावित्रता में रहित झौर बुद्धिमान है वहीं बड़ा कहलाता है।" (धम्मपद्)।

और गीतम ने मातंग चाण्डाल की कथा कही है जिसने कि अपने अच्छे कम्मों के द्वारा सब सं अधिक प्रसिद्ध पाई, जो देवताओं के विमान पर चढ़ा और ब्रह्मा के लोक में चला गया । अतएव "कोई मनुष्य जन्म से जाति बाहर नहीं हो सकता और न जन्म सं ब्राह्मण हो सकता है। केवल कम्मों से मनुष्य जाति बाहर होता है और कम्में ही से वह ब्राह्मण होता है।" ( चसलसुस, सुत्तनिपात, २७)

और फिर सुर्त्तानपात के आमगन्धसुत्त में गौतम काइयप ब्राह्मण में कहता है कि जीव को नए करना, हिंमा करना, काटना, बांधना, चोरी करना, झूट बांलना और छल करना, व्यभिचार करना, निन्दा करना, कपट, निर्दयना, नशा खाना, घोखा देना, घमण्ड, बुरा मन, बीर बुरा कार्थ्य-ये सब मनुष्य को अपाविश्व करते हैं। मछला वा मांस न खान से, नंगा रहने से, माथा मुझने से, गुथे हुए बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा वस्त्र धारण करने से, हवन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, शैर बलिदान अथवा यक्ष करने से, वह पवित्र नहीं हो सकता।

समस्त धम्मपद्में ४२३ सद्ब्यवहार की आश्चाएं हैं जो कि उत्तमता और सद्व्यवहार की दृष्टि से इस भांति की अन्य आशाओं के संप्रहों से बढ़ कर है जोकि किसी समय वा किसी देश में किए गए हैं। श्रीर बीदों की धम्म पुस्तकों में जो कथाएँ और आशाएँ हैं उनका संग्रह करने से एक बड़ी अच्छी पुस्तक बन जायगी। हम केवल कुछ उद्धृत वाक्यों को दे कर इस अध्याय को समान्त करेंगे—

(१२६) "सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य मृत्यु से भय-भीत है।ते हैं । स्मरण रक्खों कि तुम उनके समान हो। अतएव हिंसा मत करों और न दूसरे से हिंसा कराश्रो।

(१३०) सब मनुष्य दंड में डरते हैं, मब मनुष्यों को जीवन प्रिय है। स्मरण रक्खों कि तुम उन के समान हो अतएव हिंसामत करों और न दूसरे से हिंसा कराओं।

"दूमरों का दोष सहज में दिखलाई देता है परन्तु अपना दोष दिखाई देना कठिन है। मजुष्य अपने पड़ोसी के दोषों को भूसी की भाँति पछोड़ता है परन्तु अपने दोष को वह इस भाँति छिपाता है जैसे कि कोई छल करनेवाला, जुमारी से बुरे पासे को छिपाता है।" (धम्मपद)

"यह उत्तम नीव की शिल्ला की उन्नित कहलाती है, यदि कोई अपने पार्थों को पाप की भांति देख झीर उनका सुधार करे और भविष्यत में उनकों न करे। (महावग्ग, ९, १, ६)

"इस प्रकार जो मनुष्य जुदे जुदे हैं उन्हें यह एक करता है जो मित्र हैं उनको उत्साहित करता है, यह मेल करनेवाला है, मेल का चाहनेवाला है भेल के लिये उत्सुक है, एसं काय्यें को करता है जिससे मेल हो।" (नेविज्ञस्त २,५)

इत उत्तम आक्षाओं से उन आक्षाओं की अद्भुत समानता की कौन नहीं देखेगा जिन्हें कि इसके पाँच सी वर्ष उपरान्त पैछेस- टाइन में दयालु और पवित्र सातमा ईसामसीह ने दिया था ? परन्तु बौद मीर ईसाई नीतिशास्त्र और सद्व्यवहार की आज्ञाओं से जो सम्बन्ध है उसको हम मागे के अध्यायों में बिसोंगे।

-:0:-

#### अध्याय १५

# बीद्ध धर्म का इतिहास।

खुलुवग के ग्यारहर्वे अध्याय में लिखा है कि गौतम की मृत्यु पर पुज्य महाकाइयप ने प्रस्ताव किया कि" भम्म और विनय साथ मिल कर गाया जाय। "यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया भीर ४६६ अरहत इस कार्य्य के लिये चुने गए और गौतम के सम्बे मित्र और अनुयायी आनन्द ने ५०० की संख्या पूरी कर दी।

" और इस प्रकार थेर भिक्षु लोग धम्म और विनय का साथ मिल कर पाठ करने के लिये गए।" उपालि जो कि पहिले हुण्जाम था वह विनय में प्रमाण माना गया और गौतम का मिन्न आनन्द धम्म (सुन्त) में प्रमाण माना गया।

"यही राजगृह की सभा थी जो कि ईमा के ४७७ वर्ष पहिले गौतम की मृत्यु पर पवित्र पाठ की निश्चित करने और एक साथ पाठ कर के उसके स्मरण रखने के लिये की गई थी।

गौतम की मृत्यु के एक रातान्दी पीछे वैशाली के भिक्षुओं (चिन्नेतों) ने वैशाली में क्स विषयों को प्रकाशित किया जिनमें कि अन्य बातों के द्यतिरिक्त भिक्षुओं के लिये विना उबली हुई ताई। और सोने वा चाँकी ग्रहण करने की आहा दी गई थी।

एक पूज्य भिक्षु ककण्डक के पुत्र यश ने इन आहाओं का विरोध किया और पूज्य शिक्षकों की वैशाली में एक वड़ी बौद्ध सभा कर के निमंत्रण दिया। उसने पश्चिमी देश के, अवन्ति के और दिल्ली देश के भिक्षुओं के पास यह कह कर दूत भेजा कि आप लोग वधारें, हम लोगों को इस विषय का खण्डन उसके पहिले करना आहिए कि जब तक जो अस्म नहीं है उसका प्रचार नहीं जाब ध्रीर जो ध्रम्म है वह जुदान कर दिया जाय, जो विनय में नहीं है छसका प्रचार न हो जाय और जो विनय में है वह जुदा न कर दिया जाय।"

इस बीच में वैशाली के भिक्षुओं को विदित हुआ कि यश को पश्चिमी प्रान्तों के भिक्षुओं से सहायता मिल रही है और उन लोगों ने भी पुरव के प्रान्तों से सहायता का यत्न किया। वास्तव में भेद वैशाली के पूर्वी वौद्धों में और गंगा के ऊपरी मार्ग के आस पास के प्रान्तों के पश्चिमी बौद्ध तथा मालवा और दक्षिण के बौद्धों में था।

पूर्वी मत को वैशाली के विज्ञैनों ने उठाया था और यदि ये विज्ञेन लोग वे ही हों जोकि तुरान की पूची जाति के लोग हैं, जैसा कि वीज साहव का मत हैं तो भगड़ा तुगनी बौद्धों भीर हिन्दू बौद्धों में था। हम लोग श्रागे चल कर देखेंग कि पूर्वी लोगों की सम्मतियों को आगे चल कर उत्तरी बौद्ध लोगों ने सँमाला और इस उत्तरी सम्प्रदाय में संसार की तुराती जातियां, चीन के लोग, जापान के लोग श्रीर तिब्बत के लोग सम्मिलत हैं।

सभा का कार्य्य मनोरञ्जक है। यह संद्य वैशाली में हुआ स्त्रीर बहुन बान चीत के उपरान्त—,

"पूज्य रेवत ने सङ्घ के सन्मुख यह बात उपिक्षित की "पूज्य-संङ्क्ष मेरी बात सुने। इस विषय पर हम लोगों के वादिववाद करने में बहुत सी निर्धक बातें होती हैं और किमी एक वाक्य का भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यदि सङ्घ को यह उचित जान पड़े तो वह पञ्च द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करवावे।"

श्रीर उसने प्रस्ताव किया कि पूरव के चार भिक्ष श्रीर पश्चिम के चार भिक्ष इस पञ्चायत में हों। इस प्रस्ताव पर सम्मति ली गई और सब सम्मति से ये आठो पञ्च नियत किए गए।

दस प्रश्न एक एक कर के पश्चों के सम्मुख उपस्थित किए गए और पश्चों ने उन दसों आक्षाओं को स्वीकार नहीं किया जिनके लिये कि वैशाली के भिक्षश्चों ने विरोध किया था। उन्होंने केवल कर्टी भाषा को स्वीकार किया और यह प्रगट किया कि यह आज्ञा कुछ ब्रवस्थाओं में मानी जा सकती है और कुछ ब्रवस्थाओं में नहीं।

इस सभा में ७०० भिक्षु सम्मिलित किए गए ये और यह वैशार्ला की सभा कहलाती है। यह ईसा के ३७ वर्ष पहिले हुई थी।

परन्तु यह समझना नहीं चाहिए कि इन दसों प्रश्नों के विषय
में जो निर्णय हुआ उसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया । इन
प्रश्नों का निर्णय बृद्ध और अधिक प्रबल मिक्षुओं ने किया था
परन्तु श्रिधिक लोग उनके विरुद्ध थे और वे बड़ी संख्याओं में
मुख्य धर्मावलिश्वयों से अलग हो गए और उत्तरी बौद्ध लोग
इन जुरे होने बालों के उत्तराधिकारी हैं । और यही कारण है कि
बौद्ध धर्म की दें। मिन्न भिन्न शाखाएं हैं, एक नो नैपाल तिब्बत
श्रीर चीन के उत्तरी बौद्ध लोग और दूसरे लक्का, बर्मा और स्थाम
के दक्षिणी बौद्ध ।

यह बात अच्छी तरह देखी गई है कि नई धम्मप्रणालियों का. चाहे वे स्वभावतः कितनी ही उत्तम क्यों न हो, मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाना बाहरी घटनाओं पर बद्दत कुछ निर्भर है। ईसाई धर्म को जिसने कि पहिली कुछ शताब्दियों में बहुत थोड़ी उन्नति की थी, उस ममय महाराज काँसटैनटाइन ने प्रदर्शा किया, जब कि रोम का अधिकार श्रीर रोम की शिक्षा युरप में सर्वप्रधान थी श्रीर इस भांति इस धर्म ने पश्चिमी संसार में सुगमता से वड़ी शीघ्र उन्नात की । मुहम्मद के धर्म का प्रचार ऐसे समय में हुआ था जब कि संसार में उसका विरोध करने-वाला कोई नहीं था, जब कि रोम का पतन हो चुका था और जब युरप में सैनिक राजप्रथा स्थापित नहीं हुई थी। भारतवर्ष में प्राचीन हिन्दू धर्म का प्रचार श्राय्यों के पंजाब से निकलने और समस्त भारतवर्ष का विजय करने के साथही साथ हुआ था। इसी मांति बुद्ध के धर्म्म का जिसमें कि ब्राह्मण अथवा नीच जाति में कोई भेद नहीं था, प्रचार प्राचीन आर्थ्य प्रान्तों की अपेक्षा मगध के अनार्य राज्य में बहुत अधिक हुआ। और ईसा के पाहिले तीसरी शताब्दी में जब मगध के राज्य ने भारतवर्ष में सर्वप्रधानता

पाई, उस समय बौद्ध धरमें मारतवर्ष का मुख्य धरमें हो गया। विश्वानाग वंग का जिसमें कि विश्विसार भीर भाजतशत्र हुए थे, ईसा के ३७० वर्ष पहिले अन्त हो गया और नन्द ने जो कि एक धूद स्त्री से उत्पन्न हुआ था, राजगही पाई। उसने और उसके भाठों पुत्रों ने लगभग ५० वर्ष तक राज्य किया। अन्तिम नन्द के भाधीन एक पर्शाजत विरोधी ईसा के ३२५ वर्ष पहिले मगध से भाग गया और सतवज के तट पर सिकन्दर से जा मिला। सिकन्दर के चले जाने पर चन्द्रगृप्त ने पश्चिम के चीर योधाओं को एकत्रित किया और ईसा के बगभग ३२० वर्ष पहिले अन्तिम नन्द को मार कर वह मगध की राजगही पर बैटा।

न तो चन्द्रगुप्त झांर न उसका पुत्र विन्दुसार वैश्व था परन्तु विन्दुसार के उत्तराधिकारी नं, को कि ईसा के लगभग २६० वर्ष पहिले राजगई। पर बैठा, बौद्ध धर्म्म को प्रहण किया और समस्त भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के बाहर भी वह इस धर्म का बढ़ा भारी प्रचारक हुआ। श्रशोक का नाम वोलगा नदी से लेकर जापान तक श्रीर साइवेरिया से लेकर लड़ा तक सत्कार की हिए से देखा जाता है। और "यदि किसी मनुष्य का यश उसके समरण करने घालों की संख्या से, उन लंगों की संख्या से जिन्होंने कि सम्मान से उसका नाम लिया हो या अब तक लेते हों, समझा जा मकता है तो अशोक शारमेगन वा मीजर में अधिक प्रसिद्ध है।" श्राशोक ने अपना राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में फैलाया और उसके शिलालेख दिली और इलाहाबाद में, पेशावर के निकट श्रीर गुजरात में, उड़ीसा और मैसूर में भी पाए गए हैं।

उमने अपनी तीसरी सभा अपने राज्य के अट्टारहर्वे वर्ष में अर्थात् ईसा के २४२ वर्ष पहिले पटने में की । यह सभा ६ मास तक हुई और इसमें मोग्गलि के पुत्र तिस्सा के सभापतित्व में एक हजार प्रधान लोग सम्मिलित थे। और इस में एक बार फिर भी पवित्र पाठों का उच्चारण किया गया और वे निश्चित किए गए।

दीपवंश मीर महावंश में लिखां है कि इस सभा के होने के छपरान्त बशोक ने काश्मीर बीर गांधार में, महीश (मैसूर के निकट ) में, बनवासी (सम्भवतः राजधुताने) में, अपरन्तक (पश्चिमी पंजाब) में, महारत्य, योनलोक (बेक्निया और यूनान राज्यों में) हिमचंत (मध्य हिमालय), सुबन्न धूमी (सम्भवतः बम्मी) और लंका में उपदेशकों को मेजा। अशोक के सूचनापत्रों से यह भी विदित होता है कि उसकी माझाओं का पालन चोल (मदास प्रदेश) पाँड्य (महुरा), सत्यपुर 'सत्युरा पर्वतश्रेणी) केरल (ट्रावंकीर), लंका और सीरिया के यूनानी राजा एण्टीओकस के राज्य में किया गया। भीर एक दूमरे सूचनापत्र में वह लिखता है कि उसने पांचो यूनानी राज्यों में अथांत सीरिया, इजिण्ड, मेसेडन, एपिरोस और सिरिन में भी दूत भेजे।

हम पहिले ही देख चुके हैं कि अशोक ने अपने पुत्र महिन्द की लक्का में भेजा और उसने शांघ ही वहां के राजा को बौद्ध बना लिया श्रीर लड़ा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। महिन्द ने जहां जहां कार्य किया वे स्थान अब तक भी लड्डा में हैं। अनुरुद्धपुर के उजडे हुए नगर से आठ मील की दूरी पर महिन्तले की पहाड़ी है जहां कि खड़ा के राजा ने भारतवर्ष के भिक्षुओं के लिये एक मठ बनवाया था। "यहां इस पहाडी के पश्चिम ओर जो कि बड़ी ढालु मंथी एक बड़ी भारी चट्टान के नीचे एक ऐसे स्थान पर जो कि बस्ती से बिलकल ज़दा है, और जहां से नीचे के मैदानों का बडा उत्तम इहय दिखलाई देता है उसने (महिन्द ने) अध्ययन के लिये एक गुफा ख़ुदवाई थी और उस चट्टान में सीढ़ियां कटवाई थीं और कवल उन्हीं के द्वारा लोग उस स्थान में पहुंच सकते थे। वहां वह स्थान भी जो कि ठोस चट्टान को काट कर बनाया गया था अब तक है और उसमें केद हैं जो कि या तो पर्दे के डंण्डों के लिये अथवा रक्षा के लिये कटघड़े लगाने के लिये बनवाए गए थे। यह बड़ी चट्टान गुफा को उस घूप की गर्मी से बहुत अच्छी तरह बचाती है जो कि नीचे की चौडी घाटी को तपा दंती है। उसमे नीचे के मैदान का जो कि श्रव एक बहुत दूर तक फैला हुआ जंगल है परंत उस समय कामकाजी मनुष्यों का निवासस्यान था, कोई शब्द नहीं पहुंचता...में सहज में उम दिन को नहीं भूल जाऊंगा जब कि मैं बे पहिले पहिल इस एकान्त, ठंढी और शान्त गुफा में प्रवेश किया था जो कि बड़ी सादी भीर फिर भी वही सुन्दर है जहां कि दो इजार वर्षों से अधिक दुशा कि लड्डा के इस बड़े शिक्षक ने अपने शान्तमय तथा उपकारी दीर्घ जीवन में बैठ कर ध्यान किया भीर कार्थ्य किया था। "

तिसा और महिन्द की मृत्यु के उपरान्त ड्रेबीडियन लोगों ने लक्का पर दो बार आक्रमण कर के उसे विजय किया था परन्तु अन्त में ईसा के लगभग ८८ वर्ष पहिले उन्हें वट्ट गामिनि ने निकाल दिया। कहा जाता है कि उसी समय तीनों पितक जो कि इनने वर्षों तक केवल कण्डाप्र रक्ष कर रक्षित रक्खें गए थे "मनुष्यों का नाश देख कर" ब्रिपिबद्ध किए गए जैसा कि दीए- वंदा में बिखा है।

बुद्धगोरा बौद्धों की भर्म पुस्तकों का बड़ा भारी माण्यकार हुआ है। उसे बौद्धों का सायनाचाय्यं कहना चाहिए। सह मगभ का रहनेवाला एक ब्राह्मण था और उसने बड़ा में जा कर उन महामाश्यों को लिखा जिनके लिये कि वह प्रसिद्ध है। तब वह खग-भग ४५० ईस्वी में बर्मा गया और उस देश में बौद्ध भर्म का उसने प्रचार किया।

स्याम में ६३८ ईस्वी में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। जान पड़िया है कि उसी समय के लगभग जावा में भी बौद्ध उपदेशक गए भीर ऐसा विदित होता है कि यह धर्म जावा से ही सुमात्रां में फैला। ये सब देश दक्षिणी बौद्ध धर्म की माननेवाल हैं।

उत्तरी वीद्ध धर्म के विषय में हम जानते हैं कि ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने के पहिले वह उत्तर पश्चिमी भारतवर्ष का मुख्य धर्म था। काइमीर का राजा पुष्पमित्र ईमा के पहिले दूमरी शनाब्दी में बीदों के पीछे पड़ गया भीर पुष्पिमत्र के पुत्र अग्निमित्र ने गंगा के तट पर यूनानियों से मोकाविला किया। यूनानी लोग जो कि मैनेण्डर के आधीन थे विजयी हुए भीर ईसा के लगभग १५० वर्ष पहिले उन्होंने अपना राज्य गंगा नदी तक फैछा दिया। परन्तु यूनानियों के विजय से बीद्ध धर्म्म को कोई हानि नहीं पहुंची और उस समय के एक प्रसिद्ध बीद्ध शिक्षक नागसेन ने यूनानी राजा के साथ अपने धर्म के विषय में वादिवाद किया जो कि एक मनारस्रक पाली प्रन्थ में हम लोगों के लिये अब तक रक्षित है।

ईसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में कनिष्क के आधीन यूची लोगों ने काइमीर को विजय किया। कनिष्क का बड़ा राज्य काबुल, यारकण्ड और खोकान में, काइमीर मीर राजपूताना में मीर समस्त पंजाब में, दक्षिण में गुजरात और सिन्ध और पूरव में आगरे तक फैला हुआ था। वह उत्तरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्साही बौद्ध था और उसने ५०० अरहतों की एक सभा की । यदि इस सभा ने अशोक की पटने की सभा की नाई पाठों को निश्चित किया होता तो इस समय हम छोगों के पास दाचिए के तीनों पितकों की नाई इन्तरी बौद्ध धर्म की निश्चित पुस्तकें भी होतीं परन्तु कानिष्क की सभा ने केवल तीन भाष्य लिख कर अपने को संतुष्ट किया और इस कारण उत्तरी बौद्ध धर्म,मूल धर्म से हटता गया है और उसने भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न रूप भारण कर लिए हैं।यहां पर यह कहना श्रानावदयक होगा कि कानिष्क की सभा दक्षिणी बौद्धों को उसी प्रकार विदित नहीं है जिस प्रकार की अशोक की सभा उत्तरी बौद्धों को। अध्वद्योप जिसने कि उत्तरी बौद्धों के लिये बद्ध का पक जीवनचरित्र लिखा है कानिष्क के यहां था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसाई चेला सेण्ट टीमस इसी समय पश्चिमी मारतवर्ष में आया और यहां मारा जाकर शहीद हुआ। ईसाई कथा का राजा गेंडोफरिस, कंदहार का कनिष्क समझा जाता है। ईसा के पहिले दूसरी गताब्दी में बौद्ध पुस्तकें सम्भवतः काइमीर से चीन के सम्राट के पास मेजी गई। एक दूसरे सम्राट्ने सन् ६२ ईस्वी में अधिक बैद्धि प्रन्थ मंगवाए और उसी समय से बैद्धि धर्म का चीन में शीघ्र प्रचार होने लगा यहां तक कि चौथी शताब्दी में बह वहां का प्रधान धर्म हो गया।

चीन से सन् ३७२ ईस्वी में कोरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और वहां से ४'५२ ईस्वी में जापान में। कोनान, चीन, फारमूसा, मंगोलिया तथा अन्य स्थानों में चौथी श्रीर पांचवी शताब्दियों में चीन से बौद्ध भर्म का प्रचार हुआ, भीर काबुल से यह धर्म याशकन्द, बल्ल, बुखारा, तथा अन्य स्थानों में फैक्षना गया।

नैपाल में बौद्ध धर्म्म का कुछ प्रचार बहुत पहिले ही हो गया होगा। परन्तु यह राज्य क्टीं शताब्दी में बौद्ध हो गया और तिश्वत के प्रथम बौद्ध राजा ने भारतवव से सन् ६३२ ईस्वी में धर्मग्रन्थ भगवाए।

अब हम दक्षिणी देशों तथा उत्तर और प्रव की जातियों में बीद धर्म के प्रचार का इतिहास लिख चुके। और अब हमारे लिये अशाक के उन उपदेशों का फर्ज निश्चित करना रह गया है जिन्हें कि उसने पश्चिम में अर्थात् ईजिन्ट और पैलेस्टाइन में भेजा था। और यह हमें आधुनिक सक्ष्यता और धर्म के इतिहास के यक बड़े मनोरञ्जक प्रदन के सम्मुख खाता है।

बोद्ध और ईसाई धम्में की कथा, कहानियों, रूप, व्यवस्था श्रीर बाबाओं की श्रद्धन समानता ने प्रत्येक जिबासु के हृदय पर प्रभाव डाला है। उदाहरण की मांति इनमें से हम कुछ बातों का उद्यक्ष नीचे करेंगे।

बुद्ध के जन्म के सम्बन्ध की कथाएं ईसा मसीह के जन्म की कथाओं के समान हैं। दोनों अवस्थाओं में उनके पिता और माता को देवी सूचना हुई मीर इन दोनें। ही बच्चों का जन्म मलौकिक हीति से अर्थात कुमारी माताओं से हुमा। बिबर्विस्तर में लिखा है कि "राजा की सम्मति से रानी को कुमारी की भांति बसीस महीनों तक जीवन व्यतीत करने की आहा मिली। परन्तु हमें यह कथा दक्षिणी बौद्धों के प्राचीन पाढ़ी प्रन्थों में नहीं मिलती।

६सा मसीह की भांति गौतम के जन्म पर भी एक तारा दिखाई पड़ा था और यह पुष्य का तारा था जिसे कि कोजबूक साहब ने निश्चित किया है। असित, जो कि बौद्ध कथा का सीामयन है, गौतम के पिता के पास आया और उसने इस देवी पुत्र को देखने की श्रामिलावा प्रगट की। उसे यह बच्चा दिखलाया गया और उसने यह भविष्यत वाणी कही कि यह पुत्र सत्य को स्थापित करेगा और उसके धर्म का बड़ा प्रचार होगा (नलकसुत्त)

हम उन बड़े शगुनों को बड़ा आवश्यक नहीं समझते जो कि दोनों शुभ अवस्थाओं को सृचित करते थे। बुद्ध के जन्म पर "अन्धों ने इस प्रकार दृष्टि पाई मानों उन्हें उसके प्रताप को देखने ही की कामना रही हो, बहिरे लोग सुनने खगे, गूँगे एक दूसरे से बान करने लगे, कूबड़े सीधे हो गए, लँगड़े लोग चलने खगे, केदियों के बन्धन मुक्त हो गए।" ऐसी शुभ बातें सब ही धर्म के लोग अपने धर्म को स्वापित करतेवालों के जन्म होने के समय बनलाते हैं।

हम पहिले ही गौतम और ईसा मसीह के प्रलोभन की घनिए और अद्भुत समानता के विषय में कह चुके हैं। लिलत-विस्तार में यह कथा काव्य की भाषा में कही गई है परन्तु जैसी कि वह दक्षिणी पुस्तकों में कही गई है उससे भी बाइबिल की कथा से उसकी अद्भुत समानता मिलती है।

इंसा मसीह की नाई गौतम के भी बारह चेखे थे। उसने अपनी मृत्यु के थांड़े ही समय पहिले कहा है "केवल मेरे ही अम्में में बारह बड़े चेले पाए जा सकते हैं जो कि सर्वोच्च पुण्यों को करते हैं और समार का उसके दुःखों से छूटकारा दिलाने के लिये उत्सारित हैं।" और इसी प्रकार के भाव ने किपलवस्तु के उपदेशक तथा वैधिलहम के उपदेशक दांगों ही को उस्तेजित किया। गौतम ने कहा था "तुम में से कोई दो, एक ही मार्ग से न जाय। है भिक्षुमों इस सिद्धान्त का उपदेश करों जो कि उसम है।" (महावग्ग १, ११, १)

धर्म प्रहण करने के पहिले जलसंस्कार की रीति बौद्ध भीर ईसाई दोनों ही धर्मों में है और वास्तव में जान बैपिटए ने जलसंस्कार की रीति एसनीज़ से प्रहण को थी जो कि ईसा मसीइ के जन्म के पहिले पैलेस्टाइन में बौद्ध धर्म का प्रतिनिध था जैसा कि इम आगे चल कर देखेंगे। जब ईसा मसीह गैलेली में केवल युवा उपदेशक था उस समय उसने जान बैपिटए का यश सुना और वह जान के यहां गया और उसके साथ रहा मौर इसमें सन्देह नहीं कि उसने जान से एसनीज़ की बहुत सी आझामों और शिक्षाओं को सीखा और जलसंस्कार की रीति को प्रहण किया जिसे कि जान इतने काल तक करता आया था। उस समय से जलसंस्कार ईसाई धर्म की एक मुख्य रीति हो गई है। ईसाई जलसंस्कार के

समय पिता, पुत्र और पवित्र झात्मा को स्वीकार किया जाता है जैसे कि बौद्ध अभिषक के उपरान्त बुद्ध, धर्म, झीर संघ को स्वीकार करना होता है।

हम उन अलीकिक बातों का वर्णन नहीं करेंगे जो कि गौतम और ईसा मसीह दोनों ही के हारा की हुई कही जाती हैं। और हम गौतम की कथा का भी वर्णन नहीं करेंगे जिनके विषय में कि हमने विछले अध्याय में कुछ लिखा है और जिनकी कि ईमाई कथाओं से इतनी अङ्गत समानता है। रेनान माहब, जो कि ईसाई अम्मे की उन्नति में बौद्ध अम्मे का प्रभाव पड़ने की स्वीकार करने के बहुत विरुद्ध हैं कहते हैं कि जुदा के अम्मे में कोई वेसी बात नहीं थी जिसने कि ईसा मसीह को उपमा की प्रणाली में लिखने के लिये उत्तेजित किया हो। इसके सिवाय "इमे बौद्ध पुस्तकों में ठीक बाइंबिब की कथाओं की माषा मीर इसी दंग की कहानियां मिलती हैं।"

जब इम सन्यासियों की रोतियों, विधानों और कियाओं को देखते हैं तो हमें दोनों धम्मों की सब से अद्भुत समानता से बड़ा आध्यर्थ होता है। इसके विषय में डाक्टर रहेज़ डोविस साहब खिखते हैं "यदि यह सब दैव संयोग से हुआ हो तो यह समानता की बड़ी भारी अलोकिंक घटना है, वास्तव में यह दस हजार अलोकिक घटनाओं के समान है।"

अन्बे हक नामक एक रोमन केथोजिक उपदेशक ने तिन्वत में जो कुछ देखा उससे उसे बड़ा झाक्ष्यर्थ हुआ। "पादिर्यो की छड़ी, टोपी, चोगा आदि जिन्हें कि बड़े खामा लोग यात्रा के समय अथवा मिन्दर के बाहर किसी उत्सव के समय पहिनते हैं, पूजा के समय जो दोहरे गानेवाले, मजन, माड़ फूंक, धूपदान का पांच सिकड़ियों में लटकना और इस प्रकार बना रहना कि वह इच्छानु सार खोला वा बन्द किया जा सके, मर्कों के सिर के ऊपर लामा लोगों का दहिना हाथ उठा कर आदीर्वाद देना, माला, पुजारियों का कारा रहना, संसार से वैराग, सहीदों की पूजा, निराहार रहना, यात्राप्रसंग, प्रार्थनाएं, पवित्र जल, ये सब बौद्ध लोगों तथा हम लोगों में समान बाते हैं। "मिस्टर आर्थर लिली साहब जिनकी

पुस्तक से कि उत्पर के वाक्य उद्धृत किए गए हैं कहते हैं कि, न्ना के ने समान बातों की पूरी सुची नहीं दी है और वह उनमें इन बातों का भी उल्लेख कर संकता था जैसे पाप का स्वीकार करना. पुजेरियों का माथे के बीच का भाग मुझाए रहना, महात्माओं की हुई। का पुजन, मन्दिरों और वस्तुओं के सामने फूलों, रोशनी और मुर्तियों को काम में लाना, वेदियों पर कास का चिन्ह, त्रिमुर्ति का पेक्य, स्वर्ग की रानी की पूजा, अर्स्स पुस्तकों का पेसी भाषा में होना जो कि सर्वसाधारण पूजा करनेवालों को विदित नहीं है, महात्माश्रों श्रौर बुद्धों का ताज, फरिस्तों के पर, प्रायक्षित, कोड़ा बगाना, पंखा, पोप, कार्डिनल, विशय, एवट, प्रेसविटर, डीकन, भीर ईसाई मन्दिर में भिन्न भिन्न प्रकार की बनावटें।" हमारे लिये इन सब रीतियों भौर विधानों का ब्योरेवार वर्णन करना अथवा यह दिखलाना कि रामन केथेलिक प्रणाली की सब बातें किस प्रकार बैद्धि भर्म की बिलकुल नकल जान पहती हैं,सरभव नहीं है। यह समानता इतनी अधिक है कि तिब्बत में पहिले पहिल जो ईसाई उपदेशक लोग गए उन खोगों का यह विश्वास हुआ कि बौद लागों ने रोमन केथेलिक सम्प्रदाय सं बहुत से विधानों भीर रूपों को प्रहण किया है और ऐमा ही उन्होंने लिखा है परन्तु यह बात सुप्रासिद्ध कि बाँदों ने ईसा मसीह के जन्म के पहिले भारतवर्ष में बहुत से बड़े बड़े मन्दिर बनवाए थे और पटने के निकट नालदं में बौद्धों का एक बड़ा भारी मठ एक धनसम्पन्न मन्दिर और एक विद्वत्तापूर्ण विश्वविद्यालय था जो कि युर्प में ऐसे मन्दिर वा मठ होने के बहुत पहिले था और भारतवर्ष में जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ तो नालदे तथा दूसरे स्थानों की बढ़ी बड़ी बीद रीतियों विधानों श्रीर व्यवस्थाओं की नैपाल और तिब्बत के बीदों ने नकल की और यह यूरप के जंगली जानियों के आक्रमण से मुक्ति पाने अथवा सैनिक संभ्यता वा धर्म प्रवन्ध के स्थापित होंने के पहिले हुआ । अन एव यह स्पष्ट है कि मान्दिरों आर् मठों के प्रवन्ध श्रीर बनावट स्त्यादि की सब बातों को जो कि दोनों भर्मा में समान हैं यूरप के लोगों ने पूर्वी देशों से प्रहण किया था, पूर्वी देशों ने यूरप से नहीं।

हम को यहां पर बीझ धर्म के उत्तर काल के कपों से कोई मतलब नहीं है। बौद्ध धर्म्म का यदा नालन्द और तिब्बत की भाडम्बरयुक्त रीतियों और विभानों में नहीं है जिनकी कि कई शता-क्टियों के उपरान्त रोम में पुनः उत्पत्ति हुई थी परन्तु उसका यदा सदाचार की उन अपूर्व शिक्षाओं में है जिनका उप-देश कि स्वयं गीतम ने बनारम और राजगृह में दिया था भीर जिसकी पुनर्रुति जरुसलेम में पांच शताब्दियों के उपरान्त हुई था। एम रेनेन साहब कहते हैं कि " उसके (ईसा ममीह के) समान किसी ने कभी अपने जीवन में मनुष्य जाति के लाभी की मख्यता श्रीर स्वार्थ की तुच्छता को नहीं माना है...कदाचित शाक्य मुनी को छाड़ कर उसकेसमान और कोई मनुष्य नहीं हुआ है जिसने भवनं कुटुम्ब, इस जीवन के सुखों और सांसारिक भावनाओं की इतना अधिक कुचलडाला हो।" जो मनुष्य कि तुम्हें दुःख दे उसके साथ भवाई करना, जो तुम से घुणा करे और कप्ट दे उस पर कोह करना और भलाई के लिये संसार को त्याग देना. ये गौतम श्रीर इसा मसीह दोनों की मुख्य शिलाएँ थीं। क्या ये सब समानताएँ केवल आकस्मिक हुई हैं ?

इस बड़े प्रश्न के विषय में सम्मित स्थिर करने के लिये हम अपने पाठकों के लिये कुछ पेतिहासिक घटनाओं का उल्लंख बरेंगे हम लोग अशोक के विश्वापनों से जानते हैं कि उसने इंजिप्ट और सीरिया में बौद्ध उपदेशकों को भेजा और ये उपदेशक उन देशों में असे मीर वहां उन्हों ने यड़े मीर प्रबल बौद्ध समाज स्थापित किए। अलग्ज़िण्ड्या के थेरापूट्स और पेंबस्टाइन के पिसनीज़ जो कि यूना-निया में इतन सुप्रसिद्ध हैं, वास्तव में बौद्ध मिश्चुओं की सम्प्रदाय के ये जो कि बौद्ध रीतियों को करते थे, बौद्ध सिद्धानों और आशामीं का उपदेश देने थे मीर पिश्चम के देशों में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने थे। डीन मेन्सल और डीन मिल्मेन की नाई इंसाई विद्वान और शौबिंग और शोपनहीं अर की नाई दार्शनिक लोग समान रीति से इस बात को स्वीकार करते हैं कि थेरापुपद्स और पमेनीज़ उन्हीं बौद्ध उपदेशकों के सम्प्रदाय के थे जो कि भारतवर्ष से आप थे। यह सम्प्रदाय जीवित रही और भवना कार्य्य करती रही। अशोक के समय से तीन शताब्दियों के उपरान्त उस समय जब कि ईसा मसीह उपदेश देता था, पसेनीज़ इतने प्रसिद्ध और प्रवस्त हो। गए थे कि प्रसिद्ध प्रिनी ने उनके विषय में सिखा है।

प्रिनी सन् २३ और ७६ ईस्वी के बीच में हमा है और वह एसेनी ज छोगों का वर्शान इस भांति करता है:-"(डेड सी के) पश्चिमी किनारे पर परन्त समृद्ध से इतनी दूर कि वे अपकारक हवाओं से बचे रहें. पसेनीज लोग रहते थे। व एक बैरागी सम्प्रदाय के हैं जो कि संसार के प्रन्य सन्यासियों से विलक्षण हैं। उनके स्त्री नहीं होती, वे स्त्री-प्रसंग को विलक्षक त्याग देते हैं और अपने पास द्रव्य नहीं रखते भीर खजर के बृक्षों के निकट रहते हैं। उनके निकट निस्य नई नई भीड़ एकत्रित होती है, बहुत से मनुष्य, जीवन की धकावर और अपने जीवन में दुर्भाग्यों के कारण उनका माध्य लेते हैं। इस प्रकार हजारों वर्ष तक जिसका कि उल्लेख करना अविश्वास्य है. उनका समाज जिसमें कि कोई जन्म नहीं लेता. स्थिर रहा है। " यह एक बड़ा अच्छा प्रमाण है। यह प्रमाण एक पक्षपातरहित शिचित रोमनिवासी का है जिसने कि ईसा मसीह के समय में पेलेस्टाइन में पूर्वी विचारी और रीतियाँ की जो उन्नति हुई थी उसका वर्णन किया है। हमें उपरोक्त षाक्यों से यह विदित होता है कि अशोक के समय के उपरान्त तीन शताब्दियों में बौद्ध उपदेशकों ने पेलेस्टाइन में क्या फल प्राप्त किया। उन्होंने वहां भारतवर्ष के बौद्धों की भांति एक सम्प्रदाय इधापित कर ली थी और वह सम्प्रदाय उन्हीं अभ्यासी को करती थी उन्हीं ध्यानों में अपने को लगाती थी और उसी संयम के साथ अविवाहित रहकर जीवन व्यतीत करती थी जैसा कि भारतवर्ष के बौद्ध लोग करते थे। गीतम की आज्ञाओं का प्रभाव उन पर जाता नहीं रहा था। वे उनका सत्कार करते थे और उनके अनुसार चलते थे श्रीर धार्मिक तथा विचारवान युद्ददियों में उनका प्रचार करते थे।

अब इस इस विषय को यहां समाप्त करेंगे। इस दिखला चुके हैं कि सीरिया में ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में बौद्ध अम्मे का हपदेश किया गया था। हम दिखला चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म के समय बीद अमें पेखेस्टाइन में श्रहण किया जा चुका था और बीद लोग वहां भिन्न भिन्न नामों से रहतेथे और गौतम के सिद्धान्तों और उसकी आक्षामों का उपदेश करते थे। हम दिखला चुके हैं कि ईसा मसीह ने इन बीदों की रीतियों और शिक्षाओं को जान के द्वारा और सम्भवतः सन्य मार्गों से भी सीखा। और सन्त में हम ईसा मसीह की आक्षाओं और बीद साक्षामों की विचार और भाषा की अद्भुत समानता, ईमाई और बीदों के संसार त्याग करने, उनके रीतियों कथाओं और रूपों की श्रद्भुत समानता भी दिखा खुके हैं। क्या यह समानता आकस्मिक है। इस विषय में पाठकों को स्थयं अपनी सम्मति स्थिर करनी चाहिए।

कुछ प्रन्थकार लोगों तो यहां तक कहते हैं कि प्राचीन ईसाई धर्म एसिनीज लोगों का धर्म अर्थात पेलेस्टाइन का बौद्ध धर्म था। इस इस बात से सहमत नहीं हैं। सिद्धान्तों के विषय में ईसाई धर्म बौद्ध धर्म का अनुगृहीत नहीं है। ईसा मसीह ने युद्दियों के जातीय अद्वेतवाद धर्म को उसी भांति प्रह्मा किया था जैसा कि गीतम ने हिन्दुओं के पुनर्जन्म और मुक्ति के सिद्धान्तों को। परन्तु ईसाई धर्म नीति और महाचार के विचार से बौद्ध धर्म का उस रूप में का वस इसा मसीह के जन्म के समय में पेलेस्टाइन में एसेनीज़ लोगों के द्वारा उपदेश किया जाता था।

-:0:-

## अध्याय १६

# जैन धर्म का इतिहास।

षक्षत समय तक लोगों का यह विश्वास था कि जैन धर्म गौतम पुद्ध के धर्म की एक शाखा है। ह्वेनत्सांग ने जो कि ईसा की सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में श्राया था इस धर्म को इसी हिं से देखा है और हम लोगों को जैन धर्म के सिद्धान्तों की जो बातें अब तक विदित हुई हैं उनसे यह विचार ठीक जान पहता है।

बेसन और वेबर साहब बड़े भच्छे प्रमाणों के साथ जैन धर्म की स्वतंत्र उत्पत्ति का विरोध करते थे और इन दोनों विद्वानों का मत था कि जैन लोग यांद्र ही थे जिन्होंने श्रपना धर्म छोड़ कर उस धर्म की एक जुदी शाखा बना ली थी। जैनियों के धर्मप्रनथ पांचवीं शताब्दी तक लिपिबद्ध नहीं किए गए थे श्रीर बार्थ साहब का यह सिद्धान्त बहुत सम्भव जान पड़ता था कि जैनियों की कथाओं भीर उनके धर्म की उत्पत्ति बोद्धों की कथाओं से हुई है। भारतवर्ष में जैनियों की शिल्पविद्या भी उत्तर काल के समय की है और जैनियों की शिल्पविद्या भी उत्तर काल के समय की है और जैसा कि इम किसी आगे के श्रध्याय में देंखेंगे वह बोद्धों की इमारतों के पतन होने के कई शताब्दियों के उपरान्त प्रारम्म की गई थी।

परन्तु डाक्टर बुहत्तर और जेकीयी साहवों ने अनी कुळ वातों का पता लगाया है जिनसे कि वे इस बात की प्रमाणित करते हैं कि जैन अम्मे की उत्पत्ति गीतम के ध्रम्मे की उत्पत्ति के साथ ही हुई और ये दोनों अम्मे कई शताब्दियों तक बरावर प्रचलित रहे यह तक कि बौद्धों के अम्मे का पतन हुमा परन्तु जैन ध्रम्मे अब तक भी भारतवर्ष के कुछ भागों में एक प्रचलित ध्रम्मे हैं। हम अपने पाठकों के सामने उन घटनाओं और कथाओं को उपास्थित करेंगे जिनके साधार पर यह सम्मति स्थिर की गई है। दोनों सस्प्रदाय के जैन अर्थात् श्वेताम्बर (सफेद कपड़ेवाले)
भीर दिगम्बर (जो नंग रहते हैं) कहते हैं कि इस धर्म का
संस्थापक महावीर कुण्डमाम के राजा सिद्धार्थ का पुत्र था भीर
वह क्षात्रिक क्षत्रियों के वंश का था। हम जानते हैं कि गीतम बुद्ध
जब भ्रमण करता हुआ कांटिग्राम में श्राया तो वहाँ अम्बपाली वेश्या
और लिच्छिति लोगों ने उससे मेंट की। यह कोविग्राम वही है जो
कि जैनियों का कुण्डग्राम है और वीद्ध ग्रन्थों में जिन नातिकों का वर्णन
है वं ही ब्रांत्रिक क्षत्रिय थे। इसके अतिरिक्त महावीर की माता
सुमा वैशाली के राजा कदक की बहिन कही जाती है जिसकी पुत्री
का विवाह मगध के प्रसिद्ध राजा बिम्बसार से हुआ था।

महाबीर, जोिक पिहले बर्झमान वा झात्रिपुत्र कहलाता था, अपने पिता की नाई काइयप थों। २८ वर्ष की अवस्था में उसने पावत्र सम्प्रदायको प्रहण किया और बारह वर्ष तक आत्मकष्ट सह कर केव-लिन अथवा जिन, तीर्थकर वा महावीर अर्थात महात्मा और भविष्यत- कक्ता हो गया। अपने जीवन के श्रन्तिम तीस वर्षों में उसने अपने सन्यासियों का सम्प्रदाय स्थापित किया। इस प्रकार वह गौतम सुद्ध का प्रतिस्पर्धी था और बौद्ध प्रन्थों में उसका नाति पुत्र के नाम से वर्षोन किया गया है और वह निगन्थों (निर्प्रन्थों अर्थात स्थरहित लोगों) का मुख्या कहा गया है जो लोग कि वैद्याली में अधिकता से थे। महावीर पापा में मरा।

जैन कथाओं में यह वर्णन है कि महाबीर की मृत्यु के दो शताब्दी पीछे मगध में अकाल पड़ा । उस समय मगध में प्रसिद्ध धन्द्रगुत का राज्य था। मद्रवाहु अपने कुछ जैन साथियों को बेकर अकाल के कारण मगध छोड़ कर कर्नाटक को गया। उसकी अनुपस्थिति में मगभ के जैनियों ने अपने भ्रम्म प्रन्थों का निर्णय किया जिसमें कि ग्यारह अंग और चौदह पब्ब हैं और इन चौदह पब्बों को कभी कभी बारहवां अंग भी कहते हैं। अकाल दूर होने पर जो जैनी लोग चले गए थे ने मगध में किर आए परन्तु इतने समय में जो लोग मगध में रहे थे और जो कर्नाटक को चले गए थे उनके चाल व्यवहार में भेद हो गया था। मगभ के लोग श्वेत वस्न पहिनने लगे थे परन्तु कर्नाटकवाले सब तक भी नंगे रहने की प्राचीन रीति की पकड़े हुए थे। इस प्रकार में दोनों खेतास्वर और दिगस्वर कहलाने लगे। खेतास्वरों ने जो धर्मप्रनथ निश्चित किए / थे उन्हें दिगस्वरों ने स्वीकार नहीं किया श्रीर इस कारण दिगस्वरों में कोई अग नहीं माने जाते। कहा जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय / किन्म बार सन् ७६ वा पर ईस्वी में जुदे हुए।

कुछ समय में इवेताम्बरों के धर्मग्रन्थ गड़बड़ हो गए भौर उनके नाश हो जाने का भय हुआ। अतएव उनको लिपिबद्ध करना आवश्यक हुआ और यह बल्लभी (गुजरात में) की सभा में सन् ४५४ वा४६७ में किया गया। इस सभा ने जैन नियमों का उस कप में संग्रह किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते हैं।

इन घटनाओं झाँर कथाओं के श्रांतिरिक्त मथुरा में जैन मुर्लियों के पद पर खुदे हुए लेख पाप गए हैं जिनसे डाक्टर बुहलर (जिसने कि पाईले पाइल इस प्रमाण को मालूम किया है) के मत के झनुसार यह पगट होता है कि इवेताम्बर सम्प्रदाय ईसा की । पहिली शताब्दी में वर्तमान थी । इन शिलालेखों में काश्मीर के राजा किनिष्क का संवत् श्रर्थात् शक संवत् दिया है जो कि सन् ७६ ईस्बी में प्रारम्भ हुआ था । इनमें से एक शिलालेख में जो कि नी एक संवत् (अर्थात् ८७ ईस्वी) का है लिखा है कि उस मुर्ति को एक जैन उपासक विकटा ने बनवाया था।

यही उन प्रमाणी को सारांश है कि जिनसे यह फल निकाला जाता है कि जैने घर्म बी इ घर्म का समकालीन है और वह उसकी शासा नहीं है। बीद प्रन्थों में "नातपुत्र" और "निग्रन्थों" का उल्लेख होने से यह विचारना यथीचित है कि नंगे जैनियों के समप्रदाय की उत्पत्ति भी उसी समय के लगभग हुई थी। वास्तव में हम कई बार लिख चुके हैं कि गीतम बुद्ध जिस समय शिक्षा देता था भीर अपने भिक्षुकों के समप्रदाय की पथ दिखलाता था उस समय भारतवर्ष में सन्यासियों के कई समप्रदाय थे। जिस बात का मानना बहुत कठिन है वह यह है कि जैन धर्म, के जैसा कि हम उसे इस समय पाते हैं, ईसा के पहिले कठीं शताब्दी में निग्रन्थ लोग

माननेवांत थे। यह कथा कि जैनियों का नियम चन्द्रगुप्त के समय में भगव की सभा में निश्चित किया गया, मम्भवतः कविपत है भीर यदि यह कथा सत्य भी होती तो ईसा के पहिले तीसरी शतार्थी में जो नियम निश्चित किए गए थे उनमें ईसा के उपरान्त पाँचर्वी शताब्दी के लिखे इए नियमा में बड़ा भेद होता। क्याकि ्डसमें बहुत कम संदेह हो सकता है कि प्राचीन निर्प्रन्थ लोगों के ेधर्म में बहुत पहिले से परिवर्तन हुआ है और यह पूर्णतया बदल गया है, और इस सम्प्रदाय के अधिक शिचित लोगों ने जिन्होंने कि इत्तेत वस्त्र ब्रहण किया, बराबर अपनी कहावर्तो श्रीर आज्ञाओं। को, अपने नियमों और रीतियां को, अपनी कथा और वार्ताओं को बौद्ध धर्मा से प्रहण किया जा कि ईसा के पहिले ती सरी शताब्दी में भारतवर्ष का प्रचलित धर्म था । इस प्रकार जैन खोग कई शनाध्विशें तक बाद्ध ध्रम्म को अधिकतर प्रहण करते गए यहाँ तक कि उन्होंने बाद्ध धार्म के सारांश को अपने ही धार्म की भांति ग्रहण कर लिया और नेगे निर्श्ननथीं के प्राचीन धर्म का बहुत कम अंश वाकी रह गया था। उसी समय अर्थात ईसा की पाँचवीं शताब्दी में उनके अर्म प्रन्थ लिपिबद्ध किए गए हैं और इस कारण यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे उन बाद ग्रन्थों की मकत जान पड़ते हैं जो कि ६ शताब्दी पहिले लिखे जा चके थे। तब यह मान कर कि निमंन्थों की स्वतंत्र उत्पत्ति ईसा से छठीं राताब्दी में हुई हम हेनत्सांग को बहुत गलत नहीं समझ सकते कि उसने जैन धर्म को सातवीं शताब्दी में जैसा उसने देखा - ( और जिस दृष्टि से कि आज हम उसे देखते हैं ) बैद्ध धर्म की शाखा समझा हो।

बांद्धों श्रीर निर्श्नन्थों के साथ साथ सन्यासियों के जो अन्य सम्प्रदाय ईसा के पहिले छठीं शताब्दी में थे उनमें अपने समय में सब से प्रसिद्ध गांशाल के स्थापित किए हुए आजीवक लोग थे। अशोक ने ब्राह्मणों श्रीर निर्श्नन्थों के साथ साथ उनका भी उल्लेख अपने शिलालेखों में किया है। अतएव गोशाल बुद्ध और महा-बीर का प्रतिस्पर्भी था परंतु उसके सम्प्रदाय का अब लोप हो गया है। ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे यह विदित होता है कि जैनियों के धर्म में बौद्धों से बहुत कम अन्तर है। बौद्धों की मांति जैनियों का भी सन्यासियों का सम्प्रदाय है और वे जीवहिंसा नहीं करते और संसार को त्यागने की प्रसंशा करते हैं। कुछ बातों में वे बौद्धों से भी बढ़ गए हैं और उनका मत है कि केवल पशु श्रीर हशों में ही नहीं वरन् तत्त्वों मर्थात् मिंग्न, वायु,पृथ्वी और जल के छोटे छोटे परमाणुमों में भी जीव हैं। श्रन्य बातों में जैन खोग बौद्धों की नाई वेद को नहीं मानते, वे कर्म और निर्वाण के सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। वे पश्चीस तीर्थंकरों में भी विश्वास करते हैं जैसे कि प्राचीन बौद्ध लेग यह विश्वास करते थे कि गौतम बुद्ध के पहिले २४ अन्य बुद्ध हो गए हैं।

जैनियों के पवित्र प्रन्थों अधीत भागमों के सात भाग हैं जिन-में अंग सब से प्रधान भाग है। अंग सात हैं जिनमें भाचारांगसूत्र -का जिसमें जैन सन्यासियों के आचरण के नियम दिए हैं, अनुवाद डाक्टर जेकोबी साहब ने किया है और उपासक दशा का, जिसमें जैन उपासकों के भाचरण के नियम है, अनुवाद डाक्टर हार्नेली साहब ने किया है।

अव हम अपने पाठकों के सम्मुख श्राचारांगसुत्र से महावीर के जीवनचारत्र के कुछ अंदा उद्धृत करेंगे । इस प्रन्थ के विद्वान अनुवादक हमें न जेकोबी साहब ने इस प्रन्थ का समय ईसा के पहिसे तीसरी वा चौथी द्यावदी में निश्चय किया है परन्तु प्रन्थ की न आडम्बर्युक्त तथा बनावटी भाषा से बहुत से पाठक लोग उसे ईसा के कई द्याविद्यों के उपरान्त का विचार करेंग। समस्त प्रन्थ गीतम के जीवनचरित्र के सीभे शुद्ध वर्णन के बहुत दूरस्थ और बहुत बिगड़े इए श्रनरूप की नाई है।

" अब चित्रियानी त्रिमला ने इन चौदहों श्रेष्ट स्वप्नों की देखा तो वह जाग कर प्रसन्न, हिंदि और प्रानन्दित...हुई, अपने पल्ड से उटी और चौकी से उतरी। नतो शीव्रता में और न कांपती हुई,राज-हांसनी की नाई शीव्र और समान चाल से वह चित्रिय सिद्धार्थ के पल्ल के पास गई। वहां उसने क्षत्रिय सिद्धार्थ को जगाया और इससे नम्न, मनोहर, प्रीतियुक्त, मृद्, प्रतापशाली, सुन्दर, शुभ, कल्याणमय, मङ्क्लदायक, सुखी, हृदयप्राही, हृदय को सुख देनेवाले, सर्वे हप, मीठे और कोमल शब्दों में कहा.....हे स्वमों के देवताओं के वियपात्र, में अभी अपने पलङ्ग पर धी...और चौद्द स्वप्नों की, सर्थात एक हाथी इत्यादि को देख कर जाग उठी। हे स्वामी इन चौदहों श्रेष्ट स्वप्नों का क्या आनन्दमय फल निश्चय कर के होगा? ... उसने अपनी स्वामाविक बुद्धि और अन्तर्क्षान सं विचार के साथ रत स्वयों का अर्थ सम्भातिया और चित्रयानी त्रिसला से नन्न. मनोहर, इत्यादि शब्दों में यों कहा 'हे देवतामों की प्रियपात्र तुमने कीर्श्विमान स्वप्न देखे हैं...तम्हें एक मनोहर सुन्दर बालक उत्पन्न होगा जो कि हमारे वंश की पताका, हमारे वंश का दीपक, हमारे वंग का सिरमीर, हमारे वंग का आभूषण, हमारे वंग को प्रतापी बनानेवाला, हमारे वंश का सुरुवे, हमारे वंश का सहारा, हमारे वंश को आनन्द और यश देनेवाला, हमारे वंश का वृत्त, हमारे वंश को उच्च बनानेवाला होगा..... '।

"बहुत से सदारों, राज्याधिकारियों, राजाओं, राजकुमारों, वीरों, घर के मुखियों, मंत्रियों, प्रधान मंत्रियों, ज्योतिषियों, नेकरों, मृत्यकों, नगरवासियों, व्यापारियों, सीदागरों के नायकों, सेनापितियों, यात्रियों के नायकों, और सीमा रक्षकों के बीच में वह मनुष्यों के सर्दार और स्वामी की नाई, मनुष्यों के बीच सांड और सिंह की नाई श्रेष्ठ प्रताप और यश से चमकता हुआ देखने में प्रिय, उस चन्द्रमा की नाई जो कि नच्नों भीर चमकते हुए तारों के बीच इवेत बादबों में से निकलता है, उसने स्नान के गृह में से समामवन में प्रवेश किया और प्रव की भोर मुंह कर के अपने सिहासन पर बैठा...' ह देवताओं के प्रिय उन स्वप्नों का फल बतलानेवालों को शीव बतलाओं जो कि लक्षणों के फल की विद्या में उसकी भाठों शाखाओं के सहित मखी भांति निपुण हैं और उसके भित-रिक्त बहुत से अन्य शास्त्रों में निपुण हैं! जब कि स्वप्नों का फल बतलानेवालों ने क्षत्रिय सिद्धार्थ का यह समाचार सुना तो उन्होंने प्रसन्न हर्षित भीर आनिद्दत हत्यादि हो कर स्वप्नों को मपने मन

में स्थिर किया। वे उन पर विचार करने और परस्पर बात करने छो.....

" जिस रात्रिको पुरुष महावीर ने जन्म लिया उसमें देवताओं और देवियों के नीचे उतरने और ऊपर चढने के कारण वडा देवी वकाश हुआ और खृष्टि में प्रकाश से चमकते हुए देवता श्रों के समह से बड़ा इलचल मीर शब्द हुन्ना.....पूज्य महावीर ने गहस्थ आश्रम ग्रहण करने के पहिलं (श्रयीत अपने विवाह के पहिले प्रधान अपरिमित और अर्कुटित ज्ञान और अन्तर्ज्ञान प्राप्त कर बिया था। पुज्य महावीर ने अपने इस प्रधान अपरिमित ज्ञान श्रीर धन्तर्भान के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट था गया था। उसने अपनी चाँदी, अपना स्वर्ण, श्रवना धन, धान्य, पदवी, राज्यः सेनाः सन्नः कोषः भण्डारः नगरः स्त्रीगृहः को त्याग दियाः, इसने अपनी यथार्थ अमुख्य संपत्ति का यथा धन, स्वर्ण, रहन, मखि, मोती, सङ्ख, पत्थर, मुंगे, लाल, इत्यादि का त्याग कर दिया. इसने योग्य मनुष्यों के द्वारा धन बँटवाया। उसने दरिद्र मनुष्यों में धन बॅटवाया।.....पूज्य महावीर ने एक वर्ष और एक महीने तक वस्त्र पहिने उसके उपरान्त वह नंगा फिरने लगा और अपनी श्रंजुली में भिक्षा लेने लगा। बारह वर्ष से अधिक समय तक पृज्य महाबीर ने अपने शरीर की कोई सुध नहीं ली। वह भीरता के साथ सब दैविक, मानुषिक वा प्रामों के द्वारा की हुई सुघटनाओं भीर दुर्घदनाओं को सहन करता रहा.....तेरहवें वर्ष, ग्रीष्म ऋतु के इसरे मास में, चौथे पक्ष में, वैशाख के शक्क पच में दसवें दिन जब कि छाया परब की ओर फिर गई थी श्रीर पहिला जागरण समाप्त हो गया था सर्वात सुवत के दिन विजय सुहते में ऋज पालिका नदी के तट पर जिम्मिकप्राम के बाहर, एक पुराने मन्दिर के निकट, सामाग गृहस्थ के खेत में, एक साल बुच्च के **बीचे. जिस समय कि चन्द्रमा का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से** सयोग या दोनों एडियों को मिला कर कुकुइ बैठे इए घूप में ढाई विन तक निजंब वत रह कर बड़े ध्यान में मन्न रह कर उस सर्वोच बान भीर अंतर्जान भर्यात् केवल्य को उसने प्राप्त किया कोकि अपरिमित, प्रधान, मंकुडित, पूरा और सम्पूर्ण है......

"उस काल में, उस समय में पहिली वर्षा ऋतु में अष्टिक प्राम में वह उहरा, तीन बरसातों तक चम्पा मीर पृष्टिचम्पा में ठहरा, बारह बरमातों तक वैद्याली और विनिज्ञ ग्राम में, चौरह बरसातों तक राजगृह में भीर नालंद के आस पास, ६ बरसातों तक मिथिला में हो बरमातों तक मिदिका में; एक अलिमका में, एक पश्चित भूमि में, एक आवस्ती में, एक पापा नगर में हस्तिपाल राजा के लेखकों के कार्य्यालय में और यही उसकी अन्तिम बरसात थी। उस वर्षा ऋतु के चौथे मास में, सातवें पद्म में, कार्तिक मास के कृष्ण पद्म की ममावास्या को इस पक्ष की अन्तिम रात्रि में, पापा नगर में हस्तिपाल राजा के लेखकों के कार्यावय में पूज्य महावीर की मृत्यु हुई, वह चला गया. उसने संसार को छोड़ दिया, जन्म वृद्धावस्था भीर मृत्यु के बंधनों को काट डाला, वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, (सब दु:खों का) नादा करनेवाला, सदा के लिये स्वतन्त्र, सब दु:खों से रहित हो गया।"

उपासकदशा में जैसा कि उसके नाम से विदित होता है जैन उपासकों के धम्मों का दस उपदेशों में उल्लेख है। पहिले उपदेश में उनके प्रतिक्षाओं त्रीर आचारों का वर्णन है जिनके अनुसार उपासक को चलना चाहिए, इसके उपान्त के चार उपदेशों में बाहरी हुंशों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की मावनाओं की उत्पत्ति हाती है उनका वर्णन है, छंठे उपदेश में मीतरी संदेह से और विशेष कर दूसरे गोशाल के आजीवकों की नाई दूसरे धम्मों के विरोध से जिन भावनाओं की उत्पत्ति होती है उनका, वर्शन है, सातवें उपदेश में जैन धम्में की छेष्टता दिखलाई गई है, आठकें में इन्द्रियों के सुख की भावनाओं का वर्णन है, और नवें और दसें उपदेशों में सके जैन उपासक के शान्तिमय जीवन के उदा-हरण दिए हैं।

डाक्टर हार्नेकी साहब ने जो इस ग्रन्थ का अनुवाद किया है उसमें से कुछ वाक्य उद्धृत करने में स्थानाभाव से हम ग्रसमर्थ हैं परन्तु हम उस अंश की कुछ बातों की आलोचना करेंगे जिसमें कि भागन्द की बात चीत का वर्णन है क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसे खुल की बस्तुओं का उल्लेख है जिनमें कि ग्राचीन समग्र के हिन्दू गृहस्थ लोग संतोष में साथ लिस रहते थे और जो हम लोगों के खिये मनोरञ्जक हैं।गी। भानन्द सन्यासी नहीं हुआ धा परन्तु वह केवल जैन उपासक था अतएव उसने सन्यासियों के महाब्रती की अपेक्षा केवल पाँच कोटे वर्तों को प्रहण किया था।

आनन्द ने सब प्राणियों से कुन्यवहार असत्यभाषध और चोरी का त्याग किया था। उसने केवल एक पत्नी से यह कह करें सतीष किया था कि " केवल एक स्त्री अर्थात अपनी पत्नी जिल-नन्दा को छोड़ कर मैं सब प्रकार के स्त्री के संसर्ग का त्याग करता हं।" उसने अपने धन की सीमा चार करोड़ स्वर्ण मुद्रा को एक रचित स्थान में रख कर, चार करोड़ सोने की मुद्रा को ज्याज पर लगा कर और चार करोड स्वर्ण की मुद्रा की सम्पत्ति रख कर बांधी थी। इसी प्रकार उसने पशुत्रों के चार श्रुण्ड, जिसमें प्रत्येक भुण्ड में दस हजार पश् हैं, पांच सी हल और प्रत्येक हल के लिये १०० निवर्तन भूमि, विदेशी व्यापार के लिये ५०० इकडे और अपने देश के व्यापार के लिये ४०० इकडे और अन्त में विदेशी व्यापार के बिये ४ नौकाएं श्रीर देश के ब्यापार के लिये चार नौकापं रखने की सीमा बाँभी है। उपरोक्त बुसान्त से हमें प्राचीन समय के हिन्दू धनाव्य, जिमीदार, महाजन भीर व्यापारी अर्थात सेठ का, जो कि मारतवर्ष में सदा से रहे हैं ठीक जान होता है। अब हम गृहस्थी की और विकास की वस्तओं का वर्णन करेंगे, आनम्द ने अपने स्नान के लिये एक लाल रङ्क का अगोछा, बांत साफ करने के लिये एक प्रकार की हरी दत्वन, एक प्रकार का फल, आमलक का दूध के सहरा गृहा, लगाने के लिये हो प्रकार के तेल, एक प्रकार का सुगन्धित चूर्ण, भोने के लिये बाठ घड़ा अल, एक प्रकार का वस्त्र अर्थात् रुई के केपड़ों का एक जोड़ा, मुस-ब्बर, केशर, चन्दन और इसी प्रकार की वस्तुओं की बनी हुई सगन्धि, एक प्रकार का फूल अर्थात सफेद कमल, दी प्रकार के आभूषण अर्थात् कान का आभूषण और उसके नाम की खुदी हुई अंगूठी और कुछ प्रकार के घूप से अपने का परिामत किया है।

भाजन के विषय में उसने चावल और दाल के रसेदार पदार्थ,बी में भूनें हुए ग्रीर चीनी मिलाए हुए खाजे से अपने को परिमित किया है। उसने भिन्न प्रकार के बोप हुए चावलों के भात, कर्ल्ड, मूंग बा मांस की दाल, शरदऋतु में गाय के दूध की घी के कई प्रकार के रस-इसर पदार्थ, पालक्न की बनी हुई एक प्रकार की मदिरा, सादी चटनियां, पीने के खिये वर्षा का जल और अन्त में पांच प्रकार के पान से अपने को पार्रामत किया है। हमारे बहुत से पाठक लोग यह विचार करेंगे कि हमारा मित्र ज्ञानन्द अपनी इतनी सम्पत्ति और इतने भारी व्यापार और काम की तथा भोग बिखास की इतनी सामनियों के साथ कुछ बुरी दशा में नहीं था।



मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त का प्राचीन भारतवर्ष की

# सभ्यता का इतिहास



तीसरा भाग

जिसं

गोपाल दास ने सरल हिन्दी में अनुवाद किया

और

इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी ने प्रकाशित किया ।

1908.
TARA PRINTING WORKS,
BENARES.

# अध्यायों की सूची।

# बाँड काल।

| चन्द्र गुप्त और अशोक  | •••         | ••• | १— २५           |
|-----------------------|-------------|-----|-----------------|
| भाषा श्रीर मक्षर      |             |     | २ <b>६</b> — ३३ |
|                       | ***         | ••• | 14 44           |
| मगध के राजा           | •••         | ••• | ३४— ४६          |
| काश्मीर और गुजरात     | •••         |     | ४५ ४४           |
| गुप्तवंशी राजा        | •••         | ••• | ४४ ६१           |
| फाहियान का भारतवर्ध व | का इतिहास   |     | ६२— ६८          |
| बींदों की इम रत और प  | त्थर के काम |     | 8E =E           |
| जाति                  | •••         | ••• | ७३७३            |
| सामाजिक जीवन          | •••         | ••• | 85 80X          |
| राज्य प्रबन्ध         | •••         |     | १०६१२१          |
| कानून                 | •••         | ••• | ११२—१२६         |
| ज्योतिष और विद्या     | ***         | ••• | १२७—१३२         |

# प्राचीन भारतवर्ष की

# सभ्यता का इतिहास।

# तीसरा भाग।

#### काण्ड ४

बौद काला, ईसा से ३२० वर्ष पहिले से सन् ५०० ईस्वी तक। अध्याय १

# चंद्रगुप्त और अशोक।

यूनानी सिकन्दर की मृत्यु से प्राचीन संसार के इतिहास में एक नया काल आरम्भ होता है। भारतवर्ष में भी इस समय से एक नय काल का आरम्भ होता है। इस नये काल में एक बड़ी राजकीय घटना यह हुई कि चन्द्रगुप्त की बुद्धि से समस्त उत्तरी भारतवर्ष पिहले पिहल एक छन्न के नीचे लाया गया। इस काल की भम्मसम्बन्धी एक बड़ी घटना यह हुई कि गौतम बुद्ध के जिस धम्म का, अब तक केचल नम्न और नीचे की श्रेणी के लोगों में प्रचार हो रहा था, उसे चन्द्रगुप्त के पोते प्रसिद्ध अशोक ने प्रहण किया और उसका भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के बाहर भी उपदेश और प्रचार किया।

स्वयं चन्द्रगुप्त के विषय में हम अन्यत्र खिस्न चुके हैं। उसका राज्य सार उत्तरी भारतवर्ष में बिहार से लेकर पंजाब तक फैखा हुआ था। उसने यूनानियों को पंजाब से निकाल दिया, सिन्ध नदी के इस पार का देश इन लोगों से कीन लिया भीर अन्त में पश्चिमी पशिया में सिकन्दर के उत्तराधिकारी सिल्यूकस के साथ मिलाप कर लिया। चन्द्रगुप्त ने जिन देशों को जीता था उन्हें सिल्यूकस ने इसके पास रहने दिया और इस बढ़े हिन्दू सम्राट के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया।

हम यह भी देख चुकं हैं कि चन्द्रगुप्त के पास इः लाख पैक्ल भीर तीम हजार घुड़मवारों की सेना थी और उसके कर्म-खारी लोग नगर और गाँव के प्रन्वध को मली मांति करते थे। बाणिज्य, ज्यापार, और खेती की रक्षा की जाती थी, सिंचाई का उत्तम प्रबन्ध किया जाता था और जंगल रिक्षत रक्षले जाते थे। एक यूनानी राजदून ने जा कि चन्द्रगुप्त के दर्बार में रहा था, आश्चर्य और प्रसंशा के साथ लिखा है कि देश के अधिक भाग में सिचाई का प्रबन्ध होने के कारण इस देश में अकाल पड़ता ही नहीं था और बोई हुई भूमि के पाम ही युद्ध और लड़ाइयां होती थीं परन्तु युद्ध करने वालों में से कोई भी किमान वा उसकी खेती को कोई हानि नहीं पहुचाता था। चन्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का बल भीर विस्तार, उसके राज्य में जान और माल की रक्षा, और उस प्राचीन समय में खेती और सिचाई के प्रवन्ध की उत्तम दशाओं का वर्णन ऐसा है जिसे आज कल का प्रत्येक हिन्दू उचित झिम-मान के साथ स्मरण करेगा।

ईसा के लगभग २९० वर्ष पाहिले चन्द्रगुप्त का पुत्र विदुसार उसका उत्तराधिकारी हुआ झौर ईसा के २६० वर्ष पहिले बिन्दु-सार का उतराधिकारी प्रसिद्ध ऋगोक हुआ।

श्रायों के भारतवर्ष में शाकर नसने के समय से अब तक ऐसा प्रतापी कोई राजा नहीं हुआ था और इसके उपरान्त भी उससे बढ़कर प्रतापी कोई नहीं हुआ। परन्तु अशोक अपने राज्य और अपने अधिकार के विस्तार के कारण इतना विख्यात नहीं है जितना कि अपने उदार और सहज स्वभाव के कारणा, जो कि उसके राज्य प्रबन्ध तथा विदेशियों के साथ उसके व्यवहार में पाया जाता है, और सत्य में बड़ा प्रेम होने तथा सत्य के प्रचार की अभिलाषा के कारणा, जिसने कि साइवेरिया से लेकर सङ्का तक इस का नाम घर घर में प्रसिद्ध कर दिया है। भारतवर्ष के किसी सम्राट का, यहां तक कि विक्रमादित्य का भी, नाम ऐसा विक्यात नहीं है भीर किसी सम्ब्राट ने सचाई भीर पुण्य में उत्साह के कारण संसार के इतिहास पर ऐसा प्रभाव नहीं डाला है।

कहा जाता है कि अपने पिता के राज्य काल में अशोक उज्जैनी के राजप्रतिनिधि के पाम भेजा गया था। यदि हम "अशोक अवदान" के प्रत्थकार की ठीक समझें तो अशोक एक प्राष्ठाणी रानी सुभदाक्री से उत्पन्न हुआ था। यही प्रन्थकार लिखता है कि अशोक अपनी युवावस्था में बड़ा उपद्रवी था और इस कारण वह पश्चिमी मीमा प्रदेश में एक बलवे को शान्त करने के लिये भेजा गया था जो कि तक्षशीला में हुआ था और जिसकों कि उसने बड़ी सफलता के साथ शान्त किया। बिन्दुसार की मृत्यु पर अशोक राज गईी पर बैठा और उसके गई। पर बैठने का समय ईसा के लगभग २६० वर्ष पहिले माना जाता है।

उत्तरी और दक्षिणी बौद्धों के प्रन्थों में अशोक के राज्य के विषय में बहुत कम प्रामाणिक बातें हैं। खंका की पुस्तकों में लिखा है कि अशोक न राजगद्दी पान के पहिले अपने EE भाइयों को (तारानाथ के अनुसार उसके कंवल छः भाई थे) मार डाला और अशोक अवदान में लिखा है कि बौद्ध होने के पहिले वह अपने कम्मं-खारियों और उनकी स्त्रियों को मार डालता था और बहुतेरे निरप-राधियों के साथ बड़ी निर्देयता करता था। ये कथाएं बिलकुल निम्मूल हैं और वे कंवल बौद्ध धर्म के महत्व को बढ़ाने के लिये गढ़ी गई हैं कि बौद्ध होने के पिहले अशोक का आचरण ऐसा कलंकित था।

हम लोगों के लिये हुये का विषय है कि इस बड़े समाद की सूचनाएं हमें अब तक प्राप्त है और वे उत्तर काल के कवियों और इतिहास लेखकों की नाई कपोलकलिपत कथाएं नहीं हैं, वरन् वे चट्टानीं गुफाओं और स्तूपीं पर उसीकी आज्ञा से उसीके समय में उस समय की भाषा और अक्षरों में खुदी हुई हैं। इन शिलाबेखों से जो पेतिहासिक बातें विदित होती हैं उन्हें फ्रान्स के असिखा बिहान सेनादें ने बड़ी विद्वत्ता और बुदिमानी से संप्रहति किया है भीर हम उनके "ले इन्सकृष्णन ही पियहसी" नामक प्रम्य से कुछ बातों की मालोचना करेंगे।

चहानों पर की १४ स्चनाएं अशोक के राज्याभिषेक के १३ में और १४ वें वर्ष की खुदी हुई जान पड़ती हैं और स्तूपों पर की आठ स्चनाएं २७ वें और २८ वें वर्षों की खुदी हुई हैं। स्तूपों की अन्तिम स्चना इस बड़े समाट के विचारों और इच्छाओं का अन्तिम लेख है जो कि अब हमलोगों को प्राप्त है। गुफाओं की स्चना समय के कम से चहानों और स्तूपों के बीच की हैं।

दीवंदा और महावंदा में लिखा है कि अद्योक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्धधर्म प्रहण किया। परन्तु सेनार्ट साहब स्वयं इन शिलालेखों से सिद्ध करते हैं कि उसने इस धर्म को अपने राज्याभिषेक के नौवें वर्ष में और कालिङ्ग विजय करने के उप-रान्त ही प्रहण किया था। यह कालिङ्ग के युद्ध की निर्दयता और आर काट ही थी जिसने इस द्याल और परोपकारी सम्राट के हृद्य पर एक बड़ा प्रभाव डाला और उसे गौतम का द्याल और कोमल धर्म प्रहण करने के जिये उत्साहित किया। इसके दो वर्षों के उपरान्त अर्थात अपने राज्याभिषेक के ग्यारहवें वर्ष में अशोक पुनः दूसरी बार बौद्ध बनाया गया अर्थात उसने पहिले की अपेक्षा अधिक उत्साह के साथ इस धर्म के प्रचार की प्रतिक्षा की। और तरहवें वर्ष से उसने अपने विस्तृत राज्य के सब भागों में अपनी सूचनाएं खुदवाई।

इन शिलालेखों से हमें विदित होता है कि उनके खोदने के समय अशोक के माई और बहिन जीवित ये श्रीर इस कारण यह कथा झूठ समझी जानी चाहिए कि अशोक ने राजगही पाने के लिये अपने भाइयों को मार डाला। इस सम्राट की कई रानियाँ थीं और एक शिकालेख में उसकी दूसरी रानी (ब्रितीया देवी) की बदारता का उझेख है। इस राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी परनतुं उज्जयिनी, तत्त्रशीखा, तोसली श्रीर समापा का भी अधीन नस्थ नगरों की नाई उझेख पाया जाता है। सारा उत्तरी भारत- वर्ष इस सम्राट के राज्य में था।

उत्तरी भारतवर्ष की सीमा के बाहर की चौदह जातियाँ (आपरान्त) भी उसके अधीन थीं। इनमें (वेक्ट्रिया के) यवन होग, (काबुब के) कम्बोज़ लोग, (कन्धार के) गांधार होग, राष्ट्रिक होग (सीराष्ट्र और महाराष्ट्र होग) और पेटेनिक होग (अर्थात दक्षिण के पैथन वा प्रतिष्ठान होग), (दिचण के) अन्ध्र होग, (दिचण के) पुलिन्द होग, (मालव के) भोज लोग, श्रीर नामक और नामपन्ति होगों का उद्गेख है। इस प्रकार दिच्चण भारतवर्ष में करणा नदी तक और पश्चिम में काबुह, कन्धार और बेक्ट्रिया तक का देश इस बड़े सम्लाट के सधीन था।

आस पास की अन्य स्वतंत्र जातियों का भी "प्राखन्त" के नाम से उन्नेस किया गया है। इनमें चोल, पांड्य और केरालपुत जाति (जो सब कृष्णा नदी के दिच्च में थी) तथा पांचो यूनानी राज्य भी सिम्मलित हैं।

अशोक के राज्यप्रवन्ध का वृत्तान्त शिलालेकों से बहुत कम विदित होता है। हमको पुरुषों अर्थात राजा के कर्ममंचारियों महामात्रों अर्थात श्राह्मापालन करनेवाले कर्मचारियों, धर्ममहामात्रों अर्थात आह्मापालन करनेवाले कर्मचारियों, धर्ममहामात्रों अर्थात उन कर्मचारियों का जो विशेषतः धर्म का प्रचार और धर्माचरण का पालन किए जाने के लिये नियत थे, प्रादेशिकों अर्थात प्रदेशों के पैत्रिक सर्दारों और आधुनिक राव, रावलों और डाकुरों के पुरखाओं का जो कि भारतवर्ष में सैनिक राज्यप्रणाली के कारण सदा बहुतायत से रहे हैं, उल्लेख मिलता है। इनके अतिरिक्त अन्तमहामात्रों अर्थात सीमा प्रदेश के कर्मचारियों, प्रातिवेदकों अर्थात मेदियों, श्रीर रज्जुकों अर्थात उन क्रोगों का जो धर्मयुतों को धर्म की शिचा देने के खिये नियत थे, उन्नेस भी मिलता है।

भनुसम्यान एक भार्मिक समा धी जिसमें कि सब भमंयुत कोग बुलाए जाते थे श्रौर उनमें रज्जुक खोग शिक्षा देने का अपना विशेष कार्य करते थे। हमलोग जानते हैं कि इस प्रकार का बौद्धों का समागम सर्वत्र के लिये प्रत्येक पांचर्वे वर्ष होता था परन्तु यह सर्वमान्य जियम नहीं था। यह भनुसम्यान स्वयं सम्राट के राज्य में पांचर्वे वर्ष होता था। परम्तु उज्ज्ञयिनी झौर तक्षशीला में वह तीसरे वर्ष होता था।

सहसराम के शिलालेख में यह लिखा है कि बीद होने पर करों क ने (निस्सन्देह ब्राह्मणों का बीद सन्यासियों के समान सम्मान करने के कारण) ब्राह्मणों के देव तुल्य सम्मान को छीन लिया। उसके इस उचित कार्य की झूठ मूठ कथाय गढ़ डाली गई हैं कि वह ब्राह्मणों का बध करता था, परन्तु यह धार्मिक सम्भाव इस पाप से पूर्णतया रहित है। इसी शिलालेख तथा कपनाथ के शिलालेख में भी यह उल्लेख है कि श्रशोक ने उस समय के जाने हुए सब देशों में धर्मीपदेशकों (विवुधों) को मेजा। भन्न के शिलालेख में श्रशोक ने बीदों की नीनों वातों अर्थात बुद्ध, धर्म और सङ्घ में अपना विश्वास प्रगट किया है।

अब हम स्वयं शिलालेखों का वर्णन करते हैं और हम पहिले षद्दानों पर की सूचनामों से प्रारम्भ करेंगे।

भारतवर्ष के पांच भिन्न भिन्न भागों में पांच चट्टानों पर अशोक की एक है। आज्ञावली के पांच पाठ खुदे हुए हैं। उनमें से एक कपुरद गिरि के निकट है जो कि सिन्ध के तद पर अटक से लगभग २५ मील उत्तर-पश्चिम है, दूसरा खालसी के निकट जमुना के तट पर ठीक उस प्यान पर है जहां कि यह नदी दिमालय पर्वत की ऊँची श्रेणी को छे। इती है, तीसरा गुजरात में गिरनार पर है जो कि प्रसिद्ध सोमनाथ से लगभग ४० मील उत्तर है, चौथा उड़ीसा में धौली पर है जो कटक से २० मील दक्षिण है मौर पाँचवाँ चिल्क भील के निकट जीगढ़ पर है जो आधुनिक गंजम मगर से १८ मील उत्तर-पश्चिम की ओर है।

ये चौदहों सूचनाएं भारतवर्ष के इतिहास के प्रत्येक जानने बाले के लिये इतनी उपयोगी हैं कि हम यहां पर उनका पूरा बानुवाद देना आवश्यक समझते हैं। पहिले पहिल उनका अनुवाद जेम्स प्रिन्सेप साहब ने किया था श्रीर उनके उपरान्त विल्लन, बनेफ, लेसन, कर्न और सेनार्ट साहबों ने इस अनुवाद को संगोधित किया है। सेनार्ट साहब का अनुवाद सबसे नवीन है भौर उन्हीं के धाधार पर हम निम्न लिखित अनुवाद देते हैं। यह लिखना कदाचित आवश्यक नहीं है कि इन सूचनाओं में अशोक अपने को पियदसी कहता है—

### सूचना १।

यह सुचना देवताओं के प्यार राजा पियदसी की आहा से खुदवाई गई है। यहां इस पृथ्वी पर कोई किसी जीवधारी जनतु का बालदान अथवा भोजन के लिये न मारे। राजा पियदसी ऐसे भोजन में बहुत से पाप देखता है। पहिले ऐसे भोजन की आहा थी और देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के सोजन के खिये प्रतिदिन हजारों जीव मारे जाते थे। जिस समय यह सुचना खोदी जा रही है उस समय उसके भोजन के लिये केबल तीन जीव अर्थात दी पक्षी और एक हरिन मारे जाते हैं और उन में से हरिन नित्य नहीं मारा जाता। भविष्यत में ये तीनों जीवभी नहीं मारे जांयो।

#### सूचना २।

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी के राज्य में सर्वत्र और सीमा प्रदेश में रहने वाली जातियों यथा चोल, पंड्य, सत्यपुत्र भीर केरलपुत्र के राज्यों में तम्बपन्नी तक, यूनानियों के राजा पण्टिओकस और उसके आसपास के राजाओं के राज्य में सर्वत्र देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने दो प्रकार की भीषधियों के दिये जाने का प्रबन्ध किया है अर्थात मनुष्यों के लिये भीषधि भीर पशुओं के लिये औषधि। जहां कहीं मनुष्यों और पशुओं के लिये लिये लाभदायक पौधे नहीं होते वहां वे ले जाकर लगाए गए हैं और सर्वसाधारण के मार्गो में मनुष्यों और पशुओं के लिये कुएं खोदवाए गए हैं।

#### सूचना ३।

देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस भांति कहा। अपने राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष में मैंने इस प्रकार आक्राएं दीं। मेरे राज्य में सर्वत्र धर्मयुत, राज्यक और नगरीं के राज्याधिकारी पाँच वर्ष में एक बार एक सभा (अनुसम्यान) में एकत्रित हों भीर अपने कर्तब्य के अनुसार इस प्रकार अमी की शिचाएं हैं "अपने पिता, माता, मित्रों, संगियों और सम्बन्धियों की धर्मयुत सेवा करना अच्छा और उचित है, ब्राह्मणों श्रीर आमनों को भिक्षा हैना, प्राणियों के जीवन का सत्कार करना और अपव्यय तथा कर्ड बचन से बचना अच्छा और उचित है।' तब राजुक अमीयुतों को मन और वाक्य से विस्तार पूर्वक शिक्षा देगा।

# सूचना ४।

प्राचीन समय में कई सी वर्षों तक जीवों का बध, पशुमों पर निर्द्यता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव और ब्राह्मणों और श्रामनें। के सत्कार का श्रभाव चला आया है परन्तु ब्राज राजा पिय-दसी ने जो कि देवताओं का प्रिय श्रीर धर्म काज में बड़ा भक्त है ढिंढोरा पिटवा कर और जाव लशकर द्वाधी मशाल और स्वर्गीय बस्तुओं को श्रपनी प्रजा को देखला कर धर्म को प्रगट किया।

देवतामों के प्रिय राजा पियदसी को इन भर्म शिक्षाओं के अचार के लिये धन्यवाद है कि आज जीवधारी पशुष्रों का सरकार, उनके लिये दया, सर्म्बान्थयों ब्राह्मणों और श्रामनों के लिये सरकार, माता पिता की आज्ञा का भक्ति के साथ पालन झीर खुदों का आदर होता है जैसा कि कई शताब्दियों तक नहीं रहा । अन्य विषयों की नाई इस विषय में भी धर्म का विचार किया गया है और देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इसकी बराबर प्रचलित रक्लेगा । दंवताओं के प्रिय राजा पियदसी के पुत्र, पौत्र और परपौत्र इस भर्म के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक रिच्चत रक्लेंगे। धर्म श्रीर भलाई में इद रह कर वे लोग धर्म की शिक्षा देंगे। क्योंकि धर्म की शिक्षा देंगे। स्वांकि धर्म की शिक्षा देंगे। सव कार्यों से उत्कृष्ट है और भलाई के बिना कोई भर्म का कार्य नहीं होता। धार्मिक प्रेम का इद होना और उसकी बृद्धि होना वांछनीय है। इस उद्देश्य से यह शिलालंख खुदवाया गया है कि वे लोग अपने की इस सवांक्य भलाई के कार्य में लगावें और उसकी अववित

न होने देँ। देवताओं के प्रिय राजा वियदसी ने इसको अपने राजगदी पर बैठने के बारह वर्ष पीछे खुदवाया है।

## सूचना प्र

वेवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस भांति बोबा । पुण्य करना कठिन है और जो लोग पुण्य करते हैं वे कठिन कार्य करते हैं । मैंने स्वयं बहुत से पुण्य के कार्य्य किये हैं। श्रीर इसी भाँति मेरे पुत्र, पीत्र श्रीर मेरी सब से अन्तिम सन्तित कल्पान्त तक पुण्य के कार्य्य करेगी। सीर जा इस कार्य्य करने में चूकेगा वह पाप का भागी होगा। पाप करना सहज है। देखो प्राचीन समय में धर्म का प्रबन्ध करने वाले कर्मचारी (धर्म महामात्र) नहीं थे । परन्तु मैं ने अपने राज्याभिषेक के १३ वें वर्ष में भर्म के प्रवन्ध करने वाले नियत किए हैं। ये लोग सब सम्प्रदाय के लागां से भ्रम्म के स्थापित करने और उन्नति करने के लिये और भ्रमंग् युतों की भलाई करने के लिये मिलते हैं। वे यवन, कम्बोज, गान्धार, सौराष्ट, पेतिनिक, सौर मीमा प्रदेश की अन्य ( अपारान्त ) जातियों के माथ मिलते हैं। वे योधाओं और ब्राह्मणों के साथ. गरीब अमीर श्रीर बद्धों के साथ, उन की भलाई और सुख के लिये और सत्यधर्मा के अनुयाथियों के मार्ग को सब विद्वी से रहित करने के लिये मिलते हैं । जो लोग बन्धनों में है उन्हें वे सुख देते हैं, और उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हें मुक्त करते हैं, क्यों कि उन्हें अपने कुटुम्ब का पालन करना पड़ता है, वे धोखे का शिकार हुए हैं और बुद्धा अवस्था ने उन्हें भा घेरा है। पाटलि-पुत्र तथा अन्य नगरों में वे मरे भाई बहिनों और अन्य सम्बन्धियों के घर में यत्न करते हैं। सर्वत्र भर्ममहामात्र लोग सचे धर्म के अनुयायियों, धर्म में लगे हुए और धर्म में हड लोगों झीर दान करने वालों के साथ, मिलते हैं। इसी उद्देश्य से यह सचना खोदवाई गई है।

# सूचना ६

देवताश्रों का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला। प्राचीन

समय में हर समय कार्य करने और विवरण सनने की ऐसी प्रणाखी कभी नहीं थी ! इसे मैंने ही किया है। हर समय, खाने के समय, विश्राम के समय, शयनागार में. एकान्त में. अथवा वाटिका में, सर्वेष वे कर्माचारी खोग मेरे पास बाते जाते हैं जिन्हें कि मेरी प्रजा के काम काज के विषय की सचना का मार दिया गया है और मैं अपनी प्रजा के सम्बन्ध की बातें उन के द्वारा कहला देता हूं। स्वयं मेरे मुख से कही हुई शिनाओं को मेरे धर्ममहामात्र लोग प्रजा से कहते हैं। इस प्रकार में ने यह आज्ञा दी है कि जहाँ कहीं धर्मापिटेशकों की सभाओं में मतभेद वा झगडा हो इसकी सचना मुझे सदा मिलनी चाहिये क्योंकि न्याय के प्रबन्ध में जितना उद्योग किया जाय थोड़ा है। मेरा यह धर्मी है कि मैं शिक्षा द्वारा लोगों की भलाई करूं। निरन्तर उद्योग भीर न्याय का उचित प्रवन्ध सर्व साधरण के हित की जह है और इससे अधिक फलदायक कुछ नहीं है। श्रतएव मेरे सब यत्नों का एक यही उद्देश्य अधीत सर्व साथारण से इस प्रकार उन्नरण होना है।मै यहाँ इस के नीचे उन्हें इतना सुकी रखता हूं जितना कि मेरे किये हो सकता है । वे भविष्यत में खर्ग में सुख पार्वे। इसी उद्देश्य से मैं ने यह सूचना यहां खुदवाई है कि वह बहुत समय तक बनी रहे और मेरे पुत्र पीत्र और परपीत्र मेरी नाई सर्व साधरण का हित करें। इस बड़े उद्देश्य के खिये बहुत ही अधिक उद्योग की श्ववश्यकता है।

### सूचना ७

देवताओं के प्रिय राजा वियदमी की यह बड़ी अभिजाषा है कि सब स्थानों में सब जातियां अवीड़ित रहें, वे सब समान रीति से इन्द्रियों का दमन करें और आतमा को पवित्र बनावें परन्तु मनुष्य अपनी संसारी बातों में अधीर हैं। इस कारण खोग जिन बातों को मानते हैं उन के अनुसार कार्य्य पूर्ण रीति से नहीं करते और जो लोग बहुत सा दान नहीं देते वे भी अपनी

इन्द्रियों को दमन और भारमा को पवित्र कर सकते हैं भीर भवनी भक्ति में कुतक्रता और सचाईरक सकते हैं; भौरयहीं प्रशंसनीय है।

# सूचना ८

प्राचीन समय में राजा लोग झहेर खेलने जाया करते थे, यहां इस भूमि के नींचे व अपने जी बहुलाने के लिये शिकार तथा झन्य प्रकार के खेब करते थे। मैं,देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी,ने अपने राज्याभिषेक के १० वर्षों के उपरान्त सत्य झाना की प्राप्त किया। अत्यव मेरे जी बहुलाने के कार्य ये हैं अर्थात आहाणों और आमनों से मेंट करना और उनको दान देना, वृद्धों से मेंट करना, दृज्य बांटना, राज्य में प्रजा से मेंट करना, उन्हें धार्मिक शिक्षा देनी और धार्मिक विषयों पर सम्मति देनी। इस प्रकार देवताओं का शिक्ष राजा पियद्सी अपने मेख कर्मों से उत्यक्ष हुए सुख को भोगता है।

## सूचना ९

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। लोग बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और यात्रा में जाने के समय भिन्न २ प्रकार के विधान करते हैं। इन अवसरों तथा पेसेही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न २ विधान करते हैं। परन्तु ये संस्थ्य और भिन्न प्रकार के विधान जिन्हें कि अधिकांश खोग करते हैं, व्यर्थ और निरर्थक हैं। परन्तु इन सब रीतियों को करने की चाल बहुत दिनों से चबी आती है, यद्यपि उनका कोई फल नहीं होता। परन्तु इस के विद्यु धर्म कार्य्य करना बहुत ही अधिक यश की बात है। गुलामों और नौकरों पर यथोचित ध्वान रखना, और सम्बन्धियों तथा शिक्षकों का सत्कार करना प्रशंसनीय है। में इन तथा पेसे हा अन्य भवाई के काय्यों को धर्म कार्य का करना कहता हूं। पिता वा पुत्र, भाई वा गुक्र को कहना चाहिये कि यही प्रशंसनीय है और इसी का साधन तब तक करना चाहिये के वत कि उहेश्य

प्राप्त न हो। यह कहा जाता है कि दान देना प्रशंसनीय है, परन्तु काई दान इतना प्रशंसनीय नहीं है जितना कि धर्मा का दान अर्थात धर्मों की शिचा देनी। इसिलये मित्र, मम्बन्धी वा संगी को यह सम्मित देनी चाहिये कि अमुक २ अवस्थाओं में यह करना चाहिये यह प्रशंसनीय है। इस में विश्वास रमना चाहिए कि ऐसे आवरण से स्वगं मिलता है और मनुष्य को उत्साह के साथ उसं स्वगं का मार्ग सकह कर करना चाहिये।

## सूचना १०।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस के अतिरिक्त किसी प्रकार के यशवा कीर्ति को पूर्ण नहीं समझता कि उसकी प्रजा वर्त-मान में श्रीर भिवण्यत में उस के धर्म की मान श्रीर उसके धर्म के कार्य करें। इसी यश और कीर्ति को देवताओं का प्रिय राजा पियदसी चाहता है। देवताओं के ध्रिय राजा पियदसी के सब उद्योग श्रागामी जीवन में मिलनेवाले फर्लों के लिये तथा जीवन मरण से बचने के लिये हैं, क्योंकि जीवन मरण दुःल है। परन्तु इस फल को प्राप्त करना छोटों और बड़ों दोनों ही के लिये करिन है, जब तक कि वे अपने को सब वस्तुओं से खला करने का इद उद्योग न करें। विशेषतः बड़े लोगों के लिये इसका उद्योग करना बड़ा करिन है।

# सूचना ११।

देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने इस प्रकार कहा। धर्म के दान, धर्म की मित्रता, धर्म की भिन्ना, और धर्म के सम्बन्ध के समान कीई दान नहीं है। निम्नलिखित बातें करनी चाहिएं अर्धात् गुलामों और नोकरों पर यथोचित ध्यान रखना,माता मीर पिता की माझा पाखन करना,मित्रों, संगियों, सम्बन्धियों, श्रामनों मीर ब्राह्मणों की और उदार भाव रखना और प्राणियों के जीवन का सत्कार। पिता को पुत्र वा भाई, मित्र, संगी वा पड़ोसी को भी यही शिक्षा देनी चाहिये कि यह प्रसंशनीय है और इसे करना चाहिये। इस

प्रकार यत्न करने में उसे इस संसार में तथा आने वाले जीवन में फल प्राप्त होता है, धर्म्म के दान से अनन्त यश मिलता है।

### सूचना १२।

देवताओं का प्रिय राजा पियदमी सब पन्थ के लोगों का, सन्यासियों और गृहस्यों दोनों ही का सत्कार करता है। वह उन्हें भिक्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्तुष्ट करता है। परन्तु देवताओं का प्रिय ऐसे टान वा सतकार को उन के बास्तविक धर्म आचरणों की उन्नति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझना। यह सत्य है कि भिन्त २ पन्थों में भिन्त २ प्रकार के पुण्य समझे जाते हैं। परन्तु उन सब का एकही आधार है और वह आधार सुशीलता और सम्भाषण में शान्ति का होना है। इस कारण किसी को अपने पन्थ की बड़ी प्रसंशा और इसरें। के पन्थ की निन्दा नहीं करनी चाहिये, किसी को यह नहीं चाहिये कि दूसरों को बिना कारण हलका समझें परन्तु यह चाहिये कि उन का सब अवसरीं पर उचित सत्कार करे। इस प्रकार यत्न करने से मनुष्य इसरों की सेवा करते हुए भी अपने पन्थ की उन्नति कर सकते हैं। इसके विरुद्ध यत्न करने से मनुष्य अपने पन्थ की मेवा नहीं करता और इसरों के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। श्रीर जो कोई अपने पन्थ में भक्ति रखने के कारण उस की उन्नति के लिये उस की प्रशंसा और दूसरे पन्थों की निन्दा करता है वह अपने पन्थ में केवल कुठार मारता है। इस लिये केवल मेल ही प्रशस्तीय है, जिस से कि सब लोग एक दूसरे के मतों को सहन करते और सहन करने में प्रेम रखते हैं। देवतामां के प्रिय की यह इच्छा है कि सब पन्ध के लेगों को शिक्षा दी जाय और उनके सिद्धान्त शुद्ध हों। सब लोगों को, चाहे उन का मत कुछ भी क्यों न हो. यह कहना चाहिये कि देवताओं का शिय बास्तिवक धारमाचिरण की उन्मति और सब पन्धों में परस्पर सत्कार की अपेता दान और बाहरी विधानों को कम समभता है। इसी उद्देश्य से धर्म का प्रबन्ध करने वाले कर्मिचारी, स्त्रियों के

लिये कर्मचारी, निरीक्षक और अन्यान्य कर्मचारी लोग कार्य करते हैं। इसी का फल भेरे भर्म की उन्नति और भर्म दृष्टि से उस का प्रचार है।

# सूचना १३।

कलिक का देश, जिसे देवताओं के प्रिय राजा पियदसी ने जीता है बहत बडा है। इसमें जाखों जीव वा लाखों प्राणी गुलाम बनाये गये हैं और खासों का वध किया गया है। कालेड़ विजय करने के समय से देवताओं का विय राजा धर्म की ओर फिरा है. धर्म में रत है. भ्रम्म के लिये उत्सक है और उस ने अपने को भ्रम्म के प्रचार में लगाया है.--किल्डि विजय करने पर देवताओं के प्रिय को इतना अधिक पश्चान्ताप हुआ। इस देश को जो कि मेरे आधीन नहीं था, विजय करने में मैं देवताओं के प्रिय ने देशवासियों के बभ और गुलाम बनाए जाने के लिये बहुत अधिक पश्चात्ताफ किया है और उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा है। परन्तु यही बात है। जिस के लिये देवताओं के प्रिय ने बहुत श्रधिक प्रधानाप किया है। सर्वत्र ब्राह्मण वा श्रामन, सन्यासी वा गृहस्थ लोग रहते हैं और ऐसे जोगों में अधिकारियों के जिये सत्कार. माता पिता की आहा मानना, मित्रों और सम्बन्धियों से प्रीति नोकरों पर ध्यान रखना श्रीर भक्ति में सचाई पाई जाती है। ऐसे मनुष्यों पर कठोरता होती है उनकी मृत्य होती है तथा प्रिय छोगें। से उनका वियोग होता है। श्रीर यदि विशेष रत्ता में रह कर वे स्वयं हानि से बच भी जांय तो भी उनके मित्र, जानपहिचान के लोग, संगी और सम्बन्धी लोग उजह जाते हैं, और इस प्रकार उन्हें भी क्रोराउठाना पड़ता है। मैं, जो कि देवताओं का प्रिय हं इस प्रकार की कठोरताओं का बड़ा प्राप्तिक श्रतुभव करता और उनपर पश्चात्राप करता है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां कि ब्राह्मण और श्रामन जोग नहीं है श्रीर किसी देश में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि छोग किसी न किसी धर्म को न मानते हों। कालिक्स देश में इतने अधिक लोगों के इब जाने, उजड जाने, मारे जानं, भीर मुलाम बनाप जाने के कारण देवताओं का प्रिय इस का भाज हजार गुना अधिक अनुमव कर रहा है।

देवताओं का प्रिय सब प्राणियों की रक्षा, जीवन के सत्कार. शान्ति. श्रीर दया के झाचरण का उत्सुक हृदय से अभिलावी है। इसी को देवताओं का प्रिय धर्म का विजय करना समकता है। भवने राज्य तथा उसके सब सीमा प्रदेशों में, जिसका विस्तार कई सौयोजन है, इन्हीं धर्म के विजयों में देवताओं का प्रिय बडा प्रसन्न होता है। उसके पड़ोसियों में यवनों का राजा एण्टि-बोकस. और एण्टिश्रोकस के उपरान्त चार राजा लोग अर्थात टोलंमी. परिटगोनस. मेगेस, और सिकन्दर, दक्षिण में तम्बपन्नी नदी तक चोल और पंड्य लोग मौर हेनराज विस्मवसी भी, यना-नियों और कम्बोर्जो में नामक और नामपन्ति लोग, भोज और पेतेनिक लोग, अन्ध्र श्रीर पुलिन्द लोग—सर्वत्र बोग देवताश्रों के प्रिय की धार्मिक शिचाओं के अनुकूल हैं। जहां कहीं देवतामों के प्रिय के दन भेजे गए वहां **लोगों ने देवतओं के प्रिय की ओर से** जिम धर्मा के कर्तव्यों की शिक्षा दी गई उसे सना और उस धर्म तथा भार्मिक शिक्षाओं से महमत हुए और महमत होंगे ..... इस प्रकार विजय चारों मोर फैलाई गई है। मुक्ते अत्यन्त स्नानन्द्र प्राप्त हुआ है. अर्ध्न के विजयों से ऐसा सुख ही होता है। पर सच तो यह है कि यह आनन्द एक दूसरी बात है। देवताओं का प्रिय केवल उन फर्बो को बहुत अधिक समझता है जो कि दूसरे जन्म में अवस्य मिलेंगे। इसी उद्देश्य से यह पार्मिक शिलालेख खुदवाया गया है कि हमारे पुत्र श्रौर पौत्र यह न सोचें कि किसी नवीन विजय की मावश्यकता है, वे यह न विचारें कि तलवार से विजय करना 'विजय' कहलाने योग्य है, वे उन में नाश और कठोरता के अतिरिक्त कुक्क न देखें, वे धर्म के धिजय को छोड़ कर झौर किसी प्रकार की विजय को सच्ची विजय न समझें। ऐसी विजय का फल इस लोक में तथा परलेकि में होता है। व लोग केवल धर्भ में प्रसन्त रहें, क्योंकि उसीका फल इस खोक और परलोक में होता है।

## सूचना १४

यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियदसी की खोदवाई हुई है। यह कुछ तो संदोप में. कुछ साधारण विस्तार की और कुछ बहुत विस्तृत है। अभी सबका एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि मेरा राज्य बड़ा है और मैंने बहुत सी बातें खोदवाई हैं और बहुत सी बातें अभी और खोदवाऊगा । कुछ बातें दोहरा कर लिखी गई है क्योंकि में उन वातों पर विशेष जोर दिया चाहता है। प्रांत लिपि मैं दोप हो सकते हैं, च्यह हो सकता है कि कोई बाक्य कर गया हो वा अर्थ मीर का मीर समझा जाय। यह सब खोदनेवाले कारीगर का काम है।

ये अशोक की चौदहों प्रसिद्ध सुचनाएं हैं जिनके द्वारा उसने (१) पशुर्त्रों के बध का निषंध किया (२) मनुष्यों और पशुर्त्रों के लिये चिकित्सा का प्रवन्ध किया (३) एांचवे वर्ष एक धार्मिक उत्सव किए जाने की माजा दी. (४) धर्म की शांभा प्रगट की (५) धर्ममहामात्री और उपदेशकों को नियत किया, (६) सर्वसाधारण के मामाजिक और गृह सम्बन्धी जीवन के आचरणी की सुधार के लिये श्राचार शिक्षक नियत किए. (७) सब के बिये धार्मिक अप्रतिरोध प्रगट किया (८) प्राचीन समय के हिंसक कार्यों के स्थान पर धार्मिक सुखों की प्रशंसा की, (६) भार्मिक शिक्षा और सद्पदेश देने की महिमा लिखी (१०) सत्य धर्म के प्रचार करने की की ही और सत्य बीरता की प्रशंसा की (११) सब प्रकार के दानों में धार्मिक शिक्षा के दान को मर्वोत्तम कहा, (१२) सार्वजनिक सम्मति के सम्मान और अचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अन्य धर्म के लोगो को श्रपने मत में लेने की इच्छा प्रगट की (१३) कालिंग के विजय का उहेख किया और उन पांच यूनानी राजाओं तथा भारतवर्ष के राज्यों के नाम लिखे जहां कि धर्मीपदेशक मेजे गए थे, और अन्त में (१४) उपरोक्त शिकालेखों का मारांश दिया और सूचनाओं के खेदिवाने के विषय में कुछ वाक्य लिखे।

पेतिहासिक दृष्टि से दूसरी स्वना बड़े काम की है, क्यों कि उसमें सिरिया के पिटिओ कस तथा हिन्दूराज्यों के नाम दिए हैं। पांचवीं स्वना में भी पेसे नाम हैं और तेरहवीं स्वना में किलक्ष के विजय का उल्लेख है जिससे कि बंगाल और उड़ीसा का मगा और उत्तरी भारतवर्ष से धनिष्ट राज्यसम्बन्ध हुआ। इसी स्वना में पांच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं और वह मूल पाट, जिनमें कि ये नाम आप हैं, उद्धत किए जाने योग्य है।

"अन्तियोक नाम योन राज, परम च तेन अन्तियोकेन चतुर राजनि, तुर्मये नाम, अन्तिकिन नाम, मक नाम, अलिक-सन्दरे नाम।"

ये पांचो नाम सीरिया के पण्टिशोकस, ईजिएट के टोबेमी, मेसेडन के पण्टिगोनस, साइरीन के मगस, झौर पिरस के पलेकज़ा-ण्डर के हैं। ये सब अशोक के समकालीन थे और अशोक ने उनके साथ मन्धि की पी और उनकी सम्मति से उनके देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे। इसी सूचना में भारत वर्ष तथा उसके आसपास के उन राज्यों के नाम भी दिए हैं जहां इसी प्रकार भमीपदेशक लोग भेजे गए थे।

उपरोक्त चौदहों सूचनाओं के सिवाय, जोकि कानून या आचार नियमों की मांति प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने समय समय पर म्रन्य सूचनाएं भी खुदवाई थीं और उनमें से कुछ खुदे हुए लेख हम लोगों को मिले भी हैं।

भौली और जौगड़ (जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है) की एक सूचना में तोसली नगर के शासन के लिये दया से भरे हुए नियम लिखे हैं, सब प्रजामों के लिये भर्माचरण की शिक्षा दी है और पांचवें वर्ष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है जिसका उल्लेख ऊपर श्राया है। उसी सूचना में यह भी लिखा है कि उज्जिन कीर तक्षशीला में यह उत्सव प्रति तीसरे वर्ष होना चाहिए।

भौली और जौगड़ में एक दूसरी सूचना भी प्रकाशित की गई थी जिसमें तोसबी और समापा के शासन के नियम और सीमा- प्रदेश के कर्मवारियों के लिये शिक्षा है। दो सूचनाओं का अर्थात एक तो महमराम ( बनारम के दक्षिण-पूर्व ) की, और दुसरे रूपनाथ ( जबलपुर के उत्तर-पूर्व ) की सूचनाओं का अर्जु वाद डाक्टर बुहलर माहव ने किया है। उनमें धार्मिक सत्योपदेश हैं और उनमें विदित होता है कि यह धार्मिक सम्राट २५६ धर्मीप-देशकों (विवुयों) की नियत करके उन्हें चारों और मेज चुका था। देशकों (विखुयों) के नियत करके उन्हें चारों और मेज चुका था। देशकों (विखुयों) के दक्षिण-पश्चिम ) का शिलालेख मणध के धर्मीप-दशकों के लिये हैं और उनमें अशोक ने बीच्च कैकत्व अर्थात बुद्ध, धर्म और संघ में अपना विश्वाम प्रगट किया है। अशोक की दूसरी रानी की एक धार्मिक सुचना इलाहाबाद में मिली है और अशोक के दीन नये शिलालेख मैस्पर में मिले हैं।

अब हम गुफाओं के शिलालेखों का वर्णन करेंगे।

निम्न लिखित गुफाओं के शिलालंख मिले हैं अर्थात् गया के १६ मील उत्तर वरवर और नागार्जुनी गुफाओं के, कटक के उत्तर खण्डगिरिकी गुफाओं के, और मध्यप्रदेशमें रामगढ़ की गुफाओं के शिलालंख । वरवर की गुफाओं के शिलालंख में लिखा है कि इन गुफाओं को अशोक (पियदमी) ने चार्शिक मिश्रुओं को दिया था, और नागार्जुनी की गुफाओं में लिखा है कि इन्हें आशोक के उत्तराधिकारी दशरय ने दान किया था। खण्डगिरि और उदयिगिर की गुफाओं में से अधिकांश कार्लिंग (उड़ीसा) के राजाओं की दान की हुई हैं।

और मन्त में हम लाडों पर खुदे हुए ते खों के विषय में लिखें । दिली श्रीर इवाहावाद की प्रासिद्ध लाडों ने सर विवियम जेल्स के समय से पुरातत्व वेत्ताओं का ध्यान आकार्पित किया है और वे उन-की चतुराई में वट्टा लगाती रही हैं। श्रन्त में उन्हें पहिले पहिल पिन्सप साहव ने पढ़ा । दिली की दोनों लाट और इलाहाबाद की बाट के सिवाय, तिरहुत में लीरिया में दो लाट श्रीर भूपाल में सांची में एक लाट है।

प्रायः सब लाटों में वेही छ सूचनाएं खुदी हुई हैं, एर दिल्ली में फीरोज़शाह की लाट में दो सूचनाएं आधिक पाई गई हैं।

स्मरण रहे कि ये सूचनाएं अशोक के राज्याभिषेक के २७ वें और २८ वें वर्ष में प्रकाशित की गई थीं। उनमें इस सम्राट के राज-कीय विषयों का बहुत ही कम उल्लेख है, पर उसने सदाचरण और भर्म की शिक्षाओं तथा सर्वसाधारण के हित के लिये जो कार्य किए थे उनके बुत्तानत से वे भरी हुई हैं। संक्षेप में, इस धार्मिक सम्राट ने (१) अपने धर्म सम्बन्धी कर्मचारियों की उत्साह श्रीर भार्मिक चिन्ता के साथ कार्य करने का उपदेश किया है, (२) दया, दान, सत्य, श्रीर पवित्रता की धर्म कहा है. (३) आत्म परीचा करने भीर पाप से बचने के छिये जोर देकर उपदेश दिया है. (४) खोगों को भार्मिक शिद्धा देने का कार्य रज्जू को को सौंपा है और जिन लोगें। को फांसी की आज्ञा हो उनके लिये तीन दिन की अवधि दी है (५) भिन्न भिन्न प्रकार के पशुओं के बध का निषेध किया है (६) अपनी प्रजा पर अपना हित प्रगट किया है और सब पंय के लोगों के बांद्र होजाने की आशा प्रगट की है (७) यह आशा प्रगट की है कि उसकी सूचनाएं तथा भर्मी पदेश लोगों को सत्य पथ पर चलने के लिये उद्यत करेंगे और (८) अन्त में, अपने सर्व साधारण के हित के कार्यों श्रीर खोगों की अम्मीन्नति के उपायों का पुनरुह्मेख किया है और सदाचार की शिचा द्वारा लोगों को अपने मत में लाने की माना दी है। इन आठों सचनाओं का निम्न-लिखित अनुवाद सिनार्ट साहब के अनुसार दिया जाता है -

#### सूचना १।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोखा । अपने राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष में मैंने यह सूचना खुदवाई है । धर्म में अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरा तरह आजा पालन करने और निरन्तर उद्योग के बिना मेरे कर्मचारियों को इस लोक तथा परलंक में सुख पाना कठिन है। पर मेरी शिद्धा को धन्यवाद है कि धर्म के लिये यह चिन्ता और उत्साह वह रहा है और दिन दिन बहेगा। और मेरे उच्च ध्रेणी के, मध्यम श्रेणी के तथा नीचे की श्रेणी के कर्मचारी लोग उसके अनुनार चलते हैं और लोगों को सत्य मार्ग बतलाते हैं तथा उन्हें हिर्षित रखते हैं । और इसी

धकार मेरे सीमाप्रदेश के कर्माचारी (अन्त महामात्र) भी कार्य करते हैं। क्योंकि नियम यह है —

भर्म से शासन, भर्म से कानून, धर्म से उन्नति और भर्म से रचा।

#### सूचना २।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला । धर्म छस्म है। पर यह पूछा जा सकता है कि यह धर्म क्या है? धर्म धोड़ी से थोड़ी बुराई और अधिक से अधिक मलाई करने में है। वह दया, दान, सत्य और पिवत्र जीवन में है। इस किये मैंने मनुष्यों, चीपायों, पिच्चयों और जलजन्तुओं के लिये सब प्रकार के दान दिए हैं, मैंने उनके हिन के बिये बहुत से कार्य किए हैं, यहां तक कि उनके पीने के लिये जब का भी प्रवन्ध किया है और बहुत से अन्य प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इस तेतु मैं ने यह सूचना खुदवाई है जिसमें खोंग उसके अनुसार चलें और सत्य पथ को अहण करें और यह बहुन काल नक स्थिर रहे। जो इसके अनुसार कार्य करेगा वह भला और प्रशंसनीय कार्य करेगा।

## सूचना ३।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोखा! मनुष्य केवल अपने अच्छे कर्मों को देखता है और कहता है कि मैं ने यह अच्छा कार्य किया! पर वह अपने बुरे कर्मों को नहीं देखता और यह नहीं कहता कि मैंने यह बुरा कार्य किया, यह पाप है। यह मच है कि ऐसी जांच करना वुखदाई है परन्तु यह आवश्यक है कि अपने मन में यह प्रश्न किया जाय और यह कहा जाय कि ऐसी बातें यथा वुष्टता, निर्देयता, कोध और अभिमान पाप है। सावधानी से अपनी परीक्षा करते और कहते रहना अवश्यक है कि मैं ईवी को स्थान नहीं दूंगा और न दूसरों की निन्दा ककंगा। यह मेरे लिये यहां फलदायक होगा, यथीं में यह दूसरे जनम में और भी लाभदायक होगा।

# सूचना १।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। अपने

राज्याभिषेक के २६ वें वर्ष में मैं ने यह सुखना ख़दवाई है । मैं ने खासी निवासियों के बिये रज्जकों की नियत किया है। मैंने रज्जनों को वण्ड देने का अधिकार अपने हाथ में रक्खा है जिस में वे पूरी इदता और रच्चा के साथ अपना कार्य्य करें और मेरे राज्य के लोगों की भलाई और उन्नति कोरे। वे उन्नति और दुःख दोनों की बराबर जांच करते रहते हैं और धर्मयुतों के साथ वे मेरे राज्य के खोगों को शिक्षा देते हैं कि जिन से लोग सुख और भाविष्यत में मुक्ति प्राप्त कर सकें । रज्ज़क खोग मेरी आहा पालन करते हैं पुरुष लोग भी मेरी इच्छा भीर आज्ञाओं का पालन करते हैं भीर मेरे उपदेशों का प्रचार करते हैं जिसमें रज्जूक लोग संतीयजनक कार्य्य करें। जिस भांति कोई मनुष्य अपने बच्चे को किसी सचैत हाई को देकर निश्चन्त रहता है और सोचता है कि मेरा बच्चा सचेत दाई के पास है उसी भांति में ने भी अपनी प्रजा के हित के लिये रज्जक लोगों को नियत किया है। और जिसमें वे हहता और रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता के अपना कार्य्य करें. में ने उन को अभियुक्त करने और वण्ड देने का अधिकार स्वयं ऋपने हाथ में रक्खा है। अभियुक्त करने मौर दराड देने में समान दृष्टि से देखना चाहिए। इसीलये भाज की तिथि से यह नियम किया जाता है, कि जिन केदियों का न्याय हो गया है और जिन्हें फाँसी देने की आजा इई है उन के लिये तीन दिन की अवधि दी जाय। उन को सचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहेंगे न इस से अधिक और न इस से कम। इस प्रकार अपने जीवन की सुचना पाकर वे ऋपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे अथवा बत रखेंगे। मेरी इच्छा है कि बन्दीगृह में भी उन्हें भवि-ध्यत का निश्चय दिलाना चाहिए और मेरी यह हद अभिलापा है कि मैं भर्म के कार्यों की उन्नति, इन्द्रियों के दमन और दान का प्रचार देख्ं।

### सूचना ५।

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला । अपने बाज्याभिषेक के २६ वर्ष के उपरान्त मैंने निम्न लिखित जीवों के मारे जाने का निषेध किया है अर्थात शुक्त, सारिका, अरुन, चक्रवाक हंस. नन्दिमख, गैरन, गलात, ( चमगीदड़ ) अम्बक पिछिक, दादी, अनिश्यम मछली, वेदवेयक, गगा नदी के पूप्त, संकुज, कफत-सयक, प्रानसस, सिमल, सदक, ब्रोकपिण्ड, प्रस्तत, स्वेत कपोत, काम करोत और सब चीपाये जो कि किसी काम में नहीं भाने और खाए नहीं जाते। वकरी, भेड़ी सीर शुकरी जब गाभिन हों वा दूध देती हों वा जब तक उन के बच्चे छः महीने के न हों, न मारी जांय लंगों के खाने के लिये मर्गी को खिलाकर मोटी नहीं बनाना चाहिए। जीतं हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए। जंगल चाहे अमावजानी से श्रथवा उस में रहनेवाले जानवरों को मारने के लिए जलाए नहीं जायंगे जानवरों को दूसरे जीते हुए जानवर नहीं बिलाए जांयगे । तीनों चर्तुमास्यों की पूर्णिमा को, पूर्णिमा के चन्द्रमा का तिष्य नक्षत्र से और पूनर्वस नत्तत्र से योग होने पर, चन्द्रमा के चीदहवें मीर पन्द्रहवें दिन और पृर्शिमा के उपरांत वाल दिन और माधारणतः प्रत्येक उपोमधादिन में किसी को मछली मारनी वा वेचनी नहीं चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अप्रमी चतुर्दशी अमावास्या और पूर्शिमा को और तिष्य पुनर्वसु और तीनो चतुर्भास्यों की पूर्णिमा के दूसर दिन किसी को सांड बकरा, भेड, सुबर वा किसी दूमरे वीयये किये जाने वाले जानवरी को बिधिया नहीं करना चाहिए । तिष्य पुनर्वसु और चतुमीस्यों की पूर्णिमात्रों को और चार्तुमास्यां की पूर्णिमामां के दूसरे दिन घोड़े वा बैल को नहीं दागुना चाहिए। अपने राज्यासियेक के रद वें वर्ष में ने रद बॉन्दयों कां छोड दिया है।

## सूचना ६।

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला। श्रपने राज्याभिष्क के १२ वर्ष पर मैंने अपनी प्रजा के लाभ और सुख के लिये (पहिले पहिल) सूचनाएं खुदवाई । मैं यह समझकर प्रसन्न हूं कि वे लोग इस से खाम उठावेंग और धर्मम में अनेक प्रकार से उन्नति करेंगे और इस मांति ये सूचनाएं लोगों के खाभ और सुख का कारण होंगी। मंनें वे उपाय किए हैं जिनसे कि मेरी प्रजा के,—जो मुझसे दूर रहती है और जो मेरे निकट रहती है,—और मेरे सम्बन्धियों के भी सुख की उन्नति अवश्य होगी। इसी कारण में अपने सब कर्मचारियों पर देखभाल रखता हूं सब पन्थ के लोग मुझसे अनेक प्रकार के दान पाते हैं। परन्तु में उन के अर्म्म परिवर्तन को सबसे अधिक श्रावश्यक समझता हूं। मैंन यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २६ वर्ष उपरान्त खोदवाई है।

#### सृचना ७।

देवताओं का प्रिय राजा पियद भी इस प्रकार बोला। प्राचीन समय में जो राजा लोग राज्य करते थे वे चाहते थे कि मनुष्य धर्म में उन्नति करें। परन्तु उन की इच्छानुसार मनुष्यों ने धर्म में उन्नति नहीं की। तब देवताओं का प्रिय राजा पियद भी इस प्रकार बोला। मैंने सोचा कि प्राचीन समय के राजा लोग यह चाहते थे कि मनुष्य धर्म में उन्नति करें परन्तु उनकी इच्छानुसार मनुष्यों ने उन्नति नहीं की अतः में किम प्रकार उन्हें सत्य प्रथ पर ला सकता हूं। में अपनी इच्छानुसार किस प्रकार धर्म में उन की उन्नति कर सकता हूं। तब देवताओं का प्रिय राजा पिय-दसी इस प्रकार बोला। मेंने धर्म मम्बन्धी उपदेशों की प्रकाशित करने और धार्मिम शिक्षा देने का निश्चय किया जिसमें मनुष्य इनको सुन कर सत्य प्रथ को ग्रहण करें और उन्नति करें।

#### सूचना 🚄 ।

मेंने धार्मिक शिक्षाओं को प्रकाशित किया है और धर्म के विषय में अनेक उपदेश दिए हैं जिसमें धर्म की शीव उन्नति हो। मैंने लोगों के लिये बहुत से कर्मचारी नियत किए है उन में से प्रत्येक प्रजा की श्रोर अपना धर्म करने में लगा हुआ है जिसमें कि वे शिक्षा का प्रचार करें और भजाई की उन्नति करें। इस लिये में ने हजारों मनुष्य पर रज्जिक लोगों को नियत किया है और यह श्राह्मा दी है कि वे धर्मयुतों को शिचा दें। देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। केवल इसी

बात के बिये में ने लाटों पर धर्म सरवन्धी बेख खोदवाए हैं, मैंने भार्ममहामात्री को नियत किया है और दूर दूर तक भार्मीपदेशों का प्रचार किया है। देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। बड़ी सड़कों पर मैंने न्यग्रोध के बृक्ष लगवाप हैं जिस में कि वे मनुष्यों और पशुमों को छाया दें, मैंने आम के बगीचे खगवाए है, मैंने आधे आधे कीस पर कुएँ खुदवाए हैं और सनेक स्थानों पर मनुष्यों और पशुओं के सुख के लिये धर्मशाला बनवाई हैं। परन्तु मेरे लिये यथार्थ प्रसन्नता की बात यह है कि पहिले के राजा लोगों ने तथा मैने अनेक अच्छे काय्यों से लोगों के सुख का प्रवन्ध किया है परन्तु लोगों को धर्म के पथ पर चलाने के एकमात्र उद्देश्य से मैं भपने सब कार्य्य करता हूं। देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला, मैंने धर्म महामात्रों को नियत किया है जिसमें कि वे सब प्रकार से धर्म के कार्य में यस करें और सब पन्य के लोगों में. सन्यासियों श्रीर गृहस्यों में यत्न करें। पूजीरयों, ब्राह्मणों, सन्यासियों, निर्प्रन्थों और भिन्न भिन्न पन्थ के लोगों के हित का ध्यान भी भेरे हृदय में रहा है और उन सब लोगों में मेरे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। महामात्र लोग अपने अपने समाज में कार्य करते हैं और धर्म के प्रवन्धकर्ता लोग प्रायः सब पन्ध के लोगों में कार्य्य करते हैं। ढेवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला, ये तथा अन्य कर्मचारी मेरे हथियार हैं और वे मेरे तथा रानियों के दान को बाँटते हैं. मेरे महज में वे अपने अपने कमरों में अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। मैं यह भी जानता हं कि वे यहां तथा प्रान्तों में मेरे लड़कों के और विशेषतः राजकुमारों के दान को धर्म कारयों के साधन और धर्म को बढ़ाने के लिये बाँटते हैं। इस प्रकार संसार में धर्म कार्य्य अधिक होते हैं और धर्म के साचन श्रर्था 🗯 दया और दान, सत्य और पवित्रता उपकार भौर भलाई की उन्नति होती है। देवताओं का ग्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला, भलाई के अनेक कार्य्य जिन्हें कि मैं करता हूं उदाहरण की भांति हैं। उनको देखकर सम्बन्धियों और गुरुसी

की झाझा पालन में, वृद्धों के लिये दया भाव रखने में. बाह्यकों और श्रामनों का सत्कार करने में, गरीब और दुखियों तथा नौकरी और गुलामों का आदर करने में, लागों ने उन्नति की है और उन्ति करेंग । देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। मनुष्यों में धर्मा की उन्नति दो प्रकार से हो सकती है स्थिर नियमों के द्वारा अथवा उन लोगों में धर्म्म के विचारों को उत्तेजित करने के द्वारा। इन दोनों मार्गों में कठोर नियमों का रखना ठीक नहीं हैं, केवल हृदय के उत्तेजित करनेही का सब से अच्छा प्रभाव होता है। दढ़ नियम मेरी आज्ञाएँ हैं यथा में विशेष पशुत्रों के बध का निषध कहां अथवा और कोई धार्मिक नियम बनाऊँ जैसा कि मैंने किया भी है। परन्तु केवल हृद्य के विचारों के परिवर्तन से ही जीवों के ऊपर दया और प्राणियों की बध न करने से बिचार में ध्रम्म की सद्यी उन्नीत होती है इसी उद्देश्य से मैंने यह लेख प्रकाशित किया है कि वह मेरं पुत्रों श्लीर पौत्रों के समय तक स्थिर रहे और जब तक सूर्य्य और चन्द्रमा हैं स्थिर रहे और जिसमें वे मेरी शिक्षाओं के अनुसार चर्ते। क्यों के इस पथ पर चलने से मनुष्य यहां तथा परलोक दोनों ही में सखप्राप्त करता है। मैंने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ वें वर्ष खोदवर्डि है। देवनाओं का शिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला। जहां कहीं यह सूचना पत्थर की लाटों पर है वहां वह बहुत ₽ मारा तक (मेथर रहे।

यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है और उस के उप-रान्त के दो हजार वर्षों में मनुष्य ज्ञांत ने दया और दान, सत्य और पवितन्ना, उपकार और मलाई की उन्नति करने से बढ़ कर इस संसार ने कोई धम्म नहीं पाया है।

-:O<sub>-</sub>---

#### अध्याय २

## भाषा श्रौर अक्षर ।

अशोक के शिलाबेख हमलोगों के जिये ईमा के पहिले तीसरी शताब्दी में उत्तरी भारतवर्ष की भाषा और अक्षरों के जानने के लिये अस्टब हैं। ये स्वनाएँ निस्मन्देह उसी भाषा में हैं जिमकों कि अशोक के समय में लोग बाजते और समझते थे और इन सूचनामों के ऐसी बालियों में होने से जिनमें कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में एक दूसरों से बहुत कम अन्तर हैं विदित-होता है कि इन बड़े सम्राट ने अपने विस्तृत राज्य के जुद जुदे भागों में अपने नियमी को उसी वोली में प्रकाशित किया है जो देश के उस भाग में बोली जाती थी।

इन शिलालेखों में विदित होता है कि उत्तरी भारतवर्ष की भाषा हिमालय से लेकर विध्य पवंत तक भीर सिन्धु में लेकर गंगा तक मुख्यतः एक ही थी। परन्तु इनमें बहुत थांड़े भेद हैं जिन से कि पुरातत्ववेत्ताओं ने यह जाना है कि उस समय में तीन प्रकार की भाषाएं बीली जानी थीं। जेनरले किनंगहाम साहब इन्हें पंजाबी वा पश्चिमी भाषा, उज्जैनी वा बीच के देश की भाषा और मागर्था वा पूर्वी भाषा के नाम से पुकारते हैं।

पंजाबी भाषा अन्य भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत से बहुत मिलती है। उसमें प्रियद्शीं श्रामन इत्यादि शब्दों में "र" रहता है, उस में संस्कृत स श प भी रहते हैं और उस के रूप संस्कृत के रूपें। से अधिक मिलते हैं। उज्जैनी भाषा में र और बदोनों होते हैं, परन्तु मागर्थी भाषा में र का लोप हो कर उस के स्थान पर सदा ल बोला जाता है यथा राजा के स्थान पर लाजा, दशरथ के स्थान पर दशलथ इत्यादि।

इन तीनों भाषात्रों को एक मान कर पुरातत्त्रवेत्ता लोगों ने इस भाषा को पाली समझा है । प्रिन्सेप साहब कहते हैं कि यह भाषा संस्कृत और पाली के बीच की है। विल्सन साहबने चट्टान के शिलालेखें। के चार भिन्न पाठें। की ध्यान पूर्वक परीक्षा की है मीर उन्हों ने अपनी सम्मति इस प्रकार लिखी है "यह भाषा स्वयं एक प्रकार की पाली है धीर उस में अधिकांश राब्दों के रूप आज कल की पाली क्यांकरण के रूपों के सहश हैं। परन्तु उन में बहुत से भेद भी हैं जिनमें से कुछ तो उस भाषा के संस्कृत के साथ अधिक सम्बन्ध होने के कारण हैं और कुछ स्थानिक विशेषताओं के कारण जिससे कि इस भाषा की और भी अनिश्चित दशा विदित होती है।"

लेसन साहव विरुत्तन साहब से इस बात में सहमत हैं कि अशोक के शिल जेखें। की माया पाठी है और वे यह भी कहते हैं कि पाठी संस्कृत की सब से बड़ी बेटी है अशोत उत्तरी भारतवर्ष में संस्कृत भाषा की बोल चाल का व्यवहार उठ जाने के उपहान्त यह सब से प्राचीन भाषा है। स्योर साहब इन शिलालेखों की भाषा को उन बौद्ध प्रन्थों से मिलान करके जो कि लड़ा में ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में भेजे गए थे, इस मत की पृष्टि करते हैं और यह प्रमाणित करते हैं कि बे प्रायः एक ही भाषा अर्थात पाठीभाषा में हैं। बर्नफ श्रीर बेसन साहब श्रपने "क्सोसर ल पाठी" बेख में लिखते हैं कि पाठी भाषा "संस्कृत की बिदाई की सीड़ी के पाईले करम पर है और वह उन भाषाओं में सबसे पहिलो है जिन्हों ने कि इस पूर्ण और उपजान भाषा को नष्ट कर दिया"।

अतः यह काफी स्पष्ट और ठीक प्रमाण है जो कि भारतवर्ष के हितेहास जानने वाले के लिये अमृत्य है। हमलोग वैदिक काल की भाषा को जानते हैं जो कि ऋग्वेद के सब से सादे और सुन्दर सूत्रों में रक्षित है। हम लोग पेतिहासिक काव्यकाल की भाषा भी जानते हैं जो कि गय ब्राह्मणों श्रीर आरण्यकों में कक्षित हैं। १००० ई० पु० के उपरान्त बोलने श्रीर जिखने की भाषा में भेद बढ़ने खगा। विद्यत्तापूर्ण सूत्र प्राचीन व्याकरण की संस्कृत में बनाए जाते थे पर लोगों के बोलने की भाषा और जिस भाषा में गौतम ईसा के पहिले छठीं शताब्दी में शिक्षा देता था वह अधिक सीधी और चंचल थी। वह भाषा क्या थी यह हमें अशोक की सचनाओं से विदित

होता है क्योंकि ईसा के ४७७ वर्ष पहिले से जब कि गौतम की सृत्यु हुई उसके २६० वर्ष पहिले तक जब कि अशोक राज्य करता था, बोलने की माथा में बहुत अधिक अन्तर नहीं हो सकता। अतपन तीसरे अर्थात दार्शनिक काल की भाषा पाली की एक पूर्व क्या थी, हम उसे चाहे जिस नाम से (मागधी, इत्यादि ) पुकारें। और उत्तरी भारतवर्ष में चीथ अर्थात वीद काल में इसी भाषा के भिन्न कि वाले जाने थे।

पाँचवे अर्थात पौराणिक काल में पार्ला भाषा में बहुत श्रिथक अन्तर हो गया और उसमें एक दूसरी ही भाषा अर्थात् शक्त भाषा बन गई जो कि इस काल के नाटकों में पाई जाती है। पाली की अपेन्। पाकृत के राद्धों के रूप में संस्कृत से बहुत अधिक भेद होता है और इतिहास में भी यह बात विदित है कि काबिदास की नायिकाओं के बोलने की भाषा अशोक के बोलने की भाषा अशोक के बोलने की भाषा संशोक के बोलने की भाषा अशोक के समाप्त होने पर एक दूसरा परिचर्तन हुआ और प्राकृत भाषा और विगड़ कर उत्तरी भारतवंप में लगभग एक हजार ईस्वी तक हिन्दी हो गई।

इस प्रकार यह देखा जायगा कि ४००० वर्षों में उत्तरी भारत षर्ष की बेलिन की भाषा में बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। वैदिक काल में वह ऋग्वेद की संस्कृत थीं, श्रीर ऐतिहासिक काव्यकाल में वह आहाणों की संस्कृत थीं, दार्शनिक और बीद्ध कालों में वह पाली थीं। पीराणिक काल में वह प्राकृत थीं, और दसवीं शताब्दी में राजपूरों के उदय के समय से वह हिन्दी रही है।

अब हम भारतवर्ष की बोलने की भाषा के विषय को छीड़ कर उस के अचरों के विषय में लिखेंगे। इस के विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है श्रीर बहुत से किट्यत अनुमान किए जा चुके हैं।

देवनागरी अत्तर, जिसमें कि अब संस्कृत लिखी जाती है, बहुत ही थोड़े समय के हैं। भारतवर्ष के सब से प्राचीन अक्षर जो कि मब तक मिले हैं, ऋशोक के शिलाबेखों के मक्षर हैं जो कि इंसा के पहिले तीसरी शताब्दी में लिखे गए थे। यहां पर यह कह देना आवश्यक है कि ये शिलालेख दो जुदे जुदे अक्षरों में खुदे हैं, एक तो आज कल की अरबी और फारसी की नाई दहिनी ओर से बाई और पढ़े जाते हैं और दूसरे आधुनिक देवनागरी और यूरप के अक्षरों की नाई वाई ओर से दहिनी ओर को। पहिले प्रकार के अक्षर केवल कपुर्दिगिरि के शिलालेख में तथा परियेना के यूनानी और मीरियन राजाओं के सिक्कों में पाप जाते हैं, भौर वे परियेनों—पाली अथवा अशोक के उत्तरी अक्षर कहे जाते हैं। दूसरे प्रकार के अन्तर अश्वर अशोक के और सब शिलालेखों में हैं भौर वे इण्डो-पाली वा अशोक के दक्षिणी अक्षर कहलांत है।

एरियेनो-पाली अक्षरें। की उत्पति भारतवर्ष से नहीं हुई और वे पश्चिमी सीमा प्रदेश को छोड़कर भारतवर्ष में मौर कहीं प्रच-िक्ति नहीं थे। टामस साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि उनकी उत्पत्ति किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं हुई मौर यह स्पष्ट है कि यह फिनीशियन के समान किसी अत्तर के आधारपर बने हैं। ईसा की पहिली शतार्द्ध के उपरान्त उनका प्रचार उठ गया।

इस के बिरुद्ध इण्डो-पाली मक्षरों का प्रचार भारतवर्ष में सर्वत्र ही नहीं था वरन् उन की उत्पत्ति भी भारतवर्ष ही से हुई है। हम पहिले कह चुके हैं कि वह दहिनी और से बाई ओर को लिखे जाते हैं और देवनागरी तथा आज कल के भारतवर्ष में के अन्य अक्षरों की उत्पत्ति उन्हीं श्रक्षरों से हुई है। टामस साहब को यह कड़ने में कुछ भी सन्देह नहीं है कि ये मक्षर यहीं पर बनाए गए थे और यहीं उन की उन्नीत्त की गई थी और वे इस वर्णमाला की उत्पत्ति भारतवर्ष से बतलाने में बड़ा जोर देने हैं, क्योंकि बहुत से पुरातत्त्ववेता लोग इस अनुमान में मग्न हैं कि हिन्दुओं ने यूना-नियों श्रीर फिनीशियन लोगों से अपनी वर्णमाला ली है।

जैनरल किनगहाम साहब टामस साहब के इस विचार को पुष्ट करते हैं कि इण्डो-पाली अक्षरों की उन्नीत भारतवर्ष से हुई है। उन्होंने साधारणतः अक्षरों की उत्पति, भीर विशेषतः इण्डोन पाली अत्तरों की उत्पति के विषय में जो कुछ लि बा है वह ऐसा सारगर्भित हैं कि हम उसे यहां उद्भृत करते में संकोच नहीं करते।

"मनुष्यों ने लिखने का जो पहिला उद्योग किया होगा उम में जिन वस्तुओं को वे लिखना चाहते थे ठीक उन्हीं का केवल आकार उन्होंने बनाया होगा। इस अवस्था को हम मेक्सिको के चित्रों में पात हैं जिन में कि केवल पेसी वस्तएँ लिखी हैं जो कि आँख से देखी जा सकती हैं। इन चित्री की लिखावद में पाचीन ई जिए के लोगों ने यह उन्नति की कि वे पूरे चित्र के स्थान पर केवल उस का अश लिखने लगे यथा मन्द्र के स्थान पर केवल मनुष्यका सिर और पक्षी के स्थान पर केवल पक्षी का सिर इत्यादि। इस लेख प्रणाली में कुछ चित्रों को उन वस्तुओं के भिन्न रूप देकर उन्नति की गई। अर्थात् सियार धूर्तना का चिन्ह बनाया गया और बन्दर कोश्व का चिन्ह । इन चिन्हों की और सी उन्नीत करके दो हाथों में माला और ढाल लिख कर वे यद को प्रगट करने लगे. मनष्य की दो टांगीं को लिख कर चलने को प्रगट करने लगे और इसी प्रकार फरसे से खोदने को, आँख से देखने को इत्यादि। परन्त इन सब बातों से भी चित्रों के द्वारा इस प्रकार विचारें की प्रगट करने की रीति बहत ही परिमित थी...अतपव यह निश्चय जान पड़ता है कि बहुत ही प्राचीन समय में चित्री के लिखने की रीति में इतनी उलझन और असुविधा हुई होगी कि ईजिप्ट के पुजेरियों को अपने विचारों को प्रगट करने के लिये कोई ऋधिक उत्तम रीति की आवश्यकता हुई। जो रीति उन्होंने निकाली वह बडी ही अच्छी थी।

'भपने बहुत से चित्रों के चिन्हों में ईजिए के लोगों ने प्रत्येक के लिये एक विशेष उच्चारण नियत किया जिसके लिये पहिले एक चित्र या यथा मुख (रु) के लिये उन्होंने र का उच्चारण दिया और हाथ (तू) के लिये उन्हों ने त नियत किया'''

"ऐसा ही व्यवहार भारतवर्ष में भी जान पड़ता है श्रीर इसे इम श्रभी श्रशोक के समय के अक्षरों में दिखलाने का यत्न करेंगे जिन की मैं समझता हूं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के चित्रों से उत्पत्ति हुई है.....मेरीयह सम्मति है कि भारतवर्ष के अक्षरों की उत्पासि भारतवर्ष से ही हुई है जैमा कि इजिप्ट के चित्राक्षरों का आवि-क्कार स्वयं ईजिप्ट के लोगों ने किया है...में इसे स्वीकार करता हूं कि बहुत से अक्षरों के लगभग वैसे ही रूप हैं जैसे कि ईजिप्ट के चित्राक्षरों में उन्हीं वस्तुओं के लिये मिलते हैं, परन्तु उनके उद्यारण बिटकुल भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों भाषाओं में उन वस्तुओं के नाम जुदे जुदे अक्षरों से आरम्भ होते हैं।

"यथा दो पैर जो कि चलने में जुदे हो जाते हैं ईजिण्ट में चलने के चिन्ह थे भीर वेही रूप कम्पास की दोनों भुजाओं की नाई भारतवर्ष का ग अक्षर हैं जो कि सब संस्कृत शब्दों में किसी प्रकार की गति वा चलने को प्रगट करता है। परन्तु इसी आकार के ईजिप्ट के अच्चर का उद्यारण स है। इसलिये में समझता हूं कि यदि भारतवासियों ने इस अक्षर को कहीं से बिया होता तो भारतवर्ष में भी इस अक्षर का उद्यारण ग के स्थान पर स होना चाहिए था। और वास्तव में यही बात अकेडियन अच्चरों में हुई जब कि उन्होंने एसीरियन लोगों के अक्षरों को लिया।"

जनरल कर्निगहाम साहव का मनुमान है कि इण्डो-पाली के स्व अत्तर की उत्पत्ति भारतवर्ष की कुदारी से (खन् चिता). य की उत्पत्ति यव से, द की उत्पत्ति दाँत (दन्त) से, ध की धनुष से, प की हाथ (पाँणी) से, म की मुख से, व की वीणों से, न की नाक (नाँस) से, र की रस्सी (रज्ज) से, ह की हाथ (हस्त) से, ल की हख (लङ्ग) वा मनुष्य के किसी अङ्ग से, श की कान (श्रवण) से हुई है।

"प्राचीन भारतवर्ष के अक्षरों की इस प्रकार परीक्षा करने में मैंने अशोक के समय अर्थात् २५० ई० पू० के समय के कपों की भिन्न भिन्न वस्तुओं वा मनुष्य के अङ्गो वा चित्रों से मिलान किया है और मेरी इस परीक्षा का फल यह हुआ कि यह निश्चय हो गया कि वहुत से अक्षर अपने सरल कपों में भी अपनी उत्पत्ति चित्रों से होने के बड़े प्रमाण रखते हैं। इन अक्षरों को ईजिएट के असरों से मिलान करने से विदित होता है कि उनमें से बहुत से एक ही वस्तु के प्रायः एक से रूप हैं। परन्तु भारतवर्ष के रूपों का उद्यारण ईजिप्ट के रूपों के उद्यारण से पूर्णतया भिन्न है जिससे यह निश्चय जान पड़ता है कि भारतवासियों ने यद्यपि ईजिप्ट के लोगों की भांति इस विषय में कार्य्य किया तथापि उन्होंने इस कार्य्य को पूर्णतया स्वतन्त्र रीति से किया है और उन्होंने अपने सक्षरों को ईजिप्ट के लोगों से नहीं लिया...

"श्रव याद भारतवाभियों ने अपने अक्षर ईजिप्ट के लोगों से महीं लिए हैं तो वे अक्षर स्वयं भारतवासियों के ही बनाए हुए हैं, क्योंकि अन्य कोई ऐसे लोग नहीं थे जिन में कि उन्होंने इन्हें ग्रहण किया हो । उनके सब से निकट के लोग परियना और फारस के लोग थे जिनमें में परियना के लोग तो शीमटिक मक्षर व्यवहार करने थे जिनकी उन्पत्ति फिनीशियन श्रव्हरों से हुई है। भीर जो दहिनी ओर में बाँई भीर को लिखे जाते हैं, और फारम के लोग एक त्रिकीणक्षी श्रव्हरों का व्यवहार करते हैं जो कि जुदी जुदी पाइयों से बने हैं और इनमें भागतवर्ष के अक्षरों के घने क्षों से कुछ भी समानता नहीं है।"

हमने टामस साहब और जनरत किन्नहाम साहब की सम्मिनियाँ उद्भृत की हैं क्योंकि भारतवर्ष के अत्तरों के विषय में इन कोगों से बढ़ कर और किसी ने प्रामाणिक सम्मित नहीं दी है। परन्तु हमार पाठकों को इस गहन विषय पर श्रन्य विद्वानों की सम्मित भी सनने की इच्छा होगी।

वेबर साहब का मत है कि हिन्दुओं ने अपनी वर्धमाला फिनीरियन लोगों से ली परन्तु उन्होंने अपने अस्रों को इतना
आंधक सुधारा और बढ़ाया कि उनके अक्षरों को हम स्वयं उन्होंका
बनाया हुआ कह सकते हैं। मेक्समूलर साहब का मत है कि
पांचवीं राताब्दी से आंधक पहिले भारतवासियों में लिखने के अस्रर
नहीं थे और उन लोगों ने अपनी वर्णमाला पश्चिम के लोगों से
प्रहण की है। परन्तु राथ साहब जिन्होंने बहुत समय तक वेदों का
अध्ययन किया है अपना हढ़ विश्वास प्रगट करते हैं कि वेदों की
रिचाओं का दितना बड़ा संग्रह केवल कण्ठाग्र रख कर आज तक

रिक्षत नहीं रह सकता था। और इसिलिये उनका विचार है कि वैदिक काल में लोग लिखना जानते थे। बुहत्तर साहब का यह मत है कि भारतवर्ष की वर्णमाला जिसमें कि पाँच सानुनासिक वर्ण और तीन ऊष्म वर्ण हैं ब्राह्मणों के काल के व्याकरणों में हीं बनी होगी। गोवडस्ट्रकर साहब का मत है कि जिस समय वेद की रिचाएँ वर्नी उस समय खेग विखना जानते थे और लेसन साहब की सम्मति है कि इण्डो-पाली वा मशोब के द्विणी अक्षरों की बर्पित पूर्णतया भारतवर्ष से हुई।

-:0:--

## अध्याय ३

## मगध के राजा।

हान्दोग्य उपनिषद (७, १, २) में नारद कहते हैं "महाशय मैं ऋग्वेद, यज्ञवेंद, सामवंद, चौथे अथर्वन वेद, पांचवें इतिहास पुराण इत्यादि को जानता हैं। पेतिहासिक काब्यकाल के प्रन्थों में ऐसे ही ऐसे बाक्यों से विदित होता है कि उस प्राचीन समय में भी राजाओं भीर उनके घंसी का किसी प्रकार का इतिहास था को कि इतिहास-प्राण कहलाता था। यदि ये इतिहास हमें बाह्यग भन्धों में जो कुछ चिद्ति होता है उसके सिवाय थे तो अब बहुत काल इमा कि उनका लोप हो गया है। सम्भवतः ये इतिहास केवल क्षानी कथाओं के द्वारा राचित रक्खे जाते थे और उन में प्रत्येक धनान्त्री में परिवर्तन होता जाता था मौर दन्तकवार मिलती जाती थीं, यहां तक किलगभग दो हजार वर्ष के उपरान्त उन्होंने इस कप को प्रहण किया जिसमें कि हम उन्हें आज काल के प्राणों में पाते हैं। क्योंकि प्राण जा भाज कल वर्तमान हैं वे पौराणिक काल में बनाए गए थे और तब से उन में भारतवर्ष में मुसलमानी की विजय के पीछे कई शताब्दियों तक बहुत से परिवर्तन हुए हैं और उनमें बहुत सी बाते हहाई गई हैं।

जब इन पुराणों का सर विश्वियम जोन्स साहब तथा यूरप के अन्य विद्वानों ने पहिले पहिल पना लगाया तो इस से बड़ी आशा हुई कि उनसे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की बहुन सी बात विदित होंगी। अतः बहुन से प्रसिद्ध विद्वान इस नई खोज में इल- चित्त हुए और हाक्दर एच. एच. विल्सन साहब ने अङ्गरेजी जानने घालों के लिये विष्णुपुराण का अनुवाद किया "इस आशा से कि उसने मनुष्य जाति के इतिहास के एक प्रधान अध्यात की सन्तोषदायक पूर्ति हो सकेगी।"

पुराणों में को शलों के राज्यवंश को सूर्यांवश और कुरु को गीं के वंग को चन्द्रवंश कहा है। पुराणों के अनुसार कुरुपञ्चाल युद्ध होने के पहिले सूर्यंवंस के ६३ राजा और चन्द्रवंस के ४५ राजा हो चुके थे। सन् १३५० ई० पू० को इस युद्ध का समय मानकर जैसा कि हमने किया है, और प्रत्येक राजा के शासन का मोसत समय१५ वर्ष मान लेने से यह जान पड़ेगा कि मार्थ्य लोगों के गंगा की घाटी में बसने और राज्य स्थापित करने का समय १४०० ई०पू० नहीं है जैसा कि हमने माना है वरन् उसका समय कम से कम इस के १००० वर्ष पहिले हैं। यह जान पड़ेगा कि भारतवर्ष के पुरातत्व वेत्ताओं को पेतिहासिक काव्य काल १४०० ई० पू० से लेकर १००० ई० पू० तक स्थिर करने के स्थान पर उन्हें इसका समय १५ शताब्दी और पहिले स्थिर करना चाहिए अर्थात २५००० ई० पू० से १००० ई० पू० तक। और चुंकि वैदिक काल पेतिहासिक काव्यकाल के पाहले हैं भतप्य उसका समत यदि हम उसके और पहिले व

हमंन इन बातों को यह दिखलाने के खिये लिखा है कि भारत-वर्षीय इतिहास के प्रथम दो काल का जो समय निश्चित किया जाता है वह केवल विचाराधीन है और श्रागे जल कर अधिक सोज सं उनके श्रीर भी बढ़ाने की श्रावदयकता हो सकती है जैसा कि ईजिप्ट सीर चेरिडया के विषय में हुमा है। पुरासों में सुर्घ्यवंशी भीर चन्द्रवंशी राजाओं की जो सूची दी है केवल उन्हीं के आधार पर श्रमी हम समय बढाना उचित नहीं समझते परन्तु फिर भी ये सूर्वियाँ बड़े काम की और बहुत कुछ निर्देश करने वाली हैं। इनसे इस बात का स्मरण होता है कि भारतवर्ष में जातियों और राज्य वंशों का उदय और अस्त केवल थोड़ी सी शताब्दियों में ही नहीं हो सकता, परन्तु उनमें १००० वर्ष वा इस से अधिक समय लगा होगा और वे हमें, यह भी स्मरण दिलाती है कि यदि हम ने वैदिक काल का प्रारम्भ होना २००० ई० पूर्ल से मान लिया है तो यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है और आगे चल कर अधिक स्रोज से कदाचित हमें उसका समय ३००० ई० पूर्वा इससे भी पहिले स्थिर करना पड़े।

अव पुराणों की सूची के विषय में यह कहना कदाचित ही आवश्यक है कि उसमें सूर्यवंशी राजाओं में इस की रामायण के नायक राम का नाम और चन्द्रवंशी राजाओं में महाभारत के नायक पांचों पाण्डवों के नाम मिलते हैं। चन्द्रवंशी राजाओं में हमें श्रद्ध, बद्ध, कलिङ्क, सुम्म, और पुन्द्र के नाम मिलते हैं जो कि वास्तव में देशों के नाम अर्थात कमात पूर्वी बिहार, पूर्वी बद्धाल हुई। दा, विपरा और उत्तरी बंगाल के नाम हैं। कुरु लोगों के राज्यवंश के वृत्तान्त में पूर्वी भारतवर्ष के उपनिवेशित होने के समय की इन्त कथाएं भी मिल गई होंगी।

इस प्रकार यह देखा जायगा कि सुर्य्य भौर चन्द्रवंशी राजाओं के जो इतिहास पुराणों में दिए हैं वे कुछ अंश में तो सत्य शीर कुछ ब्रंश में दन्तकथा मात्र हैं। इस सम्बन्ध में उनकी समानता संसार के उन इतिहासों से की जा सकती है जिन्हें कि युरप के पुजेरियों ने मिडिल एजेज़ में कई शताब्दियों में लिखा है। प्रत्येक पुजेरी खुष्टि के आरम्भ से अपना इतिहास प्रारम्भ करता था जैसा कि प्रत्येक पुराण सुर्ध्य और चन्द्र वंशों के स्थापित करने वालों के समय से प्रारम्भ होता है, और पुराणों के बनाने वाखों की नाई ईसाई पुजेरी भी यहादियों की पेतिहासिक कथाओं कल्पित कथाएं और कीतक की बातें भिला देते थे और टांजन बोगों के ब्रिटेन देश को पाने का बृत्तान्त और आर्थर और रोलेण्ड के विषय की दन्तकशाओं की सची ऐतिहासिक घटनाओं के साथ मिला देते थे। फिर भी प्रत्येक प्रसिद्ध पुजेरी के इतिहासी में एक धंश ऐसा है जोकि ऐतिहासिक हिं से अमृत्य है। जब प्रनथकार अपने समय के निकट आता था तो वह अपना अपने देश अपने राजा और अपने यहां के मठों का प्रामाणिक वसान्त लिखता था। और इसी प्रकार मानों इस समानता को समाप्त करने के लिये, हम लाग पुरागा की कथाओं के अन्त में भी कुछ न कुछ बात पेसी पाते हैं जो कि रातिहास की इप्टिंस हमार लिये अभूल्य हैं।

हम कह चुके हैं कि जो पुराण अब वर्तमान हैं वे पौराणिक काल में भथात बौद्ध काल के समाप्त होने के उपरान्त ही संग्रहीत किए गए या नए कए में बनाए गए थे। और दार्शनिक तथा बौद्ध कालों में मगभ का राज्य भारतवर्ष की सक्ष्यता का केन्द्र था। इसी कारण पुराणों में हमें इस एक राज्य अर्थात मगभ के विषय में कुछ बहुमूल्य बार्ने मिखती हैं। हम इस राज्य के विषय में विष्णुपुराण की सूची बहुत करेंगे।

"अब मैं तुमसे बृहद्रथ की संताति का वर्णन करूँगा जोकि मगभ के (राजा) होंगे। इस वंग्र में बहुत से प्रवल राजा हुए हैं जिनमें सब से प्रसिद्ध जरासन्थ था। उसका पुत्र सहदेव हुआ, हसका पुत्र सोमापि है, उसका पुत्र श्चतवत होगा, उसका पुत्र समुत युस्त होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र वृहत्तकर्मन् होगा, उसका पुत्र सेनाजित होंगा, उसका पुत्र श्वश्चय होगा, उसका पुत्र विप्र होगा, उसका पुत्र शुम्य होगा, उसका पुत्र सम्म होगा, उसका पुत्र श्वम्य होगा, उसका पुत्र सुम्रम होगा, उसका पुत्र स्वक्ष होगा, उसका पुत्र सुम्रम होगा, उसका पुत्र स्वक्ष होगा। य बारहद्रथ राजा हैं जोकि एक हजार वर्ष तक राज्य करेंगे। "

यद्यपि वायु पुराण, भागवत पुराण, और मतस्य पुराण ने भी विष्णु पुराण की नांई बारहद्रथों के लिये एक हजार वर्ष का समय दिया है फिर भी हम इन पुराणों के संशोधन करने का साहस करेंगे और इन बाईसों राजाओं के लिये किंद्रनता सं ५०० वर्ष का समय हैंगे । वास्तव में विष्णु पुराण ने अपनी भूज का संशोधन स्वयं किया है जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे।

"वृहद्रथ वंश के अन्तिम राजा रिपुञ्जय का एक सुनीक नामक मंत्री होगा जोकि श्रपने सम्झाट को मार कर अपने पुत्र प्रद्योतन को राजगद्दी पर बैठावेगा। उसका पुत्र पालक, उनका पुत्र विशाखयूप, इसका पुत्र जनक, भीर उसका पुत्र निद्दिवर्धन होगा। प्रद्योत के वंश के ये पांची राजा पृथ्वी पर १३८ वर्ष तक राज्य करेंगे।"

"उसके उपरान्त शिशुनाग राजा होगा, उसका पुत्र काकवर्ण होगा। उसका पुत्र क्षेमध्यमंत्र होगा, उसका पुत्र क्षत्रीजस होगा, उसका पुत्र विश्विसार होगा, उसका पुत्र अजातशत्रु होगा, उसका पुत्र दर्भक होगा, उसका पुत्र उदयाश्व होगा, उसका पुत्र भी नान्दि बर्धन होगा, और उसका पुत्र महानन्दिन होगा। यें दसो शिशुनाग राजा पृथ्वी पर ३६२ वर्ष तक राज्य करेंगे।"

यहाँ हम रक जांयगे क्योंकि इस सूची में हमको एक वा हो नाम ऐसे मिले हैं जिनसे कि हम परिचित हैं। वायु पुराण में विश्विसार को बिविसार लिला है और यह राजगृह का वही राजा है जिसके समय में गोतम बुद्ध ने कि लिल क्स्तु में जन्म लिया था भीर उसका पुत्र भजातशत्रु वही प्रतापी राजा है जिसके राज्य के भाठवें वर्ष में गौतम की सृत्यु हुई। हमने बुद्ध की मृत्यु का समय ४७० ई० पू० माना है और यदि अजातशत्रु के शेष समय नथा उसके चारों उत्तराधिकारियों के शासन के लिये एक सी वर्ष का समय दें तो महानन्द की मृत्यु और शिश्वाता वंश के समाप्त होने का समय उप भग ३७० ई० पू० होता है।

अब यदि हम विष्णुपुराण में दिए हुए राज्य वंश के समय को मान कें तो बृहद्रथ वंश के लिये १००० वर्ष, प्रद्योत वंश के लिये १३८ वर्ष और शिशुनाग वंश के लिए ३६२ वर्ष हैं अर्थात कुरु पाश्चाल युद्ध से लेकर शिशुनाग वंश के अन्त तक ठीक १५०० वर्ष होते हैं। अथवा यों समझिए कि यदि शिशुनाग वंश की समाप्ति ३७०६० पू० में समझी जाय तो कुरुपाञ्चाल युद्ध का समय खगभग १८७० ई० पू० होता है।

परन्तु विष्णु पुराण का यह समय निकपण ठीक नहीं है मीर विष्णु पुराण के ज्योतिय ने इस भूव को संशोधित किया है। क्यों कि जिस अध्याय से हमने ऊपर के वाक्यों को उद्धृत किया है उसी अध्याय के अन्त में (खंड ४, अध्याय २४) यों लिखा है 'प्रीक्षित के जन्म से नन्द के राज्याभिषेक तक १०१५ वर्ष हुए। जब समर्पि के अध्या दोनों तारे आकाश में ऊगते हैं और उनके ठींक बीचोबीच रात्रि के समय चन्द्रमा सम्बन्धी नक्षत्र पुञ्ज दिखलाई देता है तब समर्पि इस नक्षत्रयुति में मनुष्यों के एक सी वर्ष तक स्थिर रहता है। परीक्षित के जन्म के समय वे मया नक्षत्र पर थे, जब समर्षि पूर्वावाद में होंगे तब नन्द का राज्य आरम्भ होगा।' मया से पूर्वावाद तक दस नक्षत्र होते हैं और इसी कारगा यह जोड़ा गया कि परीक्षित और नन्द के बीच एक हजार वर्ष हुए। और यदि नन्द के राज्य के आरम्भ होने का समय (अर्थात शिशुनाग वंश के समाप्त होने का समय) ३७० ई० पू॰ माना जाय तो परीक्षित ने चौदहवीं शताब्दी के भारम्भ में जन्म लिया और कुरु पाञ्चाळ युद्ध लगमग १४०० ई० पू॰ में हुआ।

हमारे पाठक लोग देखेंगे कि हमने इस प्रन्थ के पहिले भाग में रस युद्ध का जो समय निश्चित किया है उसमें और इस समय में केवल ढेढ़ शताब्दि से भी कम अन्तर है।

इसके विरुद्ध यदि हम इन ज्योतिष सम्बन्धी बातों को कोड़ दें और बृहद्भय, प्रद्योत और शिशुनाग वंशों के ३७ राजाओं में से प्रत्येक के राज्य काल का औसत २० वर्ष रक्खें तो कुरु पाञ्चाळ युद्ध का समय नन्द के ४७० वर्ष पहिले अर्थात् ११० ई०प्०में होता है और इस तिथि में भी हमारी निश्चित की हुई तिथि से डेड़ शताब्दी से कम का अन्तर होता है। इसलिये हमने इस युद्ध का जो समय निश्चित किया है वह प्रायः ठीक है।

उपराक्त वार्तों से इम मगभ के राजाश्रों के समय की एक सूची बनाने का उद्योग करेंगे। इम जानते हैं कि अजातश्रम् का राज्य ४८५ ई० पू० में प्रारम्भ हुआ और उसके पिता बिबिसार का राज्य ५३७ ई० पू० में प्रारम्भ हुआ, यदि इम बिबिसार के चार पूर्वजों के लिखे १०० वर्ष का समय मान लें तो शिशुनाग वंश ६३७ ई० पू० में प्रारम्भ हुआ।

शिशुमाग वंश के पहिले प्रद्योत वंश के पांच राजाओं ने राज्य किया और इन पांचों राजाओं का समय ठीक १३८ वर्ष कहा गया है। इससे प्रत्येक राजा का भौसत समय २७ वर्ष से कुछ ऊपर होता है जो कि बहुत अधिक है। परन्तु यह मान कर कि एक वा दो राजा ने बहुत अधिक समय तक राज्य किया होगा, हम प्रद्योत वंश का समय १३८ वर्ष मान सकते हैं।

बृहद्रथ वंश के २२ राजाओं का राज्य समय १००० वर्ष कहा गया है । यह एक हज़ार वर्ष केवल एक गोल संख्या है और उसपर विद्वास नहीं करना चाहिए। इसके लिये ५०० वर्ष का समय अधिक साम्य है अथवा इसे ४८४ वर्ष रिक्षिए जिसमें २२ राजाओं की संख्या से उसमें पूरा भाग लग सके। परन्तु इससे भी प्रत्येक राज्य का श्रीसत समय २२ वर्ष होता है जो कि अधिक है। परन्तु यह समझ कर कि कदावित कुछ अनावश्यक राजाओं का शासन काल स्रोड़ दिया गया हो इस इस औसत को मान सकते हैं।

इस हिसाब से हम निम्न लिखित सूची बनाते हैं। परन्तु बिबि-सार और अजातशत्रु के ऐतिहासिक राज्य वंश अर्थात् शिशुनाग वंश के जोकि ईसा की एहिले सातवीं शताब्दी में प्रारम्भ होता है, वहिसे के राजाओं का समय कहां तक ठीक है, यह हमारे प्रस्के बाठक को स्वयं निश्चित करना चाहिए।

### वृहद्रथ वंश

|                       | •           |                |               |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------|
|                       | ई० पू०      |                | ई॰ पु॰        |
| जरा संघ               | १२८०        | হ্যুন্ধি       | 3 <b>£</b> 09 |
| सहदेव (जो कि कुरु पाइ | <b>ਭ</b> ਾਲ | क्षेम्य        | १०१७          |
| युद्ध के समय था)      | १२५६        | सुव्रत         | узв           |
| सोमापि                | १२३७        | धर्म           | <b>६७</b> ३   |
| <b>भुतवत</b>          | १२१५        | सुधम           | Eqp           |
| भ्रयुतयुस्            | ११९३        | <b>र</b> ढ़सेन | દરદ્          |
| निरमित्र              | ११७१        | सुमाति         | <b>U0.3</b>   |
| सुक्षत्र              | ११४६        | सुवल           | ८८५           |
| वृहत् करमेन्          | ११२७        | सुनीत          | ८६२           |
| मेनजित                | ११०५        | सत्यजित्       | ς <b>γ</b> {  |
| হা সুপ্তায            | १०८३        | विश्वजित्      | 592           |
| विप्र                 | १०६१        | रिपुज्जय े     | ७६७ से ७७५ तक |
|                       | प्रयोत      | वंश            |               |
| प्रचातन               | <i>७७५</i>  | जनक            | ₹8₹           |
| पालक                  | <i>૭૪૭</i>  | नन्दिवधम       | -             |
| <b>चिशाचसू</b> प      | ७१९         |                | •             |
|                       |             |                |               |

|                | হ্মিন্তুন | ाग वंदा           |               |
|----------------|-----------|-------------------|---------------|
|                | ई॰ पू०    |                   | रं ० पू•      |
| <b>शिशुनाग</b> | €30       | <b>अजातदा</b> ञ्च | 854           |
| काकवर्ष        | €१२       | दर्भक             | AX\$          |
| चेमधमंग्       | メニク       | उत्याभ्य          | 815           |
| भन्नोजस्       | પ્રદર     | नस्दिचर्धन        | ytt           |
| विविसार        | пея       | महानित्वन         | ३६० से ३७० तक |

श्रव हम पुनः चाक्यों को उद्घृत करेंगे।

"महानिन्दन का पुत्र घूद्र जाति की की से होगा, उसका नाम नन्द महापद्म होगा क्योंकि वह अत्यंत लोभी होगा । दूसरे पर्शु-राम की नाई वह चित्रय जाति का नाश करने वाला होगा, क्योंकि उसके पीछे पृथ्वी के राजा लोग ( घुद्र ) होंगे। वह समस्त पृथ्वी को एक क्षत्र के नीचे लावेगा; उसके समूत्य इत्यादि माठ लड़के होंगे जो कि महापद्म के पीछे राज्य करेंगे और वह तथा उसके पुत्र एक सौ वर्ष तक राज्य करेंगे। ब्राह्मण कौटिल्य नौ नन्दों का नाश करेगा।'

उपरोक्त वाक्यों में हम नीच जाति को राजाओं को सुत्रियों की राजगई। पर कैठते हुए श्रीर मगध के इन राजाओं का बल और महत्व उत्तरी भारतवर्ष में बढ़ते हुए देखते हैं। हमें कैटिन्य अधीत प्रसिद्ध चाणक्य का भी उल्लेख मिलता है जिसने नन्द बंश से बदला लेने की प्रतिक्षा की थीं (मुद्राराक्षस नाटक देखों) और चन्द्र-गुप्त को मगध की राजगई। पर बैठाने में सहायता दी थीं। नम्द्र और उसके आठों पुत्रों के लिये जो १०० वर्ष का समय दिया है चह केवल एक गोल संख्या है और उसे ठीक नहीं समझना चाहिए। यदि हम नन्द और उसके आठों पुत्रों के लिये पर किये जो राजगे पुत्रों के लिये पर वर्ष का समय नियत करें तो यह बहुत है और इससे चन्द्रगुप्त के मगध के राज पाने का समय ३२० ई० पू॰ होता है।

"नन्द वंश के समाप्त होने पर मीर्थ्य वंश का राज्य होगा क्योंकि कीटिल्य चन्द्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठावंगा, उसका पुत्र बिन्दुसार होगा, उसका पुत्र अधोकवर्धन होगा, उसका पुत्र सुबन शब होगा, उसका पुत्र दशरथ होगा, उसका पुत्र संगत होगा, इसका पुत्र सालिसुक होगा, उसका पुत्र सोमश्रक्षन होगा, और इसका उत्तराधिकारी बृहद्रथ होमा। ये मौर्य वंश के दस राजा हैं जो कि १३७ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे।"

विष्णु पुरागा का प्रन्थकर्ता यहां पर अशोक वर्षन का उल्लेख करता है परन्तु उसके राज्य में धर्म के उस बृहद परिवर्तन का कुछ मी बृह्मान्त नहीं जिखता, जो कि इस संसार भर में एक अद्वितीय बात है। इस ब्राह्मण प्रन्थकार के लिये गुणी चाणक्य के कार्य जिसने चन्द्रगुप्त को राज्य पाने में सहायता दी थी उल्लेख करने योग्य हैं, परन्तु उस प्रतापी अशोक के कार्य्य वर्णन करने योग्य हैं, परन्तु उस प्रतापी अशोक के कार्य्य वर्णन करने योग्य नहीं हैं जिसने कि भारतवर्ष का नाम यश और धर्म एण्टी क्षोक भीर मेसेडन से जेकर कन्या कुमारी भीर लक्का तक फैला हिया था? अस्तु, जाने दी जिए। मीर्य वंश के लिये जो १३७ वर्षों का समय दिया है वह यदि मान जिया जाय तो मीर्य वंश की समाप्ति १८३ ई० पूर्व में हुई।

"हसके उपरान्त सङ्ग वंश राज्य करेगा क्योंकि ( सन्तिम मीर्यं राजा का ) सेनापित पुष्पित्र अपने स्वामी को मार कर राज्य ले लेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा, उसका पुत्र सुज्येष्ठ होगा. उसका पुत्र आदंक होगा. उसका पुत्र, पुलिन्दक होगा, उसका पुत्र घोषवसु होगा, उसका पुत्र वज्रमित्र होगा, उसका पुत्र भागवन होगा, उसका पुत्र वेच के इस राजा हैं जो कि ११२ वर्ष तक राज्य करेंगे।"

प्रसिद्ध काविदास ने इस वंश के दूसरे राजा का नाम अपने प्रसिद्ध नाटक मार्टावकांग्निम में अमर कर दिया है। परन्तु वहां अग्निम विद्शा का राजा कहा गया है, मगभ का नहीं। और उसके पिता पुष्पमित्र का सिंभ नदी पर यथनों ( वेक्ट्रिया के यूनानी लोगों) से युद्ध करने का वर्णन किया गया है। इस बात में सम्भवतः कुछ सत्यता भी है, क्योंकि सिकन्दर के समय के पीछे भाकावर्ष के पश्चिमी सीमा प्रदेश में वेक्ट्रियन और हिन्दू लोगों से

निरन्तर युद्ध होता रहा और मगभ को, जो कि भारतवर्ष का मुक्ब राज्य था, इन युद्धों में सम्मिलित होना पड़ता था। सक्क वंश के लिये जो ११२ वर्ष का समय दिया है उसे मान क्षेत्रे से इस वंश की समाप्ति ७१ ई० पू॰ में निश्चित होती है।

"सङ्क वंश के अन्तिम राजा देवभूति के कुकम्मों में लिप्त होने के कारण उसका वासुदेव नामक कान्व मंत्री उसे मार कर राज्य कीन लेगा। उसका पुत्र भूमिमित्र होगा। उसका पुत्र नारायण होगा, उसका सुश्चमंत्र होगा। ये चारों कान्वायन ४५ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे।"

भव इस इन वंशों के राजाओं की तिथि विष्णु पुराण के सतु-सार निश्चित करेंगे।

नन्द् षंश

### नन्द भीर इसके माठों पुत्र-३७० से ३२० तक।

## मीर्य वंजा

|             | ई० पूर       |                  | ई॰ पू०        |
|-------------|--------------|------------------|---------------|
| चन्द्रगुप्त | <b>રૂ</b> ર• | सङ्गत            | % ⊏           |
| विन्दुसार   | <b>२</b> ६१  | साहिद्वक         | २०१           |
| अशोक        | ર્€∘         | बोमभ्रमन         | १९४           |
| सुयशस्      | <b>२</b> २२  | <b>बृ</b> हद्र्य | १८७ से १८३ तक |
| इशरथ        | २१५          |                  |               |
|             | सङ्ग         | वंश              |               |
| पुष्प मित्र | १८३          | प्रक्रिन्दक      | १२€           |
| अभिन मित्र  | १७०          | घोषवसु           | ११५           |
| सुज्येष्ठ   | १५६          | वजामित्र         | ४०४           |
| वसुमित्र    | १४८          | भागवत            | £ <b>\$</b>   |
| अर्ड क      | १३७          | देवभूति          | ८२ से ७१ तक   |

### कन्व वंश

वासुदेव कान्व भूमि मित्र ७१ नारायण ५६ सुशम्मेन्

३७ से २६ तक

इनमें से अनेक राजाओं का राज्य काल बहुत ही थोड़ा होने, राज्य क्या बहुआ बहुछने और सेनापित और मंत्रियों का राजाओं को मार कर स्वयं राजा हो जाने से विदित होता है कि मगध का अताप अब नहीं रहा या और अब निबंदता और श्रीणता आरम्भ हो गई थी। जिस राज्य ने चन्द्रगुप्त और अशोक के समय में सारे मारतक के लिये नियम निश्चित किए थे वह अब निबंदता की अनितम अवस्था में या और वह किसी ऐसे प्रवल आक्रमण करने बाले को स्वीकार करने के लिये तयार था जोकि उसका राज्य चाहता हो। ऐसे आक्रमण करने वाले दक्षिण से आए दक्षिण में हार्शनिक काल में ही अन्ध्र का राज्य प्रवल और विख्यात हो गया था और अन्ध्र के एक सदौर ने (जोकि एक "प्रवल शृत्य" कहा गया है) अब मगध को विजय किया और वहां ४५० वर्ष तक राज्य किया। विख्यु पुराण से अब हम एक सूर्यों और ब्रुत करते हैं जिसमें कि इन सन्ध्र राजाओं के नाम दिए हैं।

"कान्य सुशर्मन् को अन्ध्र जाति का एक सिशक नामी प्रवळ भूत्य मार डालेगा और स्वयं राजा बन बैठेगा (और वह अन्ध्र भूत्य नहों का स्थापित करने वाका होगा)। उसका उत्तराधिकारी बसका माई इच्या होगा, उसका युत्र भीसातकार्यी होगा, उसका युत्र पूर्यातेस होगा, उसका युत्र तातकार्यी होगा, उसका युत्र तातकार्यी होगा, उसका युत्र तातकार्यी होगा, उसका युत्र मेहदवित होगा, बसका युत्र पटुमन होगा, उसका युत्र महिलकमीन होगा, बसका युत्र आहिलकमीन होगा, बसका युत्र अहलक होगा, उसका युत्र प्रविल्लेन होगा, बसका युत्र अहलक होगा, उसका युत्र प्रविल्लेन होगा, बसका युत्र आकेरमातकार्यी होगा, बसका युत्र शिवस्वित होगा, बसका युत्र शिवस्वित होगा, बसका युत्र शिवस्वित होगा, बसका युत्र शिवस्वित होगा, बसका युत्र शिवस्वा होगा, बसका युत्र शिवस्वा

अभि.होना, बसका पुत्र विजय होगा, उसका पुत्र चन्द्रश्री होगा बसका पुत्र पुत्रोमार्चिस होगा। ये अन्त्र भृत्य वंश के तीस राजा ४५६ वर्ष तक राज्य करेंगे।"

परन्तु उपरोक्त सूची में केवल १४ राजाओं के नाम हैं पर विष्णु पुराण में और घायु पुराण तथा भागवत पुराणों में भी इस वंश के तीस राजा कहे गए हैं। भीर यदि इस वंश का राज्य २६ ई० पू० में भारम्भ हुआ तो उपराक्त समय के अनुसार उसकी समाप्ति सन् ४३० ई में हुई।

यदि हम इन ४५६ वर्षों को उपरोक्त २४ राजाओं में बांट दें तो प्रत्येक राज्य के लिये १६ वर्षों का मीसत समय होता है जैसा कि इम नीचे दिखलाते हैं

### अन्ध वंश

| •                    | र् ० प्र०     |                      | र्दस्वी |
|----------------------|---------------|----------------------|---------|
| सिप्रक               | ર€            | पुत्तवक              | १८३     |
| <b>क</b> रण          | હ             | प्रबिलसेन            | २०२     |
|                      | <b>ई</b> स्वी | सातकर्णि ३           | २२१     |
| सातकर्णि १           | १२            | सातकर्षि ४           | २४०     |
| पूर्णोत्स <b>ङ्ग</b> | <b>3</b> ?    | शिवश्वति             | २५९     |
| सातकाण २             | ५०            | गौतमीपुत्र           | १२७८    |
| ब्रम्बेदर            | <b>₹</b> €    | पुश्चिमत             | २६७     |
| <b>र</b> वीलक        | 55            | सातकर्णि ५           | 31€     |
| <b>म</b> घाश्वाति    | १०७           | शिवस्कन्भ            | ३३५     |
| पटुमत                | १२€           | यक्षश्रीगीतमीपुत्र २ | इप्रक   |
| <b>बरिष्ठकर्मन्</b>  | १४५           | विजय                 | ३७३     |
| हाक                  | १ <b>८५</b>   | चन्द्रश्री           | ३६२     |
| -                    | •             | पुलोमार्चिस ४११ से । | ४३० तक  |

परन्तु विद्वानों ने गौतमीपुत्र प्रथम से लेकर गौतमीपुत्र द्वितीय तक ५ राजाओं की जो तिथियां शिक्षाबेकों से निश्चित की हैं वे उपरोक्त तिथियां से नहीं मिलतीं। यह कुछ निश्चय के साथ जाना गया है कि इन पांचों राजाओं ने लगभग १०० वर्ष तक राज्य किया मर्थात् ११३ ईस्वी से २११ ईस्वी तक।

यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मन्त्र राजाओं का बख समय समय पर बदलता रहा और हम त्रागे के अध्याय में दिखलावेंगे कि सीराष्ट्र का देश हैंसा की पहिली शताब्दी में इन के हाथ से चला गया था परन्तु उसे गीतमीपुत्र ने पुनः जीता। पांचवीं शताब्दी में इस वंश का पतन हुआ और तब मगध के राज का भन्त हो गया क्योंकि अन्त्र राजाओं के पीके भनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर आक्रमण किया और उसे नष्ट और खिन्नभिन्न कर दिया। विष्णु पुराण में खिला है कि अन्त्रों के उप-रान्त 'भिन्न भिन्न जातियां राज्य करेंगी अर्थात सात आभीर जाति के राजा, १० गर्भिन राजा, १६ शक राजा, ५ यमन राजा, १४ तुषार राजा, १३ मुण्ड राजा और ११ मीन राजा इस पृथ्वी का राज्य करेंगे।"

### अध्याय ध

# काइमीर श्रीर गुजरात।

विछले मध्याय में हमने भारतवर्ष के केवल मध्यदेश के राज्य का वर्णन किया है। हम देख चुके हैं कि इंसा के पहिले सातवीं बाताब्दी में शिशुनाग के समय से लेकर भारतवर्ष में प्रधान मिक्कार मगध के राजा का था। हम यह भी देख चुके हैं कि कई राज्य-घंशों के नाश होने के उपरान्त यह प्रधान भधिकार मन्ध्र घंश के हाथ लगा जिन्होंने कि इंसा के पहिले पहिली शताब्दी से लेकर ईसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी तक उसे रक्षित रक्षा।

जब अन्ध्र लोगों का भारतवर्ष के मध्य में सबसे प्रधान अधिकार था उस समय पश्चिम के प्रान्तों में विदेशी लोगों के बहुत आक्रमण हुए और हम उनमें से कुछ का यहां वर्णन करेंगे।

सिकन्दर के लौट जाने के उपरान्त चन्द्रगुप्त ने सिन्ध नदी के प्रान्तों में यूनानी हाकिम सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों को भारतवर्ष से निकाल दिया। परन्तु बेक्ट्रिया में यूनानियों का एक स्वतन्त्र राज्य था और हिन्दुओं तथा बेक्ट्रिया के यूनानियों में कभी मित्रता और कभी शत्रुता का व्यवहार होता रहा। बेक्ट्रिया के यूनानी लोग भिक्के बनाने में बढ़ तेज ये और उनके सिक्कों के एक में तीन ई० पू० तक उन के सब राजाओं की एक पूरी सूची बनाई गई है। बहुआ इन राजाओं का अधिकार भिन्ध के आगे तक बढ़ जाता था और यह निश्चय है कि बीक्स हिन्दुओं की सभ्यता और शिल्प पर उन की सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ा। बीकों के खड़हरों में यूनानी शंतरासी के काम और हिन्द्रुओं के सिक्कों पर यूनानी लेख खुदे हुए मिलते हैं।

लगभग १२६ ६० पू० में यूची तथा अन्य जातियों ने मध्य-पशिया से हो कर काबुक को जीता और सिन्ध नदी तक अपना अधिकार जमाया श्रीर इन लोगों ने बेक्ट्या के राज्य का श्रन्त कर दिया। इसी जाति का एक राजा हथिइक काबुख में राज्य करता था। ऐसा जान पड़ता है कि यह वहां से निकाला गया और तब उसने काश्मीर को विजय किया जहां कि उस के उत्तराधिका है। हुश्क और कनिइक ने इसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में राज्य किया है।

कानिक बड़ा विजय करने वाला था झार उसने अपना राज्य काबुल और यारकन्द से खेकर आगरे और गुजरात तक फैलाया। झगोक के समय से लेकर अब तक भारतवर्ष में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ था। हेन्द्रसांग लिखता है कि चीन के अधीनस्थ राजा लोग उसके पाम मनुष्य वन्धक स्वरूप मेजने थे और जिस नगर में ये मनुष्य रहते थे वह चीनपिट कहलाता था। किनिष्क भी एक कहर बोद्ध था, उसने उत्तरी बोद्धों की एक बड़ी सभा की और आस पास के राज्य में बोद्ध अर्म्म का प्रचार करने के लिये गुप्तदृत भेजे। हम पहिले लिख चुके हैं कि शकाब्द संवत कनिष्क के राज्यकाल से चला है। डाक्टर आंडेनवर्ग कहते हैं कि यह संवत कनिष्क के राज्याभिषक के समय से गिना जाता है और यह बात ठीक जान पड़ती है।

. किनक्त की मृत्यु के उपरान्त इसके बड़े राज्य के दुकड़े दुकड़े हो गए और काइमीर पिंदे जैसा हलका राज्य था वैसा ही किर हो गया। इस राज्य का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक में दिया है जिसे कि कल्हण पण्डित ने बनाया था जो ईसा की बारहवीं शतान्दी में हुआ है। इस यहां पर इस इतिहास की कुक अबोचना करेंगे।

इसमें किनष्क के पहिले के समय की कोई मुख्य घटना नहीं लिली है। उसमें लिला है कि कुरुपाञ्चाल युद्ध के समय से लेकर किनष्क के उत्तराधिकारी अभिमन्यु के समय तक श्रद्ध वर्षों में ५२ राजाओं ने राज्य किया। इससे कुरुपाञ्चाल युद्ध का समय ईसा के पहिले १२ वीं शताब्दी में निश्चत होता है। उसमें यह भी जिला है कि किनष्क के पहिले तीसरा राजा सशोक एक बीद या और वह "एक सत्य और निशक्त हु राजा

या और उसने वितष्टा के तर्डो पर बहुत से स्तूप कनवाए "
उसका उत्तराधिकारी जलोक एक कट्टर हिन्दू था और उसने उन
क्षेत्रों को भगाया जोकि पश्चिम से बड़ी संख्या में भा रहेथे।
ये क्षेक्ष वेडी तूरानी लोग रहे होंग जिन्होंने कि इसके उपरान्त
शीच ही काश्मीर को विजय किया। जलाक का उत्तराधिकारी
द्वितीय दामोदर हुआ और उसके उपरान्त विदेशी लोग आए
और "उनके दीर्घराज्य में बौद्ध सन्यासी लोग देश में सब से
प्रवल रहे और बौद्ध धंमं का प्रचार विना किसी बाधा के
हुआ।"

हम यहां कनिष्क से लेकर उज्जियिनी के विक्रमादित्य के समका-लीन मातृगुप्त के समय तक ३१ राजाओं की नामावली देंगे। यदि हम कानिष्क के राज्याभिषेक का समय ७८ ईस्वी मानें और मातृगुप्त का समय ५५० ईस्वी तो इन ३१ राजाओं का समय ४७२ वर्ष होता है जिसमें प्रत्येक राज्य का औसत समय १५ वर्ष होता है और यह असम्भव नहीं है।

|                   | ईस्वी              |                       | ई स्पी      |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------|
| कानिष्क           | ৫৯                 | क्षितिनन् <b>द</b>    | રદ્ય        |
| अभिमन्यु          | १००                | वसुनन्द               | ३१०         |
| गोनन्द            | ११५                | नर २.                 | ३२४         |
| विभीपण प्रथम      | १३०                | अध्य                  | ३४०         |
| इन्द्रजीत         | १४४                | गोवादित्य             | ३५५         |
| रावगा             | १६०                | गोकर्ण                | ३७०         |
| विभीषण द्वितीय    | ં <b>શ્</b> ક્રપ્ર | नरेन्द्र्शदत्य        | ३८५         |
| नर १              | १६०                | युधिष्ठिर             | ४००         |
| सिद्ध             | २०५                | प्रतापादित्य <b>ः</b> | <b>४१</b> ४ |
| उत्पल। <b>त</b>   | २२ <i>०</i>        | जलोक                  | ४३०         |
| हिरण्याक्ष        | २३५                | तुःञ्ज <b>न</b>       | <i>881</i>  |
| <b>मु</b> कुल     | २५०                | विजय                  | A£0         |
| मिहिर <b>कु</b> ल | २६५                | जयन्द्र               | <i>४७</i> ४ |
| वक                | २८०                | सन्धिमति              | 850         |

मेघवादन भ्रेष्ट्रसन हिर्ण्य

५०५ और हिरण्य का उत्तराधिकारी

५२० मातृगुप्त हुआ

४३० से ५५० तक

इनमें ने कुछ राजाओं का संक्षिप्त वर्णन करने योग्य है। कहा जाता है कि नर प्रथम बौद्धों का बड़ा द्वेषी था और उसने बहुत से बैद्धिमठ जला डाले और उन मठों के लिये जो गांव ये उन्हें बाह्मणों को दे डाला। मुक्र रु के राज्य में म्लेची ने एक बार पुनः काश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया पर उसका उत्तराधिकारी मिहिरकुल बड़ा विजयी था भीर कहा जाता है कि उसने अपना राज्य करनाट और लंका तक बढ़ाया। वह भी बीखों का बड़ा निरोधी था। प्रतापादित्य के राज्य से एक नया वंश आरम्भ होता है। उसके पाते तुर्जिन के समय में साठी अन्न पर अन्नानचक कड़ा पाला मार जाने के कारण काइमीर में वडा अकाख पडा । मेघाबाहन बौद्ध धर्माबलम्बी जान पड्ता है । कहा जाता है कि उसने लंका तक विजय किया और उसने अपने राज्य में तथा जिन जिन दंशों की उसने जीता उन सव देशों में पशुत्रों के वध का निषेध किया। उसकी रोनियों ने वहत से बीद्ध मठ बनवाए। उमके उपरान्त उसका पुत्र श्रेष्ट्रमेन और उसके उपरान्त उसका पेश्र हिरण्य गद्दी पर बैठा श्रीर तब उज्ज-थिनी के विक्रमादित्य ने जोकि उस समय भारतवर्ष में सर्व प्रबल था मातगुप्त को काइमीर की गढ़ी पर बैठाया।

काइमीर के इस संक्षिप्त बृत्तान्त से श्रव हम गुजरात की बोर भुकेंगे। हम पाईखे कह चुके हैं कि किनिष्क ने अपना राज्य दक्षिण में गुजरात तक फैलाया और गुजरात में उसके अधीनस्थ क्षहरत जाति के राजा राज्य करते रहे। परन्तु नहपान के उपरान्त ये राजः स्वतंत्र हो गए और मगध के अन्ध्र लोगों से जिनके आधीन भौराष्ट देश था. अपनी स्वतन्त्रता स्थिर रक्खी। ये लोग "शाह राजा" वा क्षत्रप राजा कहलाते हैं और उनका बूत्तान्त केवल उनके मिक्कों क्रीर शिलालेखों संविदित होता है और ब≰न विचार के उपरान्त यह निश्चित हुआ है कि वे लोग शक को व्यवहार करते थे और उनके सब सिकों धीर शिलालेखों पर शक संवत दिया है। परिश्रमी और योग्य विद्वान भगवन लाख इन्द्रजीत ने इन शाह राजाओं को जिस क्रम में रक्खा है उसके अनुसार नीचे एक सूची दी जाती है। उसमें हम प्रत्येक राजा के खिये केवल एक एक सिके को तिथि देंगे।

# सौराष्ट्र के शाह राजा।

|                   |              | सन     |                   |         | सन    |
|-------------------|--------------|--------|-------------------|---------|-------|
|                   | सिकं की तिथि | इंस्वी | सिकं              | की तिथि | ईस्वी |
| महपान             | <b>४</b> १   | ३१६    | विजयसेन           | १६०     | २३८   |
| चप्टन             | -            |        | ईश्वर इस          |         |       |
| जेदायन            |              |        | दमजदश्री          | १७६     | २५४   |
| रुद्र दाम         | न ७२         | १५०    | रुद्र सन          | १८०     | २५८   |
| दाम तद            |              |        | भर्तृदामन ·       | २००     | ३७८   |
| जीवदाव            | न १००        | १७८    | विश्वसिंह         | १६८     | २७इ   |
| रुद्रसिंह         | १०३          | १८१    | सिंहसेन           |         | _     |
| रुद्र सेन         | १२५          | २०३    | विश्वसंन          | २१६     | २६४ : |
| संघदमन            | १४४          | २२२    | <b>रुद्रामि</b> ह | २३१     | ३०९.  |
| <b>बृ</b> थ्वीमेत | १४४          | २२२    | यशोदावन           | २४०     | ३१८   |
| दामसेन            | १ंधद         | २२€    | सिंहसेन           | -       |       |
| ह्मजदर्थ          | ी १५४        | २३२    | रुद्रसंन          | २७०     | ३४८   |
| वीरदाम            | न १५८        | २३६    | रुद्रसिंह         | ३१०     | またに   |
| यशोदाम            | न १६०        | २३८    |                   |         |       |

इस राज्य वंश के जो बहुत से शिलालेख पश्चिमी भारतवर्ष के भिन्नाभिन्न स्थानों में पाए गए हैं उनमें से इम यहां परकेवल एक को बिकेंगे जो कि कदाचित सब से पुराना है और जिससे हमारे पाठकों को इम शिखालेकों का ठीक ठीक झान हो जायगा। निम्न लिखित शिलाबेख जो कि नामिक की गुफाओं में पाया गया है नहपान का है जो कि कपरोक्त सृची में पहिला राजा है।

"सर्व सम्पन्न को ! यह गुफा भीर ये छोटे तालाब गोवर्धन में त्रिरहिम पर्वतों पर दिनक के पुत्र राजा शहरत सत्रप नहपान के दामाद धिय उभवदात ने बनवाए थे जिमने कि तीन लाख गऊ और मोना दान दिया और वारनामाय नहीं पर सीदिबां बनवाई. ब्राह्मणों और देवताओं को सोलह ग्राम दिए, प्रतिवर्ष एक लाख ब्राह्मणीं को भोजन कराया, पवित्र स्थान प्रमसु पर ब्राह्मणीं के बिबे आठ क्रियाँ रख दीं, भरकच्छ दशपुर गांवर्धन और सोरप-राग में चतुष्कोण, गृह और टिकने के स्थान बनवाए, बाटिका, तालाब और कुएँ बनवाए, इवा, परादा, दमन, तापी, करिबना भीर रहनुका निवयों को पार करने के लिये उनमें डोंगियां छोडवाई. धर्मशाला वनवाई, और पौसरा चलाने के लिये स्थान दिए और पिण्डित कावड, गोवधन, सुवर्णमुख, संरिपराग, रामर्तार्थ, और नाम मोल प्राम के चरणों श्लीर परिश्वदों के बसीस नाधिगेरी के लिये एक हजार की जमा दी। ईश्वर की आजा से मैं वर्षा काल में हिस्म उत्तमभद्र को छड़ाने के लियं मालय को गया । मालय छोग (हम जोगों के युद्ध के बाजों का ) नाद सुनकर भाग गए भीर वे सब उत्तम भद्र क्षत्रियों के अधीन बनाए गए। वहां से में पोक्षरणी को गया और वहां पर पूजा कर के तीन हजार गाय और पक गाँव दान दिया।"

नहपान का उपरोक्त शिलालेख जो कि नासक की गुफाओं में पाया गया है बड़े काम का है क्यों कि उससे विदित होता है कि काइमीर के बौद राजाओं का अधीनस्थ एक साधारण राजा भी ब्राह्मणों का सत्कार करने और उन्हें शन देने में कैसा प्रसन्न होता था और सन् ईस्वी के उपरान्त की अताब्दियों में हिन्दू धर्म और बौद धर्म दोनों ही साथ साथ किन भाँति प्रचलित थे। इनके साथ साथ प्रचलित होने में बाधा केवल तब ही पहती थी जब कि कभी कभी

कोई वड़ा कहर राजा गही पर बैठता था । ब्राह्मणों को स्वर्ण, गी सीर गाँव दान देना, स्नान करने के लिये घाट, टिकने के लिये मकान, धर्मशाला, वादिका, तालाब और कूँ बनवाना बिना कुछ लिये लोगों को नदी के पार उतरने का प्रबन्ध करना और चरणों और परिषदों को दान देना, ये राजामों के लिये उचित उदारता के कार्य्य समझे जाते थे । और अन्त में इस शिलाबेख से हमको यह भी विदित होता है कि सीराष्ट्र लोगों ने उत्तमभद्र क्षत्रिय खोगों की सहायता करने के लिये मालव कोगों पर आक्रमण किया।

शाह लोगों का सब से अद्भुत शिलाबेख गिर्नार के निकट एक पूछ पर खुदा है जो कि रुद्रदामन का पुछ कहलाता है। इसे पहिले पहिल जेम्म प्रिन्सेप साहब ने पढ़ा था मौर उनके उपरान्त इसके अधिक शुद्ध पाठ प्रकाशित इप हैं। ऊपर दी इई राजाओं की सूची से पाठक लोग दंखेंगे कि रुद्रदामन नहपान के उपरान्त तीसरा राजा था श्रीर उसने ईसा की दुसरी दाताब्दी के बीच में राज्य किया । इस शिलाखेख में अनुठी बात यह है कि इसमें अशंक और उसके दादा चन्द्रगुप्त का उल्लेख है। इसमें जिखा है कि यह पुराना पुल नदी की बाद से बह गया था. मीर्य वंशी राजा चन्द्रगुप्त के प्रधान शिल्पकार पुष्पगुप्त ने उस-की मरम्मत की और उसके उपरान्त अधोक के यवन राजा तुश्रुष ने । इसके उपरान्त उस महात्तेत्र रुद्रदामन ने संवत ७२ में ( अर्थात् सन १५० ईस्वी में ) वनवाया । इस शिलालेख में रुद्र-दामन ने यह भी शेखी हांकी है कि दक्षिण पथ के राजा सात-कर्णिको उसने कई बार हराकर उससे सन्धि कर ली। और उसने सीराष्ट्र, करुक, तथा अन्य देशों को विजय करने का भी उख़ेख कि-या है। रुद्रदामन के उपरोक्त शिलालेख से विदित होगा कि सीराष्ट्र के शाह राजा बहुया प्रसिद्ध अन्ध्र राजात्री की बराबरी करने वाले होते थे।

इसके विरुद्ध नासिक की एक गुफा के शिलालेख में अन्ध्र वंश का राजा मीतमीपुत्र विखता है कि उसने मीराष्ट्र कच्छ तथा अन्य देशों को विजय किया और खहरत के वंश का नाश कर दिया । यह द्वितीय गैतिमीपुत्र था जिसने कि ईसा की दूसरी शतार्व्दा के अन्त में राज्य किया है।

इम इन तीनों जातियों के आक्रमण श्रीर विजय का वर्णन कर चुके हें अर्थात् ईसा के पिहले दूसरी शताब्दी में वेक्ट्रया के युना-नियों का, ईसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में यूची तथा अन्य तूरानी जातियों का, श्रीर अन्त में उनके अधीनस्थ उन शाह राजाश्रों का, जिन्हों ने तीन शताब्दियों तक सौराष्ट्र में राज्य किया। इसके उपरान्त और जातियों के भी आक्रमण हुए परन्तु उनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं लगता।

श्रन्त में ईसा की चौथी और पाँचवी राति इयों में प्रसिद्ध हन लोग आए। टीडियों के समान उनका बड़ा दल फ़ारम में फैल गया और वहां के राजा बहराम गौर को उसने भारतवर्ष में आश्रय लेने के लिये विवश किया। उसने कन्नोज के राजा से सम्बन्ध कर बिया मीर उसकी कन्या से विवाह किया। सम्भवतः यह राज-कुमारी, जिसने फारम के पित को स्वीकार किया, गुप्त वंश की कन्या थी. क्यों कि इस समय कन्नोज में गुप्त वंश के राजा राज्य करते थे और वे भारतवर्ष में सब से प्रवल थे। हम उनके विषय में अगले सध्याय में लिखेंगे।

-:0:-

### अध्याय ५

## गुप्त वंशी राजा।

५० वर्ष हुए कि जेम्म प्रिन्सेप साहब ने भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिये भारतवर्ष में जो शिलालेख मिले हैं उन सब को कमानुसार प्रकाशित करने की आवश्यकता दिखाई और उन्होंने यह भी सम्मति दी कि इस संग्रह का नाम कार्प्स इन्सक्रप्शनम इण्डिकेरम् रक्खा जाय।

इस प्रस्ताव के अनुमार जेनरल सर प्लेक्जाण्डर कर्निगहाम साहब ने मन्र्⊂७७ ईस्वी में इस ग्रन्थ का पहिला भाग प्रकाशित किया। उसमें श्रशोक के वे शिलालेख हैं जिनके विषय में हम इस पुस्तक के पहिले अध्याय में लिख चुके हैं।

बम्बई के सिविल सर्विस के फ्लीट माइब ने इम पुस्तक का तीसरा भाग सन् १८८६ में प्रकाशित किया। उसमें गुप्त राजाओं के शिलालेख हैं और उनकी तिथियों के विषय में भारतवर्ष तथा यूरप में गत ४० वर्षों से जो वादविवाद हो रहा है उसका भी एक इतिहास दिया है।

इस ग्रन्थ का दूसरा भाग जिसमें कि सौराष्ट्र के शाह राजाओं का शिला लेख होगा अभी तक नहीं आरम्भ किया गया। मैं आशा करता हूं कि कोई योग्य विद्वान और अनुभवी पुरातत्ववेत्ता इस कार्य्य के लिये अब भी नियत किया जायगा और भारतवर्ष के शिखालेखों के इस संग्रह का पूरा कर देगा जो कि भारतवर्ष के बौद्ध समय के इतिहास के लिये इतन उपयोगी हैं।

हम देख चुके हैं कि इन गुप्त राजाओं के समय के विषय में प्रायः ४० वर्षों तक वार्दाववाद होता रहा भीर वहुत से योग्य विद्वानों ने इस वार्दाववाद में अपना समय बगाया है। इस वादा विवाद के इतिहास लिखने में फ्बीट माहब ने अपने श्रमूल्य प्रन्थ के ३० पन्ने लगाए हैं। पर हुप का विषय है कि यह बाद्विवाद अब समाप्त हो गया और अब जो निश्चय किया गया है उसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है। ११ वीं शताब्दी में अलबेहनी ने जिसा है कि गुप्त संवत् शक संवत् से २४१ वर्ष पीछे का है अर्थात् वह सन् ३०० ईस्वी से प्रारम्भ होता है। आधुनिक समय के सब एकत्रित प्रमाणों से यह बात ठींक जान पड़ती है और अब हम गुप्त जोगों के सिकों और शिजालेखों की तिथियों को पढ़ सकते हैं। केवल यह समरण रखना चाहिए कि उनसे सन् ईस्वी जानने के लिये हमें उनमें ३१६ वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। फ्लीट साहब, जो अपने परिश्रमों की श्रोर कुछ पक्षपात करने में क्षमा के योग्य हैं, कहते हैं कि मन्दसोर के शिलालेख से. जिसे कि उन्हों ने प्राप्त किया है, यह वादविचाद निश्चित हो जाता है। विद्वान जोग प्रायः इस बात में सहमत हैं कि मन्दसोर का शिलालेख इस सिद्धान्त को सम्भवतः निश्चित कर देता है।

हम नीचे गुप्त राजाओं की नामावली तथा उनके सिक्कों और शिलालखों की तिथियाँ और उनके ईस्वी सन् देते हैं—

### सिक्यों और शिलालेखों की निधियाँ

| (महाराजः) गु      | प्रभ घटोत्कच                 |        |        | लगभग                         | ३००६०    |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|------------------------------|----------|
| चन्द्रगुप्त १ (व  | ाविकमादित्य)                 | •••    |        | ,,                           | ३१०ई०    |
| समुद्रगुप्त       |                              |        |        | ٠,                           | ३५०ई०    |
| चन्द्रगुप्त २ (वा | 'विक्रमादित्य) ⊏ः            | २,८८.ह | .¥,£¥, | ४०१,४०७,४१२                  | ,४१४ई ०  |
| कुवारगुम (वा म    | <b>रहे</b> न्द्रादित्य) ६६,६ | ६⊏,१२। | £,१३०  | <b>उ१५,</b> ४१७,४ <b>४</b> ⊏ | ,४४९ ई ७ |
| स्कन्दगुप्त       | १३६,१३७,१३                   | ६८,१४१ | १.१४५  | <b>उ</b> ५५,४५६.४५७          | ,४६०ई०   |
|                   |                              |        |        | ४६३,४६४,४६५                  |          |
|                   |                              |        |        | 1                            | 856      |

डाक्कर बुहलर साहब का यह मत है कि ग्लुप्त संवत् चन्द्रगुप्त प्रथम का स्थापित किया हुमा है। उसके उत्तराधिकारी समुद्र गुप्त ने चौथी शताब्दी के दूसरे अर्थ भाग में राज्य किया। इलाहाबाद में मशोक की लाट पर खुदा हुआ लेख इस बड़े राजा के अधिकार और राज्य को बहुत कुछ विदित करता है। "जिसका प्रताप मौर बड़ा सौभाग्य इस से विदित होता है कि उसने कोशल के महेन्द्र को, व्याघ्र राज महाकान्तार को, करल के मन्त राज को, पिष्टपुर के महेन्द्र को, कोट्टर के स्वामिद्द को, परण्डपल्ल के दमन का, काञ्ची के विष्णुगोप को, अवमुक्त के नीव राज को, वेगी के हस्तिवम्मन को, पलक्क के उप्रसंत को, देवराष्ट्र के कुबर को, कुएलपुर के धनंजय को और दक्षिण के और सब राजाओं को केंद्र करके फिर छोड़ दिया।

"जिसका प्रताप बहुत बड़ा था और उसकी वृद्धि रुद्धदेव, मेतल, नागदत्त, चन्द्रवर्ममन, गणपितनाग, नागसेन, अच्युत, निन्दिन, बलवर्मन, तथा आर्थ्यावर्त के अन्य बहुत से राजाओं के जड़ से विनाश करने से हुई थी, जिसने जंगली देशों के सब राजाओं को अपना नौकर बना लिया था।

"जिस राजा को सीमा प्रदेश के राजा लोग अर्थात् समतत, देवाक, कामक्रप, नेपाल, कर्तपुर तथा अन्यदेशों के राजा, और मालव लोग, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, अर्मार, फाजुन, सनका-निक, काक, करपरिक, तथा अन्य जातियाँ कर देकर और उसकी आक्राओं का पाजन करके पूरी तरह से मानती थीं।

"जिसका सारे संसार में फैला हुआ शान्त सुयश बहुत से गिरे हुए राज्यवशों को पुनः स्थापित करने से हुआ था जो अपने बाहु की बड़ी प्रवलता से सारे संसार को बाँधे हुए था और जिसे देवपुत्र, शाहि, शाहनुसाहि, शक, मुक्त्, सिघल के लोग तथा अन्य सब द्वीपों के निवासी अपने को बलिदान की भाँति देकर, कुमारी खियों को उस की भेंट करके, गरुड़ चिन्ह देकर, अपने राज्य का भोग उसे दे कर, सौर उसकी आक्षाओं का पालन करके सत्कार के साथ उसकी सेवा करते थे।"

यह एक गुप्त राजा का भड़कीला और कदाचित कुछ बढाया हुआ वर्णन् है। उस से हमें विदित होता है कि उसने काश्ची के राल, तथा दाक्षणी भारतवर्ष के अन्य देशों को जीता उसने श्रार्थी-वर्त अर्थात उत्तरी भारतवर्ष के राजाओं का नाश किया, समतत

( पृथींबंगाख ) कामक्रव ( भासाम ) नेपाल तथा अन्य सीमा प्रदेशीं के राजा और मालव, माद्रक, भीर भभीर इस्यादि जातियां उसके आक्राओं का पालन करती थीं भीर उसे कर देती थीं, भीर पश्चि-मी देश गाह और शाहंगाह और लंका के लोग भी उसके लिये मैंद तोहफं तथा अपने देश की सुन्दर कुमारी स्त्रियाँ भेजते थे। इस शिलालेख के अन्त में लिखा है कि यह बड़ा राजा प्रनापी महा राजा गुप्त का परपौत्र"—"प्रताशि महाराज घटोत्कव पीत्र"- 'प्रतापी महाराजाधिराज चन्द्र गुप्तका पुत्र "-"महादेवी कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था" जो कि लिखाने वंश की कत्या थीं। समुद्र गुप्त के उपगन्त उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा और उनके शिवाले जो में सांची में एक छोटा शिलाल सहै जिस में बौद्ध सन्यानियों श्रर्थात काकनाद बोट के पवित्र महाविहार के आर्थ संघ की एक गांव दान देने का उल्लेख है। एक दूसरे स्थान पर अर्थात् मधुरा में एक शिलालेख पाया गया है जिसमें चन्द्रगृप्त ने अपनी माता का नाम दिया है और अपने को 'महादेवी क्स-देवा से उत्पन्न हुमा" महाराजा। घराज समुद्रगुप्त का पुत्र कहा है। चन्द्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारपुत्र हुआ जिसका एक शिलालेख संयुक्त प्रदेश में विलस उस्थान में पाया गया है जिसमें कि प्रथम गुप्त राजा से लेकर इस वंश की पूरी वंशावली दी है। भीर उसने अपने की "प्रतापी महाराजाभिराज चन्द्रगुप्त का महादेवी द्व देवी सं उत्पन्न" पुत्र कहा है।

जिला इलाहाबाद में मनकुवर स्थान में ठाकुर भगवन लाल इन्द्रजी ने सन् १८७० ईस्ती में कुमार ग्रुप्त का एक दूसरा शिलालेख पाया। यह शिलालेख बुद्ध की एक बैठी हुई मुर्ति के नीचे खुदा है और उन में लिखा है कि इस मूर्ति को कुमारगुप्त ने संवत् १२९ (सन् ४४८ ईस्वी में ) स्थापित किया था।

प्रामिख मन्द्रसोर का शिलाबेख जिमे कि क्रीट साहब ने पाया या गुप्त राजाओं का खुद्वाया हुआ नहीं है परन्तु उस में कुमार गुप्त का उल्ल है और इसलिये उस का वर्णन यहां किया जा सकता है। यह सेंधिया के राज्य के दशपुर ग्राम में महादेख के एक मन्दिर के आगे की भोर एक पत्थर पर खुदा हुआ है। इस में लिखा है कि इस स्थान पर कुछ रेशम बीतने वाले बोग गुजरात से झाकर बसे और उन में से कुछ लोगों ने एक अच्छा व्यापार स्थापित किया। "जब कुमारगुप्त सारी पृथ्वी का राज्य करता था" उस समय विश्ववर्मन् नामक एक राजा था और उस का पुत्र बन्धुवर्मन् द्यपुर में उस समय राज्य करता था जब कि बीनने वालों के समुदाय ने वहां एक मान्दिर बनवाया जोकि उस समय सम प्र हुआ "जिस ऋतु में कि विजबी की गरज सोहावनी जान पहती है, श्रीर जब माजव जाति को स्थापित हुए ४६३ वर्ष हो चुके थे"

''मालवानां गणस्थित्वा याते गत चतुष्टते नृणवत्य-धिकान्दानां ऋतौ सेन्य घनस्वने'

और इस शिलालेख में यह भी लिखा है कि इस मन्दिर की मरम्मत उस वर्ष में हुई जब कि उसी संवत को व्यतीत हुए ५२९ वर्ष हो चुके थे।

फ्रीट साहब का मत है कि दशपुर के बीननेवालों के शिला बेख में जिस कुमार गुप्त का उल्लेख है वह गुप्त वंश का वही कुमार गुप्त है और इस शिलालेख में जो संवत लिखा है वह मालव जाति का संवत् है जो कि अब विक्रमादित्य का संवत् कहा जाता है और ईसा के ५६ वर्ष पहिले से मारम्भ होता है। अतएव यह मान्दर (४६३-५६) = ४३७ ईस्वी में बना था मीर उस की मरम्मत (५२६-५६) = ४७३ ईस्वी में हुई।

इससे एक आध्ययंजनक बात विदिन होती है, क्योंकि यदि क्रीट साहब का विचार ठींक है तो धिक्रमादित्य के संवत् के खापित होने का सबा कारण विदित हो गया। इस संवत् को विक्रमादित्य ने ईसा के ५६ वर्ष पहले स्थापित नहीं किया था जैसा कि पूर्व समय के विद्वानों का अनुमान था। परन्तु यह संवत् वास्ताव में मालव लोगों का जानीय संवत् है और आगे खल कर इस में विक्रमादित्य का भी नाम मिल गया जिसने कि ईसा की छठीँ शताब्दी में मालव बोगों को सब से श्रेष्ठ जाति बना दी थी। कुमार गुप्त का पुत्र स्कन्दगुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ।
उस का एक शिलालेख गाज़ीपूर के जिले में मिला है और बह
भितरी की लाट के नाम से प्रसिद्ध है। उस में गुप्त राजाओं की
बंशावली आरम्भ से लेकर स्कन्द गुप्त तक दी है। परन्तु इससे
अधिक काम का एक शिलाखेख वस्बई प्रान्त के जूनागढ़ में मिला
है। उस में विष्णु की आराधना के उपरान्त लिखा है कि स्कन्द
गुप्त ने "जिसने कि समुद्रों तक सब पृथ्वी जीत ली थी और
जिस के यश को म्बेच्लों के देश में" उस के शत्रु लोग भी मानते
थे पर्णदत्त को सौराष्ट्र लोगों के देश का राजा नियत किया।
पर्णदत्त ने अपने पुत्र चक्रगालित को नियत किया। संवत्
१३६ (अर्थान् सन् ४५५ ईस्त्री) में गिर्नार के नीचे की भील की
बांध अतिवृष्टि के कारण टूट गई और यह बांध दो महीने में
संवत १३७ में किर बनवाई गई और यह शिलाखेख का
कारण है।

स्कन्तगुप्त गुप्त वंश का अन्तिम बड़ा राजा जान पड़ता है और इस के उपरान्त इस वंश में छोटे छोटे राजा हुए। बुद्ध गुप्त का एक शिलालेख मध्य प्रदेश में इरन में मिला है और वह संवत् १६४ अर्थात ४८४ ई० का है। उस में लिखा है कि बुद्ध गुप्त का अधीनस्य राजा सुरिंदम चन्द्र कालिन्दी और नर्मदा के बीच के देश में राज्य करता था। उस शिलालेख में जनार्दन के नाम से विष्णु देवता की पूजा के निमित एक स्तम्भ स्थापित करने का बुसान्त है।

इरन के एक दूमरे शिलालेख में भानु गुप्त का उल्लेख है और उस में लिखा है कि गोपराज नामक एक सर्दार उस के साथ युद्ध में जा कर मारा गया । गोप राज की आज्ञाकारिणी प्रिय और सुन्दर स्त्री ने खिता में उस का साथ दिया"।

प्रवल गुप्त वंश के कि जिसने भारतवर्ष में १०० वर्ष के उत्पर तक सर्वोध अधिकार अपने हाथ में रक्खा था उस के नाश होने के विषय में बड़ा मत भेद हैं। डाक्टर फर्ग्युसन साहब कहते हैं कि इन को गों के उस टीड़ी दल ने जिस ने कि पशिया में दूर दूर तक आक्रमण किया था, फारस को निर्वल कर दिया था, उसी ने सारतवर्ष में गुप्त वंश का भी नाश किया। फ्लीट साहब इस बात को विश्वास करने के प्रमाण दिखलाते हैं कि पञ्जाब का प्रतापी श्रीर कट्टर मिहिरकुल और उस का पिता तोरमान हन जाति का था। स्कन्दगुप्त की मृत्यु के उपरान्त तोरमान ने (जिसने कि हन लोगों को एक बार भगा दिया था) गुप्त राजाओं से लगभग ४६६ ईस्वी में पूर्वी मालवा देश कीन लिया। मिहिर कुल ने अपनी विजय और लोगों का नाश करना लगभग ५१५ ईस्वी में आरम्भ किया और अन्त में उसे उत्तरी भारतवर्ष के प्रतापी राजा यश भम्मन ने दमन किया। इस प्रकार मध्य भारतवर्ष में हन लोगों का मधिकार केवल थोड़े समय तक रहा परन्तु कोस्मा इण्डिको स्रयूस्टीज ने छटीं शताब्दी में लिखा है कि उस के समय तक भी हन लोग बड़ प्रवत्व थे और वे पंजाब में भाकर वसे थे भीर यहां का राज्य करने थे।

यं तथा अन्य विदेशी आफ्रमण करने वाले, जिनके विषय में हम पहिले लिख चुके हैं, भारतवर्ष के लोगों में आकर बसे, उनकी भाषा धर्म और मध्यता को ग्रहण किया और इस प्रकार उन्हों ने एक नई हिन्दू जाति स्थापित की जिस्त ने कि पौराणिक समय के अन्त में अथीत ६ वीं श्रीर १० वीं शताब्दियों में राजकीय उद्धट फेर में एक विशेष भाग जिया।

- :0:---

#### अध्याय ६

# फाहियान का भारतवर्ष का वृत्तानत।

पिछले तीन अध्यायों में हमने अपने पाठकों को भारतवर्ष में बौद्ध काल के मुख्य मुख्य राजवंशों का कुछ हसानत दिया है जोकि दुर्भाग्य बश बहुत सूक्ष्म और थोड़ा है। परन्तु केवल राज्य वंशों का कुलानत ही भारतवर्ष का पूरा इतिहास नहीं है और क्सिलये यह आवश्यक है कि हम मारतवर्ष में रहने वाली उन असंख्य जातियों के प्रधान नगरों का, उनके शिल्प और सक्ष्यता का अधिक स्पष्ट परिचय दें। मौभाग्य वश इस कार्य्य के लिये हमें कुल सामियाँ मिलती हैं और वे उस चीन के यात्री के प्रन्थों में हैं जो कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष में आया था।

काहियान भारतविष में लगभग ४०० ईस्वी में आया और बहु अपना घुत्तान्त उद्यान अर्थात् काबुब के आस पास के देश से आरम्भ करता है और लिखता है कि वहीं से उत्तरी भारतविष आरम्भ होता है। उस समय उद्यान में मध्य भारतविष की भाषा बोली जाती थी और यहां के लोगों का पहिरावा भोजन आहि भो मध्य भारतविष के लोगों की ही नाई था। उस समय यहां बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार था और ५०० संघ आराम अर्थात् बौद्ध सन्यासियों के मठ थे। उसने स्वतः गान्धार, तक्ष शीला, और पेशावर में होकर यात्रा की बौद पेशावर में उसने एक अद्भृत सुन्दरता का सुदद और ऊँचा बौद्ध मीनार देखा।

नगरहार और अन्य देशों में यात्रा करता हुआ, सिन्ध नदी की पार कर फाहियान अन्त में यमुना नदी के तट पर मधुरा में पहुंचा। इस नदी के दोनों पार २० संघ आराम बने थे जिनमें फदाचित तीन हजार बीद सन्यासी रहते थे। यहां बीद धर्म का बड़ा प्रचार हो रहा था। 'बियाबान के आगे पश्चिमी भारतवर्ष के देश हैं। इन देशों (राजपूताने) के राजा लोग सब बीद धर्म में इद विद्वास रक्षने बाढ़े हैं... इसके दीक्षण में वह बीच का देश है जो मध्यदेश

कहलाता है। इस देश का जल वायू गरम और एकसा रहता है, न तो वहां पाला पहता है और न बर्फ । वहाँ के लोग बहुत अच्छी अवस्या में हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पद्धना और न राज्य की ऋरि से उन्हें कोई रोक टोक है। केवल जो लोग राजा की भूमि को जीतते हैं उन्हें भूमि की उपज का कुछ श्रंश देना पड़ता है। वे जहां जाना चाहें जा सकते और जहां रहना चाहें रह सकते हैं। राजा शारीरिक वण्ड नहीं देता। अपराधियों को उनकी वशा के अनुसार हलका या भारी ज़र्माना लगाया जाता है। यदि वे कई बार राज होह करें तो भी केवल उनका दहिना हाथ काट लिया जाता है । राजा के शरीर रक्षक जो कि दहिनी और बांई सोर उसकी रक्षा करते हैं नियत बेतन पाते हैं । सार देश में केवल चाएडालों को छोड़कर कोई लहसुन वा प्याज नहीं खाता कोई किसी जीव को नहीं मारता, और मदिरा नहीं पीता...इस देश में लोग सुभर वा चिडिया नहीं रखते और पशुका व्यापार नहीं करते। बाजार में मदिरा की दुकाने नहीं होती। बेंचने में लोग की डियों को काम में लाने हैं। केवल चाण्डाल खोग हत्या करके भाँस वेचते हैं। बुद्ध के निर्वाण के समय से आज तक इन देशों के अनेक राजाओं, रईसों और गृहस्थों ने यहां विहार वनवाए हैं. और उनके व्यय के लिये खेत. मकान बगीचे, मनुष्य और बैल दिए हैं। खुदे हुए श्राधिकार एत्र तय्यार करवाए जाते थे भौरवेएक राजा के उपरान्त दूसरे राजा के राज्य में स्थिर रहते थे। उन्हें किसी ने छीनने का उद्योग नहीं किया अतएव आज तक उनमें कोई बाधा नहीं पड़ी। इनमें रहने वाले सब सन्याभियों के लिये बिछीने, चटाइयाँ, भोजन, पानी, और कपडे अगरिमित रूप से दिए जाते हैं श्रीर यह बात सब जगह है।"

हमारा यात्री संकाइय से होता हुआ कन्नीत में माया। हमारे पाठकों को स्मरण होगा कि इस समय कन्नीज गप्त राजाओं की बही चढी राजधानी थी परन्तु दुर्भाग्य वश फाहियान ने इस नगर के हो संघन्नारामों को छोड़ कर और किसी के बिपय में कुछ नहीं लिखा है।

साँची में होकर फाहियान, कोशल मौर उसकी प्राचीन राज-

श्वानी श्रावस्ती में आया। परन्तु इस बहे नगर का बुद्ध के समय से अब नाश हो गया था और चीनी यात्री ने इस नगर में केवल बहुत थोड़े से निवासी देखे अर्थात सब मिला कर कोई २०० घर थे। परन्तु जेतयन की, जहाँ बीद्ध ने बहुआ उपदेश दिया था, स्वामा विक सुन्दरता अभी चली नहीं गई थी और वहां का विहार अब स्वच्छ तालाब सोहावने कुँज और रंग विरंग के असंख्य पूर्वी से सुशोभित था। इस विहार के सन्यासियों ने यह सुनकर कि फाहियान और उसका माथी चीन देश से आया है कहा "बड़ा आश्चर्य है कि पृथ्वी की सीमा प्रदेश के खोग धर्म की खोज की कमिलाषा से इतनी दूर तक आते हैं।"

गीतम का जन्मस्थान किपलवस्तु अब उस सुशोभित दशा
में नहीं था। "इस नगर में न तो कोई राजा है न प्रजा, वह एक
बड़े भारी बियाबान की नाई होगया है। उसमें केवल कुछ सन्यासी
लोग भीर गृहस्थों के लगभग १० घर हैं।" कुशिनगर भी, जहाँ कि
गीतम की मृत्यु हुई थी, अब नगर नहीं रह गया था। वहां केवल
बहुत थोड़े से लोग रहते थे भीर ये लोग केवल वेही थे जिनका कि
बहां के रहने वाले सन्यासियों से कोई न कोई सम्बन्ध था।

तब फाहियान वैशाली में आया जोकि एक समय घमण्डी लिच्छिवियों की राजधानी थी और जहाँ गौतम ने अम्बपालि वेश्या का मातिथ्य स्वीकार किया था। यहाँ बौद्धों की दूसरी सभा भी हुई थी और फाहियान ने उसका वर्णन लिखा है "बुद्ध के निर्वाण के १०० वर्ष पीछे वैशाली के कुछ भिक्षुकों ने दस बातों में विनय के नियमों को यह कह कर तोड़ डाला कि बुद्ध ने ऐसा करने की आजा दी है। उस समय अरहतों और सत्यमतावलम्बी भिक्षुकों ने, जोकि सब मिखा कर १०० थे, विनयपितक को फिर से मिलान कर के संप्रहीत किया।

गंगा को पार कर हमारा यात्री पाटलीपुत्र अर्थात् पटने में पहुँचा, जिसे कि पहिले पहिल अजातराष्ट्र ने अपने उत्तरी राष्ट्रमा को रोकने के लिये बनाया था और जो इसके उपरान्त प्रतापी अशोक की राजधानी था। "इस नगर में वह राजमहल

है जिसके भिन्न भिन्न भागों को उसने ( अशोक ने ) देवों से परथर का देर इकट्टा करवा कर बनवाया था। इसकी दीवार, द्वार और पत्थर की नकाशी मनुष्य की बनाई हुई नहीं हैं. उनके सँडहर बाब तक हैं। " अशोक के गुंबज के निकट एक विशास और सन्दर संघाराम और मन्दिर या जिसमें कोई छ वा सात सी सन्यासी रहते थे । प्रसिद्ध ब्राह्मण, गृह मंज्रश्री स्वयं इस वीद संघाराम में रहता था और बौद्ध भ्रामन लोग उसका सरकार करते थे । यहां पर बौद्धों के विभान उस समय जिस धूम भड़ाके से किए जाते थे उसका भी वर्णन है। " प्रतिवर्ष दूसरे मास के आठवें दिन मुर्तियों की एक यात्रा निकलती है । इसे अवसर पर कोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं और उस पर बॉसों को बाँध कर उसे पाँच खण्ड का बनाते हैं और उसके बीच में एक एक खस्भा रखते हैं जो कि तीनफले भाले की नाई होता है और उँचाई में २२ फीट या इससे भी श्रीधक होता है। इस प्रकार यह एक मन्दिर की नाई देख पडता है। तब वे उसे उत्तम स्वेत मक्ष-मल से ढाँकते हैं और फिर उस मलमल को भड़कीले रंगों से रंगते हैं। फिर देवों की मूर्तियां बना कर और उन्हें साने चांडी और काँच से आभूषित कर, कामदार रेशमी चन्दुए के नीचे बैठाते हैं। तब रथ के चारों कोने पर वे ताखा बनाते हैं सौर उनमें बुद्ध की बैठी हुई मूर्तियां जिनकी सेवा में एक चोधिसत्व खड़ा रहता है बनाते हैं। ऐसे ऐसे कदाचित बीस रथ बनाए जाते हैं श्रीर वे भिन्न भिन्न प्रकार से सज्जित किए जाते हैं। इस यात्रा के दिन बहत से सन्यासी और गृहस्थ लोग एकत्रित होते हैं। जब वे फूल और घूप चढ़ाते हैं तो बाजा बजना है और खेल होता है। ब्रह्मचारी लोग पुत्रा करने के लिये आते हैं। तब बौद्ध लोग एक एक करके नगर में प्रवेश करते हैं। नगर में भाने पर वे फिर ठह-रते हैं। तब रात भर वे रोशनी करते हैं, गाना और खेल होता है और पूजा होती है। इस अवसर पर भिन्न भिन्न देशों से जो लोग एकत्रित होते हैं वे इस प्रकार कार्य्य करते हैं। " ईसा की पाँचवीं शताब्दी में बीद अम्मे ने बिगड कर जो मूर्तिपूजा का इप भारण किया था इसका यह आसी देखा अमृत्य बृत्तान्त है।

इससे अधिक मनोरङ्जक पाटलीपुत्र के धर्मार्थ चिकित्सा-लयों का वृत्तान्त है। "इस देश के अमीरों और गृहस्यों ने नगर में खिकित्साखय बनवाय हैं जहाँ कि सब देश के गरीय खोग, जिन्हें आवश्यकता हो जो लगडे हों वा रोगग्रस्त हों, रह सकते हैं। वहां वे उदारता से सब प्रकार की महायता पाते हैं। चिकित्सक उनके रोगों की देखभाल करता है भीर रोग के अनुसार उनके खाने पीने और दवा काढे और वास्तव में उनके सुख की सब वस्तुओं के खिये बाहा देता है। आरोग्य होने पर वे अपनी इच्छानुसार चले जाते हैं।

फाहियान तब अजातग्रंत्र के नए बनवाए हुए नगर राजगृह
में तथा बिम्बिसार के प्राचीन नगर में गया। यहाँ पर इस यात्री ने
उस प्रथम बौद्ध संघ का उल्लेख किया है जो कि बुद्ध की मृत्यु के
उपरान्त ही पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये हुन्ना था।
" पर्वत के उत्तरी ओर एक पत्थर की गुफा है जो कि चेति
कहलाती है। यहीं बुद्ध के निर्वाण के पिके पवित्र पुस्तकों को
संग्रहीत करने के लिये ५०० अरहत एकत्रित हुए थे।"

गया में फाहियान ने सब उजाड़ और वियावान की नाई पाया। उसने प्रसिद्ध बो वृक्ष तथा बुद्ध की तपस्यामों और सर्वञ्चता प्राप्त करने से सम्बन्ध रखने वाले सब स्थानों की देखा और उसने उन दन्तकथाओं को लिखा है जो कि गीतम की मृत्यु के उपरान्त गढ़ी गई थीं। तब वह काशी के देश और बनारस के नगर में आया और वहां उसने उस मृगदाय को देखा जहां गीतम ने पहिले पहल सत्यभमें को प्रगट किया था। यहां उस समय दो संघाराम बन गए थे। वहां से वह कीशाम्बी के प्राचीन नगर में गया, जहां गीतम ने बहुत समय तक उपदेश किया था।

बनारस से फ़ाहियान पारलीपुत्र को लौटा। वह विनयपितक की इस्तिलिखत प्रति की खोज में था । पर "सारे उत्तरी भारतवंष में भिन्न भिन्न अधिकारियों ने माझाओं के जानने के लिये केवल मुख की कथा पर भरोसा किया है और उन्होंने कोई मूल प्रन्थ नहीं रक्खा जिससे नकब की जा सके । इसीलिये फ़ाहियान इतनी दूर मध्य भारतवर्ष तक भाया । परन्तु वहां बड़े संघाराम में उसे आहाओं का एक संग्रह मिला।

गङ्गा नदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ यह यात्री इस नदी के इक्षिण किनारे पर चम्पा नगर में पहुंचा । हम पहिले ही देख चुके हैं कि चम्पा श्रङ्क अर्थात पूर्वी बिहार की राजधानी थी और वह भागलपुर के निकट स्थित थी । पूर्व और दक्षिण की ओर आगे बढते हुए फाहियान ताम्नपर्छी में पहुंचा जो कि उस समय गंगा के मुहाने पर एक वड़ा बन्दरगाह था । उस देश में चौबीस मंत्राराम थे उन सब में सन्यासी लोग रहते थे, उनमें साधारणतः बुद्ध की आज्ञा का पालन किया जाता था। फ़ाहियान यहां दो वर्ष तक रह कर पवित्र पुस्तकों की नकल करता और मूर्ति के चित्र खींचता रहा। तब वह एक सीदागरी जहाज पर सवार हुआ और जाड़े की ऋत की पहिली उत्तम हवा में जहाज ने दक्षिण-पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया। वे खोग चौदह दिन और चौदह रात की यात्रा के उपरान्त "सिंहों के देश" (अर्थात सिंहल वा लङ्का) में पहुंचे।

हमारा योत्री कहता है कि लंका में पहिले कोई निवासी नहीं थे, परम्तु यहां बहुत से व्यापारी लोग आकर धीरे धीरे बस गए और इस प्रकार यह एक वड़ा राज्य होगया। तब बौद्ध लोगों ने आकर (फाहियान कहता है कि बुद्ध ने आकर) छोगों में अपने धर्माका प्रचार किया। लड्डा की जलवायु अच्छी थी और वहां वनस्पति हरी भरी रहती थीं मौर नगर के उत्तर श्रोर ४७९. फीट ऊंचा एक वहा गुंबजु और एक संघाराम था जिसमें ५००० सन्यासी रहते थे। परन्तु इन सुदावने दश्यों के वीच हमारे यात्री का दृदय अपने घरके वास्ते घवराने लगा जिससे कि जुदा हुए उसे बहुत वर्ष हो गए थे। एक अवसर पर एक ब्यापारी ने बुद्ध की एक २२ फीट ऊंची रहजदित मूर्ति को चीन का बना हुआ एक पंखा मेट किया जिससे फ़ाहियान को उसकी जन्मभूमि का स्मरण हो आया। वह बड़ा उदास हुआ और उसकी आंखों में श्रांसू भर आए।

लङ्का में हो वर्ष तक रह कर श्रीर विनयपितक तथा अन्य प्रन्यों को जो चीन में "अब तक विदित नहीं थे" नकल करके फाहियान

एक बड़े सीदागरी जहाज पर सवार हुआ जिसमें लगभग २०० मनुष्य थे। एक बड़ा तूफान श्राया और बहुत सा असवाव समुद्र में फेंभ देना पड़ा। फ़ाहियान ने श्रपना घड़ा और कटोरा समुद्र में फेंक दिया और उसे ''केवल यह भय था कि व्यापारी खोग कहीं उसके पवित्र प्रन्थ और चित्र समुद्र में न फॅक दें। यह तुकान तेरह दिन पर कम हुआ और यात्री लोग एक छोटे टापू पर पहुंचे और वहां जहाज के छेद के। बन्द करने के उपरान्त पुनः समुद्र में प्रस्थान किया गया। 'इस समुद्र में बहुत से समुद्री डाकू हैं जो अचानक तुम पर छापा मार कर सब वस्तुओं की नए कर देते हैं। स्वयं समुद्र का कहीं पाराबार नहीं और दिशा जानने के लिये सूर्य चन्द्रमा वा तारी को देखने के सिवाय और कोई उपायनहीं है और उन्हीं के अनुसार यात्रा करनी पड़ती है ..... अन्त को तुफान इत्यादि साफ हो गया उन्हें ने अपना स्थान निर्दिष्ट किया और एक बार पुनः ठीक मार्ग को पाकर उन्होंने यात्रा आरम्भ की । श्रीर ६० दिन के उपरान्त पोरी (जावा वा सुमात्रा) में पहुंचे। ''इस देश में नास्तिक मीर ब्राह्मण लोग अधिकता से हैं।

यहां खगभग पांच मास ठहर कर फ्राहियान एक दूसरे सींदागरी जहाज पर सवार हुआ जिसमें लगभग २०० मनुष्य थे मीर जिसमें ५० दिन के जिये भोजन की सामग्री थी। एक मास यात्रा करने पर समुद्र में एक तूफान आया और इस पर मूढ ब्राह्मण खोग परस्पर बात करने खेगे कि 'हम खोगों ने इस श्रामन (फ्राहियान) को जहाज पर चड़ा लिया है इसी कारण हम लोगों का शगुन मच्छा नहीं हुआ और हम लोग इस दुधंदना में पड़ गए हैं। आओ श्रव जो टापू मिले उस पर इस भिश्च को उतार दें जिसमें एक मनुष्य के लिये हम सबका नाश न हो।" परन्तु फ्राहियान के संरक्षक ने वीरता से उसका साथ दिया और किसी निर्जन टापू में उसकी मृत्यु होने से उसे बचा जिया। ८२ दिन की यात्रा के उपरान्त वे लोग चीन के दांचिणी किनारे पर पहुंच गए।

### अध्याय ७

# बीद्धों की इमारत श्रीर पत्थर के काम।

हिन्दू बोगों का ईसा के पहिले चौथी और तीमरी शताब्दियों में पहिले पहल अपने समान की सभ्य जाति से संस्मी हुआ और वे लोग अपने शिल्प और विद्या की उन्नति के लिये यूनानियों के कितने अनुगृहीत हैं इसके विषय में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। स्वभावतः बहुत से अन्थकारों ने इस विषय में शीधता से यह निश्चय किया है कि धर बनाना और पत्थर का काम और लिखना तथा अपने अच्चर भी, हिन्दुओं ने पहिले पहुंच युनानियों से सीखे।

किसी मध्य जाति का संसर्ग किसी वडी श्रीर सध्य जाति स होते से उनके ज्ञिला और सक्ष्यता में बहुत कुछ उन्नति अबहुय प्राप्त होती है। ईसा के पहिले चौथी और तीमरी दाताब्दियों में युनानी लोग निस्मन्देह संसार की मब जातियों में बड़े मध्य थे, श्रीर उनमे विशेषता यह श्री कि सिकन्दर ने जिन जिन देशों को जीता था उन सब में उन्होंने श्रपनी श्रद्धत सक्ष्यता का प्रचार किया यहां तक कि पाण्टआंक से लेकर वैक्टिया तक समस्त पश्चिमी पशिया में यूनान की सञ्चता शिल्प श्रीर चाल व्यवहार प्रचलित हो गई। हिन्दूलोग बहुत से शिल्पों की उन्नति में ही नहीं बरन कई कांठन शास्त्रों यथा ज्योतिय शास्त्र इत्यादि के लिये भी युनानियाँ के बहुत अनुगृहीत हैं। यह बात भारतवर्ष के सब इतिहासक स्वीकार करते हैं और ऐसी मित्रता की सेवाओं को जिसे कि एक शिक्ति जाति ने दसरी जाति के लिये किया है स्वीकार करना हमारा आनन्ददायक कर्नच्य होगा,जहां कहीं कि हम को ऐसी सेवाओं को स्वीकार करने के प्रमाण मिलें अथवा उसका श्रनुमान ही हो। परन्तु जहां कहीं प्रमाशों का श्रभाव हो वा जहा इस श्रनुमान के विरुद्ध प्रमाशा मिलते हो उन अवस्थाओं में हमें अपने पाठकों को शीवता से काई अनुमान कर छेने से मचेत करना शायदयक है।

घर बनाने की विद्या के लिये हिन्दुलोग यूनानियों के अनुयु-हीत नहीं हैं। बौद्ध हिन्दुओं ने आरम्भ ही से घर बनाने की विद्या की स्वयं उन्नित की थी, वे अपने घर निराखे ही आकार के बनाते थे और यह आकार शुद्ध भारतवर्ष का है, उन्हों ने किसी विदेशी हमारत से इसे नहीं उद्धृत किया है। गान्धार और पञ्जाब में पेने खम्मे पाए गए हैं जोकि स्पष्ट आयोनिक ढङ्ग के हैं और साधारणातः हमारत भी यूनानी ढङ्ग की है। परन्तु स्वयं भारतवर्ष में बम्बई सं लेकर कटक तक ईसा के तत्काल पीछे और पहिले की हमारतें शुद्ध भारतवर्ष के ढङ्ग की हैं। यदि हिन्दुओं ने घर बनाने की विद्या पहिले पहल यूनानियों सं सीखी होती तो पेसा न होता।

पत्थर की मूर्तियों के काम के जिये भी हिन्दू लोग (पञ्जाब को छोड़ कर) यूनानियों के अनुगृहीत नहीं है ! डाक्टर फरभ्यू सन साहब भरुत के जँगले (२०० ६० पू०) का वर्णन करते हुए लिखते हैं "इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा है कि इसमें जो शिल्पकारी देखी जाती है वह शुद्ध देशी है। उसमें ईजिप्ट के होने का कुछ भी चिन्ह नहीं है वरन् वह सब प्रकार से उसके विरुद्ध है, और न यही कहा जा सकता है कि इसमें की कोई वात वेविलोनिया वा एसीरिया से उद्धृत की गई है। खम्मों क सिरे कुछ कुछ पश्री पोलिस की बनावट से मिलते हैं और उनमें फूज पत्ती का काम भी वहीं के जैसा है, परन्तु इसके विरुद्ध शिल्पकारी और विशेषतः जँगलों में मूर्ति की खोशई का काम स्वयं भारतवासियों का और केवल भारत वासियों का ही जान पड़ता है।"

अब हम हिन्दुओं की इमारत ग्रीर पत्थर की म्यार्ति के काम के कुछ उन अझुत नम्नों का संक्षेप में वर्णन करेंग जो कि इसी के तत्काल पहिले और पीछे की शताब्दियों के वने हुए अब तक बर्तमान हैं और इस विषय में डाक्टर फरम्यूसन साहब हमारे पयदर्शक होंगे। ऐसे नमुने प्रायः सभी बौद्धों के बनाए हुए हैं। बौद्धों के पहिले पत्थर का काम अधिकतर इंजीनियरी के कामों

यथा नगर की दीवालों फाटकों पुलों और नदी की बांघों में होता था और यदि कभी कभी महल और मन्दिर इत्यादि भी पत्थर के बनाप जाने रहे हों तो इस समय उसका कोई नमूना प्राप्त नहीं है। इसके सिवाय दिन्दुओं और जैनों की पत्थर की इमारतें जो कि भारतवर्ष में सर्घत्र अधिकता से पाई जाती है ईसा की पांचवीं शताब्दी के उपरान्त की बनी हुई हैं और इसलिये हम पौराशिक काल में उनके विषय में लिखें गे। इस अध्याय में हम केवल बौद्ध काल के शिल्प का वर्यान करंगे और ऐसी इमारतें सब बौद्धों की बनाई हुई हैं।

डाक्टर फरग्यूसन साहब इनके पांच विभाग करते हैं अर्थात्—

- (१) लाट वा पत्थर के खम्मे जिनमें प्रायः शिलालेख <mark>खुदे</mark> रहते हैं।
- (२) स्तूप जो कि किसी पवित्र घटना वा स्थान की प्रगट करने के लियं बनवाए जाते थे वा जिनमें बुद्ध के मृत शरीर का कुछ करिएत शेष भाग समझा जाता था।
- (३) जँगले जिनमें बहुधा बहुत अच्छी नकाशी के काम होते ये श्रोर जी बहुधा स्तूपों की घरने के लिये बनाए जाते थे।
  - (४) चेत्य अर्थात् मन्दिर।
  - ( ५ ) विहार मर्थात् मठ।

सब से प्राचीन लाद वे हैं जिन्हें भारतर्वष के अनेक भागों में अशोक ने बनवाया था और जिनमें उसकी प्रजा के लिये बौद धर्म के नियम और सिद्धान्त खुदे हुए हैं। सब से प्रामिद्ध लाट दिल्ली और इखाहाबाद की है जिन पर खुदे हुए लेखों को पहिले पहल जेम्स प्रिन्सेप साहब ने पढ़ा था। इनमें से दोनों पर अशोक के खेख खुदे हुए हैं. और इखाहाबाद की लाट पर मशोक के उपरान्त गुप्त वंश के समुद्रगुप्त का लेख भी खुदा हुआ है जैसा कि इम पहिले कह खुके हैं और इसमें इस राजा के प्रताप का वर्णन और उसके पूर्वजों के नाम दिए हैं। पेसा जान पड़ता है कि यह लाट गिरा दी गई थी और इसे शाहंशाह जहांगीर ने सन् १६०५ ईस्वी

में पुनः बनवाया मौर उस पर श्रपना राज्य आरम्म होने के स्मारक की मांति फारसी अक्षरों में एक लेख खुदवाया । बहुत सी झम्य लाटों की नाई इस लाट का भी मिरा नहीं है, परन्तु तिरहुतकी लाट के सिरे पर एक घेर की मृतिं और मथुरा और कन्नौज के बीच में संकाश्य की लाट के सिरे पर एक खिण्डन हाथी है परन्तु वह इतना खिण्डत है कि ह्वेनत्मक्क ने उसे शेर समझा था। बम्बई और पूना के बीच कर्ली की गुफा के साँमने जो लाट है उसके सिरे पर चार शेर हैं। ३२ न० की दानो लाटों का सम्बन्ध गुप्त राजाओं के संवत् से कहा जाता है।

कुतुब मीनार के निकट जो लोहे का अद्भुत स्वम्भा है उसे दिल्ली जाने वाले प्रत्येक यात्रों ने देखा होगा। वह प्रध्वी के ऊपर २२ फीट है और २० इंच पृथ्वी के भीतर है, और उस का व्यास नीचे १६ इञ्च और सिर पर १२ इञ्च है। उस पर भी अन्य-लाटों की नाई लेख खुदा इन्ना है परन्तु दुर्भाग्य वश इस लेख में कोई तिथी नहीं दी है। जेम्म प्रिन्मेय साहब कहते हैं कि यह चौथी वा पांचवीं शताब्दी का है और डाक्टर भाऊदाजी इसे पांचवीं वा कर्ता जाताब्दी का बतलाते हैं। इसका समय पांचवीं जाताब्दी मान कर डाक्टर फरम्यूमन साहब के त्रानुसार "यह हमारी बांख खोल कर बिना सन्देह के बतलाता है कि हिन्दू लोग उस समय मे लोहे के इतने बड़े खम्में की बनाने थे, जो कि युरप में बहुत इधर के समय में भी नहीं बने हें और जैसे कि अब भी बहुत कम बनते हैं। और इसके कुछ ही शनाब्दी के उपरान्त इस लाट के बराबर के सम्भा को कनरिक के मन्दिर में घरन की भांति लगे हुए मिलने से हम को विश्वास करना चाहिए कि वे लोग इस धातृ का काम बनाने में इसके उपरान्त की अपक्षा बंड दत्त थे।

और यह बात भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि १४०० वर्ष तक हवा और पानी में रह कर उसमें अब तक भी मुर्चा नहीं लगा है और उसका सिरा नधा खुदा हुमा लेख झब तक भी वैसा ही स्पष्ट और वैसा ही गहिरा है जैसा कि वह १४०० वर्ष पहले बनाया गया था।" स्त्वों में भिलान के स्त्प प्रसिद्ध हैं। पूरव से पश्चिम तक १० मील और उत्तर से दक्षिण तक ह मील के भीतर भूपाल राज्य में भिजाना गांव के निकट इन स्त्यों के पांच वा छः समृह हैं जिन में बागमा २५ वा ३० स्त्य समृह होंग। जेनरज कानेंगहाम साहब ने पहिले पहल इनका एक वृत्तान्त सन् १८५४ इस्वी में प्रकारित किया था और तब से उनका कई बेर वर्णन किया गया है। इन स्त्यों में सब से प्रधान सांचो का बड़ा स्त्य है जिस की बैठक १४ फीट ऊँचो और गुम्बज ४२ फीट ऊँचा है और आधार के ठीक ऊपर उसका व्यास १०६ भीट है। जँगले ११ फीट ऊँचे हैं मीर फाटक जिसमें कि बहुत ही भच्छा पत्थर का काम है मीर जिसका वर्णन हम आगे चल कर करेंग ३३ फीट ऊँचा है।

इस वह दूहे के बीच का भाग विल्कुल ठोस है श्रीर बह मिट्टी में जमाई हुई ईंटों से बना है परन्तु उसका बाहरी भाग चिकने किए हुए पत्थरों का बना हुआ है । इसके ऊपर मसाखे की एक तह थी जिस पर निस्सन्देह चित्रकारी की हुई थी।

मांची के मास पास दूसरे बहुत से स्तूपें के ममूह हैं मर्थात् एक तो ६ मील दूर सोनारी पर, दूसरा उसके तीन मील मांगे सनधर पर और सांची मे ७ मील दूर भाजपुर में अनेक समृह हैं। एक दूसरा समृह भाजपुर सं पांच मील दूर अवधर में है। सब मिला कर एक छोटे से जिले में ६० स्तूपों से कम नहीं हैं।

हमार बहुत से पाठक जो बनारस गए होंगे उन्होंने सारनाथ का स्तूप सवस्य देखा होगा जो उसी प्राचीन सृगदाय में बना हुमा है जहां कि गीतम ने पहिले पहल अपने नवीन भर्म्म का उप-देश किया था। उसका श्राधार पत्थर का ६३ फीट के व्यास का है जो कि ४३ फीट ऊंचा ठोस बना हुश्रा है । उसके ऊपर ईंट का काम है जो कि श्रास पास की भूमि से १२८ फीट ऊँचा है। उस के नीचे का भाग अठपहल बना हुआ है जिसके प्रत्येक बोर एक साला खुदा है। जनरल कर्निगहाम साहब का विश्वास है कि इसके बनने का समय ईसा की कुटीं वा ७ वीं शताब्दी है।

बङ्गाल में एक दूसरा स्तूप है जो कि जरासिन्ध की बैठक

के नामसे प्रसिद्ध है। उसका व्यास २८ कीट और ऊँचाई २१ कीट है और वह ४ कीट के श्राधार पर बनाया गया है। उसका उस्लेख क्केनत्साङ्क ने किया है और उसके बनने का समय सम्भवतः ५०० हैस्वी है।

अमरावती का स्तृप वा दगेश जिसे कि ह्वेतत्साङ्ग ने देखा था, अब नहीं है। गान्धार देश में कई प्रकार के स्तृप हैं। परन्तु कितिष्क का वह बड़ा दगोब जो कि ४७० फीट से मधिक ऊँचा या और जिसे फाहियान और ह्वेतत्साङ्ग ने देखा था मब नहीं है। गान्धार के स्तृपों में सब से आवश्यक पञ्जाव में सिन्ध और शेलम के बीच मित्र्यल के स्तृप हैं। इस स्थान पर १५ वा २० स्तृप पाए गए थे और उनमें से कुछ स्तृपों को रणजीति विह के फरासी सी सेना-पित वेन्ट्रर और कार्ट साहबों ने सन् १८३० ई० में पहिले पहल खोला था। इनमें से प्रधान स्तृप का गुम्बज ठीक गोलार्घ है जिस का ब्यास १२७ फीट है और इस कारण उसका बेरा लगभग ४०० फीट हुआ।

बौद्ध काल की सब उत्तम इमारतों के काम स्तूपों के चारों झोर के जँगले श्रीर फाटक है। सब में पुराने जंगले बुद्ध गया झीर भरहुत के हैं। डाक्टर फर्म्यूसन साहब बुद्ध गया के जँगलें। का समय २५० ई० पू॰ श्रीर भरहुत के जंगलों का समय २०० ई० पू० कहते हैं। बुद्ध गया के जँगले १३१ फीट लम्बे और ६८ फीट चीड़े सम-कोशा चतुर्भुत आकार के हैं झीर उसके खस्मे ४ फीट ११ इंच ऊंचे हैं।

भरहुत इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में है। यहां का स्तूप अब बिलकुल नहीं रहा है, वह गांव के बनाने के काम में लाया गया परन्तु उसके जँगलों का लगभग आधा भाग अब तक है। वह पहिले ८८ फीट के ज्याम का अर्थात लगभग २७५ फीट लम्बाधा। उसके चार द्वार थे जिन पर मादे चार फीट ऊँची मूर्तियां थीं। जैनरल किन गहाम साहब के मरम्मत के काम से जान पड़ता है कि पूरव के फाटक के खम्मे २२ फीट ६ इश्च ऊँचे थे। धरनों पर महुष्यों की कोई मूर्ति नहीं थी। नीचे की धरन पर हाथियों की एक पंक्ति थी, बीच की घरन पर शेरों की, और सब सं ऊपर की धरन पर सम्भवतः घड़ियालों की। जँगला ९ फीट ऊंचा था भीर उसके भीतर की ओर लगातार पत्थर की मूर्तियां खुदी थीं जो एक दूसरे से एक सुन्दर बेल के द्वारा जुदी की गई थीं। इनमें से लगभग १०० मूर्तियां पाई गई हैं और उन सब में कयाओं के इह्य हैं और प्रायः सबमें जो जातक दिखलाए गए हैं उनका नाम भी खुदा हुआ है। भारतवंष में केवल एक यही स्मारक है जिसमें कि इस प्रकार लेख खुदे हुए हैं और इसीलिये भरहुत के जँगले ऐसे बहुमूल्य समझे जाते हैं।

इन जँगलों से भारतवर्ष के पत्थर के काम की जो अवस्था प्रगट होती हैं उसके विषय में हम डाक्टर फरम्यूसन साहब की सम्मति उद्धत करने कें लिये क्षमा नहीं मार्गे गे—

" जब हम लोग हिन्दुओं के पत्थर के काम को पहिले पहल बुद्ध गया और भारद्वत के जँगलों में २०० से ले कर २५०ई० पूर तक देखते हैं तो हम उसे पूर्णतया भारतवर्ष का पात हैं जिसमें कि विदिशियों के प्रभाव का कोई चिन्ह नहीं है। परन्त उनसे वे भाव प्रगट होते हैं और उनकी कथा इस स्पष्ट रूप से विदित होती है जिसकी समानता कम से कम भारतवर्ष में कभी नहीं हुई। उसमें कुछ जन्त यथा हाथी, हिरन, और बन्दर ऐसे बनाए हए हैं जैसे कि संसार के किसी देश में बने द्वए नहीं मिलते, और ऐसे ही कुछ वृक्ष भी बनाए गए हैं और उनमें नकासी का काम इतनी उत्तमता और शुद्धता के साथ बना हुमा है। कि वह वहत प्रशंसनीय हैं। मनुष्यों की मुर्तियां भी यद्यपि वे हम लोगों की आज कल की सन्दरता से बहुत भिन्न हैं परन्तु बड़ी स्वाभाविक हैं और जहां पर कई मूर्तियों का समृह है वहां पर उनका भाव अद्भत सरलता के साथ प्रगट किया गया है। रैल्फ की नाई एक सच्चे और कार्यों-पयोगी जिल्प की भांति कदाचित इससे बढ़ कर और कोई काम नहीं पाया गया।"

भूपाल के राज्य में सांची के बड़े स्तृप के चारों ओर का जँगला गोलाकार है। उसका व्यास १४० फीट है और उसके अठ पहका खरमें ८ फीट ऊँचे एक दूसरे से दो दो फीट की दूरी पर हैं। वे किरे पर तथा बीच से भी दो फीट ३ इश्व मोटी घरनों से जुटे हुए हैं। परन्तु यह तो साधारण सजावट हुई और दूसरे स्थानों में जँगलों के फूल पत्ती का काम बढ़ता गया है यहां तक कि फूच पत्ती और बेलबूट और मूर्तियां इतनी आम और इतनी अधिक हो गई है कि उनसे खरमें और घरन बिलकुल ढंक गए हैं और उनका मूल ढाँचा विलकुल बदल गया है।

सांची का बड़ा स्तूप जिसके विषय में हम पहिले लिख चुके हैं सम्भवतः अशोक के समय में बना था। उसके प्रत्येक जँगले पर जो लेख खुदा है उससे विदिन होता है कि वह भिन्न भिन्न मनुष्यों का दिया हुआ है। इसके उपरान्त चारों फाटक सम्भवतः इसके पिछे बनवाए गए थे। डाक्टर फरम्यूसन साहेब उनका इस भांति वर्णन करते हैं—

"ये चारों फाटक वा तारन भीतर और बाहर दोनों और अर्थात जहां घरनों में जोड़े जाने के कारण उनका जितना भाग हँक गया है उतने भाग को छोड़ कर और सर्वत्र सब से उत्तम पत्थर के काम से ढँके हुए थे। बहुधा श्नमें बुद्ध के जीवन के रूक्य खहे इए हैं। इन दृश्यों के भिवाय उनमें उन जातकों के दृश्य हैं। जिनमें कहा गया है कि शाक्य मुनिन ५०० जनमें में अवनार लिया और उसके उपरान्त व इतने पवित्र हुए कि पूर्शी बुद्ध हो गए। इनमें से एक अर्थात् वेसन्तर वा "दान देने का" जातक उत्तरी फाटक के सब सं नीचे की पूरी धरन पर है और उसमें उस मद्भत कथा की सब बातें ठीक उसी प्रकार से दिखलाई गई है जैसी कि वे लंबा की पुस्तकों में आज तक मिलती हैं ...... अन्य मूर्तियों में युद्ध, घेरा डालने, तथा श्रन्त में विजय पाने के इदय दिखलाए गए हैं। परन्तु जहां तक विदित होता है य युद्ध स्मारक स्थित रखने के लिये वा किसी धर्म सम्बन्धी कार्य क लिये किए गए थे। अन्य मूर्तियों में मनुष्य और स्त्रियां स्नातं पीन तथा प्यार करने इए दिखलाए गए हैं। फाटकों की संगतराशी में भारतवर्ष में ईसा की पहिली दाताब्दी के बीदों के धर्म प्रन्थ के पूर्या चित्र हैं।"

सांची के जँगलों का समय बुद्धगया और भरहुत के जँगलों के तीन शताब्दी पीछे का कहा जाता है और अमरावती के जँगले सांची के जँगलों से भी तीन शताब्दी पीछे के हैं। अमरावती के जँगले का समय इंसा की चौथी वा पांचवीँ शताब्दी कहा जाता है।

भमरावती कृष्णानदी के मुहान के निकट उसके दक्षिणी किनारे पर है और वह बहुत समय तक दक्षिणी भारतवर्ष के भन्न राजा- मों की राजभानी थी। अमरावती का जँगला फूलपत्ती और मूर्तियों से भरा हुआ है। बड़े जंगले का व्यास १६५ फीट श्रीर भीतरवाले जंगले का व्यास १६५ फीट श्रीर भीतर वाले जंगले का व्यास १६५ फीट है श्रीर इन दोनों के बीच यात्रा का मार्ग था। बड़ा जँगला वाहर से १४ फीट और भीतर से १२ फीट और छोटा जँगला ठोस और ६ फीट ऊंचा था। बड़े जँगले की दिवार में जानवरों श्रीर लड़कों की मूर्तियां खुदी थीं श्रीर खम्मे भन्य सम्मों की नाई अठपहल थे श्रीर उन पर फूल खुदे थे। बड़े जँगले में बाहर की अपना भीतर की और बहुत उत्तम काम था और जंगले के ऊपरी भाग में लगानार ६०० फीट की लम्बाई में मूर्तियां खुदी हुई थीं। बड़े जँगले की अपेक्षा भीतरी जँगले में और भी उत्तम काम था भीर उसमें बुद्ध के जीवन चारेश के अथवा कहानियों के हश्य भी उत्तमना के माथ खुदे हुए थे। "

डाक्टर फरम्यूसन साहब ने अपनी पुस्तक में दो चित्र दिए हैं एक बड़े जँगले का और दूसरा भीतरी जँगले का। ये दोनों बड़े मनोरञ्जक हैं। पहिले में एक राजा अपने सिंहामन पर बेटा हुआ किसी राजदूत से मिल रहा है और मामने उसकी सेना दीवालों की रचा कर रही है। उसके नीचे पैदल सिपाही घुड़स-वार और हाथी युद्ध की सजावट के साथ निकल रहे हैं और उन में से एक रात्र मेंल के लिये बात चीत कर रहा है। दूसरे अथीत भीतरी जँगले के चित्र में एजा की तीन वस्तुएँ हैं मर्थाद एक ता स्तृप तथा उसके जँगले, दूसरे चक्र अर्थाद धर्म का पहिया और तीसरे एक जनसमुदाय जा वो पांचत्र बुक्ष का पूजा कर रहा है।

अब हम चैत्यों अर्थात् सभा भवन वा मन्दिरों के विषय में लिखेंगें। इन बौद्ध मन्दिरों में विशेषता यह है कि वे उठाए नहीं जाते वरन ऊँची ऊँची चट्टानों में काट कर बनाए जाते हैं। इस समय बीस वा तीस ऐसे मन्दिर हम लोगों को विदित हैं और एक के सिवाय में। र सब चट्टानों के भीतर उनकी काट कर बनाए गए हैं। यूरोप के गिजों मीर हिन्दुमों के मन्दिरों के वाहरी कप वहुत ही उत्तम और मनोहर होते हैं परन्तु चट्टानों में खोद कर बनाए हुए बीख मन्दिरों के बाहर की ओर केवल मुंह को छोड़ कर जिस पर कि बहुधा काम किया हुआ रहता है और कोई बात देखने योग्य नहीं होती।

दस में से नी चेत्य जो कि अब तक पाए जाते हैं बम्बई प्रान्त में हैं और इसका कारण यह है कि भारतवर्ष के इसी प्रान्त में बहुत सी गुफाएँ हैं और उनकी चट्टाने काटी जाने के लिये बहुत ही उत्तम है।

बिहार में एक गुफा है श्रीर यह विश्वास किया जाता है कि यही राजगृह की वह सतपित्र गुफा है जिसमें वा जिसके सामने गीतम की मृत्यु के उपरान्त ही उसके नियमों को निश्चित करने के लिये बीद्धों की पहिली सभा हुई थी। यह एक स्वामाविक गुफा है जिसमें कि कारीगरी के द्वारा कुछ थोड़ी सी उन्नति कर दी गई है और ह्वेनत्साङ्ग ने मगध में रहने के समय उसे देखा था।

गया के १६ मील उत्तर अनेक गुफाओं का एक मनोरञ्जक समूह है और उनमें में सबसे मनोरञ्जक गुफा लोमश ऋषि की गुफा के नाम से प्रांसद है। उसकी छत्त नोकीली बृत्ताकार है झार उसके मुँह पर मादे पत्थर का काम है। भीतर ३३ फीट लम्बा झार १६ फीट चौड़ा एक दालान है जिसके आगे एक बृत्ताकार को-ठरी है। ये सब गुफाएँ ईसा के पहिले तीसरी शतार्द्ध की खुदी हुई कही जाती हैं।

पश्चिमी घाट में पांच या छ. चैत्य की गुफाएँ हैं और वे सब ईमा के पहिले की खुई। हुई कही जा सकती हैं और उनमें भे भज की गुफा सब से प्राचीन कही जाती है। बौद्ध जंगलों की नाई उनके चैत्यों में भी पत्थर के काम को हम धारे धीरे काठ के कामों से निकलते हुए पांत हैं। भज की गुफा के खम्मे भीतर की ओर बहुत ही झुके हुए हैं ठीक उसी भांति जैसे कि काठ के स्वम्मे किमी इमारत में चांड़ देने के विये ती खे खड़े रहते हैं। गुफा-श्रों की घरने लक्कड़े। की हैं जिनमें से बहुत भी आज नक वर्त-मान हैं। इस गुफा का समय ईसा के पहिंचे ती सरी शताब्दी कहा जाता है।

गुफाओं का एक दुमरा समूह बेदमोर में है जिममें कि बहुत श्रीक उन्नति दिखलाई पड़ती हैं। उनके लम्में अधिक सीध हैं, यद्यपि वे भी भीतर की श्रोर कुछ झुके हुए हैं। उसके द्वार पर बौद्ध जंगलों का सा काम है। उसका ढांचा स्वयं जँगलों ही में लिया गया है परन्तु यहां वह केवल शोभा की भांति बनाया गया है। इन गुफाओं का समय दूसरी शताब्दी का प्रथमार्थ भाग कहा जाता है।

इसके उपरान्त नासिक में एक गुफा है। उसके खम्मे इतने भीभे है कि उनका झुकाव बहुत कठिनता से जान पड़ता है और उसके द्वार पर यद्यपि उन्हीं जंगलों का सा काम है परन्तु उनमें बहुत ही उत्तमता देख पड़ती है। इस गुफा का समय दूसरी दाताब्दी का दितियार्थ कहा जाता है।

और जब हम भन्त में कार्ली की गुफा को देखते हैं जो कि पूना और वम्बई के बीच की सड़क पर है तो हम इस प्रकार की इमा-रतों को अपनी पूर्ण अवस्था में पहुंचा हुआ पाते हैं। इसके खम्में बिलकुल सीधे हैं. इसके पर्दे पर पत्थर का काम खुदा हुमा है और इसके मीतर और बाहर की बनाबट का ढङ्क निर्मल और शुद्ध है। यह गुफा ईसा के उपरान्त पहिली शताब्दी की खुदी हुई कहीं जाती है भीर भारतबर्प में अब तक जितने चेत्य मिल हैं उनमें यह सब से बड़ी और सबसे पूर्ण है और इसके उपरान्त की शताब्दियों में इसकी समता की इस ढङ्क की इमारत नहीं बनी।

निम्न लिखित वृत्तान्त हमारे पाठकों को मनोग्ञ क होगा— "यह इमारत इंसाइयाँ के प्राचीन गिरजों से बहुत कुछ मिलती है। उसमें गिजों की नाई एक मध्य भाग है और इसके दोने। और दालाने हैं

मीर यह अर्थ गुम्बजाकार होकर समाप्त होती है जिसके चारो मोर दावान हैं। इसके भीतर की लम्बाई द्वार से ले कर पीके की र्वाचार तक १२६ फीट है और चौडाई ४५ फीट ७ इश्च है। परन्तु इसके बगल की दावानें इसाई गिर्जी से बहुत सकरी हैं। इनमें से बीच की टालान २५ फीट ७ इडच चीडी है और अन्य सब, खम्भी की मोटाई लेकर केवल १० फीट चौडी हैं। प्रत्येक और १५ खम्मे दालाना का मध्यभाग में जदा करते हैं, प्रत्येक खम्भे के नीचे की कुर्सी ऊँची हैं, खम्भा अठपहल है और उसके ऊपर के दासे में बहुत अच्छी नकाशी है, दासं के ऊपर दो हाथी घुटनो के बल बैठे हुए हैं और उनके ऊपर हो मुर्तियां हैं जो कि प्रायः एक मनुष्य मौर एक स्त्री की है और कहीं कहीं पर दोनों स्त्रियां ही है। और यह सव ऐसे उत्तम खुदे हुए हैं कि वैसे साधारणतः देखने में नहीं भाते। पीछं के ७ खम्भे कवल माद अठपहल हैं जिसके नीचे न तो कुर्सी है और न ऊपर दामा.....इमके ऊपर छत है जो कि अर्धवृत्ताकार है परन्तु दोनों और वह कुछ लम्बी है जिसमें कि अर्घ वृत्त की ऊंचाई उसके व्यामार्घ से अधिक हो गई है.......

अर्थ गुम्बज के ठीक नीचे और लग भग उसी स्थान पर जहां कि ईसाई गिजों में बेदी रहती हैं, डगांवा स्थित है।

" मीतर के भाग का हम प्री तरह से विचार कर सकते हैं स्रीर वह निस्मन्देह ऐसा गम्भीर और उत्तम है जैसा कि कहीं भी होना सम्भव है। और उसके प्रकाश का ढंग बहुतही पूर्ण है-एक पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद से आकर ठीक वेदी अर्थात् इस इमारत की मुख्य वस्तु पर पड़ता है और शेप भाग सब अधकार में रहता है। यह अंधकार तीनों मागों। को और तीनों दालानों को जुदा करने वाले मोटे मोदे घने < खम्मों से और भी अधिक हो जाता है।"—फर्ग्युसन

मजण्टा में चार चैत्य हैं जिनका समय सम्भवतः ईसा की पि हिली गतार्व्या सं लेकर छठीं रातार्व्या तक है। पीछ के समय के चैत्यों में बुद्ध की मूर्तियां हैं और इनमें से सब से श्रन्तिम समय के बने हुप चैत्य से वीद्ध अर्म्य का जो का प्रगट होता है वह छठी शताद्यी- तथा उसके पीछे के दिन्दू धर्म से बहुत कुछ मिखता है।

पलोरा की विश्वकरमां गुफा का चैत्य बौद्ध काल के अन्तिम भाग का वना हुआ है। उसके कमरे की लम्बाई ५५ फीट और चौड़ाई ४३ फीट है और इत में सब वेख और नकाशियां पत्थर में खुदी हुई हैं यद्यपि उनमें भी लकड़ी की नकाशियों की नकल की गई है। यहां पर हमें नाज के आकार का द्वार नहीं मिलता जो कि इसके पहिले के सब चैत्यों में एक प्रधान बात है। इसका आगे का भाग किसी साधारण से दो खण्ड के गृह की नाई जान पड़ता है और उसके बरामदे में बहुत उत्तम पत्थर की नकाशी है।

बम्बई के बन्दरगाह में सालसेट वापू की कन्हेरी की गुफा प्रसिद्ध है। वह पांचवीं शताब्दी के आरम्भ में खुदवाई गई थी। वह कार्ली की गुफा की नकल है परन्तु वह उससे कहीं घट कर नीचे की श्रेशी की है।

बन्त में अब हम विहारों अर्थात् मठों का वर्शन करेंगे। बीख विहारों में सब से प्रथम (पटना के दक्षिण) नालन्द का प्रसिद्ध विहार है जिसे ह्वेनत्साङ्ग ने सातवीं शताब्दी में देखा था। कर्र उत्तरोत्तर राजाओं ने काम बनवाया था और एक राजा ने सब विहारों को घेर कर एक ऊंची दीवार उठवाई थी जो कि १६०० फीट लम्बी और ४०० फीट चोड़ी थी और जिसके विन्ह अब तक मिलतें है। इस घंर के बाहर स्तूप और गुम्बज बनवाए गए थे जिनमें से दस बारह की जेनरेल किनगहाम साहब ने पहिचान की है।

परन्तु इस बड़े विहार की इमारत का ठीक तरह पर जीशां-द्वार नहीं किया गया और न उनकी बनावट का दक्क स्पष्ट किया गया है। यह सन्देह करने के कई कारण हैं कि इस इमारत की भूमि के ऊपर की बनावट काठ की थी और यदि यह ठीक है तो उसका कोई चिन्ह अब नहीं रहा है।

हमारे बहुत से पाठक जो कटक और भुवनेश्वर गए होंगे उन्होंने इन स्थानों में उदयोगीर, और खण्डगिरिकी पहाड़ी की दोनों गुफाए, जो कटक से छगभग बीस मील दूर हैं, अवस्य देखी होंगी। हाथी गुम्फ के एक शिलाबेख में लिखा है कि इस तेख को कविक के राजा पेर ने खुदवाया था जिसने आस पास के राजाओं को दमन किया।

गणेश गुम्क और राजरानी गुम्क दोनों ही सन् इसवी के पिहले के खुदी हुई हैं और उन दोनों में एक अद्भुत कथा खुदी हुई हैं। एक मनुष्य एक इन्न के नीचे सोया है और एक खी, जो कि प्रत्यक्ष में उसकी पत्नी है, अपने प्रेमी का स्वागत करती है। इस पर युद्ध होता है और जीतने वाला स्नी को अपनी गोद में बे भागता है।

इन सब से अधिक प्राचीन छोटी कोटी और सादी गुफाएं हैं जिनमें उदयगिरि की ज्याझ गुफा सब से प्रसिद्ध है।

अब पश्चिमी भारतवर्ष में नासिक में तीन मुख्य मुख्य विद्वार हैं जो नहपान, गीतमी पुत्र और यद्वयश्री के नाम से विख्यात हैं। इनमें से पहिली दोनों गुफाएं एकही दंग की है, उनके दालान ४० फीट लम्बे और उतनेही चींडे हैं और उनके तीन ओर सन्यासियों के रहते के लिये १६ छोटी होटी कोटरियां तथा चौथी ओर १६ खम्भों वाला एक वरामदा है। नहपान विहार में एक शिलालेख खुदा हमा है जिससे विदित होता है कि इसको शाहवंश के सबसे प्रथम राजा नहपाल के दामाद ने बनवाया था और इसलिये इस बिहार कं बनने का समय जगभग १०० ईस्वी है। गौतमी पुत्र विहार इसंके दो वा नीन शताब्दी उपशन्त की समझा जाता है। यदुयश्री विहार का दालान ६० फीट लम्बा और ४० से ४५ फीट तक चौड़ा है मीर उसमें मन्यासियों के लिये २१ कोठरियां हैं। उसमें एक देव-स्थान भी है जिसमें खुदाई के बहुत उत्तम काम किए हुए दो साम्भे तथा बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसकी सेवा में बहुत से छोगों की मुर्ति बनी है। एक शिलालेख से इस विहार का समय पांचवीं शताब्दी विदित होता है।

कदाचित भारतवर्ष में सब से अधिक मनोरंजक विद्वार अजंटा के १६ वें और १७ वें विद्वार हैं। वे बौद्ध विद्वारों के बढ़े सुन्दर अमृते हैं और वे बढ़े दी काम के हैं क्योंकि उनमें अब तक भी चित्र देसी स्पष्टता के साथ वर्तमान हैं कि जैसे और किसी विहार में नहीं पाए जाते। उनका समय निश्चित हो गया है। वे पांचर्षी ज्ञाताब्दी के आरम्भ में बनवाए गए थे, जब कि भारतवर्ष में गुप्त-बंबी सम्राटों का राज्य था।

नं० १६ का विहार ६५ फीट बम्बा और उतना ही चौडा है और उसमें २० खम्मे हैं। उसके दोनों ओर सन्यासियों के रहने के लिये १६ कोठरियां बीच में एक बड़ा दालान, आगे की ओर एक बरामदा और पींछ की ओर देवस्थान है। इसकी दीवारें चित्रों से भरी हुई है जिनमें बुद्ध के जीवन वा मुनियों की कथाओं के हृद्य हैं और छत तथा ख़रूभे में वेल बूटों आदि के काम हैं और इन सब बातों से उसकी एक अद्भुत शोभा हो जाती है। इन चित्रों के जो नमूने प्रकाशित हुए हैं उनकी देखने से चित्रकारी किसी प्रकार हुखकी नहीं जान पड़ती है। मृतियां स्वाभाविक और सुन्दर हैं, मनुष्यों के मुस मनोहर और भाव प्रकट करने वाले हैं और वे उन विचारों की प्रगट करते हैं जिनके लिये कि वे बनाए गए हैं, और स्त्रियों की मूर्तियां लखीबी, हलकी मौर उत्तम हैं मौर उनमें वह मधुरता भौर शोभा है जिससे कि वे विशेषता भारतवर्ष की जान पड़ती हैं। सजावरें शुद्ध और ठीक तथा अदभुत शोभा देने वाली हैं। यह माशा की जाती है कि इस सदभूत चित्रकारी का एक पूर्ण संप्रह अब भी प्रकाशित किया जायगा जिससे कि प्राचीन भारतवर्ष की चित्रकारी की विद्या का बसानत प्रगट हो और यह प्रन्थ भारत वर्ष के शिल्प का इतिहास जानने वालों के लिये उतना ही अमूल्य होगा जितना कि यूरोप के प्राचीन शिल्प का इतिहास जानने वासों के लिये पोस्पिआई के वे चित्र हैं जो कि नेपिल्स के अजायब धर में रक्षित हैं। डाक्टर फर्ग्यसन साहब को यह भय है कि अजग्दा की चित्रकारी की नकल लेने के लिये उन के रङ्ग की चटकीला करने के जो उपाय किए गए हैं उन से तथा वृदिश यात्रियों की नाश-कारी प्रकृति के कारण यं समृत्य भण्डार नष्ट हो गए हैं।

१७ वें नम्बर का अजण्टा विहार भी सोलहवें नम्बर के विहार के सदश है भीर वह राशि चक्र की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। क्यों कि उसमें एक बीदा चक्र है जो जिभूल से राशिचक समझा गया था।

मण्डु से ३० मील पश्चिम बोज नामी स्थान में प्या ५ विहार हैं। यहां के बड़ं विहार में ध्र फीट लम्बा चौड़ा एक दालान है और उससे स्टा हुई एक शाबा है जो कि ९४ फीट लम्बी और ४४ फीट चौड़ी है और दाबान तथा शाला के आगे २२० फीट लम्बा दरामदा है। दालान में २० खम्मे, शाला में १६ खम्मे और दरामदे में एक पंक्ति में २० खम्मे सुशोभित हैं। किसी समय में दरामदे की पीछे की दीवार चित्रकारी से सुशोभित थी जो कि सुन्दरता में अजंटा की चित्रकारी के बराबर थी। इस में मुख्य विषय घोड़ों और हाथियों पर की यात्रा है। स्त्रियां मनुष्यं से अधिक हैं और उनमें नाच और प्रेम भाव विशेष करके दिखलाया गया है।

पत्नोरा में विश्वकर्मा चैत्य के विषय में हम पहिले लिख चुके हैं। इस चैत्य के लगे कुप बहुत से विहार हैं। सब से बड़ा विहार १९० फीट लम्बा और ७० फीट चौड़ा है झौर यह तथा झन्य छोटे विहार सम्भवतः उसी शताब्दी के हैं जब का कि यह चैत्य है।

यहां पर तीन मन्दिर हैं जिससे यह बात श्रद्भुत रीति से अगट होती है कि बांद गुफाएँ धीरे धीरे हिन्दुओं के चाल जैसी हो गई। पहिला मन्दिर दोतल नामी दो खगड़ का एक बौद्ध विहार है जिस की बनावट सब प्रकार से बौद्ध ढड़ की है। दूसरा मन्दिर तीन तल है जो कि दोतल के सहरा हैं उसके पत्थर के काम भी बौद्ध ढड़ के हैं परन्तु वे सरलता से इतनी दूर हैं कि श्राह्मणों का उसे अधिकार में करलेना न्याय्य है। तीसरा मन्दिर दश अवतार का है जो कि बनावट में पहिले दोनों मन्दिरों के सहरा है परन्तु उसके पत्थर के काम बिल्कुल हिन्दुओं के ढड़ के हैं। इसके उपरान्त जब हिन्दु धम्म ने बौद्ध धम्म को पूरी तरह से दबा बिया तो दिख्णी भारतवर्ष के हिन्दुओं ने इस स्थान पर ईसा की आठवीं वा नीवीं शताब्दी में कैलारा का प्रसिद्ध मन्दिर खुदवाया जिसने कि एलारा का भारतवर्ष का एक अद्भुत स्थान

बना दिया है। परन्तु इस मन्दिर तथा हिन्दुओं की अन्य इमारतों के विषय में हम आगे चल कर पौराशिक काल में वर्णन करेंगे। यहां पर केवल इतना ही लिखना आवश्यक होगा कि बौद्धों और हिन्दुओं की इमारतों में मुख्य भेद यह है कि बौद्धों के चैत्य और विद्वार पर्वतों में गुफा खोदकर बनाप गए हैं परन्तु हिन्दू लोग जब वे चट्टानों या पहा हियों पर भी इमारत बनाते थे तो वे जिस स्थान पर इमारत बनवाया चाहते थे उसके चारों और की चट्टानों को काट डाजते थे और बीच की बची हुई जगह के भीतर से काट कर उसे मकान की नाई बनाते थे जिसमें यह मकान उठाई हुई इमारत की नाई अपने चारों और की चट्टानों से ऊपर उठा हुआ रहता था। पलारा का केलाश ऐसा ही है।

हमें गान्धार के विहारों का वृत्तान्त देकर इस अध्याय को बढ़ाना नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां पर यूनानियों के प्रभाव से इमारत बनाने के ढड़ा में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ और पंजाब में बहुत से खम्मों के सिरे मीर मृतियां मिली हैं जो कि स्पष्ट यूनानियों के ढड़ा की है। और न यहां खड़ा की इमारतों का ही वृत्तान्त देना सम्भव है। इस टापू में और विधेषतः अजुराधपुर के निकट जो कि १० शतार्व्हा तक लेका की राजधानी रही है, प्राचीन स्तूपों और इमारतों के असंख्य खंड़हर पाप जाते हैं। लंका में दो सब से बड़े स्तूपही हैं एक अभय गिरिपर जिसका घेरा ११०० कीट और जंबाई २४४ कीट है और दूसरा खेतवन में जो कि उससे कुछ कीट ऊंचा है। इनमें से पहिला ईसा के दम वर्ष पहिले बना था और दूसरा सन् २७५ ईस्वी में।

ऊपर के संक्षिप वर्णन से हमारे पाठकों को विदित होगा कि हमारत बनवाने तथा पत्थर के काम में भारतवर्ष ने ईसा के पाईले और उसके तत्काल उपरान्त पूर्ण उत्तमता प्राप्त की थी। इस विषय में पहिले उद्योगों के बिये उद्योसा और विहार की बंडीख़ गुफाओं को देखना चाहिए जिनके आग के भाग में कहीं कहीं पर जानवरों की वंडील मूरतों का सङ्गतराशी का काम है। उदाहरणा के लिये उद्योसा की ब्याद्य गुफा है और हमें इस श्रेणी की गुफाओं का समय बीद अर्म के पहिले पहल प्रचार होने का समय अर्थात् ईसा के पहिले चौथी जाताब्दी समझना चाहिए। ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी में इस विद्या की बढ़ी उन्नति की गई और कटा-चित ईसा के पहिले तीसरी शताब्दी से लंकर उसके उपरान्त पहिली ग्रहाब्दी के भीतर इमारत और सङ्गतरादी के सब से उत्तम काम यन हैं। भरदत और साँची के सर्वीतम नकाशी के परधर के जँगलों का समय २०० ई० पूर और १०० ईस्वी है और कैत्यों में जो सब से उत्तम कार्जी का चैत्य है वह भी ईमा के उपरान्त पहिली शताब्दी का है। इसके उपरान्त की तीन वा चार शताब्दिये। में भी यह विद्या ऐसी ही चढ़ी बढ़ी रही परन्त उत्तमें कोई उन्नांत का होना नहीं कहा जा सकता।क्योंकि वेख बटों के बनाने की ओर प्रवृति का होना सच्ची उन्नति कही जा सकती है का नहीं इस में सन्देह हैं। अजण्डा के विहार और अमरावती के जँगलों में जो कि इसीके चौथीवा पांचवी शताब्दी में बनाए गए थे. कारीगरी की वही उच्च अवस्था पाई जाती है जिसे कि भारतवर्ष ने तीन वा चार शताब्दी पांहेले प्राप्त किया था । वित्रकारी भी जिसके आरम्भ के नमने हमे नहीं मिलते, पांचर्वी दाताळी में पर्ण उत्तमता को प्राप्त हो गई थी।

अतः हिन्दु भों नं बीद्धों के ६मारत वनानं और संगतराशी के काम को प्रहण किया । कठीं और सातर्थी शताब्दी के प्राचीन हिन्दु मन्दिर जो उड़ीसा में अथवा अन्यत्र हैं उनमें पत्यर का काम बैसा ही उत्तम और प्रशंसनीय हैं जैसा कि बौद्धों के जँगलों का, परन्तु इसके उपरान्त के समय में इस विद्या की अवनति हुई।

हिन्दुओं के उत्तर काल के मन्दिरों में शिल्प के वे उच्च गुण नहीं हैं और उनमें बहुआ ऐसे उपायों का आश्रय लिया गया है-यथा मुख्य मुर्त्तियों को अन्य मूर्त्तियों के दूने श्राकार का बनाना, और देवताओं में मनुष्यों से अधिक सिर और हाथ को दिखता कर मेद प्रगट करना"।

## श्रध्याय ८

## जाति ।

हिन्दुओं के इमारत बनाने की विद्या और पत्थर के काम के उपरान्त अब हम बौद्ध समय में उनके साम।जिक आचरण तथा अवस्था का वर्शन करेंगे।

हम पहिले कह चुके हैं कि भारतवर्ष में कई शताब्दियों तक बौद्ध और हिन्दू धर्म दोनों ही साथ साथ प्रचलित रहे । कहर हिन्दू लोग विशेष कर उच्च जाति के लोग बेद के धर्म और वेद के यहाँ का अवलम्बन करते रहे। दूसरी ओर बौद्ध सन्यासियों और मठों की संख्या बहती जाती थी और साधारण लोगों में से अंड के हांड मनुष्य बौद्ध धर्म को ग्रहण करते और मूर्तियों की पूजा करते थे। इन दोनों धर्मों में प्रत्यक्ष में परस्पर कोई हेच नहीं था और उस अवस्था को छोड़ कर जब कि कोई अज्ञानी और अत्याचारी राजा अपने राज्य काल में दुः ख देता था. और किसी अवस्था में हिन्दुओं और बौद्धों में हेच का कोई भाव नहीं था और वे सास्तवर्ष में बहुत श्रतार्द्धा तक मित्रता के साथ रहते थे और अपने अपने धर्म के सनुसार चलते थे।

बौद्धों की धर्म पुस्तकों से हमने इस पुस्तक के दूसरे भाग में जो अनेक वाक्य उद्धृत किए हैं उनसे बौद्धों के जीवन भीर चाल व्यवहार का बहुत कुछ बृत्तान्त विदित होता है। इस काल में हिन्दुभों के जीवन भीर चाल व्यवहार को जानने के लिये हमे मनुस्मृति का बाश्यय लेना चाहिए जो कि कई बातों में इस काब का एक बहा अद्भत प्रन्थ है।

हम पहिले लिख चुके हैं कि भारतवर्ष में मनु की स्मृति पहिले सूत्र के इप में प्रचलित भी और दार्शनिक काल में दूसरे भूत्रकार लोग इसे बड़े सत्कार की दृष्टि से देखते थे। परन्तु वह प्राचीन स्मृति हम लोगों को अब प्राप्त नहीं है और अब जो मनुस्मृति वर्तमान है वह बौद्ध काल में पूर्णतया दोहरा करके पद्य में बनाई गई थी। अतएव उससं बौद्ध काल के हिन्दुओं की रीति भीर चाल व्यवहार विदित होती है और इस प्रकार वह इस के पहिले के दार्शनिक काल के सूत्र ग्रन्थों और इसके उपरान्त के पौराणिक काल के धर्म शास्त्रों की मध्यवर्ती कड़ी है।

पहिले के समय के सूत्र किसी न किसी वैदिक शाखा से स-म्बन्ध रखते हैं। परन्तु मनु अपना सम्बन्ध किसी विशेष शाखा वा सम्प्रदाय से नहीं रखता वरन् उसने आर्थ्य हिन्दू मात्र के लिये नियम बनाए हैं। इस बात में दार्शनिक काल के सूत्र प्रन्थों से मनु का भेद है।

इसके सिवाय पौराशिक काल के धर्म शास्त्रों से मनुका और भी अधिक भेद है। इन धर्म सूत्रों में पौराशिक वा अधुनिक हिन्दू धर्म की माना है और उनमें हिन्दुओं के तीन देवताओं तथा मूर्ति पूजा में विश्वास प्रगट किया है। परन्तु मनु इन आधुनिक बातों को नहीं मानते। वे वेदिक धर्म और वेदिक यहाँ को मानते हैं और उत्तर काल के हिन्दूओं की त्रिमूर्ति को नहीं मानते और मूर्तिपूजा की पाप समझते हैं। इस प्रकार मनु की अवस्था आनोखी और अद्वितीय है, और उससे हिन्दुओं की वह परिवर्तित अवस्था प्रगट होती है जिसमें कि वे लोग बोद्ध काल में आधुनिक वा पौराणिक धर्म को पूरी तरह से प्रह्मा करने के पहिले थे। इसी बात में मनु की स्मृति अमृत्य है और इस स्मृति के आधुनिक कप में बनने का समय डाक्टर बुहलर तथा अन्य विद्वान खोग ईसा के पाईले वा उपरान्त पाईली वा दूसरी ज्ञानदी में स्थिर करते हैं।

हम पहिस्ने लिख चुके हैं कि प्राचीन सूत्रकार भिन्न जातियों की उत्पति का कारण चारों मूल जाति में भिन्न भिन्न जाति के स्त्री और पुरुष के संयोग बतलाते हैं. श्रीर दुर्भाग्यवश मनु ने भी इसी लड़कपन की कथा को माना है। हम नीचे मनु की मिश्रित जातियों को सुची वा यों कहिए कि मनुष्यों की जाति की उत्पत्ति के विषय में मनु का सिद्धान्त देते हैं। प्रथम श्रेणी की तीन जातियों से नीचे की तीन जाति की स्त्री में जो पुत्र उत्पन्न होता था वह अपने पिता की जाति का होना था, नई जानि का नहीं।

| पिता                | माता                                                                 | जाति                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ब्राह्मस्य          | वैश्य                                                                | अ <b>म्ब</b> ष्ठ                                           |
| ',                  | श्रद                                                                 | -<br>निषाद                                                 |
| क्षत्रिय            | "                                                                    | उग्र                                                       |
| 97                  | ब्राह्मग्र                                                           | <b>सूत</b><br>केऽ                                          |
| वैश्य               | "                                                                    | वैदेह                                                      |
| ,,                  | क्षत्रिय                                                             | माग्ध                                                      |
| शूद                 | वैश्य                                                                | कायोगव                                                     |
| ,,                  | क्षत्रिय                                                             | क्षत्री                                                    |
| 1,                  | ब्राह्मग्र                                                           | चाण्डाल                                                    |
| ब्राह्मग्           | उग्र                                                                 | अवृत्त                                                     |
| ,,                  | अम्बप्र                                                              | मभीर                                                       |
| •,                  | भयोगव                                                                | <b>चि</b> ग्वन                                             |
| निषाद               | श्रद                                                                 | पुकस                                                       |
| ग्रद                | निपाद्                                                               | कुक्कुटक                                                   |
| ল্বপ্সী             | उग्र                                                                 | स्वपाक                                                     |
| वैदेहक              | अम्बप्त                                                              | वेशा .                                                     |
| प्रथम तीनो जातिय    | ्र अपनी ही जा।<br>की स्त्रियों से उ<br>अपने पवित्र कः<br>कोन करती ही |                                                            |
| बाह्मण ब्रात्यों मे |                                                                      | भ्रिज्जकन्तक<br>श्रवन्त्य<br>वातधान<br>पुष्पध<br>सक्षे     |
| क्षत्रीव्रात्यों से | •••••                                                                | झल<br>मल<br>  लिच्छिव<br>  नद<br>  करन<br>  खस<br>  द्वविद |

| पिता              | मःता           | जाति                   |
|-------------------|----------------|------------------------|
|                   |                | सुभन्वन<br>अचार्य      |
| वैदय ब्रात्यों से |                | कारुश<br>विजन्मन       |
|                   | ••••           | मैत्र<br>सारवत         |
| <b>३</b> स्यु     | अयोगव          | सैरिन्ध                |
| वैदेह             | 5.9            | मेत्रयक                |
| निपाद             | . ',           | मागेव वा दास वा कैवर्स |
| •                 | वैदेह<br>वैदेह | कारावर                 |
| वैदे <u>हि</u> क  | कारावर         | सन्ध                   |
| ••                | निपाद<br>चेद्ह | <b>मेद</b> ्           |
| चण्डाल            | <b>बे</b> द्ह  | पाण्डुमोपाक            |
| निषाद             | , ,            | <b>म्रहिन्दिक</b>      |
| चण्डाज            | पुक्कम         | सोपाक                  |
| ,,                | निपाद          | अन्त्यावसायि <b>न</b>  |

और अनार्थ्य जातियां की इस सूची को काफी न समझ कर इस बड़े स्मृतिकार ने इस नियम में पृथ्वी की सब जातियों को सिमालित करने का उद्योग किया है ! पोन्द्रक ( उत्तरी बङ्गाल के खोग),उद्द(उड़िया लोग),द्रविद (दक्षिणी भारतवर्ष के लोग), कम्बोज ( काबुल के लोग), यवन ( बेक्ट्रिया के यूनानी लोग), शक (तुरानीज्ञाति के आक्रमण करनेवाले), पारद, पहलव ( फारस के लोग), चीन( चीन के लोग), किरात (पहाड़ी लोग), और दरद और खस लोग पहिले के चित्रिय कहे गए हैं परन्तु वे पविद्य कम्भों को न करने और ब्राह्मणों की सम्मृति धीरे धीरे इस संसार में न लोने के कारण तथा धार्मिक कम्मों को न करने के कारण शुद्रों की अवस्था को प्राप्त हुए हैं। ( १०, ४३, और ४४)।

मिश्रित ज्ञातियोँ की उपरोक्त सूची को ध्यान पूर्वक देखने से हमछोगोँ को बिदित होगा कि उनमें वे सब अनादि आर्ध्यवासी तथा बिदेशी साम्मालित हैं जो कि मनु के समय में हिन्दुओं को बिदित थे. परन्तु ज्यवसाय करने से जो जातियाँ बनी हैं वे उनमे सम्मिलित नहीं हैं और वे जातियाँ माज कल की बनी हैं। उनमें हमकी कायस्थी, वैद्याँ, सानारी लोहारी, बिएकाँ, कुम्हारोँ, जलाहों तथा अन्य कारीगरी की जातियों के नाम नहीं मिलते जोकि माजकल पाए जाते हैं। इन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई भीर अजकल जो सैकड़ोँ नई जातियाँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हम मनु की विद्याँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हम मनु की विद्या हुई भिन्न भिन्न मिश्रित जातियों के मनुष्यों और स्त्रियों के सम्मेल से समझें।

फिर, जब हम आज कल की हिन्दू जातियों को देखते हैं तो हमें बहुत से प्रान्तों में उस प्राचीन वेश्य जाति का नाम भी नहीं मिलता जिस जाति में कि मनु के समय के श्रधिकांश लोग सम्मिलित थे। वे वैश्य क्या हुए ? भारतवर्ष के बहुत से प्रान्तों से उनका कब और कैसे लोप होगया? और क्या हम उपरोक्त कथा के अनुकल यह विश्वास करें कि वेश्य लोग दूसरी जाति की स्त्रियों से ही विवाह न करने के इतने भादी थे कि वे निरन्तर अन्य जातियों से विवाह न करने के इतने भादी थे कि वे निरन्तर अन्य जातियों से विवाह करते रहे, यहां तक कि उनकी जातिही न रह गई?

भारतवर्ष के इतिहास जानने बालों को ऐसी बच्चों की सी कहानियों को मान लेने की आवश्यकता न पड़ेगी। बुद्धि उन्हें बतलाएगी कि मनु के समय के वैश्य लोग अपने अपने व्यवसाय के अनुसार नई नई जातियों में वैद्येत गए। मनु भी सोनार, लोहार, श्रीर वैद्यों का उल्लेख करता है। परन्तु वह उनकी गिनती जुदी जातियों में नहीं करता। मनु के समय में वे जातियों नहीं थीं वरन् व्यवसाय थे श्रीर वे सब व्यवसाय करनेवाले उस समय तक एकही अविभाजित वैश्य लाति में सम्मिलित थे। मनु के समय तक लेखका, बैद्य और शिल्पकारों को प्राचीन आर्थी के अधिकार प्राप्त थे अर्थात उन्हें भार्मिक ज्ञान प्राप्त करने, भार्मिक विभानों को करने और यहापेवीत पहिनने का श्रिधकार था। परन्तु हमलोग जाति भेद के फलों के लिये चाहे जितना खेद करें, पर यह समरण रखना आवश्यक है कि सन् ईस्वी के तत्काल पहिले और तत्काल पींछे

की शिताब्दियों में भी जाति भेद अपनी सब से बुरी अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ था। पित्र विद्या तब तक भी ब्राह्मणों की बपीती नहीं होगई थी, और वे इंमान्दार लोग जोकि लेखक, बैद्य, सोनार, लोहार, कोरी, कुम्हार इत्यादि का व्यवसाय करके अपना जीवन निर्वाह करते थे उस समय तक भी एक ही जाति में थे अर्थात् वे सब वैद्य थे और उस समय तक भी आर्थों की विद्या श्रीर धन प्राप्त करने के अधिकारी थे।

भव हम इन बातों का उदाहरण देने के लिये बङ्गाल की भाज कल की कुछ बातें का वर्णन करेंगे। खास बंगाल मर्थात् उस देश के जहाँ की भाषा वंगला है (जिसमें कि प्रेसीडेन्सी, बर्दवान, राजशाही, ढाका, श्रीर चिटगाँव की कमिश्ररियां सम्मिलित हैं) निवासियाँ की संख्या सन् १८८१ की मनुष्य गणना के श्रनुसार, ३५५००००० है। इनमें से मोटे हिसाब से १८००००० मुसल्मान, १७०००००० हिन्दू (जिनमें कि आदि बासियों की जातियाँ मी सम्मिलित हैं) और शेप ५०००० बौद्ध, इसाई इत्यादि हैं।

ये १७००००० हिन्दू बहुत सी जातियाँ के हैं और वे जातिया जिनमें २०००० या इससे अधिक मनुष्य हैं नीचे दिखलाई जाती हैं।

| १ फैवर्त   | २००६००० | १७ बनियाँ  | ३१८०००            |
|------------|---------|------------|-------------------|
| -          |         |            |                   |
| २ चण्डाल   | १५६४००० | १८ जुगी    | ३०६०००            |
| ३ काच      | १२१५००० | १९ कमार    | २⊏६०००            |
| ४ ब्राह्मण | १०७७००  | २० कुम्हार | २५२०००            |
| ५ कायस्थ   | १०५६००० | २१ बैंगि   | २४२०००            |
| ६ वाग्दी   | ७२०००   | २२ तेओर    | २२९०००            |
| ७ गे।वाला  | ६१३०००  | २३ धोबी    | २२७०००            |
| ८ सदुगोप   | 480000  |            |                   |
| ~          | -       |            | १३७६००००          |
| ६ नापित    | ४४७०००  | दसरी जारि  | नेयाँ जिनमेँ      |
| १० वैष्णव  | ४३६०००  | २००००० 🖚   | <b>ानु</b> प्याँ  |
| ११ चमार    | ४१००००  | से कम हैं  | <b>ॅ३४६४००</b> ०  |
| १२ सूरी    | ३८३०००  |            |                   |
| १३ तेखी    | ३५३०००  | सब हिन्दू  | <b>निवासियाँ</b>  |
| १४ जिलिया  | ०००४७६  | का जोड़े   | <i>े</i> १७२५४००० |
| १५ तांनी   | \$30000 | •          |                   |
| १६ पेद     | ३२५०००  |            |                   |
|            |         |            |                   |

दो सब से बड़ी जातियाँ अर्थात कैवर्त और चाण्डाल का उल्लेख मन् ने अपनी मिश्रित जातियों की सूची में किया है। बङ्काल के कैवर्त जोगों की संख्या २००००० है जो कि बङ्गाल के समस्त हिन्द निवासियाँ का लगभग आठवाँ भाग इआ। उन सभाँ के शारीरिक अकार एकही से हैं. वे एकही व्यवसाय अर्थात मछली मारन और खेती का कार्य्य करने हैं भीर उनमें धैर्य परिश्रम शिक्षा शीलता और मन्द बुद्धि के गुण एकही प्रकार से पाए जाते हैं। इनेमें से तीन भाग मनुष्य बङ्गाल के उत्तर पश्चिमी कोने में अर्थात मिदनापुर, हगली, हवडा, चौबीम परगना, नदिया और मर्शिदा-बाड के जिलों में रहते हैं। क्या हमारे पाठकों में कोई ऐसा भी सीधा सादा होगा जो मन की इस बात पर विश्वास करे कि वह इननी बड़ी जाति जिनके कि चेहरे और विशेष लक्ष्मण एक ही से हैं और जो अधिक तर बङ्गाल के एक विशेष भाग में रहते हैं वे अयोगव जाति की स्त्रियों से उत्पन्न इप हैं जिनमें से लोखें। स्त्रियाँ ने अपने पति को छोड कोड़ कर नियातेँ को स्वीकार किया ? इस मद्भत मौर प्रचित्त पित्याग अर्थात् अयोगव स्त्रियाँ के निषादो के द्वारा हरसा किए जाने की दन्त कथाएँ कहाँ हैं कि जिनके आगे सबाइन स्त्रियों का हरणा किया जाना केवल एक खेलवाड सा है ? बुद्धि ऐसे वेसिर पैर की कथांग्रा को नहीं स्वीकार करती और वह इन परिश्रमी मीर सीचे माटे लाखें कैवर्ती को उन मादि जातियाँ में पहिचान बंगी जो कि मार्थों के आने के पहिले बङ्गाल में बसती थीं और जिन्होंने कि विजयी हिन्दुओं की सभ्यता भाषा और धार्म की स्वीकार किया और उनसे उस भूमि की जातना बोना सीखा जहां कि वे पहिले मक्की मार कर मीर शिकार करके जीवन निर्वाद करते थे।

श्रव बङ्गाल के चण्डालों को देखिए। वे भी एक वहुत बड़ी जाति के हैं जिनमें कि १५२०००० जांग हैं मीर जो अधिकतर बङ्गाल के दक्षिण पूर्वी स्थानों में अर्थात् बाकरगंज, फरीदपुर, ढाका, जैसीर और खुलना में रहते हैं। वे घर्य्यवान और परिश्रंमी हैं और नाव खेने और लख्खी पकड़ने में आईतीय हैं और ज़मीदार लोग उसर और दलदल भूमि को जातने थोने योग्य करने के लिये

उन्हें काश्तकार रखने से प्रसन्न होते हैं \* परन्तु फिर भी चण्डाल लोग कोमल, उरपोंक और द्वेल जाति के हैं और वे पूर्वी बङ्गाल के कठोर मुसल्मानों के अनेक अत्याचारों को बिना किसी शिकायत के सहते हैं। चण्डालों में भी एक विशेष शारीरिक और मानसिक समानता है जिससे बिदित होता है वे एक जुदाही जाति के हैं।

और यह जाति केसे उत्पन्न हुई? मनु कहना है कि वे उन ब्राह्या कियों के सन्तान है जिन्हें ने शूद्र मनुष्यों को प्रहण
किया। दक्षिण-पूर्व बङ्गाल में प्राचीन समय में ब्राह्मणों की अधिक
संख्या नहीं थी और अब भी उपरोक्त पांचो जिलों में उनकी संख्या
ढाई लाख से भी कम है। अतप्रव मनु के सिद्धान्त के अनुसार इन
जिलों में दस लाख चएडालों के होने का कारण बतलाना कठिन
है। क्या हम यह विश्वास करें कि शुद्र ब्राह्मणों की स्त्रियां बराबर
काल शुद्र पुरुषों का ही ब्रह्मण करती रहीं? क्या हम यह विश्वास
करें कि लाखों रूपवती और दुवल ब्राह्मण करयाओं को शुद्र लोग,
जो कि एक नई जाति को उत्पन्न करने के लिये कमर बांध हुए थे
उनके पिता और माता के यहां से बहका ले जाते रहे? श्रथवा
क्या हम यह विश्वास करें कि इस सम्मेल से जो पुत्र उत्पन्न हुए
उनकी वृद्धि दलवलों और मक्की मारने वाल गावों में परिश्रम और
दुःख के साथ रह कर भी अधिक हुई अर्थात् उनकी वृद्धि

\* प्रत्थकार ने बाकरंगज के कुछ भाग के चण्डालों के उस अद्भुत ढंग को बहुधा देखा है जिससे कि वे लोग दलदल को ठांस जोतने बोने योग्य बना लेते हैं। वे यातो नहर खोद कर वीलों को ममुद्री निद्यों से मिला देते हैं जिसमें दलदल के उत्पर वर्षी तक नित्त चिकनी मिट्टी की तहें अमती रहें। अथवा वे दलदलों में उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की बास एकिशत करते हैं और दलदलों में उनकी तह के उत्पर तह निरन्तर रखते जाते हैं यहां तक कि सब से नीचे वाली तह भूमि के पेंदे में पहुंच जाती है। इस प्रत्यकार ने इस प्रकार तथ्यार की हुई भूमि पर वृक्ष और घर बने हुए देखे हैं। उन सच्चे ब्राह्म्यहों से भी भधिक हुई जिन्हें कि राज्यसम्मान और कुंतिरयों के विशेष अधिकार प्राप्त थे ? हमें इन कल्पनाओं का उल्लेख के चल उनके बेतुकेपन को दिखलाने के बिये करना है और इन कल्पनाओं के साथ मनु का मिश्रित जातियों के सिद्धान्त. किएत कथाएं और बालकों के किस्से कहानियों से प्रमाणित होते हैं ! हमारे जो पाठक बंगाब के चण्डालों के विषय में कुछ भी जानकारी एखते हैं उन्हें उनकी खुद्धि कह देगी कि ये लोग दक्षिण-पूर्षी बंगाल के आदिम निवासी थे और वहां, जो बहुतायत से खाड़ी और नहर हैं उनमें मछली मार कर अपनी जीधिका निवाह करते थे और जब आयं लोग बंगाल में आकर बसे तो उन्होंने स्वभावतः हिन्दुओं का धर्म, उनकी भाषा श्रीर सक्ष्यता ग्रहण करबी।

हम यह दिख्ला चुके कि कैवर्त और चएडाल लोग जुदी जुदी आदिवासी जाति के थे और जब उन्हें विजयी मार्यों ने हिन्दू बनाया तब उनकी हिन्दू जातियों में गणना हुई। बंगाल में पने ही मौर भी हैं। पाठकगण उपरोक्त सूची में कोच, बाग्दी, पोद, वौरी, और ते आर लोगों का नाम देखेंगे, और ये सब भिन्न भिन्न हैं। बंगाल में हिन्दुओं के आने के पहिले ये भिन्न भिन्न जातियां आदिवासी जाति की थीं और अत्यन्त प्राचीन काल की प्रत्येक शताब्दी में बे बिजयी हिन्दुओं की शरण आती गई और उनकी भाषा, भर्म और जोतन बोने की रीति को प्रहण करके हिन्दुओं की जाति में नीच जातियां बन गई। बंगाल की इन जातियों में से बहुत से नाम मनु को विदित नहीं थे। जो जातियां उसकी विदित थीं उनकी उत्पति के विवय में कोई पतिहासिक वा मनुष्य गणना के प्रमाण न होने के कारण उसने अपनेही सिद्धान्तों के अनुसार उनकी उत्पति वर्णन करने का यहा किया गया है।

अब हम इन उपजातियों को छोड़ कर व्यवसाय करने वाली जातियों का उल्लेख करेंग । उपराक्त सूची में पाठकों को कायस्थ वा लेखक, गोम्राच अर्थात् गैया रखने वाले, नापित मर्थात् हजाम, तेली अर्थात् तेल बनानेवाले, जेलियां मर्थात् मछुआहे, तांती अर्थात् कपड़ा बीननेवाले, बनियां अर्थात् व्यापारी, कुमर भर्यात् लोहार, कुम्हार मर्थात् मट्टी के वर्तन बनाने वाले, शोधी अर्थात् कपड़ा

भोने वाले. इत्यादि जातियों के नाम मिलेंगे। यह वात अज़ुत है कि मनु की मिश्रित जातियों को सूची में कुछ उपजातियों के नाम मिलते हैं परन्तु उस सूची में व्यवसाय करने वाली एक भी जाति का नाम नहीं मिलता। तो क्या येव्यवसाय मनु के समय में थे ही नहीं ? क्या मनु के समय में लेखक और व्यापारी लोग, लोहार, और कुम्हार लोग, हज्जाम और भोवी लोग थे ही नहीं ? यह कल्पना बिना सिर पैर की है, क्यों कि मनु के समय में भारतवर्ष सक्या में चढ़ा बढ़ाया और मनु ने अपनी स्मृति में इनके व्यवसायका उब्लेख भी किया है। परन्तु उसने अपनी सिश्रित जातियों का सूची में उनका उब्लेख नहीं किया में र न उन्हें जाति की मांति कहीं लिखा है। और इससे यह बात हढ़ निश्चय के साथ प्रमाणित होती है कि मनु के समय में ये भिन्न भिन्न व्यवसाय केवल व्यवसाय यही थे। उनकी भिन्न भिन्न और जातियां नहीं बनी थीं। वैद्य लागों की और ऐसेही छुद्र लोगों की भी अब तक एकही जाति थी यद्यपि वे लोग भिन्न भिन्न व्यवसाय और व्यापार करते थे।

अब इमको उन व्यवसाय की जातियाँ की सच्ची उत्पत्ति का पता लग गया जोकि भनुके समय में नहीं थीं और जो उसके उपरान्त बनी हैं। और हमका उन उपजातियों की उत्पत्ति भो विदित होगई जोकि मन के समय के पहिले बन गई थीं स्रोर जो मन को विदित थीं। और अन्त में हमें यह भी विदित होगया कि मन ने इन उपजानियों की उत्पत्ति लिखने में कैसी भल की है। मन की भूल ऐसी थी जिसमे वह बच नहीं सकता था। उसने केवर्ती और चण्डालों की नाई भिन्न भिन्न जातियां देखा श्रीर उसे उन जातियों की उत्पत्ति का इतिहास विदित नहीं था। उसके समय में यह धार्मिक कथा प्रचालित थी कि सब मनुष्य जाति की चार मुख्य जातियों से ही उत्पति हुई है और इस-ब्रिये उसे अपने समय की नई जानिये। की उत्पत्ति के लिये भी इसी प्राचीन सिद्धान्त का आश्रय लेगा पड़ा। यह सब बात समझ में श्राने योग्य है। जो बात समझ में नहीं श्राती यह यह है कि इस प्राचीन सिद्धान्त पर भाज कल के पेतिहासिक खोज और गणना के समय में भी कुछ हिन्दू लोग कैसे विश्वास

करते हैं। परन्तु इस म्मृति की पवित्रता ही पेतिहासिक कोज को दूर मगाती है, ठीक जाँच को रोकती है और गुण और दोष की पिक्षा करनेवालों का मुह बन्द करती है। यही कारण है कि मिश्रित जातियों का प्राचीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणों और सम्मावनाओं के रहते हुए भी इतनी शताब्दियों तक मान और सरकार की हाष्टि से देखा गया है। इसकी जाँच तथा झूठ और सच की परीक्षा न किए जाने से यह सिद्धांत सत्यअम्मावलम्बी हिन्दुओं के विचार और विश्वास में स्थान पता रहा है। और फिर भी यह सिद्धान्त जो कि ऐसा सम्यक और समक्ष में आन योग्य तथा ऐसा पूर्ण है परीक्षा की अंगुली से खुए जाने के साथही साबुन के एक सुन्दर बुलबुले के सहय सुत्र होजाता है।

~:0:--

## अध्याय ९

## सामाजिक जीवन।

मनु ने गृह्य विधानों का जो वृत्तान्त लिखा है वह प्रचीन सूत्रकारों के आधार पर ही हैं। जातकर्म बच्चे के जनमते ही
नार काटे जाने के पहिले होना चाहिए। जन्म के दसवें वा बारहवें
दिन वा किसी शुभ दिन, शुभ मुद्धतं और शुभ नक्षत्र में नामधेय की रीति की जानी चाहिए और बच्चों का नाम रक्खा जाना
खाहिए। चौधे मास में निष्क्रमण की रीति करके बच्चे को घर
के बाहर निकालना चाहिए और छठं मास में बच्चे के अन्नप्रासन
भर्यात उसे पहिली बार चावल खिलाने की रीति की जानी
चाहिए। उपनयन अर्थात् विद्यारम्भ कराने की रीति ब्राह्मण के
बिये आठवें वर्ष, क्षत्रिय के लिये ग्यारह वर्ष श्रीर वैश्य के लिये
बारहवें वर्ष में की जानी चाहिए और तब लड़के को यक्कोपवीत
पहिना कर गुरु को सौंपना चाहिए।

विद्यार्थी के जीवन के नियम वे ही हैं जो कि धर्मसूत्रों में कहे हैं। विद्यार्थी को एक धोती, एक छड़ी, और एक या हो कपड़े होने चाहिए। उसे अपने गुरु की श्राक्षा माननी और उसका सत्कार करना चाहिए। उसे नित्य द्वार द्वार भीख माँग कर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने ला रखना चाहिए और प्रतिदिन जब कि वह विद्या सीखना जाय तो उसे अपने गुरु के यहां रह कर उसकी सब प्रकार की नीच सेवा करनी चाहिए। केशान्त अर्थात् सिर मुझाने की रीति ब्राह्मण के लिये १६ वें वर्ष की अत्रिय के लिये २२ वें वर्ष की जानी चाहिए।

तीनों वेदों के पढ़ने का समय ३६ वर्ष वा १८ वर्ष वा ६ वर्ष भी भथवा जब तक विद्यार्थी पूरी तरह से न पढ़ ले, कहा गया है। यहाँ पर (३,१) हमें चौथे वेद का नाम नहीं मिलता और न अधर्वन् के सीखने के बिये कोई समय नियत किया गया है। विद्यार्थी अपना अध्ययन समाप्त करने पर स्नान करके स्नातक हो जाता था और घर लीट कर विवाह करता था और किर गृहस्थ हो कर रहता था। विवाह के समय पवित्र अग्न जलाई जाती थी और गृहस्थ को अपने गृहविधानों और पंच महायकों को बराबर अपने जन्म भर करने की आश्वा दी जाती थी। ये महा-यश्च ये हैं (१) पहाना और पढ़ना जो कि उपमा की मांति परमा-तमा (अहान्) का यश्च कहा गया है, (२) पितरों को जल देना, (३) छोटे देवताओं को जली हुई वस्तुएँ चढ़ाना (४) पितरों को बिल चढ़ाना और (५) अतिथियों का सदैव सत्कार करना जो कि मनुष्यों का यश्च कहा गया है(३, ६७,और७०) यह अन्तिम अम्म बहुत आवश्यक था और हिन्दू ऋषि खोग आर्मिक हिन्दुओं के हृदय पर अपने भाइयों के लिये इस महान कर्तव्य के अंकुरित करने में कभी नहीं चूके हैं।

पितरों को निस्प बिलदान देने के मिनाय प्रति मास पिण्ड-पितृ यह्न (३,१२२) किया जाता था श्रीर उसमें पिण्ड बनाकर पितरी को चढ़ाया जाता था। नित्य के चिलदान तथा मासिक बिलदान में बाह्मणों को भोजन कराया जाता था और सूत्रकारों की नाई मनु भी मुर्ख बाह्मणों को भोजन कराने का बहा विरोधी है।

"जैमें फिसान उसर भूमि में बीज बोकर फामिल नहीं कार सकता वैसे ही याश्विक भोजन देने वाला यदि उस भोजन को किमी ऐसे मनुष्य को खिलावे जो कि ऋचाओं को नहीं जानता तो उसे कोई फल नहीं होता।" (३,१४२)

"कोई मुर्ख मनुष्य देवताओं वा पितरों के यह में जितने प्रास खाता है उतने ही लाज तप हुए भाले कील और खोहे के गोले भोजन खिलाते वाले को मृत्यु के उपरान्त निगलने पड़ते हैं।" (३,१३३)

दूसरे स्थान पर विल्ली वगुले की नाई कार्य्य करने वासे किसी ब्राह्मण को जल भी न देने के लिये कहा गया है। और मनु ने अपने समय के बिल्ली और बगुलों के ऐसे ब्राह्मणों की निन्दा जिन शब्दों में की है उनको उद्धृत करना हमारे हिन्दू माइयों का अपमान करना होगा (४, १६२, १९५, १६६)

यहाँ के विषय में लिखा है कि ब्राह्मणों को नित्य संध्या और सबेरे अग्निहोत्र करना चाहिए, चन्द्रदर्शन और पूर्शिमा को उसे दर्श और पौर्शिमास इष्टि करनी चाहिए तीन ऋतुओं के अन्त में उसे चातुर्मास यह करना चाहिए, अयन के समय उसे पशुओं का बिलदान करना चाहिए और वर्ष की समाप्ति के समय सोम यह करना चाहिए। जब नया मन्न काटा जाय तो उसे आग्रयन इष्टि तथा एक पशु का बालदान करना चाहिए। (४,२५-२७) इन विधानों तथा अन्य विधानों के जो वर्शन प्राचीन सुत्र ग्रन्थों में दिए हैं उनके लिये पाठकों को इस पुस्तक का चौथा माग देखना चाहिए।

प्राचीन सूत्रों में कहे हुए इन दैनिक, मानिक और सामयिक विभानों को करने के लिये मनु ने जो आक्षाएँ दी हैं उनसे विदित होता है कि प्राचीन वैदिक रीतियों का व्यवहार अब बहुत कम होता जाता था। ऐसे वाक्यों में जैसे "जो ब्राह्मण पवित्र अग्नि रखता है" (४, २७) से विदित होता है कि ऐसी पवित्र अग्नि का रखता क्ष बिरले कहीं होता था। नास्तिकों के विषय में जो कटुवाक्य बिखे हैं उनसे विदित होता है कि बौद्ध लोगों का प्रभाव प्राचीन धम्म और रीतियों पर बहुत अभिक पड़ रहा था। गृह-स्यों के लिये वेद का खण्डन करने वाले किमी मास्तिक वा तार्किक का सत्कार करना वा उनसे मेट करना भी निषेत्र किया गया है। (४, ३०) उसे वेद की व्यर्थ निन्दा वा खण्डन से बचने के लिये कहा गया है (४, १६३) और जो स्त्री किमी नास्तिक के सम्प्रदाय को प्रहण करें उसकी समानता व्यभिचारी स्त्रियों, राखी स्त्रियों, अपने पित को मारने वाली स्त्रियों तथा भूगा हत्या करने वाली स्त्रियों, अपने पित को मारने वाली स्त्रियों तथा भूगा हत्या करने वाली स्त्रियों से दी गई है। (५, ६०)

सम्भवतः यह हमको ठीक ठीक कभी विदित नहीं होगा कि वैदिक रीतियों और ऐतिहासिक काव्य काल तथा दार्शनिक काल के धर्म्म का किस किस अंग में और किस किस प्रकार से आधुनिक हिन्दू धर्म के रूप में परिवर्तन होगया। परम्तु यह बात निश्चय है कि जिस समय मनुस्मृति बनाई गई उस समय प्राचीन गृह्यम जो कि गृहस्थाँ के घर में किए जाते थे, और अधिक माइम्बर के श्रीत यह जिन्हें पुजेरी खोग करते थे उनका प्रचार बहुत कम हुआ जाता था और उनका स्थान मन्दिर के वे पुजेरी ले रहे थे जिनकी समानना कि मनु न मांस और मिद्रा बेचने वालों तथा दुकानदारों और अधिक व्याज खाने वालों से की है (३, १४२, १८०) इस स्मृति में प्राचीन धर्म को नए धर्मों के विरुद्ध स्थिर रखने के लिये व्यर्थ उद्योग किया गया है और इतिहास जानने वालों को इस बात के जानने में बहुत कम कार्टनाई पहंगी कि उस समय की क्या अवस्था हो रही थी।

मनुने जिन जिन प्रकार के विवाहों को लिखा है वे धर्म सुत्रों में कहे हुए ही हैं। वह ब्राह्म. देव, आर्श, प्रजापत्य, आसुर, गन्धर्व, राक्षम, और पैशाच विवाहों का उल्लेख करता है। परन्त् बह इनमें से कुछ विवाहों के विरूद है, "पैशाच (सुभाना) और भासर (वेचना ) विवाह कभी नहीं करना चाहिए "(३.२५)। और फिर यह बहुत ज़ोर देकर कहा गया है कि "जो पिता इस नियम को जानता हो उसे अपनी कन्या के लिये कुछ भी भेट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि जो मतुष्य लालच बरा भेंट लेता है वह अपनी सन्तान का वेचने बाला होता है "(३,५४)। भीर इस विषय में कोई सन्देह न रखने के लिये यह भी कहा है कि शह को भी विवाह की भेट नहीं लेनी चाहिए श्रीर ऐसा व्यवहार कभी नहीं सुना गया है (६,६८, और १००) परन्तु प्राचीन समय में सम्भवतः यह भेंट नीच जानियों में ली जाती थी जैसा भारतवर्ष में आज कल भी किया जाता है। श्रीर मन ने एक स्थान पर असावधानी सं यह नियम लिखा है कि यदि दलहे को एक कन्या दिखलाई जाय और दूसरी कन्या दी जाय तो वह एक-ही मुख्य में दोनों से विवाह कर सकता है। (८, २०४)

इसी प्रकार मनु विभवा विवाह का भी बड़ा विरोधी है और यह प्राचीन रीति उत्तर काल के हिन्दूमों को अप्रिय हो रही थी परन्तु वह हमें असावधानी से यथार्थ बात को बतला देता है— और वह इतिहास जानने वाले के लिये मनु की सम्मति की अपेक्षा बहुत अमूल्य है किं विधवा विवाह उसके समय में भी प्रचलित था, यद्यपि कट्टर लोग उसे नहीं पसन्द करते थे । लिखा है कि विधवा को अपने पाने की मृत्यु के उपरान्त किसी दूसरे पुरुष का नाम भी न लेना चाहिए (५,१५७) और भामिक कियों के लिये दूसरे पित का ग्रहण करना कहीं नहीं लिखा गया है (५,१६२) । परन्तु किर भी हमें पुनर्विवाहिता स्थियों, (३,१६६) और पुनर्विवाहिता विधवाओं के पुत्रों (३,१५५ आर १८१: ६,१६६.१७४, और १७६) का उल्लेख मिलता है । अक्षत विभवामों के पुनः विवाह करने की स्पष्ट आजा दी गई है। पेसी विभवा "अपने दूसरे पित के साथ विवाह करने के योग्य है।" (६,१७६)

हम ऊपर देख चुके हैं कि एक जाति से दूसरी जाति में स्वतन्त्रता से विवाह होता था परन्तु किसी नीच जाति का मनुष्य उच्च जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था।

मनु के समय में सम्बन्धियों के साथ विवाह करने का बड़ा निषेष था। "ऐसी कन्या जो न तो माता के कुछ में सिपण्ड हो और न पिता के कुछ में सम्बन्धी हो वह द्विज मनुष्यों के विवाह और पित सम्मेल के योग्य कही गई हैं"। (३,५)

जिस अवस्था में कत्या का विवाह होना चाहिए उस विषय के नियमों से विदित होता है कि यद्यपि कभी कभी कत्याओं का विवाह उनके युवा होने के पाईज ही हो जाता था परन्तु यह किसी प्रकार आवद्यक नहीं था और बहुआ उनका विवाह इस के उपरान्त होता था। उमने लिखा है कि ३० वर्ष के मनुष्य को १२ वर्ष की कत्या से विवाह करना चाहिए और इस से छोटे मनुष्य को इससे भी छोटी कत्या के साथ। (१०,९४) उसने फिर कहा है कि पिता को चाहिए कि वह अपनी कत्या को किसी मिसद सुन्दर पुरुष को दे हे "यद्यपि वह अपनी उचित अवस्था को न भी प्राप्त हुई हो।" यह एक विशेष अवस्था के लिये लिखा गया है और इस लिये हमें यह समझना चाहिए कि साधारण नियम कन्याओं का बिवाह उचित अवस्था में करने का था। और यह भी स्पष्ट रीति से कहा गया है कि कन्या जब विवाह के योग्य हो तो उसे तीन वर्ष तक ठहरना चाहिए और तब उसे अपना विवाह करना चाहिए (९,६०) और उसके पिता को चाहिए कि वह योग्य वर के साथ उसका विवाह करें और यदि ऐसा न हो तो उसे जनम भर कुँआरी ही रक्खे (९,५९)

जान पड़ता है कि भाई की विधवा स्त्री से पुत्र उत्पन्न करने की प्राचीन रीति उट गई। मनु प्राचीन नियम का पालन करने के लिये और साथ ही अधिक शुद्ध रीति प्रगट करने के लिये अपनी ही बातों का खण्डन करगया है (१०,५९, और १६ में) वह कहता है कि जिस स्त्री वा विश्ववा को अपने पित से संतान न होने पर अधिकार प्राप्त हो, वह अपने पित के भाई (देवर) से वा पित के किसी दूसरे सिपण्ड से सन्तान उपन्न कर सकती है। परन्तु इसके उपरान्त ही वह ज़ोर देकर कहता है कि विधवा को इस प्रकार सन्तान उत्पन्न करने के लिये कभी नियुक्त न करना चाहिए, धर्म्म पुस्तकों में विश्ववाओं के इस प्रकार नियुक्त करने के लिये कहीं अधिकार नहीं दिया गया है और इस रीति को पण्डित लोग पशुओं के योग्य समझते हैं (६६४ से ६८ तक) यह कुछ करु भाषा है और इससे विदित होता है कि यह प्राचीन रीति मनु के समय में कैसी पृणा की दृष्ट से देखी जाती थी।

उत्पर जो कुछ लिखा गया है उससे देखा जायगा कि मनु की स्मृति कुछ मिश्रित गुणमय है। प्रत्थकार ने प्राचीन नियम को मानने का यत्न किया है उसने बहुआ अपने समय की प्रचलित कहा- धर्तों और छन्दों को उद्धृत किया है जिनमें से बहुत महा- भारत में पाप गए हैं—और साथही वह आर्थों के लिये एक शुद्ध- नियम प्रगट करने का भी उत्सुक है। ऐसे भिन्न भिन्न विचारों को रखने के कारण मनु बहुधा नियमों को देने में श्रानिश्चित है परन्तु उसके नियम का साधारण अभिप्राय और उद्देश्य किसी सच्चे पाठक की समझ में यथार्थ कर से श्राप बिना नहीं रह सकता।

क्रीर यदि कोई पाठक इस स्मृति के उन सब अध्यायों और छन्दों को ध्यान पूर्वक पढ़े जो कि ख्रियों की श्रवस्था के विषय में हैं तो कुछ बाधा डालनेवाले वाक्यों के रहते हुए भी उस मनु के समय में हिन्दू सक्ष्यता और चाल व्यवहार की तथा ख्रियों की उच्च अवस्था निस्सन्देह विदित होगी।

स्त्रियाँ अपने वंश के पुरुषों की माश्रित समभी जाती थीं,— इस बात को मनु ज़ोर देकर कहता है। परन्तु फिर भी स्त्रियों का उनको कुल में सत्कार होता था, उनके सम्बन्धी खोग तथा जिस समाज में वे रहती थीं वे सब उनको सन्कार की हिए से देखते थे अब यह बात केवल मनु के नियमों से ही नहीं वरन् सब संस्कृत-श्रन्थों के प्रतिविम्ब सी विदित होती है।

"उपाध्याय की श्रिपेक्षा आचार्य्य दस गुना पूज्य है, आचार्य की अपंक्षा विता सौ गुना, परन्तु विता की अपंचामाता हजार गुनी पूज्य है (२, १४५)।

"स्त्रियों के पिता, भाई, पित और देवर का, जो कि उनके हित चाहनेवाले हैं, सत्कार करना चाहिए।

"जहां स्त्रियों का सत्कार होता है वहीं देवता प्रसन्न रहते हैं परन्तु जहां उनका सत्कार नहीं होता वहां पुण्य के कम्मी का कोई फल नहीं मिछता।

" जिम वंदा में स्त्रियां शोक में रहती हैं उस वंश का शीघृही सत्यानाश होजाता है परन्तु जहां स्त्रियां सुखी रहती हैं उस वंश की सदा बृद्धि होती है।" (३,५५—५७।

इसके सिवाय स्त्रियों के कर्तव्यों का भी ऐसाही स्पष्ट वर्णान है।

"स्त्री को बाल्यावस्था में अपने पिता के सधीन रहना चाहिए और युवा अवस्था में अपने पति के ऋधीन, ऋपने पति की सृत्यु पर अपने पुत्रों के अधीन । स्त्रियों को कभी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिए। "उसे अपने पिता, पति वा पुत्रों से जुदे होने का विचार नहीं करना चाहिए। उनको छोड़ने से वह अपने और श्रपंने पति के वंशों को कलाङ्कित करनी है।

"उसे सदैवे प्रसन्न रहना चाहिए, श्रपने घर के कार्यों में" चतुर, श्रपने वर्तन साफ करने में सावधान मौर अल्पव्ययी होना चाहिए।

"उसका पिता वा उसके पिता की आज्ञा से उसका भाई। जिस मनुष्य के साथ उसका विवाह करदे उसकी आज्ञाओं का पालन उस यावज्जीवन करना चाहिए और उसकी मृत्यु के पीछे उसकी स्मृति का अपमान नहीं करना चाहिए।

'पित यद्यपि गुणों से रिहत हो वा विलास में लिप्त हो अथवा पुण्यात्मा न हो तथापि धार्मिक स्त्री को सदा देवता की नाई उसकी पूजा करनी चाहिए।

"स्त्रियों को अपने पति से अलग कोई यक्ष संकल्प वा व्रत नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री अपने पति की आज्ञाओं का पालन करें तो केवल उसमें ही वह स्वर्ग में जायगी।" ( ५,१४५—१५१, और—१४४,१५५)।

#### अध्याय १०

#### राज्यप्रवन्ध ।

मनु राजाओं के नित्यकृत्य और भरेऊ जीवन का बड़ा मनोहर वर्णन देना है।

अपनी प्रजा की रचा करना, पक्षपात रहित होकर न्याय करना, अनुचित करनेवाले को दएड देना, ये राजाओं के मुख्य कर्तव्य थे और स्वयं समाज का आस्तत्व इन्हीं कर्तव्यों के पालन पर निर्भर था (७,२,१६—३५) मय, जुआ, स्त्री, श्रीर अहर, ये राजाश्रों के सब से बड़े अवगुण थे (७,५०)।

राजा रात्रि के अन्तिम प्रहर में उठता था और अपने शरीर की शुद्धि तथा अग्नि में हवन करने के उपरान्त वह प्रातःकाल सभाभवन में जाता था। वहां जो प्रजा उसमें मेंट करने जाती थी उसे वह प्रमन्न करना था ख्रीर उसे विदा करके एकान्त में अपने मन्त्रियों से स्नलाह करता था जहां कि सर्वसाधारण नहीं जाने पाते थे, (७, १४५—१४७) सलाह होजाने के उपरान्त राजः अपना नियमित व्यायाम करना था और स्नान करके भोजन के लिये महल में जाता था। नमकहलाल गींकर लोग भोजन तथ्यार करने थे जोकि पवित्र मन्त्रों के द्वारा शुद्ध और विप से रहित किया जाता था और मली भांति जची हुई स्त्रियां पंखे, जल और सुगन्ध से उसकी सेवा करती थां। भोजन के विषय में जो सावधानी लिखी गई है वही राजा की गाड़ी, विद्यांने, सासन, स्नान,शृंगार सोर आभूपर्यों के सम्बन्ध में भी कही गई है और उससे विदित होता है कि राजाओं के गृह्य काथ्यों में विप वा छल के द्वारा मृत्यु की दुर्घटना न होने का पूरा प्रबन्ध रहता था। (७, २१६—२२०)

भोजन के उपरान्त राजा महल में अपनी स्त्रियों के माथ कुछ समय व्यतीत करता था परन्तु तीसरे पहर वह फिर राजसी वस्त्र पहन कर निकलता था और अपने योधान्नों, रथों, पश्चों, शस्त्रों भौर युद्ध की सामित्रयों की देख भाल करता था और तब अपनी संध्या समेश की पूजा करने के उपरान्त वह अपने जासूसों से बातें करता था श्रीर वे जिन गुप्त वानों का पता लगाने थे उन्हें सुनता था। इसके उपरान्त वह अपने महल में जाकर भोजन करता था और फिर गान से अपना जी बहला कर शयनागार में जाता था। (७, २२१—१२५)

राज्यप्रवन्त्र में राजा की महायता के लिये भंत्री होते थे— मनु कहता है कि सात वा ब्राठ मंत्री होते थे—जोकि शास्त्रों के ब्राता, शस्त्र विद्या में निपुण, उत्तम झीर जैचे हुए वंश के होते थे। ये मंत्री राजा को शान्ति और युद्ध में. कर और दान के विषयों में सम्माति देते थे। राजा कर उगाहने के लिये तथा खाना, शिल्प-शालाओं और भण्डारों के लिये योग्य पुरुषों को नियत करता था और अपने कार्यों के सम्पादन के लिये ऐसे राजदुत की रखता था "जो इशारे और मुँह की ब्राह्मति और चेष्टाओं को समभता हो" (७, ५४-६३)

गाँव और नगर की रच्चा करने के लिये जुदे छुदे कमचारी नियत किए जाते थे। राजा प्रत्येक गाँव का एक स्वामी, दस गाँव के ऊपर एक स्वामी, २० गाँव पर एक स्वामी, १००गाँव के ऊपर एक स्वामी, किर १००० गाँव के ऊपर एक स्वामी, नियत करता था और उन लोगों का यह कतंत्र्य था कि गाँव के निवासियों की रक्षा करें और जुर्म को रोंके। इसी प्रकार प्रत्येक नगर में भी सब कार्यों की देख भाल के लिये एक सरदार होता था जो स्वयं सब कर्मचारियों के कार्य्य की देख भाल करता था और उनकी चाल व्यवहार के विषय में गुप्त रीति से पता रखता था। "क्योंकि राजा के वे नौकर जो प्रजा की रच्चा के लिये नियत किए जाते हैं बहुआ दुष्ट हो जाते हैं और दूसरों की सम्पत्ति छीनते हैं। उसे चाहिए कि ऐसे मनुष्यों से अपनी प्रजा की रच्चा करें (७, ११५—१२३) राज्य कम्मेचारियों के लुटेरेपन के विषय में ये बंड कटुवाक्य हैं परन्तु आज कल के प्रबन्ध करने वाले कम्मेचारियों में से बहुत कम ऐसे होंगे जो कि इस निन्दा की आजकल की प्रजा रचकी

मर्थात् उन पुरीस मफसरों के लिये कटु समभेंगे जिनके मधीन एक बड़ा थाना होता है जिसमें पचास हजार वा एक राख मनुष्य बसते हैं।

राजा की अपनी सम्पति से जो आय होती थी उसकी न्यूनता राज्य कर मे पूरी की जाती थी। मनु "पशु और स्वर्णा की खुद्धि पर पश्चीसवां भाग" राज्यकर नियत करता है जो कि प्रायः सैकड़े में दो के हिसाब से हुआ और "अन्न के लिये आठवां, इठाँ, वा बारहवाँ भाग नियत करता है जो कि आज कल की लगान से बहुत कम हुआ। राजा बृक्ष, मांस, मक्खन, मिट्टी और पत्थर के बर्तन इत्यादि पर छठां भाग ले सकता था और मास में एक दिन शिल्पकारों और मजदूरी करने वाल छदों से कार्य्य करवा सकता था। परन्तु उसे किसी अबस्था में भी थ्रोत्रियों पर कर नहीं लगाना चाहिए। और अन्त में राजा बहुत अधिक कर न लगाने के लिये सचत किया गया है। "उसे बहुत अधिक लालच से अपनी जड़ तथा दूसरों की जड़ भी न काटनी चाहिए, क्योंकि अपनी वा दूसरों की जड़ काटने से वह अपने को वा दूसरों को अति दुखी बनाता है।" (७,१३०—१३६)

राज्य प्रवन्ध श्रांर कर लगाने के इन नथा अन्य नियमों से बिदित हाता है कि अब से दां हजार वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष के भीतर भारतवर्ष में शासन की एक प्रणाली प्रचलित थी। और इस दंश में चीन और यूनान के जो श्रन्थकार रहे थे उनकी शाक्षी से विदित होता है कि ये सब विचार केवल सिद्धान्तकारों और प्रन्थकारों के ही नहीं थे वरन उन्हें राजा श्रीर उनके कम्मेचारी लोग व्यवहार में लाते थे। मेगास्थिनीज़ चन्द्रगुप्त के राज्य की बड़ी प्रथंसा करता है और फाहियान तथा हुन्त्साङ्ग जिन्होंने भारतवर्ष में कई वर्षों तक रह कर यहां के कई राज्यों को देखा था वे भी हिन्दुओं की राज्यप्रणाली की प्रशंसा करते हैं और उन्होंने कहीं भी प्रजा पर अधिक कर लगाए जाने वा राजाओं के मन माने बत्याचारों से उनके हुंग पाने वा भयानक युद्धों द्वारा उनके सत्यानाश का कहीं उल्लेख नहीं किया है। इसके विरुद्ध उन्होंने जो वर्णन दिया है उससे हम उन्हें एक सुखी और भाग्यवान

जाति पाते हैं जो कि अपने राजा की बड़ी भक्त थी, और दयाल, उपकारी तथा सक्य राज्य प्रणाली के सुखों को भोग रही थी। खेती सब जगह भरी पूरी थी, शिल्प की उन्नति हो रही थी, विद्या को हिन्दू और बौद दोनों ही समान रीति से बड़े परिश्रम के साथ पढ़ते और उसका सत्कार करने थे। धर्म की शिचा मन्दिरों और मठों में विना किसी रोक टोक के होती थी और लोग बिना किसी अत्याचार वा हस्तच्प के अपना अपना कार्य्य करते थे। परोपकारी राज्य प्रणाली के ये चिन्ह स्मृति के कैसे ही उचित और दयाल नियमों की श्रथेक्षा अधिक विश्वास दिलाने वाले हैं।

रचा के लिये किलों की बड़ी कदर की जाती थी और मनु क-हता है कि 'किले में एक घनुए चलांग्वाला युद्ध में १०० राष्ट्रश्रों का सामना कर सकता है" (७-७४)। वह कहता है कि राजा को अपनी रक्षा के लिये एक किला अवश्य बनाना चाहिए और उसे वियावान वा जल वा बच्चों. खाई वा सम्त्रधारी योद्धाश्रों के द्वारा रिच्चत रखना चाहिए परन्तु वह पहाड़ी के किलों को सब से उत्तम समकता है जो कि सब किलों से अधिक हद होते हैं। और इन किलों को सस्त्र द्रव्य अन्न तथा बोझ ढोनेवाले पद्मुओं और ब्राह्मणों, शिल्पकारों, यत्थों और सूर्खा घास और जल से मली मांति मरा रखना चाहिए (७,७०,७१,७५) ऐसे पहाड़ी किलों की कदर भारतवर्ष के आधुनिक युद्दों में वारम्बार प्रमा-णित हुई है और खाने पीने की सामग्री तथा स्वाभाविक रक्षाओं और बार योधाओं से साज्जत एक एक किले से आक्रमण करनेवाले राष्ट्र की समस्त सेना का बहुध नाश होगया है।

हिन्दुओं में युद्ध के नियम सदा से मन्कार योग्य तथा दयालु होते आए हैं। रण, घोड़, हाथी, अन्न, पशु और स्त्रियां जो युद्ध में जीते जांय वे जीतनेवाल के होते हैं, परन्तु उसके जिये भागत हुए शत्रु वा ऐसे शत्रु को मारने का कड़ी निषेध है जो कि हाथ जोड़कर बैठ जाय श्रीर कहे कि "में तुम्हारे अधीन हूं।" इसी प्रकार शस्त्र-हीन मनुष्य, घायल मनुष्य वा केवल तमाशा देखनेवाले मनुष्यों को जो युद्ध में साम्मालित न हों, कोई दुःख नहीं देना चाहिए (७-९१, ६२, ६३, ६६, ) इन नियमों का प्राचीन समय से खेकर

आधुनिक राजपूर्तों के युद्धों तक सावधानी से पालन किया गया है और विदेशियों ने गाँव के निवासियों को अपने नित्य का काम शान्त से करते हुए और किसानों को अपना खेत विना किसी आ-शका के जोतने हुए ऐसे समय में देखा है जब कि उनके सामनेही हो फीजें राज्य के लिये लड़ रही हों।

राजाओं की मीति और युद्ध का प्रवन्ध करने के लिये अनेक नियम दिए गए है जिनमें से कुछ मनारक्षक हैं। अपने सबसे निकट के राजा को अपना शत्रु समझना चाहिए और उसके उपरान्त के देश के राजा को मित्र समझना चाहिए, श्रीर इस नियम का उदाहरण आज कल यूरप-फ्रान्स, जर्मनी--और पशिया की राज नीर्ति में भी पाया जाता है (७,१५८) आज कल की नाई उस समय भी द्वाव के लम्बे मनुष्य भारतवर्ष में सबसे उत्तम सैनिक समझे जाते थे मीर राजाश्रों के लियं मत्स्य, पाञ्चाल, कुरुक्षेत्र और सुरसेन देश के लोगों को अपनी झेना में रखने की और युद्ध में उन्हें आगे की ओर रखने की सम्मान दी गई है (७,१६३)। सना को प्रस्थान करने के लियं जाड़े के झारम्भ अथवा समाप्ति का समय उपयुक्त कहा गया है परन्तु युद्ध की अग्वदयकता के अनुसार किसी समय भी सेना प्रस्थान कर सकती थी (७,१८२, १८३)। कहीं कहीं पर हमलोगों को उन नियमों की अज़्त झलक मिलती है जिनके अनुसार प्रस्थान वा युद्ध में मेना सुमाजित की जाती थी। प्रस्थान में सेना छड़ी की नाई (मायत के आकार में ) वा गाड़ी (वेज=ित्रकी-णकार) की नाई वा सूझर (विषम समचनभुंज) की नाई वा मकर (दा-त्रिभुज जिनकी शिखा मिलं हो) की नाई वा मुई (लम्बी पंक्ति) की नाई, वा गरुड (विषम समचतुर्भूज जिसकी शाखाएँ फेली हुई हों) की नाई रखी जाती थी। युद्ध में कुछ सैनिक निकट निकट रक्ले जा सकते थे, वा मेनिकों के बीच अधिक स्थान छोडकर सेना फैलाई जा सकती थी वा कुछ लोग सूई की नाई एक पंक्ति में होकर लड सकते थे अथवा वहत में लोग वज़ के आकार में सिंजित किए जा मकते थे (७,१८७ और १६१)। जब कोई शुष्ठ किसी नगर वा किले में हो तो आक्रमण करने वालों को उस के बाहर घेरा डाल कर राष्ट्र की घास अन्न लकड़ी और जब नाग्र

कर देना चाहिए, उसके ताखाब, किले की दीवाल और खाई को नष्ट करना चाहिए, रात्रि के समय उसको बिना जनाए हुए आक्रमण करना चाहिए वा उसकी प्रजा और उसके लोगों को बहका कर बलवा कराना चाहिए (७, १६५—१६७)।

और जब कोई राजा अपने शत्रु को जीते तो उसे पराजित राजा के किसी सम्बन्धी को पराजित प्रजा की सम्मति के अनु-मार गद्दी पर बैठाना चाहिए और उनके देश की रीतियों और नियमों को मानना चाहिए (७, २०२, २०३)। ये न्याययुक्त और दयालु नियम हैं जो कि हिन्दू विजयी राजाओं के योग्य हैं।

#### अध्याय ११।

## कानून।

मनुस्मृति में वारह अध्याय हैं जिनमें २६८५ दलोक हैं। इसके दो सबसे घड़े भागों में (८ वें और ६ वें भाग में) ७५६ क्ष्ठोक हैं और वे दीवानी और फ़ीजदारी के कानून से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें से बहुत से कानून प्राचीन सुत्रकारों के ही कानूनों के पुन-रुखेख वा परिवर्तित रूप हैं।

प्राचीन भारतवर्ष में राजा न्याय का मूल था झीर मनु कहता है कि राजा को विद्वान ब्राह्मणों झीर अनुभवी मंत्रियों को साथ लेरक न्यायालय में जाना चाहिए और वहां न्याय का कार्य्य करना चाहिए। यदि राजा स्वयं इस कार्य्य को न करे तो उसे तीन एसेमर की सहायता से इस कार्य्य को करने के लिये विद्वान ब्राह्मणों को नियत करना चाहिए। "जहां राजा के नियत किए हुए वेदों के जानने वाले तीन ब्राह्मण और एक विद्वान न्याय कर्ता बंठते है वह ब्रह्मा की सभा कही जाती है।" (५-१, २, ६, १०, ११,) सत्य बोलने के लिये जो आक्षा दी गई हैं वह ऐसी गम्भीर झीर कड़ी हैं जैसी कि किसी विरले ही समय वा देश में रही होगी।

"या तो न्यायालय में जाना ही नहीं चाहिए अथवा जाय तो सत्य बोलना चाहिए। जो मनुष्य या तो कुछ नहीं कहता (अर्थात् सत्य को छिपाता है) अथवा झूठ बोलता है वह पापी होता है।" (५-१३)

"न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के सामने गवाहों के एक-त्रित होने पर न्यायकर्ता को उन्हें मेहरबानी के साथ इस प्रकार समझाकर उनको परीचा करनी चाहिए—

हमारे सामने खड़े हुए दोनों मनुष्यों में इस विषय में परस्पर जो बातें हुई हों उनका जो वृत्तान्त तुम्हें विदित हो वह सब सत्य सत्य कहो क्योंकि इस मभियोग में तुम साची हो। "जो गवाह अपनी गवाही में सत्य बोलता है वह मृत्यु के पिके सब से उत्तम स्वर्ग और इस लोक में अद्वितीय यश पाता है। ऐसी साक्षी का स्वयं ब्रह्म सन्कार करता है।

''जां मनुष्य झूठी साची देता है वह वरुगा के वन्धन में बंधता हैं और १०० जन्मों तक दुःख पाता है । अतएव मनुष्यों को सत्य साची देनी चाहिए।

"सत्यता सं, माक्षी देनेवाला पवित्र हे।ता है, सत्यता से उसके यश की वृद्धि होती है श्रतः सब जाति के साची दंनेवालीं को सत्य बोलना चाहिए।

"जीव की माश्री स्वयं जीव है, जीव की शरण स्वयं जीव है। अपने जीव का, जो मनुष्ये का परम माश्री है निरादर मत करो।

"पापा अपने मन में समकता है कि हमें कोई नहीं देखता। परन्तु देवता लोग उमको और उपके हृदय के भीतर के भाव को स्पष्ट देखते हैं।

"ब्राकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूर्य्य, ब्रिक्कि, यम, वायु, राज्ञि, ब्रीर दोनो गोधूली ब्रीर न्याय सब देहधारी प्राणियों के कम्मी को जानते हैं।" (८, ७६-८३)

इसके आंग जो आदेश किए गए हैं वे और भी गंभीर हैं—

"जो मनुष्य झूठी गवाही देगा वह नंगा होकर भूख झौर प्यास से व्यथित और अन्धा होकर अपने दात्र के द्वार द्वार ठिकरा ठेकर भीख मांगे गा।

"जो पापी मनुष्य न्यायकर्ता के एक प्रश्न का भी झूठ उत्तर देता है वह सीचे नर्क के पूर्ण अन्धकार में ठोकर खाता है।" (८,६३,६४)।

श्रीर झाठवें भाग के १२३ वें इलीक में यह कहा है कि जो मनुष्य क्रुडी साद्धी दें उसे राजा को झपने देश से निकाल देना चाहिए।

जो लोग माक्षी देन के योग्य नहीं थे और जो साक्षी देने से बरी किए गए थे उनकी एक वड़ी सूची दी गई है। ऐसे मनुष्य जो अभियोग से सम्बन्ध रखते हीं, जो वादी वा प्रतिवादी के मित्र वा रात्रु हीं, जो एहिले झूठी साक्षी देने के दोषी हो चुके हीं और जो किथी ए। पे कलिक्कित हों, वे लोग साक्षी देने के अयोग्य समके जाते थे। और राजा, श्रोतिय, वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा शिल्पकार और भांड़लोग साक्षी देने से बरी थे। परन्तु यह स्पष्ट है कि ये नियम कड़ारता से पालन किए जाने के लिये नहीं थे और आगे चल कर लिखा है कि उपद्रव, चोरी, ज्याभिचार, बदनामी करने, और माग्पीट की अवस्थाओं में अर्थात् फीजदारी के अभियोगों में साक्षी की अयोग्यता के नियम का कड़ोर रता से पालन नहीं करना चाहिए। (६,६४, ६५, ७२)

मनु समस्त मुख्य कानूनों को १८ भाग में बांटता है प्रथीत (१) ऋष (२) घरोहर (३) किसी सम्पत्ति के स्वामी हुए बिना उसे बेचना (४) मांका (५) दान का फेर लेना (६) बेतन न देना (७) प्रिक्षा का पालन न करना (८) बिकी और सर्वकों के झगड़े (१०) सीमा के सम्बन्ध के झगड़े (११) मार पीट (१२) बदनामी करना (१३) चोरी (१४) डांका और उपद्रव (१५) व्यमिचार (१६) पीन श्रीर पत्नी के कर्नव्य (१७) उत्तराधिकार पाना (१८) जुझा खेलना और बाजी लगाना। यह बिदित होगा कि ११ से लेकर १५ संख्या तक तथा १८ संख्या के कानून फींजदारी जे सम्बन्ध रखते हैं और शेष सब दीवानी से। मनु ने इन विषयों को जिस कम में रक्खा है उसी कम से हम भी उनका वर्णन करेंगे और प्रत्येक विषय में हमारा कथन अवद्य ही बहुत संक्षित होगा।

(१) ऋण-इस विषय में मनु अपने समय के प्रचलित तौलों की एक सूची देता है। यह मूची साम से छेटे तौल अर्थात् त्रमरेणु से आरम्भ होती है। त्रसरेणु उस ज़रें को कहते हैं जो कि किसी खिडकी के द्वारा आनेवाली धूप में दिखलाई देता है।

| ζ | त्रसरेणु     |     | 8 | लिक्षा ( ढील के अंडे ) |
|---|--------------|-----|---|------------------------|
| 3 | लि <b>चा</b> | ==  | 8 | राई                    |
| ş | राई          | === | ٤ | सरसी                   |
| Ę | सरसों        | =   | १ | यव                     |
| ३ | यव           | =   | १ | क्रिश्मल वा रक्तिका    |

५ रक्तिका == १ माश

```
सुवर्गा
१६ माश
४ सुवर्ग
                            पल
१० पल
                            धरन
   किश्मल (चांदी-का) -
                        १ माशक (चांदी का)
                            धरन (चांदी की)
१६ माशक
   कर्षतांबे का
                            कार्पापण वा पण
१० धरन ( चांदी )
                          १
                             श्तमान
४ सुवर्ग
                         श्निष्क
                     =
```

( 5, १३१-१३७ )

ऋण पर व्याज के विषय में मनु ने वसिष्ठ के धर्मसूत्र की उद्भृत किया है। वह कहता है कि "ऋण देने वाला अपनी पूंजी की वृद्धि के लिय विभिष्ठ के कहे अनुभार व्याज ते कर सकता है और प्रति माम एक सी का ५० वां भाग ले सकता है। यह पन्द्रह रुपए सेंकड़ा वार्षिक व्याज हुआ और यह व्याज जमानत पर लिया जाता था, परन्तु बिना जमानत के ऋण पर व्याज ऋण जेने वाला यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा शद्ध हो तो उसी के अनुभार २४) रु०, ३६) रु०, ४८) रु०, वा ६०) रु०. सेंकड़ा होता था (८, १४०-१४२)। परन्तु यह कहना अनावश्यक है कि व्याज का यह कम केवल नाम मात्र को था और ऋण देने वाला ऋण लेने वाले की जाति की श्रापक्षा उसकी रुपया चुकाने की योग्यता पर श्रीधक ध्यान देता था

वेसा जान पड़ता है कि ऋण लेने वाला अन्य सम्पति की नाई दामियों को भी गिरों रख सकता था (५,१४६) यदि गिरों रखने की वस्तु पेसी हो जिससे कुछ साय होती हो (यथा भूमि) तो व्याज नहीं लिया जाता था (८,१४३)। साठ रुपए सिंकड़ा वार्षिक व्याज स्थिक से अधिक था (५,१५२), परन्तु जिस सवस्था में व्यापारी लोग समुद्र यात्रा करते थे उनमें, सम्भवतः जोखिम के बीमे के लिये, विशेष व्याज लिया जा सकता था (६,१५०)। और अन्त में यह भी कहा है कि जो प्रतिक्षां नशे की सवस्था में अथया नियम और रीति के विरुद्ध, वा छल अथवा

जबरदस्ती की जाती थीं वे नाजायज समभी जाती थीं (प, १६३-१६८)

- (२) भरोहर-जिस मनुष्य के यहां खुत्ती हुई अथवा बन्द मोहर की हुई भरोहर रक्खी जाती थी वह कानृनन उसे जौटा देने के लिय वाध्य था यदि वह भरोहर चोरी न गई हो, पानी में वह न गई हो वा आग में जल न गई हो। यह जान पड़ेगा कि वेइमानी करके विना भरोहर रक्खी हुई बस्तु को मांगना और भरोहर को लीटाने के समय नकार जाना किसी भांति अविदित नहीं था, और इन दोनों अवस्थाओं में दोषी को चोर की भांति दण्ड दिया जाता था। (८, १६१)
- (३) विना अधिकार के सम्पत्ति को वेचना-ऐसी विक्री नाजा-यज समभी जाती थी श्रीर बेचने वाला यदि सम्पत्ति के स्वामी का कोई सम्बन्धी हो तो उसे ६०० पण का दण्ड लगाया जाता था और यदि सम्बन्धी न हो तो उसे चोर की मौति दण्ड दिया जाता था (१८६, १६६)
- (४) सांझा-जान पड़ता है कि जो पुरोहित मिलकर किसी धार्मिक कृत्य को करवांत थे उनमें दान का वरवाग करने में बहुधा कगंद्र उठते थे। मनु कहता है कि अध्वर्धु को रथ, ब्राह्मण को घोद्रा, होत्रि को भी घोड़ा और उद्घातु को गाड़ी लेनी चाहिए। भीर यह स्मृतिकार कहता है कि इस सिद्धान्त के अनुसार साथ मिजकर कार्य करने वालों मे वरवाग होना चाहिए। इस सिद्धान्त का अभित्राय, जो कि कुछ अस्पष्ट है, यह है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य के अनुसार हिस्सा पाना चाहिए।
- ं (५) दान का फेर लेना-यदि किसी पुण्य के कार्य के लिये कुछ दान किया जाय और यदि जिस कार्य के लिये द्रव्य दिया गया हो उस कार्य में वह न लगाया जाय तो दान फेर लिया जा सकता था। (८, २१२)
- (६) वेतन न द्ना-इसके लिये कानून बहुत साधारण या अर्थात् मज़दूर जब तक प्रतिझा के अनुमार अपना कार्य पूर्ण न करे तब तक उसे वेतन नहीं दिया जाता था।(८, २१७)
  - (७) प्रतिशाका पालन न करना-प्रतिशाकरने के उपरान्त

उसे भड़ करने के बिये बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था, ऐसा अप-राधी देश से निकाल दिया जाता था, केंद्र कर लिया जाता था, और उसपर चार चार सुवर्ण के छ निष्क और चांदी का एक गत-मान दण्ड लगाया जाता था। (८, २१६, २२०)

- (८) विकी श्रीर खरीद की हुई वस्तु को छोटाना- यह एक वहा श्रद्धत नियम है कि खरादने वाला वा बेचने वाला दम दिन के भीतर यदि चाहे तो बेची हुई वस्तु को लौटा सकता था। भाष्यकारों ने कहा है कि नियम केवल उन वस्तुओं के लिये था जो कि महज में नए नहीं हो सकती, यथा भूमि, तांबा इत्यादि (८, २२२)
- (९) पशुओं के स्वामियों और उनके दासों में भगड़े-पशुस्रों के स्वामी और उनके दानों में सम्भवतः बहुधा झगडे उठते थे और इस विषय के नियम कुछ सुक्ष्मता के साथ वर्णन किए गए हैं। दिन के समय पशु की रक्षा का उत्तर दाता चरवाहा होता था झौर रात्रि के समय उसका स्वामी अर्थात् यदि रात्रि के समय वह स्वामी के घर में रहे। और यदि चरवाहे को किसी प्रकार की मज़दरी न मिले तो वह दस में से एक गाय का द्रध ले सकता था। जो पश्च उसकी असावधानी से खोजांय उनके लिये वह उत्तरदाता होता था। यथा यदि कोई भेडिया बकरी और बकरों पर आक्रमण करे और चरवाहा उनकी रचा का यत्न न करे तो इस हानि के लिये वह उत्तरदाता होता था। प्रत्येक गाँव क्रोर प्रत्येक नगर के चारों आर चरागाह रखने का नियम था जिसका कि दर्भाग्य बदा ब्राजकल लोप होगया है। गांव के चारों ओर १०० धन चैं। डी भूमि चरागाह के लिये छोड़ी जाती थी और नगर के चारी और इस कार्य के लिये इसकी तिगुनी भूमि होती थी। यदि कोई पशु स्म चरागाह में किसी बिना घिरे हुए खेतों के अन्न की हानि करे तो चरवाहा उसके लिये उत्तरदाता नहीं होता था। परन्त इस चरागाइ के बाहर के खेत घिर हुए नहीं रहते थे झीर यदि पशु वहां तक चलाजाय और खेती को हानि पहुंचावे ती प्रत्येक पशु पीछे सवा पण का दण्ड लगाया जाता था श्रीर उसके सिवाय जितनी हानि हो उसे भी देना पड़ता था। (८, २३०-२४१)

(१०) सीमा सन्बन्धी भगड़े-इस विषय के कानून से हमें उस समय के प्रामी और खेती की अवस्था का एक अद्भुत वृत्तान्त प्रगट होता है । भारतवर्ष में वर्ष भर में ज्येष्ठ ( मई जून ) का महीना सबसे सूखा है और यह कहा गया है कि दो गावों के बीच की सीमाओं के सब झगड़ों का निर्णय इसी मास में होना चाहिए। ये सीमाएं प्रायः श्रश्वथ्व, कि सुक वा कोई दूसरे बच्चों के द्वारा श्रथ्वा नालाब, कूएं, कुआ श्रौर संतों द्वारा प्रगट की जाती थीं। सीमा का निर्णय करने के लिये छिपे हुए चिन्ह छोड़ दिए जाते थे और जहां दो सीमाएं मिलती थीं वहां पत्थर, हांडुयां के कड़ इत्यादि गाड़ दिए जाते थे।

जहां इन चिन्हों के द्वारा सीमा का निर्णय नहीं किया जासकता था वहां गांव के निवासियों की साक्षी छी जाती थी, श्रीर उन लोगों से भी निर्णय न होने पर शिकारियों,वहीलेयों,चरवाहों, मलु-बाहों, संपरों, वनरखों, और बीनने वालों की साची खी जाती थी। यदि इनमें से किसी प्रकार से सोमा का निर्णय न होसे के तो उस भवस्था में राजा के लिये कहा गया है कि अपने में से उदारता के साथ झगड़ा करने वाले गावों में से किसी की भी जो हानि सम्भव जान पड़ती हो उसे पूरा करदे। (८, २४५-२६५)

(११) और (१२) मार पीट और बदनामी करना-अब हम फीज़दारी के कानून के विषय पर आप श्रीर इसमें हमें फिर उस हानि कारक प्रणाली का प्रभाव मिलता है जिसने कि हिन्दू सभ्यता श्रीर जीवन की प्रत्येक बातों में अपना प्रभाव डाला है। ब्राह्मण यदि किसी शित्रय की बदनामी करें तो उसे ५० पण का दण्ड लगता था, वैश्य की बदनामी करने के लिये २५ पण और शुद्र की बदनामी करने के लिये २५ पण और शुद्र की बदनामी करने के लिये २५ पण और शुद्र की बदनामी करें तो उसकी जीम काट बेनी चाहिए। और यदि बह किसी द्विजाति के नाम और जाति की निन्दा करें तो उसके सुँह में दस अंगुल लम्बालोह का कील गरम करके डालना चाहिए। (८, २६८-२७१)। यह नहीं समक्तना चाहिए कि वास्तव में दण्ड इस तरह पर दिया जाता था वा कोई ब्राह्मण न्यायकर्ता भी किसी शुद्ध को, कोंच में किसी ब्राह्मण को कटु वाक्य कहदेने के

कारण इतना भारी दण्ड देकर अपने को कलंकित करता था। ब्राह्मण लोग वास्तव में जैसे थे उसकी अपेद्या उन्होंने अपने को बुरा दिखलाया है और कानून जो कि विचार श्रद्ध के लिये निस्स-न्देह कठोर था वह एक दम ऐसा जंगली नहीं था जैसा कि वह कहा गया है। "जिस इन्द्री से नीच जाति का कोई मनुष्य उच्च जाति के किसी मनुष्य को हानि कर उस इन्द्री को काट डालना चाहिए"-यह मनु की शिक्षा है (५, २७६)। परन्तु मनु का सत्कार करते हुए भी हम लोग इस बात में सन्देह कर सकते हैं कि उस के देश वासियों ने इस शिक्षा के श्रनुसार कार्य करके अपने को कभी कलंकित किया हो?

वदनामी करने के लिये साधारण दण्ड १२ पण था (८, २६६) और इस प्रकार चोट पहुँचाने के लिये कि जिसमे दंह का चमड़ा कट जाय १०० पण । यदि माँस कट जाय तो उसके लिये ६ निष्क का दण्ड लगाया जाता था और यदि हड्डी टूट जाय तो अपगर्था देश के बाहर निकाल दिया जाता था।(८, २८४)

हाति करने के लियं जितने की हानि हो उसी के बराबर दण्ड लगाया जाता था परन्तु यदि हानि थोड़े की हुई हा तो उसका पचगुना दण्ड लगाया जाता था। ( ८, २८८-२८६ )

(१३ और १४) चोरी और डांका-चोरों को दण्ड देने के लिये बहुत ही अधिक उपाय किए जाते थे क्यों कि यदि राजा "चोरों का दण्ड दे तो उसके यश और राज्य की वृद्धि होती थी" (८, ३०२) और जो राजा भैपत्ति की रक्षा नहीं करता और फिर भी अपना कर लगान श्रीर दण्ड लेता है वह शीझ नके मे जायगा। (५,३०७)

चोरों को भिन्न भिन्न द्राड लगाए जाते थे अधवा उनको शारीरिक दण्ड दिया जाता था वा उनका हायकाट जिया जाता था. जब चोरी स्वामी के सामने (अर्थात वलात) की जाती था तो वह डांका कहलाताथा। (८. ३१६-३३२) वलात चोरी करना एक बड़ा भारी अपराध समझा जाता था परन्तु जब कोई मनुष्य डकैतों से आक-मण किया जाय तो उस अथवा पेसी अन्य अवस्थाओं में उसे अपनी रक्षा करने का अधिकार था ! ( ८, ३४५-३५० )

(१५) ज्यिभिचार—यह अपराध भारतवर्ष में सदा से बड़ी घृणा की दृष्टि से देखा गया है श्रीर व्यभिचार करने वाले को यदि वह ब्राह्मणा न हो तो प्राण दण्ड दिया जाता था 'क्योंकि चारों जातियों की स्त्रियों की मदा बड़ी मावधानी में रक्षा करनी चाहिए। (८, ३५६) किसी अववाहिता स्त्री का विना इच्छा के सतीत्त्व नष्ट करने के लिये शारीरिक दण्ड दिया जाता था अथवा दो अंगुलियाँ काट ली जाती थीं और ६०० पण का आर्थिक दण्ड लगाया जाता था (८, ३६४, ३६७) परन्तु इससे भी अधिक भयानक दण्ड लिखे हैं। जो स्त्री किसी दृसरे का विगाड़े उसे कोड़े लगाए जाते थे और आर्थिक दण्ड लगाए जाते थे और आर्थिक दण्ड लगाए जाते थे और अर्थिक दण्ड लगाए जाते थे। व्यभिचारिणी स्त्री कुत्तों से चुंयवाई जाती थीं और व्यभिचारी मनुष्य अभि में जला दिया जाना था। ८, ३६९ ३७१, ३०२) परन्तु इसमें सन्देह हैं कि ये कानून कभी काम में लाए जाते हों।

आगे चल कर इससे कम कठोर दण्ड रखे गए हैं। जो शुद्र किसी द्विज जाति की स्त्री में व्यभिचार करें उसकी इन्द्री काट ली जाती थी। जो बैदय अथवा चुर्त्रा किसी ब्राह्मणी से यह अप-राध करें तो वह कारागार में सेजा जाता था अथवा उसे भारी आर्थिक दण्ड दिया जाता था। कोई ब्राह्मण यदि अपनी जाति की स्त्री से ऐसा व्यवहार करें तो उसे भारी श्रार्थिक दण्ड लगाया जाता था (८, ३७४-३७८) ब्राह्मण को "चाहे वह कैसाही अपराध क्यों न करें" कभी प्राण दण्ड नहीं दिया जाता था। 'ब्राह्मण के वध करने से बढ़ कर इस पृथ्वी पर दूसरा पाप नहीं है" (८, ३८०, ३८१)

फीज़दारी के कानूनों के श्रध्याय के अन्त में मनु ने कुछ फुट-कर नियम दिए हैं। जो यह करने वाला अपने पुरोद्दित को छोड़ दे, वा जो पुरोद्दित अपने यह करने वालों को छोड़ दे, जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़ दे, जो ब्राह्मण अपने पदोर्सियों को निमंत्रण न दे और जो श्रोत्रिय दूसरे श्रोत्रियों को निमंत्रण न दे वे सब आर्थिक दण्ड देने योग्य होते थे। वहमान धावियां और कपड़ा बुनने वालों के भी नियत दण्ड हैं। राजा वाणिज्य की सब वस्तुमों पर उनके मूल्य के अनुसार पाँच ठपए सैंक हे का कर लगा सकता था। वह कुछ वस्तुमों की विकी का अधिकार केवल अपने ही हाथों में रख सकता था। वह नगर में आने वाली वस्तुमों बैंचे उनको दण्ड दे सकता था। वह नगर में आने वाली वस्तुमों भीर नगर से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कर और चुंगी खगा। सकता था और यह भी कहा जा सकता है कि वह सब विकी की वस्तुओं का मूल्य स्थिर कर सकता था परन्तु इस कभी किसी राजा ने नहीं किया है। राजा सब वटखरों और नापों को निश्चित करता था, घाट का कर निश्चित करना था, वैदयों को व्यापार करने, सप्या उधार देने और भूमि जोतने बोने की आजा देता था और शुद्रों को दिजों की सेवा करने की आजा देता था।

गुलाम सात प्रकार के कहे गए हैं अर्थात युद्ध के केदी, नित्य भाजन पर कार्य्य करने वाले, गुलाम की सन्तान, खरीदे हुए बा दूसरों के दिए हुए गुलाम और वे मनुष्य जो दण्ड पाने के बदले गुलाम बनाए गए हों। (८, ३८८-४१५)

(१६) पति और पत्नी-मनु इस विषय को स्त्रियों के मनुष्यों के मधीन होने के वर्णन से मारम्भ करता है मीर उसने स्त्रियों के विषय में कुछ कहावतें भी दी हैं जो कि कदाचित उसके समय में समझी जाती हाँ परन्तु व मनु के लिये अयोग्य हैं क्योंकि इम पहिंत देख चुके हैं कि सब बातों पर विचार कर मनु ने स्त्रियों को एक उच्च और सत्कार योग्य स्थान दिया है।

हम देख चुके हैं कि मनु ने विश्ववा से सन्तान उत्पन्न करने की
प्राचीन रीति के समयन्त्र में किस मांति अपने ही वाक्यों का
खण्डन किया है और इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि सम्
ईस्वी के उपरान्त सर्व साधारण लोग इसी रीति के कैसे विरुद्ध
थे। हम यह भी देख चुके हैं कि विध्वा विवाह किस प्रकार घृणित
है। ताजाता था,यद्यपि वह निस्सन्देह मनु के समय में भी प्रचलित था
और खालविश्वा के विवाह के लिये साथ माज्ञा दी गई है। (६,
६६) किर मनु इस प्राचीन नियम को लिखता है कि स्त्री को
अपने पति के लिये, यदि वह धर्म कार्य्य के लिये गया हो तो आठ
वर्ष तक ठहरना चाहिए और यदि वह विद्या वा यश के उपार्जन के

िलेये गया हो तो उसे कः वर्ष तक श्रीर यदि सुख के लिये गया हो तो तीन वर्ष तक ठहरना चाहिए। एक भाष्यकार लिखता है कि इस समय के उपरान्त उस दूमरा विवाह कर लेना चाहिए और यही इस प्राचीन नियम का सभिप्राय भी जान पड़ता है।

स्त्री को मिद्रा पीने वाले पित के साथ घृणा नहीं करनी चाहिए प्रस्तु पागल वा जाति से निकाल हुए पित अथवा किसी ऐसे पित मेजो रांग में पीड़ित हों, जो पापों के दण्ड के कारणा होते हैं वह घृणा प्रगट कर सकती है। मिद्रा पीने वाली स्त्री, राजदोही था रोगी स्त्री, ऐसी स्त्री जिसे कि मन्तान न होती हो अथवा केवल कन्या हों, उसका पित दुसरा विवाह कर सकता था (९, ७८, –५१)। परन्तु इससे यह नात्पर्य नहीं है कि वह उस स्त्री को बिलकुल खाग दे वरन् उसे स्त्री को उसे ही घर में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए (६, ५३)

''परस्पर प्रीति तथा विश्वास मृत्यु तक होना चाहिए' यह पति श्रीर स्त्री के लिये सबसे बढ़ कर नियम हैं।

(१७) पैत्राधिकार-इस झावइयक विषय का वर्णान १००से आधिक सूत्रों में दिया है (९, १०४-२२०) परन्तु हमारे जिये यह आवश्यक नहीं है कि हम इस विषय के कानून का ज्यारे वार वर्णन करें। पिता और माता की मृत्यु के उपरान्त माई लोग संपति को अपने में बरावर वरावर बाँट सकते थे (६, १०४) अथवा सबसे खड़े भाई के अभीन रह कर वे सब मिल कर रह सकते थे और इस अवस्था में बड़ा भाई ही सारी सम्पत्ति का प्रवन्भ करता था (६, १०५)। परन्तु भाइयों का जुदा होना निन्दनीय नहीं समझा जाता था वरन् इसके विकद्ध वह प्रशंसनीय कहा गया है (६, १११)। सबसे बड़े और सबले छोटे पुत्रों को संपत्ति के बँदवारे में कुछ अधिक भाग मिलना था (६, ११२-११७)। कुमारी बहिनों के लिये प्रत्येक भाई को अपने हिस्से का चौधाई देना चाहिए (६, ११८) परन्तु भाष्यकारों ने इसका अर्थ यह कहा है कि भाइयों को अपनी कुंआरी वहिनों के दहेज का प्रवन्ध करना चाहिए। अध्याय ६, सूत्र १२०, १४६ इत्यादि स्थानों में उसे पुत्र के लिये

हिस्सा लिखा है जो कि बड़े माई की स्त्री वा विधवा से छोटे माई के द्वारा उत्पन्न हो परन्तु अन्यत्र मनु ने इस व्यवहार की निन्दा की है। फिर जिल मनुष्य की पुत्र न हो वह अपनी कन्या का उसके पति से यह कह कर नियुक्त कर सकता है, कि उसकी जो पुरुष सन्तान उत्पन्न होगी वह मेरी अन्त्येष्टि किया करेगी। और जब ऐसा किया जाता था तो पीत्र और नियुक्त कन्या के पुत्र में कोई भेद नहीं समभा जाता था (६, १२७, १३३)। ६, १४१ और २४२ में पुत्र गोदं लेने का श्रांधेकार दिया है।

सदा की नाई मनु १२ प्रकार के पुत्रों के विषय में भी प्राचीन सुत्रकारों के नियमों की लिखता है, यद्याप अपने समय में अपनी सम्मात के अनुसार मन इनमें से मन्तिम ११ पुत्रों को "सबो पुत्र" के पलटे में बुरा प्रतिनिधि कहता है (६, १६१)। १२ प्रकार के पुत्र ये हैं-औरस अर्थात् विवाहिता स्त्री का पुत्र, क्षेत्रज अर्थात् किसी रोगी मन्ध्य की स्त्री अथवा किसी विभवा से उत्पन्न किया हमा पुत्र, दात्रिम अर्थात् गोद लिया हुआ पुत्र, कत्रिम मर्थात् वनाया हुआ पुत्र, गुधीत्पन्न अर्थात् गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र जिस के पिता का पतान होने के कारण उसे उसका माता के पति का पुत्र समस्रता चाहिए, अपविद्ध अर्थात् जिस पुत्र को उस के माता पिता न त्याग दिया हो और दूसरा मनुष्य उसे पुत्र की मांति रक्ले, कानीन अर्थात् अविवाहिता स्त्री का पुत्र जी कि उस पुरुष का पुत्र समभा जाना चाहिए जो उस स्त्री के साथ पीछे विवाह कर, सहांच अर्थात उस स्त्री का पुत्र जिस का विवाह गर्भवती होने की अवस्था में किया जाय, फ्रीतक अर्थात् मोल लिया हमा पुत्र, पौनर्भव अशीत विश्ववा के दूसरे विवाह का पुत्र, स्वयं दत्त अर्थात् वह बालक जिसके माता पिता न हों और वह अपने को किसी दूसरे के पुत्र की भांति दें दे, और पासेत अर्थात ब्राह्मण का किसी शुद्र स्त्री के साथ अत्पन्न हुआ पुत्र ( ६, १६७-१७८ )।

इन बारहों प्रकार के पुत्रों में से प्रथम छः प्रकार के पुत्र सम्बन्धी और उत्तराधिकारी समझे जाते हैं, और मन्तिम छमों पुत्र केवल सम्बन्धी समभे जाते हैं (९,१५८) और इन सब पुत्रों में से एक के न होने पर उस के उपरान्त की धणी का पुत्र पैत्राधिकार पाता थां ( ६, १८४ ) मन्तान, पिता और भाई के न होने पर मनुष्य की सम्पत्ति उसके सब में निकटवर्ती सम्बन्धी को मिलती थी जो कि तीन पीईं। के भीतर हो, और ऐम मम्बन्धी के न होने पर किसी सकुल्य को, वा उसके उपरान्त धर्म के गुरु वा शिष्य को और उसके भी न होने पर ब्राह्मणों को मिलती थी। (६, १८७, १८८)

स्त्रीधन वास्त्रियों की विदेश सम्पत्ति वह कही गई है जो कि विवाह की ऋगिन के सामने अथवा निवाह में दी जाय अथवा जिसे पति प्रीति के चिन्ह की भांति अथवा भाई माता वा पिता उसेदें। (६, १६४)

माता की मृत्यु के उपरान्त उस माता के सब पुत्र और कन्या माता की सम्पत्ति को बराबर बराबर बांट्र लें! (६, १६२)

(१८) जुआ खेलना और याजी लगाना इत्यादि—ये दोनों पाप राजाओं के राज्य को नाश करने वाले होते हैं; और इस लिये राजाओं को सम्मित दी गई है कि वे इन्हें भपने राज्य से दूर रक्खें। इस पाप के जिये शारीरिक दण्ड लिखा गया है (९, २२४) भीर इस पाप के करने वालों तथा नाचने वालों, गाने वालों, और नास्तिक लागों अर्थात् बीदों को देश से निकाल देने के लिये भी लिखा है। (६, २२५)

जाल से राज्य श्राह्माओं को बनाने के लिये, मिन्त्रियों को घूस देने के लिये, स्त्रियों वचीं मीर ब्राह्मामों का बध करने के लिये और राज द्रोह के लिये प्रामा दण्ड कहा गया है। (६, २३२) मुरु की पक्षी के साथ व्यभिचार करने, मिद्रा पीने, ब्राह्मण का अन चुराने वा ब्राह्मण का बध करने के लिये मिर के दागने का दण्ड लिखा है। जो चोर चोरी की वस्तुओं और सेंध लगाने के औ जारों के सहित पकड़ा जाय वह तथा जो लोग चोर को आश्रय देखें वे जान से मारे जा सकते थे (६, २७०, २७१) डांकुओं, घर लूटने वालों, गिरहक्तरों तथा मन्य पेस ही लोगों के हाथ अधवा दो उद्गिलयां कार ली जानी चाहिए। [९, २७६, २७७]

तालाबों की बांध को नष्ट करने के लिये प्राण दण्ड अथवा कोई दूसरा कठोर दण्ड कहा गया है [६, २७६] और जो वैद्य अपने दोगियों की उलटी चिकित्सा करें उसके लिये अर्थ दण्ड लिखा है। (९, २८४) वाणिज्य की वस्तुमों में खोटी वस्तु मिलाने के लिये, और सब प्रकार की दुएता के जिये अन्न की विकी में टगने के लिये, सुनारों की बेहमानी के लिये और खेनी के औजारा की चोरी के जिये भिन्न भिन्न तृण्ड कहे गए हैं (६, २५८-२६३)

कानून के विषय में दो अध्यायों के सिवाय मनु ने पाप के प्रायश्चित इत्यादि के लिये एक जुदा श्रध्याय दिया है और उसके विषय में बहुत थोड़ी बातों से विदित हो जायगा कि उस समय में भारी पाप कौन कीन समझे जाते थे।

प्रायश्चित—यहां फिर हमें यह उल्लेख मिलता है कि "ब्राह्मण का दथ करना, सुरा पीना, ब्राह्मण का द्रव्य सुराना, गुरू की स्त्री से व्यमिस्तर करना और इन पापों के करने वाले मनुष्यों का संग करना ये सब से भारी पाप श्रर्थीत् महापातक हैं।" (११,५५) पाठक देखेंगे कि ये वहीं महापातक हैं जिनका कि विशिष्ट ने वर्णन किया है। इसके सवाय और भी पानक लिखे हैं जो कि इनके वरावर कहें गए हैं। ऐसे पातकों में ये हैं अर्थात सूठी साक्षी देना. अपने गोत्र में व्यभिसार करना, कुमारी (स्त्रयों को नष्ट करना, अपने माता पिता का त्याग और वेदों पर ध्यान न देना।

महापानकों से घट कर उपपानक हैं जिनमें हम इन पातकों को पात है मधीत गृह्य मांग्न की श्रमावधानी, गी का वध, चोरी, ऋण न चुकाना अत्य होकर रहना और अन्त में और बड़ी आश्चर्य जनक बात हैं कि—"खानों और कारखानों का निरीक्षण करना तथा बड़े बड़े यन्त्रों द्वारा कार्यों को करना जिसका कि भाष्यकारों ने यह मधी बतलाया है कि बांध बांधना वा चीनी की कल तथा इसी प्रकार की मन्य बड़ी बड़ी कल बनाना (९,६०,६७) है। भारतवर्ष में जाति भेद के हानि कारक फल ने जिल्प मीर शिल्पकारों को नीच बना दिया परन्तु यह बड़े ही पश्चाताय और दुःख की बात है कि हिन्दू प्रन्थ- कार को यह लिखना पड़ता है कि कल पुजें के काम ही वास्तव में पाप समझे जाते थे। मनुस्मृति के बनने के समय के सम्बन्ध में सर विलियम जोन्स साहब के समय से बहुत कुछ वादविवाद हुआ है परन्तु अब यह साधारणतः स्वीकार किया जाता है कि उसका जो संग्रह अब मिलता है वह ईसी के एक वा दो शताब्दी

के पहिले वा पीछे का बना हुआ है। उसमें (१०, ४४) यवनों को चीन देश के लोगों तथा शक और कममोज लोगों का उल्लेख है और इससे उसके बनने का समय काफी तरह से निश्चित होता है। यह गन्ध, जैमा कि हम पहिले कह चुके हैं, भारतवर्ष के प्राचीन सूत्रों जिनके आधार पर यह बना हुआ हैं और पौराणिक समय के भम्म शास्त्र जिनका की हम मांग के अध्याय में वर्णान करेंगे, इनके बीच के समय का है। सूत्रों की नाई वह किसी विशेष वैदिक समय से सम्बन्ध नहीं रखता परन्तु वह समस्त आध्यों का कानून है और धम्म शास्त्र के भी विश्व मनु अपने समय तक हिन्दू त्रिमूर्ति वा पौराणिक कथामें को नहीं जानता, मूर्ति पूजा को नहीं मानता और मन्दियों तथा पुजेरियों को घृणा की दृष्टि से देखता है और वैदिक विधानों और यहां का मण्डन करता है।

### अध्याय १२

## ज्योतिष स्रोर विद्या।

पूर्व अध्यायों में हम बौद काल में हिन्दुओं के इतिहास भीर उनकी राजनीति की अवस्था; उनके दिल्प और गृहनिर्माण विद्या और उनके सामाजिक जीवन तथा नियमों का वर्णन कर खुके हैं। सब उस समय में उनकी विद्या की उन्नति के विषय में हमें कुछ वाक्य कहने है। दुर्भाग्य वश इस विषय में हमें जो सामि-श्रियां मिलनी हैं वे बहुतही थोड़ी हैं-कदाचित प्राचीन हिन्दू इतिहास के अन्य किसी समय में भी थोड़ी हैं!

इसके कारण भी स्पष्ट है। पांच वा क्र शताब्दियों तक भारत-वर्ष विद्शियों के आक्षमण और युद्ध का स्थान बना रहा और इस समय में साहित्य और शास्त्रों की जैसी उन्नात स्वाभाविक रीति पर होनी चाहिए न हो सकी। उस समय जो बातें विदित भी हुई उनमें से आधकांश बौद प्रभाव के द्वारा हुई और इसके पीके के हिन्दू खेखकों ने उन बातों को रिच्चित रखने में सावधानी नहीं की है। श्रीर अन्त में, इस समय में जिन शास्त्रों के जो प्रन्थ बनाए गए थे उनका स्थान अधिकतर इसके उपरान्त के पौराशिक काल में बने हुए उत्तम श्रन्थों ने ले लिया है। इन सब कारणों से बौद्धकाल के साहित्य और शास्त्रों का बहुत ही थोड़ा अंश श्रव प्राप्त है।

परन्तु फिर्र्यू भी भारतवर्ष में बुद्धि विषय के उद्योग किसी समय में भी नहीं छोड़े गए थे भीर हिन्दू इतिहास के किसी समय में भी "विद्या सम्बन्धी अवकाश "कभी नहीं माना गया । और बौद समय में इस सम्बन्ध में जो उन्नाति हुई थी उसके चिन्ह हम लोगों को अब तक मिखते हैं।

हम दांशिनिक काल के बृतान्त में हिन्दू में के इ दर्शन शास्त्रों का वर्णन कर चुके हैं परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि उनमें से कुक्क दर्शनों यंथी पातव्जलिक योग और वादरायण व्यास के वेशान्त का प्रारम्भ वौद्ध काल है। में हुआ था और इसी काल में इन छमों दर्शनों में बहुत कुछ उन्नि की गई थी। इसके न्नातिरक्त इस काल में पातव्जालि ने पाणिनी के व्याकरण पर अपना प्रसिद्ध महाभाष्य लिखा है जो कि बौद्धकाल की उन्नति का एक स्मारक है। धर्म सम्बन्धी प्रन्थों में मनुम्मृति बौद्धकाल में बनाई गई थी श्रीर नालन्द तथा अन्य विद्यापीठों की बहुत सी वौद्धधर्म की पुस्तकें इस काल में बनी। पद्य का हम लोगों को बहुत ही थोड़ा मेंश प्राप्त है जो कि निश्चय रूप महभी काल का बना हुन्ना है परन्तु फिर भी अर्वाचीन संस्कृत पद्य का आरम्भ इसी काल में हुआ है। गुप्त वेशी राजाओं के शिलालेखों में हमें विदित है कि इस समय में उस सुन्दर तथा गम्भीर पद्य की कदर की जानी थी, किवना का सत्कार राज सभाओं में किया जाना था श्रीर गुप्त वेश का सब में बड़ा राजा समुद्रगुप्त जिसने कि चौथी शनार्की की समाप्ति के लगभग राज्य किया स्वयम किव था और उसकी सभा के किवयों ने उसे किया की पदवी ही थी।

परन्तु वीद्धकाल में सब से श्राधिक उन्नति ज्योतिय शास्त्र में हुई थी। हम पहिले देख चुके है कि ज्योतिष सम्बन्धी वेध वैदिक काल में है। किए जा चुके थे और ऐतिहासिक काव्य काल में चन्द्रराशिचक स्थिर किया गया था और श्रयन समबन्धी विन्दुओं का स्थान देखा जा चुका था तथा अन्य वार्ते भी ध्यान एवक देखी श्रीर लिखी जा चुकी थी। परन्तु इन कालों अथवा दार्शानक काल का भी ज्योतिष का कोई प्रन्थ हम लोगों को अब नहीं मिलता ज्योतिष का सब से प्राचीन गुन्थ जिसके विषय में कि हमें कुक विदित है अथवा जो हम लोगों को अब प्राप्त है, बांद्ध काल का है।

हिन्दू गृन्थकारों ने १८ प्राचीन सिद्धान्त अर्थात् ज्यापित के गृन्थ लिखे हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश अब प्राप्त नहीं हैं। उनके नाम नीचे दिए जाते हैं—

| 8 | परासर        | भिद्धान्त | १० | मरिचि सिद्धान्त |   |
|---|--------------|-----------|----|-----------------|---|
| ર | गर्ग         | ••        |    | मनु "           |   |
| 3 | ब्रह्म       | ••        | १२ | मंगीरस ,.       |   |
| 8 | सूर्य        | ,,        | १३ | रोमक ,,         |   |
| ¥ | <b>ट्यास</b> | • *       | १४ | पुलिश "         |   |
| Ę | वशिष्ठ       | 91        |    | च्यवन ;,        |   |
| Ø | मतृ          | **        | १€ | यवन ,,          |   |
| 5 | कर्यप        | 1,        | १७ | भृगु ,,         |   |
| 3 | नारद         | 19        | १८ | सीनक वा साम ,   | , |

इनम से कुछ सिद्धान्तों के संक्षिप्त विवरण से बौद्धकालके शास्त्रों की उन्नित का बहुत कुछ वृतान्त विदित हो जायगा और हम यह बात पहिले से कह देंगे कि हिन्दुओं ने इस काल में अधिकांश ज्योतिष शास्त्र का झान यूनानियों से प्राप्त किया, जिन्हों ने कि इस शास्त्र की बड़ी सफलता के साथ उन्नित की थी।

प्रोफेसर वेवर साहब कहत है कि हिन्दू ज्योतिषियों में परा-शर सबसे प्राचीन है और समयक्रम से उसके उपरान्त गर्ग है। पराशर के विषय में हमें इसके अतिरिक्त और कोई बात विदित नहीं है कि उसका नाम वेद से सम्बन्ध रखता है। वह प्रन्थ जिसमें पराद्यार की शिक्षाएं दी हुई कही जाती हैं, पराद्यार तनत्र के नाम से प्रमिद्ध था। पैंराणिक समय में वह बड़ सत्कार की दृष्टि से देखा जाता था मीर बाराहीर्माहर ने बहुधा इस प्रन्थ के बाक्य उद्भत किए हैं। इन अनेक उद्धत वाक्यों की देखने से विदित होता है कि उनका अधिकांश, कम से कम उनका एक यहा अंश गय में लिखा है जो कि इस श्रेगी के प्रत्यों के लिये एक विशेषता है। इसका बद्दत सा भाग बनुपूप छन्द में है श्रीर इसमें बाया छन्द भी है। भारतवर्ष के भूगाल जानने वालों के लियं उसमें एक पूरा अध्याय है जिसको कि बाराहमिहिर ने केवल रूप बदल कर परन्त ज्यों का त्यों रख कर बृहत् संहिता के १४ वें अध्याय में दिया है। पराशर ने पश्चिमी भारतवर्ष में यवनो वा यूर्नानयों के होने का उठ्लेख किया है जिस भे विदित होता है कि इस ब्रन्थ का समय ईसा के २०० वर्ष के अधिक पहिले का नहीं है।

गर्ग के विषय में हमें इसमें कुछ अधिक वृतान विदित है और वह उन हिन्दू ग्रन्थकारों में है जिनमें कि हम भारतवंष में ईसा के पहिले दूसरी शतार्द्धा में यूनानियों के शक्रमण का कुछ वृतानत विदित होता है। वह यून जाति के विद्वानों का भी सम्मान करता था यद्यपि वे मलेख समझे जाते थे। उसका निम्नलिखित वाक्य प्रमिद्ध है और वह बहुधा उद्भत किया जाता है—"यवन लोग (यूनानी लोग) मलेख्छ हैं परन्तु वे लोग इस शास्त्र (ज्योतिष शास्त्र) को अच्छी तरह से जानते हैं। इस लिये उन लोगें का ब्राह्मण ज्योतिषियों से कहीं थड़ कर ऋषियों की नाई, सत्कार किया जाता है।"

भयने गृन्ध के एंतिहासिक अंश में गर्ग चार युगों का उल्लेख करता है जिसमें से महाभारत के युद्ध के समय से वह तीसरे युग की समाप्ति और चौथे युग का प्रारम्भ होना लिखता है। इसके उपरान्त उसने मगभ के शिशुनाग वंश और फिर मौर्य्य वंश के राजाओं का उल्लेख किया है। सालिसुक का उल्लेख करते हुए (जिसकों कि हम दंख चुके हैं कि अशोक के उपरान्त चौथा राजा था) गर्ग कहता है "इसके पीछे पापात्मा साहसी यूनानी लोग सांकेतु (अवध) पाश्चाब देश और मथुरा को अभीन करने के उपरान्त कुसुमध्यज (पटने) में पहुंचे में। पुष्पपुर (पटना) लिए जाने पर सब देशों में निस्मन्दंह उब्बट फेर हो जायगी।"

संस्कृत गृन्थों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख इतना दुर्लभ है कि गर्ग के उयोतिय के गृन्थ में इसा के पहिले दूसरी शताब्दी में बेक्टिया के यूनानी लोगों का पटने तक भारववर्ष को जीत लेने का जो बृनान्त मिलता है उसके लिये हम उसके अनुगृहीत हैं। बहुत से पाठकों को विदित होगा कि प्रसिद्ध विद्धान दाकटर गोएडस्ट्रूकर साहव ने यूनानी लोगों का श्रवध पर श्राकमण करने का वृनान्त पातवजील के गृन्थ से खोज निकाला है और इसीस उन्होंने योग दर्शन और महाभाष्य के रचियता पातव्रिलिक का समय निश्चित किया है।

परन्तु अब गर्ग के विषय में सुनिए। "अजेय यवन लोग (यूनानी लोग) मध्य प्रदेश में नहीं रहें गे। उन लोगों में एक बड़ा कठोर और भयानक युद्ध होगा। तब इस युग के अन्त में यूनानियों का नाश होने के उपरान्त सात प्रवल राजा अवध में राज्य करें गे।" इसके उपरान्त यह उल्लेख है कि यूनानियों के उपरान्त लुटेरे शक लोग बड़े पबल हुए, और हमें यह जानने में बहुत कम कठिनाई है कि वे शक लोग वेही यूची लोग थे जिन्होंने कि ईसा के १३० वर्ष पहिले वेक्निया के राज्य को नष्ट किया था। ये नए विजयी लोग अपनी लूट पाट करते रहे और यहां पर गर्ग का इतिहास समाप्त हो जाता है। उपरोक्त बानों से डाक्टर कर्न साहब का गर्ग का समय ईसा की पहिली शनाव्ही में निश्चित करना ठीक है।

भव हम कुछ श्रन्य सिद्धान्तों के विषय में लिखें गे अर्थात्

उन पांच सिद्धान्तों के विषय में जो कि पञ्च सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिनके आधार पर कठीं राताब्दी में वाराहमिहिर ने अपनी पञ्चसिद्धान्तिका जिली है। वे पांची सिद्धान्त ये हैं अर्थात् ब्रह्म वा पैतामह, सूर्य्य वा सीर, वशिष्ट, रोमक, और पुर्विश।

जान पड़ता है कि प्राचीन ब्रह्मवा पैतामह सिद्धान्त का पूर्ण स्थान ब्रह्मगुष्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'स्फुट ब्रह्मासिद्धान्त' ने खे लिया है। एलवरूनी ने इस स्फुट ब्रह्म सिद्धान्त की एक प्रति ११ वीं शताब्दी में पाई थी श्रीर उसने उसका उल्लेख अपने भारतवर्ष के वृत्तान्त में किया है।

सूर्य सिद्धान्त बडा प्रसिद्ध है परन्तु उस मुल प्रंथ में इतनी बार परिवर्तन हुआ है और वह इतनी बार संकलित किया गया है कि मुल प्रन्थ अब हम लोगों को प्राप्त नहीं रह गया है। हम इस मुल प्रन्थ के वनने की तिथि के विषय में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कह सकते कि वह बौद्ध काल में बना होगा। और यह प्रन्थ अन्तिम बार अपने आधुनिक रूप में कब बनाया गया इसके विषय में भी हम केवल इतनाही कह सकते हैं कि वह पौरािया ह काल में बनाया गया होगा।

वाराहमिहिर का भाष्यकार, उत्पत्त दसवीं शताब्दी में हुआ और उसने अपने समय के सूर्य सिद्धान्त से क इलोक उद्धृत किए हैं और डाक्टर कर्न साहब ने दिखलाया है कि उनमें से एक भी आज कल के सूर्य सिद्धान्त में नहीं मिलता । फिर भी "आज कल कासूर्य सिद्धान्त उस अन्ध का पुनकंप मात्र है जिसे कि बाराहमिहिर ने अपना एक प्रमागा माना है।"

आधुनिक सूर्यसिद्धान्त में १४ अध्याय हैं और उसमें प्रहों के मध्यम स्थान और वान्तिविक स्थान, समय का विषय, सूर्य भीर चंद्र प्रहण, प्रहों और नच्चत्रों के योग, प्रहों और नक्षत्रों के प्रकाशवृत्तीय उदय और अस्त, चन्द्रमा की कला और उसके स्कन्धों के स्थान, सूर्य, और चन्द्रमा की कान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी यन्त्रों के बनाने की रिति, जगत की उत्पत्ति और भिन्न भिन्न प्रकार के समय का उल्लेख है।

पलबरूनी वशिष्ठ सिद्धान्त को विष्णु चन्द्र का बनाया हुआ

कहता है, परन्तु ब्रह्मगुप्त कहता है कि इस प्राचीन ब्रन्थ को विष्णु चन्द्र ने फिर से ग्रांधा था और यह बात ठीक जान पड़ती है। आज कल बिश्व सिद्धान्त के नाम में जो प्रन्थ वर्तमान है यह निसन्देह ब्राद्धानक समय का है।

रोमक सिद्धान्त को ब्रह्मगुष्त और एलहरूनी दोनों ही, श्री सन का बनाया हुआ कहते हैं। श्राज कल एक जालो भीर आधुनिक समय का बना हुआ रोमक सिद्धान्त मिळता है जिसमें ईसामसीह की जन्मपत्री, यावर के गाउय का वर्णन तथा अकवर के सिन्धविजय करने का ब्रसान्त दिया है?

पुलिश सिद्धान्त पलबस्ती को विदित था। उसने उसकी पक प्रति ली थी और वह इस प्रन्य को यूनानी पालिस का बनाया हुआ कहता है। प्राफेसर वेबर साहब का मत है कि यह यूनानी पालिस वही है जो कि पोलस अलकज़ान्द्रीनस के नाम से प्रसिद्ध है और जिसने इसागाज नामक ज्योतिष का प्रन्थ लिखा है। परन्तु डाकर कर्न साहब इस बात में सन्देह करते हैं पर उनका भी यही मत है कि पुलिस युनानी था।

येक्ष पांची प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं जिन्हें कि बागहमिहिर ने इद्धीं शताब्दी में संकलित किया था । डाक्तर कर्न साहव उनका समय गर्ग और बाराहमिहिर के बीच में अर्थात सन ५५ ईसवी के लगभग निश्चित करते हैं।

बौद्धकाल में भन्य शास्त्रों के भी प्रन्य वर्तमान थे जो कि श्रव हम लोगों को अप्राप्त हो गए हैं। उदाहरण की भावि हमें यह बड़े हुएं के भाय विदित होता है कि उस समय में नर्गाजत ने गृह निर्माण विद्या, पत्थर की मृतिं बनाने की विद्या, विश्वकारी तथा अन्य ऐमही किल्पों के विषयों के श्रन्थ बनाए थे।

जान पड़ता है कि योद्धकाल में, जब कि समस्त देश में चिकित्सालय स्थापित किए गए ये वैशक शास्त्र ने बड़ी उन्तित की थी। हिन्दू वैश्वक शास्त्र के प्रासेद्र प्रत्थकर्ता चर्क श्रीर सुश्चत इसी समय म हुए हैं परन्तु उनके प्रत्थ पौराश्चिक समय में फिर से संशोधित किए हुए जान पड़ते हैं और इसल्बिंग हम पौराणिक समय में उनका वर्णन करेंगे।

# मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त का

प्राचीन भारतवर्ष की

# सभ्यता का इतिहास।

~>>+>\$\$\$\$\$\$\$

चीया भाग ।

जिसे

गापालदास ने

सरल हिन्दी में अनुवाद किया

चीर

इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी ने

प्रकाशित किया।

1909

PRINTED BY MADNO PRASAD, BHARAT PRESS, BENARES.

# अध्यायों की सूची।

### ->>+>

## पौराणिक काल ।

| (१)         | विक्रमादित्य ७  | गीर उस   | के उत्तराधि  | बकारी  | 8          | 64          |
|-------------|-----------------|----------|--------------|--------|------------|-------------|
| (₹)         | ह्वेनत्सांग का  | भारतव    | र्षका वृत्ता | न्त    | १६         | प्रर        |
| (ş)         | वझभी लीग अ      | गैर राष  | मपूत छोग     | •••    | ¥₹         | Ęę          |
| (8)         | बंगाल और उ      | ड़ीसा    |              | ***    | ६२         | 99          |
| (¥)         | काश्मीर और      | दक्तिणी  | भारतवर्ष     | •••    | ડ્ર        | <b>¢</b> ą  |
| <b>(</b> ξ) | धम्में          | •••      |              | •••    | <b>୯</b> ୪ | १०५         |
| <b>(e)</b>  | धम्मग्रन्य      | •••      | •••          |        | १०६        | १२९         |
| <b>(</b> c) | जाति            |          | ***          | •••    | १३०        | १३७         |
| (4)         | हिन्दुश्रें। और | जै नियां | की गृह अ     | भीर मृ | र्ति       | ,,          |
|             | निर्माण विद्या  |          | •••          | •••    | १३८        | १६४         |
| १०)         | ज्यातिष बीजग    | गित ७    | ीर श्रंकगरि  | णेत    | १६५        | <b>ę9</b> ą |
| 99)         | वैद्यक          |          | •••          | •••    | 869        | १८६         |
| १२)         | नाटक            | •        | •••          | •••    | १८७        | २१८         |
| (\$9)       | काठ्य           | ***      | •••          | •••    | २२०        | २३ <b>६</b> |
| • •         | कहानी           | •••      | •••          | •••    | २३७        | •           |

(१५) प्राचीन काल का अला ... २४५ २६५ (१६) आधुनिक काल का प्रारम्भ ... २६६ २८७

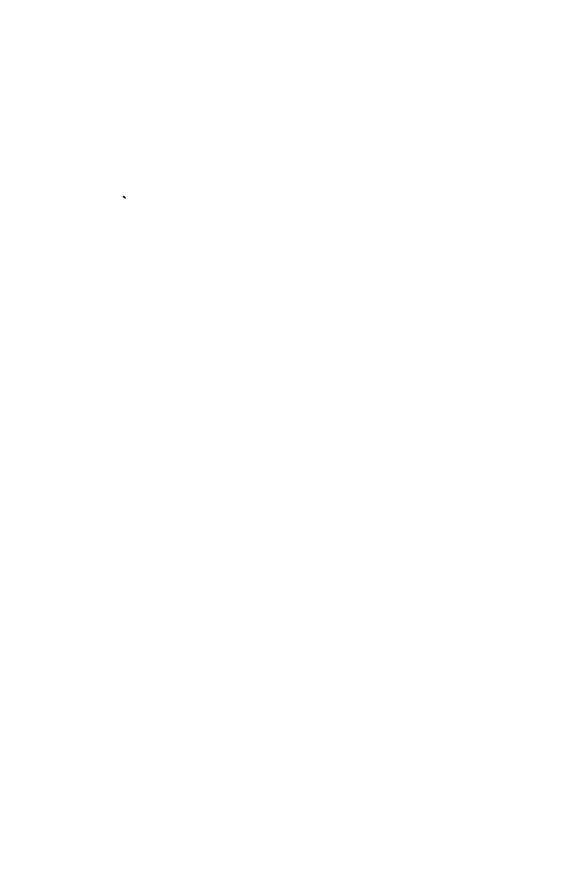

## प्राचीन भारतवर्ष की

# सभ्यता का इतिहास।

चौथा भाग।

### काण्ड ५

पौराणिक काल, सन् ५०० से १००० ई० तक।

~>>+>

### अध्याय १

### विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी ।

अब हम हिन्दू इतिहास के नाटक के अन्तिम श्रंक पर आ गए और उसका पर्दा एक वास्तिविक बड़े दूर्य पर खुलता है! एक बड़े और स्वदेशानुरागी युद्ध का विजयी, पुनर्जीवित होते हुए हिन्दू धम्में का संरक्षक, श्राधुनिक संस्कृत साहित्य में जा सबसे उत्तम और सुन्दर बातें हैं उन सब का केन्द्र, सैंकड़ों कथाश्रों का नायक, प्रतापी विक्रमा-दित्य हिन्दुश्रों के लिये वैसाही है जैसा की फरासीसियों के लिये शारलेम्यान, श्रंगरेज़ों के लिये आलक्षेड, बाद्धों के लिये अशोक, और मुसलमानों के लिये हारन-उल-रशीद है। विद्वानों और अपद लोगों के लिये, किव वा कहानी कहनेवालों के लिये, बूढ़ों अथवा बच्चों के लिये उसका नाम भारतवर्ष में ऐसा परिचित है जैसा कि किसी देश के किसी राजा वा बादशाह का है। सकता है। इस राजा के नाम के सायही जिसकी सभा में कालिदास वर्तमान चे हिन्दू विद्वानों के हृद्य में शकुन्तला और उर्वमी की के। मल सूरत का स्मरण है। उठता है। हिन्दू ज्योतिषियों के हृद्य मे वराहमिहर का स्मरण और के। शकारीं के हुर्य में अमरसिंह के सत्कार करनेवाले राजा का सम्मान है। उठता है। और ये सब बातें उसके सच्चे प्रताप के लिये माने। काफी न हाने के कारण सैंकड़ी कहानियां उसके नाम का अपढ और मीचे माचे लागे। से परिचित कराती हैं। आज तक भी गांव के रहने वाले लाग छाया-दार पीपल युक्त के नीचे यह कथा सुनने के लिये एकत्रित होते हैं कि उन बत्तिस बेलनेवाली पुतलियों ने जो कि इस बड़े सम्राट के सिंहासन की उठाए हुए थीं, किस प्रकार उसके उत्तराधिकारी की अधीनता स्वीकार नहीं की और उनमें से प्रत्येक ने विक्रम के प्रताय की एक एक कथा किस प्कार कह कर प्रथान किया ' प्रत्येक ग्रामीण चाठशाला के छाटे छाटे बालक भारतवर्ष में अब तक आश्चर्य और स्नेह के साथ पढ़ते हैं कि इस माहमी विक्रम ने अन्धकार और भय के दूर्यों के बीच एक प्रवल वैताल के ऊपर प्रभुत्व पाने का किस प्रकार यत्न किया और अन्त में उसने अजेय वीरता, कभी न डिगने वाली बुद्धि और कभी न चूकने वाले साहस और आत्मनिर्भर के कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की।

परन्तु जब इम इसके साहित्य विषयक स्मारकों और कहानियें की छोड़कर इतिहास की ओर फुकते हैं ता हमे बिक्रम के समय और स्वयं उसकी स्थिति के विषय में भी बड़ाही गड़बड़ मिलता है। बहुत समय तक बिद्वामें। का यह मत था कि कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य का समय ईसा के लग भग ५६ वर्ष पहिले हैं जैसा कि संवत अडद् से जान पड़ता है। परन्तु यह सम्मति अब साधारणतः पलट गई है। फछीट साहब इस बात का समर्थन करते हैं के संवत अडद् बहुत प्राचीन समय से माछव लेगों का संवत था और ईसा के ५७ वर्ष पहिले के माछव संवत का विक्रम वा विक्रमादित्य के नाम से सम्बन्ध, गुप्तवशीय पहिले या दूसरे चन्द्रगुप्त के इर्ग्डासीरियन लोगों की बिजय करने के संदिग्ध अवशेषों के कारण हुआ।

संवत अब्द की उत्पति चे विषय में अब तक भी ऐसा अन्यकार है और हम इम अन्यकार की दूर करने का कार्य्य अविष्यत के विद्वानों पर छोड़ते हैं। इमारा स्वयं यह विचार है कि कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य ईसा के उपरान्त छठीं ग्रताब्दी में हुआ और इम संतेष में इस सम्मति की मानने के प्रमाण देंगे।

हुवेंत्सांग को कि भारतवर्ष में सातवीं शताब्दी में आया
प्रथम शोलादित्य का समय सन ५८० के लगभग स्थिर करता
है और विक्रमादित्य की शीलादित्य का पूर्वज बतलाता है।
और इतिहासकार कल्हण जे। कि बारहवीं शताब्दी में हुआ
है विक्रमादित्य की कनिष्क के पीछे बीस राजाओं के उपरान्त बतलाता है जिसने की सन १९८ से राज्य किया।
इसारी सम्मति में हुवेंत्सांग और कल्हण की बातें से
विक्रमादित्य के राज्य का ईसा के उपरान्त छठीं शताब्दी में
होना निश्चय हुप से स्थिर हो जाता है।

अब इतिहास के विषय में हमें यह कहानी विदित है और आगे चल कर हम उस कहानी की कम से कम १०० वर्ष प्राचीन दिखलावेंगे कि विक्रमादित्य के दरबार में मी बड़े ग्रन्थकार थे जा नीरत के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें से बराहमिहर, वरकचि और काछिदास सब से अधिक विरुवात हैं। बराहमिद्वर का जन्म सम्भवतः सन् ५०५ ईस्वी में हुआ या और डाकृर भाऊदाजी ने उसकी मृत्यु सन् ५८९ में दिखलाई है। वरहचि का अपने प्राकृत व्याकरण की पांचवीं वा छठीं शताब्ही के पहिले बनाना सम्भव नहीं क्योंकि उस समय के पहिले साहित्य की भाषा प्राकृत नहीं थी । श्रीर कालिदास के ग्रन्थां से यह विदित होता है कि वह पांचवीं वा कठीं शताब्दी में हुआ जब कि पौराणिक हिन्दू धर्म बढ़ा चढ़ा था जब मन्दिरीं और मूर्तियों का आदर किया जाता था और जब हिन्दू त्रिमूर्ति की पूजा की जाती थी। मनु के बिपरीत, और स्पष्टतः उसके समय के बहुत पीछे, यह कबि हिन्दू त्रिमूर्ति का मानता है, मन्दिरों और मूर्तियों का आदर करता है और हम लोगों के पञ्जाब में आकर बसने का भी उल्लेख करता है।

कालीदास के उत्तराधिकारी भारित, दिख्डन, वाख भट, सुबन्ध, भर्तृहरि-जिनके लेखें में कालिदास से इतनी समानता पाई जाती है—सब छठीं से आठवीं शताबदी के भीतर ही हुए हैं। उनमें सुबन्धु बिक्रमादित्य के विषय में लिखता है कि उसकी बहुत समय नहीं हुआ। \* जिन विद्वानें

<sup>\*</sup> वासवदक्त के इस वाक्य पर पहिले पहिल परिवत ईश्वरचन्द्र विद्याचागर ने ध्यान ग्राकर्षित किया था। उसका ग्रनुवाद ग्रें। किया

ने इन कवियों के ग्रन्थ पढ़े हैं उनके लिये यह सम्भव नहीं है कि वे उनके और कालिदाम के समय के बीच ६ आताब्दियों का अन्तर निश्चित करें। इस प्रकार बराह मिहर, वरहिच और कालिदास के ग्रन्थों से जा प्रमास मिलते हैं उनसे भी विक्रनादित्य का समय ईसा की छठीं श्रताब्दी में निश्चित होता है।

विक्रमादित्य के शक लोगों की विजय करने के सम्बन्ध में अलबक्त नी, जी कि भारतवर्ष में ग्यारहवीं शताब्दी में आया था, कहता है कि विक्रमादित्य ने शक राज पर आक्रमण किया, ''उसे भगाया और मुलतान और लोनी के दुर्ग के बीच के कि देश में उसे मार हाला"। दुर्भाग्य वश हमें विक्रमादित्य के विदेशी आक्रमण करने वालों पर विजय प्राप्त करने के विषय में के वल इतनाही इतिहास विदित है।

परन्तु विदेशी आक्रमण करने वालों के हारने और भगाए जाने के बड़े उत्तम फलंडुए और उसने उत्तरी भारत-वर्ष में जी कि सेंकड़ों वर्ष तक आक्रमण करने वालों से पीड़ित या शान्ति के साथ ही साथ शिल्प की वृद्धि हुई। राजाओं के दर्बार तथा बड़े बड़े नगर, बिलास, धन, ठ्यापार और शिल्प के केन्द्र हो गए, विज्ञान ने अपना सिर उठाया

जा सकता है "श्रव विक्रमादित्य का उनके यथ की छोड़ कर लेप हा गया है, राजनेतिक विचारों की उत्तमता उठ गई है, श्रव नर नर ग्रंथकार वर्तमान हैं और उनमें से प्रत्येक इन पृथ्वी पर के भौर सब लेगीं पर श्राक्रमण करता है जो कि उस भील के समान हो गई है जिसकी की सारस पित्रयों ने छोड़ दिया है।, जहां वक्रपक्षी विहार नहीं करते भीर जहां सूर्यास्त पर कनकपक्षी इपर उधर स्त्रीर आधुनिक हिन्दू ज्यातिष शास्त्र ने एक नई उकति प्राप्त की। कविता और नाटक ने अपना प्रकाश फैलाया और हिन्दुओं के हदय की प्रसक्त करने लगे। स्वयं धर्म में और जीवनशक्ति आगई और हिन्दू धर्म ने अपने नए और पीराणिक क्रप में लेगों की बीदु धर्म से परिवर्तित करने का यह किया।

बौदु धर्म ने भारतवर्ष के मुख्य धर्म की श्रीर कभी द्वेष भाव नहीं दिखाया श्रीर इन दें नों धर्मीं के कई शताब्दियों तक साथ साथ प्रचलित होने के कारण उनका परस्पर अविराध और भी बढ़ गया था, प्रत्येक देश में बौदु और हिन्दू लोग साथ ही माथ रहते थे। हिन्दू लोग बौदुों के मठ श्रीर विद्यानपें में जाते थे श्रीर बौदु लोग ब्राह्मण ऋषियें से विद्या सीखते थे। एक ही राजा दें नों धर्मों के मानने वालों पर अनुकूल रहता था। गुप्तवंशी राजा बहुधा शिव और विद्या के पूजने वाले थे परन्तु वे बौदुों और बौदु मठों को दान, उपहार और कृपाश्रों से परिपूर्ण कर देते थे। यह बहुधा होता था कि कोई राजा बौदु हा और उसका पुत्र कहर हिन्दू हो और बहुधा दें। भाई बिना परस्पर लड़े इन दें। मतों के श्रनुयायी होते थे। प्रत्येक राजसभा में इन दोनों धर्मों के मानने वाले विद्वान होते थे, श्रीर विक्रमादित्य की सभा में भी ऐसा ही था।

इस विक्रम की सभा के महा ग्रंथकारों का वर्षन साहित्य और विज्ञान के अध्याय में करेंगे परन्तु इसारा विक्रमादित्य के राज्य का वर्णन तब तक पूरा न होगा जब तक कि इस उन ग्रन्थकारों का यहां भी, चाहे कितने ही संक्षेप में हो, वर्णन न करें। भारतवर्ष का प्रत्येक परिष्ठत उस झोक की जानता है कि सिमें कि विक्रम की सभा के नौरक्षों का नाम है के बुद्ध गया के संवत् १०१५ अर्थात् कन् ए४८ ईस्वी के एक शिला लेख में हमें निम्न लिखित वाक्य मिलते हैं — "विक्रमादित्य निस्मन्देह इस संसार में खड़ा प्रहिद्ध राजा था। इसी प्रकार उसकी सभा में नौ बड़े विद्वान थे जी कि 'नव-रक्षानि' के नाम से विख्यात हैं"। इस कथा की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं है।

दन प्रिमें विदानों में कालिदास सब से मुख्य हैं।
राजतरंगिणी में लिखा है कि तीरमान की मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र प्रवर्शन काश्मीर की राजगद्दी पर अपना
अधिकार प्रमाणित नहीं कर सका और भारतबर्ष के इस
माननीय सम्माट उज्जनी के विक्रमादित्य ने अपनी सभा
के मातृगुप्त नामक प्रसिद्ध विद्वान को काश्मीर का राज्य
करने के लिये भेजा। मातृगुप्त ने अपने संरक्षक की मृत्यु तक
राज किया और तब वह यती होकर बनारस को चला आया
और काश्मीर में प्रवर्शन का राज्य हुआ। हाकृर दाकदाजी ने पहिले पहिल इस साहसी सिद्धान्त को प्रकाशित
किया कि यह मातृगुप्त स्वयं कालिदास ही थे। इस विद्वान
ने अपनी सम्मति के जी प्रमाण दिए हैं उनका विस्तार
पूर्वक वर्णन करने की हमें आवश्यक होगा कि यद्यि उनके
प्रमाण सम्भव हैं परन्तु वे निश्चय दिलाने वाले नहीं हैं।

<sup>\*</sup> वे ये हैं धन्त्रन्तरि, क्षपश्यक, ग्रमरिगंह, ग्रंकु, वेतासभट्ट, घट-कर्पर, कालिदाग, वराहमिहर, ग्रीर वरहिन ।

इसके विरुद्ध काश्मीर के एक कवि जैमेन्द्र का एक प्रन्थ निल्ता है जिसमें कि उसने कालिदास और मातृगुप्त की देा भिष्म भिन्न कवि लिखा है और इस विषय में जैमेन्द्र का प्रमाख निश्चित् समक्रमा चाहिए।

अब हुनें भारित कि का वर्णन करना है जो कि किराता जुंनीय का ग्रम्थकर्ता है। वह विक्रमादित्य के दबार में रहने बाला नहीं जान पाड़ता परन्तु सन् ६३७ ईस्बी का एक शिलालेख मिला है जिसमें कि उसका और कालिदास का नाम लिखा है। यदि वह कालिदास का समकालीन नहीं था ता यह बात निश्चय है कि वह छठीं शताब्दी में हुआ।

अमरसिंह जे। कि प्रसिद्ध संस्कृत कीश का बनाने वाला है नवरत्नों में से एक था और वह बौद्ध था। उसके यान्य का खटीं शताब्दी में चीन की भाषा में अनुवाद किया गया था और कहा जाता है कि बुद्ध गया का बौद्ध मन्दिर उसी का बनवाया हुआ है।

ज्येर्गातषशास्त्र में पौराखिक काल का सब से प्रथम लेखक आर्घ्यभह है। वह प्रयमा जन्म सन् ४९६ ईस्वी में लिखता है। वह विक्रमादित्य की सभा में नहीं था, उसका जन्म पाटलीपुत्र में हुआ था और उसने विक्रमादित्य के पहिले ही उठीं शताब्दी के प्रारम्भ ही में प्रसिद्धि प्राप्त की थी।

वराहिमहर जा कि आर्घ्यभट के उपरास्त हुआ, नब रको में था। बह अवस्ति का रहने वाला था और उसकी सृत्यु ५८९ में हुई। उसका उत्तराधिकारी ब्रह्मगुप्त छठीं शताब्दी की अन्त में ५९ - ईस्त्री में हुआ और उपने अपना ग्रम्य तीस वर्ष की अवस्था में अर्थात मन् ६२८ में लिखा। ब्रह्मगुप्त का पिता जिल्लु था ख्रीर यह कदाचित वही जिल्लु हो जी कि कालिदास का समकालीन कहा गया है।

विक्रमादित्य के शेष रतों में से धन्वन्ति प्रसिद्ध वैद्य या श्रीर दिख्डिन् ने अपने दशकुमारचरित्र में उसका उझेख किया है। बेतालमह नीतिप्रदीप का ग्रन्थकार या और वरक्षि प्रसिद्ध वैदाकरण या। घटकर्पर, शंकु और चपणक इतने प्रसिद्ध नहीं हैं और उनके पीछे के समय के लोगों ने उनका वह सतकार नहीं किया जैमा कि उनका विक्रम की सभा में होता था।

अब हम उम विद्या की उन्नति का कुछ विचार कर सकते हैं जो कि विक्रमादित्य के समय में हुई थी और उसने उसके नाम की कभी न मरने वाला यण दिया है। तेरह गताब्दियों के उपरान्त भी आज हम हिन्दू हृदय के विकास और धीशक्ति के उदय का कुछ बिचार कर सकते हैं जो कि छिन्दू धम्में के पुनर्जीवित होने का चिन्ह है। हम यह बिचार कर सकते हैं कि कई शताब्दियों की अवनित के उपरान्त, दुखदाई युद्धों और आक्रमणों के उपरान्त मी लोगों के हृदय में किस प्रकार बीरतो, महानता और यश का अचानक उदय हुआ। जाति की उस समय एक पद दर्शक की आवश्यकता थी और विक्रमादित्य जो कि विदेशियों का विजय करने बाला, समस्त उत्तरी भारतवर्ष का राजा, गुिषयों और विद्वानों का संरक्षक था चाई वह

बौदु हो और चाहे हिन्दू पय पर्यक की भांति खड़ा हुआ। उस समय एक महान पुरुष की आवश्यकता थी और यह महान पुरुष उपस्थित हुआ और जाति ने इस बड़े राजा के आश्रय में साहि य श्रीर विज्ञान में ऐसी सफलता प्राप्त की जी कि इनके पहिले बहुत ही कम प्राप्त हुई थी।

इस प्रकार यदि हम इतिहास की साबधानी और ठीक रीति से जानने का यत करें, यदि हम कहानियों और अत्युक्तियों की एक और हटा दें ती हम भारतवर्ष के इतिहास के प्रत्येक काल की साधारणतः सनका सकते हैं और प्रत्येक खात का सञ्चा सञ्चा कारण जान सकते हैं। हम स्वयं बिक्रमादित्य के महत्व का कारण उनके चारी छोर होनेवाली घटनाओं से जान सकते हैं ख्रीर हम कालिदास की अद्वितीय कल्पनाओं का कारण उनके समय में हिन्दुओं के विचार में साधारणतः आनन्द का हाना समक्ष सकते हैं। इस लोग बराइनिहर और अमरसिंह के परिश्रमें की भी समक्क सकते हैं कि वे विद्वानों की एक बड़ी सभा में एक दूसरे से बढ़ कर सम्मान प्राप्त करना चाहते थे और हम उस समय में हिन्दुओं और बीदुों के बीच उत्तन मुकाबिले की भी समक्त सकते हैं जब कि धरमें में मतभेद बढ कर इतनी बुरी अवस्था की नहीं प्राप्त हुआ था कि वह असचा है। जाय और क्रोश का कारण है। बौद्ध धर्म की अवनति है। रही घी और हिन्दू धर्म किर से जीवित हा रहा या स्त्रीर स्वभावतः इस पुनर्जीवित होने वाले धम्मे ने बल बिद्या अर्थीर गुण के सब से अधिक चिन्ह दिखलाए।

विक्रमादित्य के उपरान्त लगभग ५५० इंस्वी में शीलादित्य प्रतावशील उत्तरी भारतवर्ष का राजा हुआ। हूं नत्सांग के वर्णन से विदित होता है कि वह धर्म्न का पद्यपाती था और उसकी सभा में मनारथ के शिष्य वसुवन्ध,
का बड़ा सत्कार किया जाता था और उसने हिन्दुओं से
वादविवाद में एक वड़ी विजय प्राप्त की। वसुवन्धु एक
ब्राह्मण का पुत्र था ख्रीर वह प्रसिद्ध असङ्ग का भाई था।
वह काश्मीर में अध्ययन करके मगध के। छीटा, नालन्द के
विद्यालय में पण्डित हुआ और नेपाल में मरा। हमें शीलादित्य की सभा के और कोई दूसरे महान पुरुष का वृत्तान्त
विदित नहीं है।

शीलादित्य का उत्तराधिकारी लगभग ५८० ईस्वी में प्रभाकरवर्द्ध न हुआ । प्रभाकर की बहिन राज्यश्री का विवाह ग्रहबर्मन् के साथ हुआ था, परन्तु मालव लोगेंं से उसका एक युद्ध लिड़ा जिसमें प्रभाकर की हार हुई और ग्रहवर्मन मारा गया।

लगभग ६०५ ईस्बी में प्रभाकर का उत्तराधिकारी राज्य-वर्धन हुआ । राज्यवर्धन भी मालव लोगों के साथ युद्ध करता रहा और उसने उनके राजा की मार डाला । हुन-त्साङ्ग के कृतान्त से हमें विदित होता है कि इसके उप-रान्त कणसुवर्ण अर्थात् पश्चिमी बङ्गाल के राजा शशाङ्क मरेन्द्र गुप्त ने राज्यवर्धन की पराजित किया और मार हाला।

उसका उत्तराधिकारी लगभग ६९० इंस्वी में उसका छाटा भाई द्वितीय शीलादित्य हुआ निसे इवंबर्धन स्त्रीर कुमारराज भी कहते हैं। वह एक बड़ा स्त्रीर प्रवस्त राज्य या और उसने अपने विजयों के तथा विद्या का सतकार करने के कारण विक्रमादित्य के राज के स्मरण की पुनर्जी-वित किया। छः वर्षों में उसने "पांचों खंडों" की जीत खिया परन्तु वह महाराष्ट्रों के महाराजा पौलकि कि नि द्वितीय की पराजित नहीं कर सका । मालव ले:गें की उसने हराया और राज्यश्री की पुनः ब्राप्त किया और उसने कामक्रप के राजा भाष्कर वस्तेन् के साथ जिसे कुमारराज भी कहते हैं, एक सन्धि कर ली।

हर्षवर्द्धन वा शीलादित्य द्वितीय की एक तांबे की में हर पाई गई है जिसमें उनकी वंशावली दी है। उसमें खुदा हुआ लेख बहुत छोटा है और उससे विदित होता है कि आदित्यवर्द्धन, राज्यवद्धन और महादेवी का पुत्र घा; आदित्यवर्द्धन और महासेनगुप्ता का पुत्र प्रभाकरवद्धन हुआ, और प्रभाकरवर्द्धन का छोटा भाई यशोमित से हुआ।

होनत्मों के युत्तानत से हमें विदित होता है कि शीलादित्य की राजधानी कान्यकुछा वा कन्नीज में थी और बह पांचवें वर्ष धम्में समझन्धी त्याहार की करने के लिये राजाओं और सर्वमाधरण काएक बड़ा समूह एकत्रित करता या। हमें यह भी विदित होता है कि शीलादित्य एक दृढ़ बीदु था, यद्यपि वह ब्राह्मणों का भी आदर सत्कार करता था।

शीलादित्य हर्षवर्द्धन विद्या का एक प्रतिद्ध रक्षक था, भीर कहा जाता है कि रत्नावली और बौद्धनाटक नागानन्द उसी का बनाया चुआ है। परन्तु सम्भवतः इनमें से किसी का भी वह ग्रन्थकार नहीं है, यद्यपि ये दे निं ही ग्रन्थ उसकी सभा में बनाए गए थे। रतावली का ग्रन्थकर्ता सम्भवतः बास भह है जिसने कि काद्म्बरी और हर्षविश्व बनाया है। दशकुनारचिश्व का ग्रन्थकार दिखन बाणभट्ट के पहिले और कालिदास के उपरान्त हुआ है और उसने काछिदास का उस्लेख किया है। यह सम्भव है कि दिखन उस समय जीवित रहा है। जब कि बाणभट्ट ने उसी का अनुकरस करते हुए काद्म्बरीनाम का बहुत बढ़ाचढ़ा उपन्यास लिखा।

संस्कृत का दूपरा प्रसिद्ध उपन्यास सुवन्धु का बनाया हुआ वासवदत्ता है। सुवन्धु बाणभह का समकालीन था, यद्यि उसने अपना ग्रंथ बाणभह से कदाचित कुछ पहिले लिखा है, क्योंकि बाणभह ने बहुधा उसके वाक्य उद्धृत किए हैं। इस प्रकार हमें संस्कृत के तीनें। सर्वोत्तन गद्य के उपन्यासें। का समय विदित होगया।

बागभह के नाम के साथ मयूर के नाम का भी अनेक स्थान पर उद्घोख है और एक दन्तकथा ऐसी है कि बाण ने मयूर की एक चएडी अर्थात् लड़ाकी वन्या के साथ विवाह किया था । यह मयूर "मयूर शकत" नान की पुस्तक का ग्रन्थकार है।

इससे अधिक प्रसिद्ध नाम भर्तृ हरि का है। प्रोफेसर मेक्समूलर साहब ने अपनी एक मनेराञ्चक टिप्पणी में चीन के यात्री इट्सिंग का प्रसाण देकर दिख्छाया है कि भर्तृ हरि की मृत्यु लगभग ६५० ईस्वी में हुई अर्थात यें समिभिए कि श्रृङ्गार नीति और बैराग्य शतकें का प्रत्यकार शीलादित्य द्वितीय का समकाछीन था। भहि काठ्य जा कि ठ्याकर स सी खने का एक चहल और मनार क्षक प्रत्य है, हिन्दू विद्यार्थियों का भट्ट हिर के शतकों की अपेक्षा अधिक जात है। भिष्ट काठ्य के भाष्य-कार कन्दर्प, विद्याबिनाद, श्रीधर स्वामिन् आदि इस यंथ का भट्ट का बनाया हुआ कहते हैं। अन्य भाष्यकारों ने भर्द के नाम का बहुधा भिष्ट कहा है और सब बातों पर विचार करने से यह बहुत सम्भव जान पड़ता है कि शतकों का और भट्टि काठ्य का ग्रन्थकार एक ही मनुष्य भर्द वा भट्टि है। ग्रीपेसर मेक्समूलर साहब ने अपने इस अनुमान की दृढ़ करने के लिये चीन के उपरोक्त यात्री का ग्रमाण दिया है।

कतीत के बड़े मम्झाट् शीलादित्य के समय में विद्या की ऐसी उन्नित थी वह पांचवें वर्ष अपने त्याहारों में उत्तरी भारतवर्ष के सब राजा प्रजा की एकत्रित करता या, और समस्त उत्तरी भारतवर्ष का अधिपति था। हम पहिले देख चुके हैं कि ज्यातिषी ब्रह्मगुप्त भी इसी सम्झाट् के समय में हुआ है।

शील। दित्य की मृत्यु लगभग ६४२ वा ६४८ ईस्वी में हुई। इसके ५० वर्षों के उपरान्त इस बड़े सम्झाट् की गृद्दी पर केवल एक छोटा सा राजा रह गया था। कब्बीज की शक्ति और प्रताप अब नहीं रहा था और काश्मीर के राजा छिलतादित्य ने कब्बीज के राजा यशे। वर्मन् की युद्ध में पराजित कर दिया था। परम्तु उच्जयिनी में दे। शताब्दि-यों के पहिले साहित्य का जी प्रदीप जलाया गया था वह अब तक भी यशे। वर्मन् की सभा में चमक रहा था

अर्थात् भारतवर्ष का सब से बड़ा एक कि भवभूति इसी राजा की सभा में या। उसे प्रायः उन महान कि बियों में से ज्ञन्तिन समक्षना चाहिए जी कि भारतवर्ष में छठीं और आठवीं शताब्दी में हुए हैं। राजतरंगिणी से कि जिससे हमें यह वृत्तान्त विदित होता है, यह भी वि-दित होता है कि देा अन्य यन्यकार अर्थात् वाक्पति और राज्यश्री इसी यशावर्मन् की सभा में थे।

यदि ये तीनां शतािं इयां अर्थात् ५०० ईस्वी से ले कर ८०० ईस्वी तक उत्तर काल के संस्कृत साहित्य के इतिहास में सब से उतम समक्ती जाती हैं तो वे हिन्दुओं और बीद्धों में अप्रतिरोध और नित्रवत हिस्का होने के लिये भी प्रसिद्ध हैं। परन्तु इस समय में इन दोनों धर्मों के अनुयािययों में विवाद हो रहे थे और प्रमिद्ध शंकाराचार्य जा कि द वीं शताब्दी के प्रन्त में हुआ हिन्दू धर्म की पुनर्जीवित करने का बड़ा भारी पच्चपाती और बीद्ध धर्म का सब से बड़ा विरोधी हुआ।

इसके उपरान्त अन्धकार का समय हुआ और ८०० से लेकर १००० ईस्वी तक हिन्दू साहित्य विज्ञान वा शिल्प के इतिहास में एक भी प्रसिद्ध नाम नहीं मिलता।

## अध्याय २

## ह्वे नत्सांग का भारतवर्ष का वृतान्त ।

अब हम चीन के प्रिन्दु यात्री हुनेत्मांग के लेखें। का वर्णन करेंगे जिनमें कि सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष की अवस्था का बहुत कुछ इतिहास प्रगट हुआ है। उसने सन् ६२९ इमबी में चीन से प्रस्थान किया और वह फर्गनः समरकन्द, बुखारा ग्रीर बल्क में होता हुआ भारतवर्ष में आया और यहां बद्धत वर्षी तक अनण करता हुआ अन्त में सन् ६४५ इस्बी में चीन की लीट गया। भारतवर्ष के इतिहास के आरम्भ में वह हिन्दुओं की चाल व्यवहार और उनके शिल्प का वर्णन करता है जिस पर कि हम आगे चल कर विचार करेंगे यहां पर इस यात्री ने जिन हिन्दू राज्यों का वर्णन किया है उनके विषय में हम लिखेंगे।

जिले जलाताबाद की प्राचीन राजधानी नगरहार श्रेरे में चार मील थी। इम नगर में अस तथा फल बहुता-यत से होते थे। यहां के लोगों की चाल ठयबहार सादी और सची थी और उनके स्वभाव उत्साहपूर्ण और वीरा-वित थे। यहां बौद्ध धर्म का खड़ा प्रचार था परन्तु यहां हिन्दू धर्मावजम्बी लीग भी थे और नगर में पांच शिवालय तथा लगभग १०० पूजा करने वाले लीग थे। नगर के पूर्व स्रोर अशोक का बनाया हुआ ३०० फीट ऊंचा एक स्तूप था जी कि सुन्दर काम किए हुए पत्थरीं से अद्भुत रीति से बना था। यहां बहुत संघाराम थे और उनमें से एक नगर चार मील दक्षिण पश्चिम था जिसमें ऊंबी दीवार और ढेर किए इए पत्यरीं का कई सगह का बुर्ज और २०० फीट कांचा एक स्तूप था।

गान्धार राज्य की राजधानी पेशावर में घी और मगरहार तथा गान्धार दीनों ही उस समय (हिन्दूकुश के निकट) के राजा के अधीन ये और उसी के नायब लाग इन देशों में राज्य करते थे। गान्धार के नगर और गांव उजाड़ हो गए थे और उनमें बहुत ही थे। हे निवासी रह गए थे। नगर में आपक बहुतायत से पैदा होता या और प्रजा कायर पर माहित्य सै प्रीति रखने वास्ती थी। उनमें एक हजार संघाराम उजाड़ और टूटे फूटे पड़े थे और हिन्दुओं के १०० मन्दिर भी थे।

गान्धार राज्यका वर्णन करते हुए हुनित्सांग हमें मना-इत नामी एक बौहु लेखक की कुछ कथा भी सुनाता है। वह सुप्रमिद्ध विक्रमादित्य के नगर में रहता था परन्त् विक्रमादित्य हिन्दूधमं और हिन्दू विद्याका संरक्तक था और उसकी सभामें किसी धर्म सम्बन्धी विवाद में• मनीहृत का अपनान हुआ और उमने यह कह कर घृता से सभाको छोड़ दिया कि "पक्तपालियों के समूह में न्याय नहीं रहता" परन्तु विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी शीलादित्य विद्वानीं का संरक्षक या और उसने मनीहत के शिष्य वसुबन्धु का सत्कार किया और उसके यहां के हिन्दू पिंहतों ने लिजित होकर सभा छोड़ दी। दूसरे स्थान पर मालवा का वृत्तान्त लिखते हुए ह्वेनत्सांग कहता है की शीलादित्य मेरे समय से ६० वर्ष पहिले अर्थात् सन ५८० ई सबी के लगभग हुआ। या और इस कारण विक्रमादित्य के

राज्य का समय ५५० ई० के पहिले निश्चित होता है और यह समय हमारे किश्चित किए हुए ममय से निलता है।

पौलुश नगर के निकट हमारा याखी एक जंचे पर्वत पर पहुंचा और वहां उसने नीले पत्थर को काट कर बनाई हुई भीन या देवी (दुर्गा) की एक मूर्ति देखी। यहां निकट और दूर देशों के सब गरीब श्रीर धनाढ्य छोग एकत्रित होते थे और वृत तथा स्तृति के पश्चात मूर्ति का दर्शन करते थे। पर्वत के नीचे महेश्वर का एक मन्दिर था श्रीर वहां वे हिन्दू सम्प्रदाय के छोग जो कि अपनी देह में राख लगाए रहते थे (पाशुपत) पूजा के छिपे श्राते थे। इन स्थानों से हुनेत्सांग वैयाकरण पाणिनि के जन्म स्थान सलातुर में आया।

उद्यान अर्थात काबुल के चारें। ओर के देश में जहां कि दो शताब्दी पहिले फाहियान ने बौद्ध धम्मं का प्रचार देखा था होनत्मांग ने संघारामें। को उजाड़ और निर्जन पाया और उनमें बहुत ही थोड़े सन्यासी रह गए थे। यहां देवें। के १० मन्दिर थे।

सिन्ध नदी को पार करके यह यात्री पर्वतों को लाँघता हुआ छोटे तिब्बत में पहुंचा। "यहां की सब्कें ऊंची नीची और ढालुआ हैं पर्वत और दर्रे अन्धकारमय हैं। कहीं कहीं पर हमें रस्तें के द्वारा और कहीं पर फैले हुए लोहे के सिक्कुड़ें के द्वारा नालों को पार करना पड़ता है। खंदकों के आर पार हवा में लटके हुए पुल हैं। छोटे तिब्बत से हुनत्सांग तक्षशिला और सिंहपुर को जो कि काश्मीर राज्य के अधीन थे, गया। सिंहपुर में उसे श्वेताम्बरी और दिगम्बरी जैनी छोग मिले। "उनके संस्थापक के नियम अधिकांश बौद्ध प्रन्थों के मिद्वान्तों से छिए गए हैं......... अपने पूज्य देव (महावीर) की मूर्ति को वे चोरी से तथागत बुद्ध की श्रेणी में रखते हैं, उसमें केवल कपड़े का भेद रहता है। सुन्दरता में वह बिलकुल एक सी है"। इसमें कोई मन्देह नहीं कि हु नत्सांग का यह बिचार या कि जैनियों की सम्प्रदाय कुछ बौद्धों के जुरा होने से वन गई है।

काश्मीर का घेरा ९४०० मील कहा गया है और उसकी राजधानी २॥ मील लम्बी और १ मील चौड़ी घी। यहां अन्न उपजनाथा ऋौर फल फूल बहुतायत से होते थे। यहां की जल वायु ठंढी और कठोर थी। यहां अर्फ बहुत हो नी घी परन्तुहवाकी कमी घी। लोग भीतर चसहे के कपड़े और उसके ऊपर सकेद पट्ए पहिनते थे। वे लोग हल्के और तुरुष, निर्बल और कायर स्वभाव के होते चे चेहरा सुन्दर होता था परन्तु वे बड़े धूर्त होते थे। वे लीगः विद्या के प्रेमी और सुशि जित थे। उनमें हिन्दू और बौद्ध दोनों ही थे। वहां १०० संघाराम और ५००० सन्यासी थे। काश्मीर में अब तक कनिष्क का यश व्याप्त या और हमारे यात्री ने इस खड़े राजा के विषय में भी लिखा है। यहां तथा प्रान्यत्र होनत्सांग ने हुदु के निर्वाण का समय अशोक के १०० वर्ष पहिले लिखा है। अतएव उपके इस कथन से कि ''घतागत के निर्वाण के ४०० वर्ष पीछे गान्धार का राजा कनिष्कराज गद्दी पर बैठा, उसके राज्य का यश दूर दूर तक फैला और उमने दूर के देशों की अपने

अधीन किया" हमें यह समक्षना चाहिए कि उमके अनुमार कनिष्क अशोक के ३०० वर्ष उपरान्त अर्थात् लगभग ९८ है० में हुआ और यह तिथि हमारी दी हुई तिथि तथा शक संवत के समय से मिलती है।

कनिष्क के सम्बंध में इमारा यात्री उसके राज्य काल की उत्तरी बौद्धों की सभा का दृतान्त लिखता है। वह कहता है कि वहां जी ५०० अरहत लोग एकत्रित हुए थे उन्होंने तीन टीकाएं बनाई अर्थात उपदेश शास्त्र, जिसमें सूत्र पितक की टीका की है; बिनय विभाषा शास्त्र जिसमें बिनय पतिक की टीका की है, और प्रभिधम्मं विभाषा शास्त्र जिसमें अभिधम्मं पितक की ठ्यास्या है।

कनिष्क के ही मम्बंध में हमारा यात्री कहता है कि चीन के अधीनस्थ राजा लोग इम प्रतापी सम्माट के पाम अपने विश्वामी आदमी भेजते थे और वह उनसे बड़े आदर के साथ वर्ताव करता या और उसने उनके रहने के लिये रावी और सतलक के बीच का देश नियत किया था इसी कारण बड़ चीनपति के माम से प्रमिद्ध होगया। ह्वेनत्मांग इम देश में आया जिसका घेरा ४०० मील और जिसकी राजधानी का घेरा ३ मील था। चीन के लीगें ने भारतवर्ष के लोगें में माशपाती और शफतालू का प्रचार किया और इसी कारणी शफतालू का प्रचार किया और इसी कारणी शफतालू का माम चीनान और माशपाती का माम चीनराज अप रक्खा गया है। जब लोगें ने ह्वेनत्मांग को देखा तो वे लोग उसकी और अँगुली दिखा कर परस्पर कहने लगे "यह मनुष्य हम लोगों के पहिले राजाओं के देश का निवासी हैं"।

ने राबी के पश्चिम साकल के नगर में अपना अधिकार जमाया । इत्रेनत्यांग कहता है कि इस भयानक मिहिरकुल ने पांधों खंडों में सब पुजेरियों का नाग्न करने की आज्ञादी जिसमें कि बुद्ध के धम्में का फ्रांत ही जाय और उपकी को ई बात शेष न रह जाय। इस प्रवत्त राजा ने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया परंतु वहां वह पकड़ा गया और अपमान के साथ छोड़ दिया गया और वह काश्मीर लीटा और वहां राजदीह खड़ा करके उमने राजा को मार डाला श्रीर स्वयं राजगद्दी पर बैठगया । उमने गान्धार को विजय किया, वहां के राज्य वंश को जड़ से उलाइ डाला बीद्व धर्म और स्तुरों तथा संवारामीं का नाश किया और सिंध नदी के तटों पर तीन लाख मनुष्ये। का बध किया। इनमें बौद्ध लेखक की कुछ अत्युक्ति भी समक्क लेनी चाहिए परन्त् इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि काश्तीर का मिहिरकुल बौद्धों का एक बड़ा बिरोधक और नागु करने वाला था।

ह्वेनत्सांगश शतद्रु (सतलज) के राज्य से बड़ा प्रसन्न ष्टुआ जो कि ४०० मील के घेरेका था श्रीर जिमकी राजधानी का घेरा साढ़े तीन मील था। इस देश में अन्न, फल, सैाने र्षादी और रव बहुतायत मे थे। यहां के लोग चनकीले रिशाम के बहु मूल्य और सुन्दर वस्त्र पहिनते थे। उनकी आवरता मस और प्रसता करने वाले थे वे पुरायातमा थे

श्रीर बुद्ध के धर्म पर विश्वास करते थे। परन्तु संघाराम शून्य थे श्रीर उनमें बहुत ही कम पुत्रेरी रहते थे।

मथुरा के देश का चेरा १००० मील या और उसके मुख्य नगर का चेरा ४ मील । यहां की भूमि बड़ी उपजाक थी और इम देश में क्षई और स्वर्ण होता था। लोगें के आवरण नम्न और सुगील थे और वे लोग पुण्य और विद्या का मत्कार करते थे। वहां २० संचाराम और लगभग २००० पुजेरी थे। वृन के तीमों महीनों (पहिले, पांचवे, और नवें महीनों) के छः छः वृत करने वाले दिनों में स्तूपों की पूजा करते थे। "वे लोग अपनी रत्नजटित पताका को खड़ा करते हैं, बहुमूल्य छातों के मुण्ड जाल की नाई देख पड़ते हैं, पूप का धुआं बादल की भांति उठता है, चारों ओर फूज वृष्टि की नाई फेके जाते हैं, सूर्यं और चन्द्रमा उम भांति छिप जाते हैं मनो घाटियों के कपर वे बादल से ढक लिए गए हों। देश का राजा और बड़े बड़े मंत्री इन धर्म कर्यों में उत्साह के साथ लगते हैं।"

थाने खर के राज्य का घेरा १४०० मील था और उसकी राजधानी का घेरा ४ मील। यहां की जल वायु अच्छी और भूमि बड़ी उपजाऊ थी परन्तु यहां लोग कर कथटी और बिलास में आसक्त थे। इस की राजधानी प्राचीन कुक के में उपुरुखल के निकट थी और इसारे यात्री ने इस युदु की कथा अपने ढंग से कही है। पांवीं खंडों को दो राजाओं ने अपने में बांट लिया और यह प्रकाशित किया कि जो कोई इस होने वाले युदु में मारा जायगा वह मुक्ति पोवेगा। इन दोनों देशों में युदु आरम्भ हुआ और उसमें

लकड़ियों की नाई मृतकों के देर लग गए श्रीर उस समय से आज तक यह भूनि सर्वत्र उनकी हड़ियों से ढकी हुई है।

श्रुघ्न ( उत्तरी द्वाव ) का राज्य जिसके पूरव में गंगा श्रीर उत्तर में हिमालय था, १२०० मील के घेरे का था। हमारे पाठकों को यह स्मरण दिलाने की स्नावश्यकता नहीं है कि इवेनत्सांग के २००० वर्ष पहिले यही प्राचीन कुरु लोगों की भूमि घी। हमारा यात्री गंगा की लहरों से आश्चरिर्यत हुआ जो विस्तृत समुद्र की नाई बह रही घी और ''असंख्य पापों को धोने वाली'' समक्ती जाती थी। मतिपुर (पश्चिमी सहेलखर्ड) का, जिसका घरा १२०० मील था, वर्णन करने के उपरान्त ह्वेनत्सांग ने गंगा के उद्गम स्यान अर्थात मायापुरी अथवा हरिद्वार का वर्णन किया है। यह नगर ४ मील के घेरे में था। "नगर से थोड़ी ही टूर गंगा नदी के तट पर खड़ा देव मंदिर है जहां कि अनेक प्रकार के चमत्कार किए जाते हैं। उसके बीच में एक तालाब है जिसके तट कारी गरी के साथ पत्थर के बने हैं, उसमें से गंगा नदी एक नहर के द्वारा बहाई गई है। पञ्जाब के लोग उसे गंगाद्वार कहते हैं। यहीं पुगय प्राप्त होता है फ़्रीर पाप का नाश हो जाता है। यहां मदा हजारीं मनुष्य दूर दूर से इसके जल में स्नान करने के लिये एक त्रिन होते हैं। अतएव मातवीं प्रताब्दी में ही हरिद्वार हिन्दुक्रीं का एक प्रितृ तीर्थ और धम्मीतमा हिन्दुओं के एकत्रित होने का स्थान हो गया था।

हमारा यात्री सीचे हिमालय के नीच के देशों में गया और वह वहां के एक ब्रह्मपुर राज्य का वर्णन करता है (जो कि आज कल का गढ़ वाल और कमाज जाना गया है) ''जहां स्वर्ण होता था और जहां बहुत काल तक स्त्री ही शासक रही हैं और इसलिये यह स्त्रियों का राज्य कहलाता है। राज्य करने वाली स्त्री का पित राजा कहलाता है परन्तु वह राज काज की कोई बात नहीं जानता। मनुष्य केवल युद्ध का प्रबन्ध करते हैं और भूमि जीतते बीते हैं। बस केवल इतना ही कार्ष्य उनका है। यह वर्णन निस्मन्देह हिमालय की नीचे के देशों की पहाड़ी जातियों का है। इस लोगों में आज तक भी स्त्रियों की अनेक पित के साथ विवाह कर लेने की रीति प्रचलित है।

अन्य कई देशों में होते हुए ह्वेनत्सांग कान्यकुळा के राज्य में आया जिसे कि ह्वेनत्मांग के समय में दो हजार वर्ष की प्राचीन सम्यता का सत्कार प्राप्त था। क्येंकि जिस समय मगध अमध्य आदिमवानियों का रज्य था उस समय पांचाल लेंगों ने प्रपनी प्रादि सम्यता की उस्रति की थीं। और यद्यपि मगध ने अजातशत्रु और चन्द्रगुप्त तथा प्रतापी अशोक के समयों में हम देश के यश को दबालिया था तथापि जान पड़ता है कि सन् ई० के कुछ शताब्दियों के उपरान्त कान्यकुळा ने पुनः अपना महत्व प्राप्त किया था और वह गुप्त सम्माटों का प्रधान देश होगया था। और ह्वेनत्सांग के समय में उसरी भारतवर्ष के अधिपति शीलादित्य द्वितीय की सभा हसी कान्यकुळा के प्राचीन नगर में हुई थी।

इन्नेभरनांग ने कान्य कुछा राज्य का घेरा ८०० मील पावा और उमकी सम्पन्न राजधानी ह मील लम्बी और ॰ मील भीडी थी। नगर के चारों श्रीर एक लाई <mark>थी, आनने</mark> मामने दूड और ऊषे खुर्ज थे। चारों श्रीर कुंज और कूल भील और तालाब दर्धेश की नाई चनकते हुए देख पहते चे। यहां वाणिज्य की बहुमूल्य बस्तुन्नीं के देर एकत्रित किए जाते थे । लेग मुखी और संतुष्ट थे घर धनसंपन और सुदृढ़ थे। फूल और फल मर्वत्र बहुतायत से हाते थे और भूनि जाती बाई जाती थी, और उसकी फस्छ समय पर काटी जाती थी। यहां की जल बायु अच्छी और इसकी ची और लाग सच्चे और निष्कपट थे। वे देखने में सङ्जन ख्रीर कुनीन जान पड़ते थे। पहिनने के लिये वे कामदार और चमकीले वस्त्र काम में छाते थे, वे विद्याध्ययन में श्रिधिक छगे रहते थे और यात्राश्रों में धम्में सम्बन्धी विषधें पर बहुत अधिक वादिववाद करते थे। उनकी शुद्ध भाषा की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। यहां बीदों और हिन्दु ओं की संख्या ममान थी। यहां के ाई १०० संघाराम और १०००० पुजेरी थे। देव मन्दिर २०० थे और उनके पूजने वाले कई हजार लाग थे।

एक बार के लिये हूं नत्सांग अपने साधारण नियम को छोड़ कर उस देश के इतिहास का भी कुछ वृशास्त लिखता है। वह कहता है कि कान्यकुछा का राजा पहिले प्रभाकर वर्द्धन था, और उसकी मृत्यु पर उसका सब से बड़ा पुत्र राज्य वर्द्धन राजा हुआ परन्तु कर्ष सुवर्ण (बंगाल) के राजा शर्शांक (नरेन्द्रगुप्त) ने उसे हराया और मार डाला और उसके मंत्रियों ने उसके छोटे भाई हर्षवर्दुन की शीला-दित्य के नाम से गद्दी पर बैठाया। हुनेत्सांग इस शीला-दित्य से मिला और उसने उसका कृपा के साथ सत्कार किया। यह शीलादित्यद्वितीय था क्यों कि हम पहिले दिखला चुके हैं और फिर आगे चल कर मालब के वृत्तान्त में दिखलावें में कि शीलादित्य प्रथम हुनेत्सांग के ६० वर्ष पूर्व हुआ। शीलादित्य द्वितीय ने ६९० से ६५० तक राज्य किया।

शीलादित्य द्वितीय अपने बल की प्रकाशित करने में ढीला नहीं था। उमने ५००० हाथियों २००० हजार चेड़ सवारों ख्रीर ५०००० पैदल सिपाहियों की सेना एकत्रित की भीर छ वर्षों में उसने पञ्जाब की अपने अधीन कर लिया।

वह बौद्ध धर्म की मानने वाला या और उसने जीवों के बध का निषेध किया, स्तूप बनबाए, भारतवर्ष की समस्त मड़कें। पर चिकत्सालय बनबाए, वैद्यों की नियत किया और भाजन जल तथा औषधियों का प्रबन्ध किया। पाचवें वर्ष वह बौद्धों के धार्मिक त्याहार में बड़ा भारी समृह एकतित्र करता था और बहुत दान देता था।

जिस समय हुनेत्सांग कामक्षप के राजा के साथ नालंद के संघाराम में ठहरा हुआ था ता शीलादित्य ने राजा की यह कहला भेजा "मैं चाहता हूं कि तुम उस विदेशी श्रामण के साथ जा कि नालंद के तंघाराम में तुम्हारा अतिथि है इस समूह में तुरना आओ"। इस प्रकार हमारा यात्री कामक्षप के राजा के साथ गया और शीलादित्य से उसका परिचय हुआ। शीलादित्य ने हमारे यात्री से उसके देश के विषय में अनेक प्रश्न पूछे और उसके कृताना से वह बहुत प्रमम्न हुआ। शीलादित्य कान्यकुक लीटने वाला या इस कारण उसने धार्मिक ममूह की एकत्रित किया और लाखें। मनुष्यों के साथ गंगा के दक्षिणी किनारे से यात्री की और साथ ही माथ कामरूप के राजा ने उत्तरी किनारे से। ९० दिन में वे लोग कान्यकुक्त पहुंचे।

तब बीस देशों के राजा लीग जिन्हें शीलादित्य ने आज्ञा दी घी, अपने देश के प्रसिद्ध श्रामणें और ब्राह्मणें तथा प्रमिद्ध प्रमिद्ध प्रबन्धकर्ताक्रीं स्त्रीर सैनिकीं के महित एकत्रित हुए। यह वास्तव में राजकीय धार्मिक समूह षा और शोलादित्य ने गंगा के पश्चिम ओर एक संघाराम और उमके पूरव ओर १०० फीट ऊंचा एक बुर्ज बनाया और उनके बीच उसने बुद्ध की मनुष्य के कद की स्वर्ण की मूर्ति स्यापित की । और उस मास की अर्थात् वसन्तः ऋतुकी ३ माम की पहिली तिथि से २१ वीं तिथि तक वह श्रामणों और ब्राष्ट्राणों की समान रीति से भाजन कराता रहा । संघाराम में लेकर राजा की बहां बने हुए महल तक सब स्थान तम्बुओं और गानेवालों के खेमें से मिजित था। बुदु की एक छोटी मूर्ति एक बहुत ही मजे हुए हाथी के जपर रक्खी जाती थी और शीलादित्य इन्द्र की मांति सजा हुआ उस मूर्तिकी बाई श्रीर और कामक्रय का राजा उसकी दिहने स्नार पांच पांच सा युद्ध के हाथियां की रता में चलता था। शीलादित्य चारीं ख्रीर मेरती और अन्य बहु-मूल्य वस्तुएं तथा साने और चांदी के कूल फेंकता जाता था। मूर्ति की स्नान कराया जाता या धीर शीलादित्य उसे रवयं ऋदने कन्धे पर रख कर पश्चिम के हुर्ज दर ले जाता था, और उसे रेशनी वस्त्र तथा रत जिति मूचण पहिनाता था। इसके उपरान्त भेश जन होता था और तब विद्वान सोग एक जित हो कर शास्त्रार्थ करते थे, और संच्या के समय राजा अपने भवन में चला जाता था।

इस प्रकार नित्य मूर्ति निकाली जाती थी और अन्त में जुदाई के दिन बुर्ज में एक बड़ी आग लगी। यदि धून-स्थांग का विश्वास किया जा सकता है ते। ब्र-ह्मणें ने राजा की बौद्ध धम्में में रत देश कर केवल बुर्ज में आग ही नहीं लगा दी थी वरन् उसे मार डालने का भी यब किया था। परम्तु हुनित्सांग एक कहर बौद्ध था, श्रीर इस कारण ब्राह्मणें के विरुद्ध उसके इस अपवाद की बहुत सावधानी के साथ मानना चाहिए।

जपर के वृत्तान्त से विदित होता है कि भारतवर्ष के सम्राट के अधीन उन अनेक राज्यों के राजा और सर्दार लोग ये जिनमें कि भारतवर्ष सदा विभाजित रहता था। इससे यह विदित होता है कि बौद्ध धम्में बिगड़ कर अब मूर्ति पूजा में आ लगा या और हमें इन बात का भी ज्ञान होता है कि बौद्ध लोग अपने धम्में मम्बन्धी त्योहारों के। इस रीति पर धूम धाम से करते थे, जिस रीति की कि उन्होंने उत्तर काल के हिन्दुओं से सीखा है। इस से हमें यह भी विदित होता है कि राजा लोग बाहे वे बौद्ध धम्में के और चाहे हिन्दू धम्में के मानने वाले हों परम्तु वे दोनों धम्मों के विद्वानों और धाम्मेंक लोगों का सत्कार करते थे और इन धम्में के लोगों में वाद्विवाद मायः नित्रसाव से होता था। और अन्त में हमें यह भी

प्रगट होता है कि बौद्ध काल के अन्त में ब्राह्मण लीग किस ईवां असंतेष के साथ उम बौद्ध धम्में के जय ख्रीर हवं की देखते थे जिसका उन्होंने इसके उपरान्त एक वा दा श्वताब्दियों में अन्तिम बार यत करके परास्त किया।

हमारे यात्री ने अयोध्या के राज्य का घेरा १००० मील पाया फ्रीर उमे अम फूल और फलों से भरा पूरा देखा। वहां की जल बायु अच्छी थी, न बहुत ठंढी थी न बहुत गरम । लागों के आचरण पुगयात्मक और मिलनसार थे। दूसरे स्थानें की नाई यहां के लाग भी कुछ हिन्दू और कुछ बौद्ध थे, और इम देश में १०० संघाराम और तीन हजार अरहत थे।

हयमुख राज्य में हाकर ह्वेनत्सांग प्रयाग वा इलाहा-बाद में आया। इम राज्य का घेरा तीन हजार मील था, और यहां की पैदावार बहुत थी और फल बहुतायत से होते थे। और यहां के लाग सुशील और भले मानुस ख्रीर विद्या के अनुरागी थे परन्तु यहां बीद्व धमर्म का सत्कार नहीं किया जाता था और अधिकांश लेग कहर हिन्दू थे। हवेनत्सांग इलाहाबाद के उस बडे युक्ष का वर्णन करता है जी कि आज तक भी पात्रियों की अक्षयवट के नाम से दिखाया जाता है।

''दोनों नदियों के संगम पर प्रति दिन सैंकड़ेां मणुष्य स्त्राम करके मरते हैं। इस देश के लोग सम्फ्राते हैं कि जी मनुष्य स्वर्ग में जन्म लेना चाहे उसे एक दाने चावल पर चयबास रखना चाहिए और तब अपने की जल में हुवा देना चाहिए"। नदी के बीच में एक ऊरंबा स्वम्भ था फ्रीर लोग इस पर चढ्कर डूबते हुए मूर्घ्य की देखने जाते थे।

कै। जाम्बी जहां कि गीतम ने बहुधा उपदेश किया था अब तक एक भरा पूरा नगर था। इम राज्य का घेरा १२०० मील था, यहां चावल और ऊख बहुतायत से होता था, और यहां के लोग यद्यपि उजहु और कठीर कहे जाते थे, तथापि वे मचे और धार्मिक थे।

श्रावस्ति जो कि के। ग्रेल की प्राचीन राजधानी थी और जहां गौतम ने उपदेश दिया था, अब उजाड़ और खंडहर हो गई थी । यह देज १२०० मील के घेरे में था और यहां के लीग मचे और पवित्र तथा धम्म सथा विद्या के अनुरागी थे।

कपिलवास्तु भी जो कि गौतम का जन्म स्थान है, खँडहर हो गई थी । यह देश ८०० मील के घेरे में था और इस में कोई दस उजाड़ नगर थे। राजभवन जो अब खंडहर हो गया था, इंटो का बना हुआ तीन मील के घेरे में था। इस देश का कोई राजा नहीं था। प्रत्येक नगर ने अपने अपने सर्दार नियत कर लिए थे। यहां के लोग सुशील और दयालु थे।

कुशि नगर भी जी कि गीतम का मृत्यु स्थान है इसी भाँति खंडहर था और उमकी पुरानी दीवारों की ईंटे की नैंब दो मील के चेरे में थी।

इलाहाबाद और हरिद्वार की नाई बनारस भी ह्वेन-त्मांग के समय तक हिन्दू धम्में का एक स्तम्भ था। इस देश का चेरा coo मील या और इस की राजधानी लगभग ४ मील लम्बी और एक मील चौड़ी थी। यहां के गृहस्य लोग धनाउटा थे और उनके यहां बड़ी बड़ी अमूल्य बस्तुएं थों। यहां के लोग कोमल और दयालु थे और वे विद्या-ध्ययन में लगे रहते थे। इन में से अधिकांश हिन्दू थे श्रीर बहुत थोड़े लोग बौड़ धम्मं का सत्कार करने वाले थे। यहां तीम संघाराम और लगभग ३००० पुत्रेरी थे परन्तु देवमन्दिर लगभग १०० के थे और उन में पूजने वाले १०००० मनुष्य थे। बनारम में विशेषतः महेश्वर की पूजा की जाती थी। कुछ लोग अपने बाल कटवा कर नंगे रहते थे और अपने शरीर में भमूत लगाकर पुनर्जन्म से बचने के लिये सब प्रकार की तपस्याओं की माधना करते थे।

बनारस के नगर में बीस देवमन्दिर थे जिनके बुर्ज श्रीर दलान नकाशीदार पत्थर श्रीर लकड़ियों के बने थे। मन्दिर वृद्यों की छाया में थे और उनके चारों श्रीर स्वच्छ जल के नाले थे। महेश्वर की एक तांबे की मूर्ति १०० फ़ीट कंची थी। "उम का रूप गम्भीर और तेजपूर्ण है श्रीर वह सचमुच जीवित मी जान पडती है"।

नगर के उत्तर पूरव क्रीर एक स्तूप या और उस के सामने एक लीहे का खम्भा या जी कि दर्पण की भाँति उज्जवल और चमकदार था और उमकी धरातल बरफ की भाँति चिकनी और चमकीली थी। वर्षणा नदी से दी मील पर मृगदाय का बड़ा संघाराम था। बुदु ने मृगदाय में पहिले पहल अपना धम्मं प्रकाशित किया था। इस संघाराम के आठ भाग थे और खरहदार बुर्ज तथा उसके आगे निकले हुए बालाखानों और गुफाओं में बहुत ही उत्तम काम था।

इस बहे घेरे में २०० फ़ीट कांचा एक विद्वार था और छत के कपर एक रोनहला आम का फल बना हुआ था। विहार की निंव पत्थर की थी परन्तु बुर्ज और सीढ़ियां इंटों की थीं। विहार के बीचे।बीच बुद्द की एक आदमकद मूर्ति थी जिसमें कि बुद्ध धर्म के पिहए को फेरता हुआ दिखलामा गया था। यह मूर्ति इस स्थान के लिये बहुत ही उपयुक्त है जहां कि इस महान उपदेशक ने अपने धर्म के पिहए को पिहले पहल चलाया था।

अन्य स्थानों में होते हुए हुनेत तांग वैगाली में आया।
यह राज्य १३०० मील के घेरे में था, पर इस की राजधानी
खंडहर हो गई गई थी। इस देश की भूमि उपजाक थी
और यहां आम और केले बहुतायत से हेरते थे। यहां की
जल वायु अच्छी और मातदिल थी और यहां के लेग स्वच्छ
और सच्चे थे। हिन्दू और बीह लोग साथ ही साथ
रहते थे। संघाराम अधिकांग खंडहर थे और उन में से
तीन वा चार जो अब तक थे उनमें बहुत हो थोड़े सन्यासी
रहते थे। देव मन्दिर बहुत थे।

हुनत्सांग वज्जैनों के राज्य का जुदा उद्येख करता है जी कि ८०० मील के घेरे में था। परन्तु वास्तव में लिच्छिव लीग श्रीर वज्जैन लीग एक ही थे, अथवा यों कहना चाहिए कि लिच्छिव लीग वज्जैनों की आठ जातियों में से एक थे। कदाचित् यह कहना आवश्यक नहीं है कि हुनिरसांग वैशाली की समा का भी वर्षन करता है और उस के अनुसार यह सभा गीतम की मृत्यु के १२० वर्ष के उपरान्त

हमारा यात्री तथ नेपाल में गया परन्तु वहां की लोगों के विषय में उमकी अच्छी सम्मति नहीं है। वह कहता है कि वे लोग मूटे और विश्वामधातक थे, उनका स्वभाव कठोर और क्रोधी था और वे सत्य अथवा सम्नान पर कोई ध्यान नहीं देते थे। उनका स्वक्षव कुढंगा और भयानक था। नेपाल से हूं नत्मांग बेशाली को पुन: लीटा श्रीर बहां से गंगा नदी की पार करके मगध में पहुंचा जी कि उनके लिये पश्चित्र मंडली से भारा हुआ था। उसने जी १२ पुस्तकें लिखी हैं उनमें से पूरी दो पुस्तकें उन कथान्नी दुश्यों तथा पवित्र चिन्हों के विषय में है जिन्हें कि उसने मगध में पाया था।

मगध का राज्य एक हजार मील के पेरे में था। दीवार सै घिरे हुए नगरीं की बस्ती बहुत कम घी परन्तु कसबें। की बस्ती घनी थी। भूमि उपजाक थी और उसमें आज बहुनायत से होता था। यह देश नीचा और नम था और इस कारण बस्ती ऊरंची भूमि पर थी। बरसात में सारा देश पानी से भर जाता था और तब लीग नांव के द्वारा बाहर आते जाते थे। लोग सीधे श्रीर सच्चे थे, वे विद्या का सत्कार करते थे, श्रीर बुद्ध के धर्म की मानते थे। उसमें ५० संघाराम घे जिनमें १०००० अरहत घे और १० देव मन्दिर घे जिनके बहुत से अनुयायी घे।

पाटलीपुत्रका प्राचीन नगर जो कि फाहियान के समय तक बना हुआ या अब बिलकुल उजह गया था और

भव केवल उनकी नीव की दीवारें देख पहती थीं। यहां पर हमारे यात्री ने अशोक श्रीर उसके अर्धश्राता महेन्द्र, बौद्ध ग्रन्थकार नागार्जुन और अश्वघोष के विषय में तथा उन स्तूपें, विहारों और स्थानें के विषय में जिनका सम्बन्ध कि बुद्ध के जीवनचरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन किया है, परन्तु इम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। वह गया में गया जहां कि केवल ब्राइसणों के ही एक इजार घर थे। वहां से वह प्रमिद्ध बोधी वृक्ष और उसके पास के बिहार में गया की कि १६० वा १९० फीट जंबा था और बहुत ही मुन्दर वेल बुटों के काम से भरा हुआ था, ''किसी स्थान पर गुथे हुए मोतियों की मूर्तियां बनी थीं, किसी स्थान पर स्वर्गीय ऋषियों की मूर्ति" और इन सब के चारीं छोर तांबे का सुनहला आमलक फल था। इसके निकट ही महाबोधि संघाराम की बड़ी इमारत थी जिमे लंका के एक राजा ने बनवाया था। उसकी छ: दीवारें थी और तीन खंड अने बुर्ज ये और यह रक्ता के लिये तीस बा चालीर फीट जंबी दीवारों से चिरा हुआ था।

''इसमें शिल्पकार ने अपनी पूरी चतुराई खर्च की है, बेल बूटे बड़े ही सुन्दर रंगें के हैं, बुद्ध की मूर्ति केने और चंदी की बनी हुई है और उसमें रक जड़े हुए हैं। स्तूप ऊंचे फ्रीर बड़े हैं और उनमें सुन्दर काम है।

बोधि वृत्त के निकट के सब स्थानों को हुनत्नांग के समय में और जब तक भारतवर्ष में बौदु धर्म का प्रचार रहा तब तक बौदु लोग पवित्र समक्षते थे। प्रतिवर्ष जब कि भिन्नु लोग अपने वर्षा ऋतु के वार्षिक विश्राम को भंग

करते हैं उस समय यहां सब स्थानों से हजारीं और लाखें धार्मिक मनुष्य आते हैं और मात दिन और मात रात वे लीग इस जिले में भागण करते हुए तथा दर्शन और पुजा करते हुए कुनों की बर्बा करते हैं, पूप जलाते हैं और गाते बजाते हैं। बौद्धों के उर बभारतवर्ष में एक बीती हुई बात हैं और इतिहास जानने वालों के लिये उस ममय के लेगों के वृत्तान्त से यह बात देखनी आवश्यक हैं कि अपने समय में वे उतनी ही धुन धान और उतनी ही प्रसन्तता और बाहरी अडंबर के माथ किए जाते ये जैसे कि उत्तर काल में हिन्दन्नों के त्योहार।

हेनत्सांग राजगृह में आया जो कि अजातशत्र और ब्रिंब भार के समय में मगध की प्राचीन राजधानी था। नगर की बाहरी दीवारें नष्ट हो गई घीं और भीतर की दीवारें अब तक गिरी पड़ी दशा में वर्त गन थीं और वे ४ नील के घेरे में थीं। हमारे यात्री ने उस खडी गुका वा पतथर के नकान की देखा जिसमें कि गौतम की मत्य के सपरान्त तत्काल पहिला संघ हुआ था। इस संघ का समा-पति काष्यप या और उउने कहा था ''आनन्द जी कि तथागत के शब्दों की बराबर सुनता या मूत्रवितकों को गाकर एकत्रित करें। उपाली जो कि शिक्षा के नियमें। को स्पष्ट रीति से समक्षता है और जिसे सब जानने वाले लोग भली भांति जानते हैं, बिनयपितक की संग्रहीत करें श्रीर मैं काष्ट्रयप धम्मंपितक की एकत्रित कहुंगा।" वर्षा ऋतुके तीन मास व्यतीत हीने पर त्रिपितक का संयह समाप्त हो गया।

इमारा यात्री अब मलंद के महाविश्वविद्यालय में यदि इस उसे इस नाम से पुकार सकते हैं आया। इस स्थान के सन्यासी स्रोग जिनकी संख्या कई हजार घी बड़े ही योग्य, बुद्धिमान और प्रसिद्ध मनुष्य थे। ''भारतवर्ष के सब देश उनका मत्कार करते हैं और उनके प्रनुपार चलते हैं। गूड़ विषयों पर प्रश्न पूछने और उनका उत्तर देने के लिये दिन काफी नहीं है। प्रातः काल से रात्रि तक वे शास्त्रार्थमें छगे रहते हैं। वृद्ध और युत्रा परस्पर एक दूसरे की सहायता देते हैं। जो लोग त्रिपितक के प्रश्नो पर शास्त्रर्थ नहीं कर सकते उनका सत्कार नहीं किया जाता और वे लज्जा के मारे अपना मुंह छिपाने के लिये विवश होते हैं। इस कारण भिका भिका देशों से उन विद्वानीं के भूगड अपनी शंकाओं की दूर करने के लिये यहां आते हैं जो कि शौघता से शास्त्रार्थ भें प्रसिद्धि पाना चाहते है उन के ज्ञान की धारा दूर दूर तक फैलती है। इस कारण कुछ मन्त्य नोलंदे के विद्यार्थियों का भूठ मूठ नाम घहण कर के इधर उधर जाकर सत्कार पाते हैं।

हाक्टर फार्यू सन माहब का यह कथन ठीक है कि सध्यम काल में फांस के लिये जैसे क्रनी और क्रोरवो थे वैसे ही मची बिद्या का केन्द्र मध्य भारतवर्ष में नालंद था और वहां से अन्य देशों में बिद्या का प्रचार होता था। और दोनें। धम्मीं की सब बातों में जैमी अद्भुत समानता है वैसे ही दोनों धम्मीं की सब रीतियों के आबिष्कार और व्यवहार में बीदु लोग इसाइयों से पांच शताब्दी पहिले रहे। तालंद का खड़ा खिड़ार जहां कि विश्वविद्यालय घा उसके योग्य था। कहा जाता है कि चार राजाओं में अर्थात् शक्कः दित्य, खुदु गुप्त, तथागत गुप्त और वालादित्य ने बराबर इस बड़ी इसारत की बनवाने में परिश्रम किया और उनके बन जाने पर बहां जो खड़ी सभा हुई उसमें २००० मील दूर दूर से लोग एकत्रित हुए। इसके उपरान्त के राजाओं ने इसके आम पाम के बहुत से दूमरे दूमरे खिहार बनवाए थे। उनमें से एक वड़ा बिहार जिसे कि बालादित्य ने बनवाया था सब से सुंदर था। वह ३०० फीट जंना था और "सुंदरता, बड़ाई और दृद्ध की स्था-जित मूर्त्त में वह बेशि खुत के नीचे के बड़े बिहार से समानता रखता है।"

मगध से हूं नतमांग हिरग्यपर्वत के राज्य में आया और इम राज्य की जेनरल किनंघाम ने मुंगेर निश्चित् किया है। इस राज्य का घेरा ६०० मील का था, यहां कि भूमि बहुत जाती जाती थी और बड़ी उपजाऊ थी, जल वायु अच्छी थी, और लोग सीचे और सच्चे थे। राजधानी के निकट मुंगेर के गरम सै।ते थे जिनमें से बहुत सा धुआं और भाफ निकलती थी।

चम्पा जी कि श्रंग वा पूर्वी बिहार की प्राचीन राज-धानी थी हमारे आज कल के भागलपुर के निकट थी। इस राज्य का घेरा 500 भील था और भूमि मन और उपजाक थी और वह नियमित रूप से जानी बोई जाती थी। जल वायु की मल और गर्म थी श्रीर लोग सीधे श्रीर सच्चे थे। राजधानी की दीवारें कोई दस फीट कँ वी थीं और दीवार की नींख एक बहुत ऊरंचे चबूतरे पर से उठी थी जिसमें कि अपनी ऊरंचाई से वे लेग शत्रुक्रीं के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें।

अन्य स्थानों से होता हुआ हमारा यात्री पुन्द्रवा पुन्द्रवर्धन में आया जो कि आज कल का उत्तरी खंगाल है। यह राज्य ८०० में छ के घेरे में था और उममें घनी बस्ती थी। तालाब और राजकीयमकानफूलों के बन बीव बीच में थे भूमि चौरम और त्रिकनी थो और उसमें मख प्रकार के अन्न बहुतायत से उत्पन्न होते थे। फल यद्यपि बहुतायत वे होता था तथाथि इसकी बड़ी कहर की आजी थी। यहां बीच संघाराम और ३०० पुजेरी थे। भिन्न भिन्नमम्प्र-दायों के लगभग १०० देव मन्दिर थे। यहां नंगे निर्यन्थ लोग मब से अधिक थे।

पूरब की ओर ख्रीर एक बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र के उस पार कानका का प्रबल राज्य था जिनका घेरा २००० मील था। यह बात स्पष्ट है कि उम ममय में इम राज्य में आधुनिक आसाम, मनीपुर. कार, मैमन सिंह और निलहट समिनलित थे। भूमि उपजाक थी और जोती बोई जाती थी और उसमें नारियल और दूनरे फल बहुतायत से होते थे। नदियों वा बांध का जल कस्बें के चारों ख्रीर बहुता था। जल व यु कोमल ख्रीर सम थी और यहां के लोग सीचे और सच्चे थे। यहां लोग कुछ नाटे होते थे ख्रीर उनका रंग पीला होता था और उनकी भाषा मध्यभारत वासियों से भिक्स थी। परन्तु वे लोग कोधी होते थे, उनकी स्मरण शक्त बहुत अच्छी थी और वे अध्ययन में बहे दक्त चिक्त थे।

लाग बुद्ध के धम्म की नहीं मानते थे और वे देवों की पुत्रा करते थे और वहां लगभग १०० देव मन्दिर थे। वहां एक भी बौद्ध संघारान नहीं या। राजा जाति का ब्राह्मण धा उसका नाम भास्कर वर्मन या, और उसे कुनार की पदवी थी । इमारे पाठकों का यह स्मरण होगा कि इसी राजा ने कवीज के प्रतापी शील बदित्य से हुनित्सांग का परिचय कराया था।

कानरूप के दक्षिण में ममतत वा पूर्वी बंगाल था। इस राज्य का घेरा ६०० मील था, यहां की भूमि नीची ख्रीर नपनान थी और वह नियमित रीति से जाती बेर्ड जाती र्था। इसकी राजधानी श्रमील के घेरे में थी। यहां की लाग नाटे और काले रंग के थे परन्तु वे खलिष्ट और विद्या के अनुरागी थे नाया विद्योशकान में परिश्रम करते थे ---और ये बातें पूर्वी बंगाल के लोगें में आज तक पाई जाती हैं। वहां कोई ३० संघाराम और लगभग दे। हजार सन्यामी थे और देव मन्दिर लगभग १८० के थे। नंगे निर्फ्रेन्य लोग असंख्य घे।

समतत के उपरान्त तामिलिप्ति का राज्य अर्थात् तुम-लूक देश अथवा दक्षिण पश्चिमी बंगाल या जिसमें आधू-निक निद्नाप्र भी सम्मिलित है। यह देश ३०० मील के घेरे में था और इनकी राजधानी एक खंदरगाह थी। यहां के लाग बलवान और शूर थे परन्तु वेफर्तीले और जल्दीबाज थे देश का किनारा ऐमा या कि ममुद्र देश के भीतर कुछ घुस आया था और यहां पर अदूभुत अमृत वस्तुएं और रक्ष एकत्रित हाते थे और यहां के लोग धनाट्य थे। यहां दम संचाराम और पश्चास देव मंदिर घे।

हैं नेत्सांग इसके उपरान्त कर्स सुवर्ण का वर्णन करता हैं जो कि पश्चिमी बंगाल और आधुनिक मुर्शिदाबाद ममक्ता गया है। हम देख चुके हैं कि इसी देश के राजा शशांक ने ककी ज के प्रतापी शीलादित्य के बड़े भाई की हराया और मार हाना था। इस देश का घेरा ३०० मील था और इसकी बस्ती घनी थी। लोग बिद्या के प्रेमी तथा सच्चे और मिलनमार थे। यहां की भूमि नियमित रूप पर जाती बोई जानी और जल बायु अच्छी थी। यहां दम संघाराम और पचास देव मंदिर थे।

कपर के ब्रुताना में पाठक लोग देखेंगे कि उम ममय में खाम बंग ल (अर्थात् विहार और उड़ीमा की छोड़ कर) पांच बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी बंगाल में पुन्द्र राज्य था, आमाम और उत्तर पश्चिमी बंगाल में काम रूप राज्य था, पूर्वी बंगाल समतत था, दक्तिण पश्चिमी बंगाल ताम्चलिप्ति था और पश्चिमी बंगाल कर्ण सुवर्ण था। हूं नित्सांग का उत्तरी भारतवर्ष का वृत्तान्त बंगाल के साथ समाप्त होता है। अब हम अपने योग्य पथदर्शक के साथ दक्तिणी भारतवर्ष का वृत्तान्त जानेंगे।

उद्र बा उड़ीमा का राज्य १४०० मील के घेरे में था और उसकी राजधानी आधुनिक जयपुर के निकट पांच मील के घेरे में थी। यहां कि भूमि उपजाज थी और उसमें सब प्रकार के अला और बहुत से ख़द्भुन खृज और फूल उत्पन्न हाते थे परन्तु यहां को लोग ग्रमभ्य थे और उनका रंग पीलायन लिए हुए काला था और उन लोगों की भाषा मध्य भारतवर्ष से भिन्न गी। परन्तु वे लोग विद्या के प्रेमी ये और उनका देश उम बौद्ध धम्म की रहा का स्थान था जिमका कि भारतवर्षके अन्य स्थाने। में पतन है। गया था । उसमें लगभग १०० संघाराम थे जिन में काई दस हजार सन्यामी थे और देव मन्दिर केवल ५० थे।

उड़ीमा तीर्थस्थान पहिले ही हो गया था यद्यपि उम समय तक बहां पुरी का मन्दिर नहीं बना था। इस देश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर एक बड़े पर्वत पर पुरुप-गिरि नामक एक मंघाराम या और कहा जाता है कि इस संचाराम के पतथर के स्तृप में एक अद्भुत प्रकाश मिलता था। बौदु लोग दूर दूर मे इम स्थान पर आते थे और सुन्दर कार्चीर्बा के छ।ते नेंट करते थे और उन्हें गुम्बज के सिरै पर एक गुनदान के नीचे रखते थे और वे पत्यर में सूद्ये। की नाई खड़े रहते थे। भंडा गाडने की रीति जगनाथ में आज तक प्रयनित है।

द्धिण पश्चिम की ओर घरित्र नाम का एक खड़ा बन्दरमः हथा। यहां में व्यापारी लोग दूर दूर देशें के लिये यात्रा करते हैं श्रीर विदेशी लीग आया जाया करते हैं श्रीर अपनी यात्रा में टिकते हैं। नगर की दीवार दूढ फ्रीर कांबी है। यहां मब प्रकार की अपूर्व और बहुमूल्य बस्तुएं मिलती हैं।

उड़ीमा के दक्षिण पश्चिम ओर चिल्क भील के तट पर कान्योध का राज्य था। यहां के लोग बीर और उद्योगी परन्तु वे काले और मैले थे। वे कुछ सुशील और बड़े सच्ची थे श्रीर जिखने में मध्य भारतवर्ष के अक्षर काम

में छाते थे परन्तु उन लोगों का उच्चारण बिलकुल किया। यहां पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार नहीं था, हिम्दू धर्म प्रचलित था।

यह जाति बड़ी प्रवल थी, उसके नगर टढ़ और ऊंचे थे कीर उसके सैनिक बीर और साहसी थे और वे लोग अपने बल से आस पाम के प्रान्तों का शासन करते थे और कीई उन्हें नहीं रीक सकता था। उनका देश समुद्र के तट पर था इस कारण लोगों को बहुत सी प्रपूर्व और बहुमूल्य बस्तुएं निल जाती थीं श्रीर लेन देन में कीड़ी और मीतियों की काम में लाते थे। बोक्तों को खींचने के लिये हाथी काम में लाए जाते थे।

इसके उत्तर पश्चिम की ओर एक बड़े जंगल के पार किलंग का प्राचीन राज्य था। इन राज्य का चेरा १०० मील था और इसकी राजधानी पांच मील के चेरे में यी। यहां की भूमि उपजाऊ थी और वह नियमित रूप पर जोती बोई जाती थी परन्तु यहां पर बहुत से जंगल थे जिनमें जंगली हाथीं भी थे। यहां के लोग यद्यपि जोशीले उजड़ और असभ्य थे तथापि वे विश्वासपात्र और अपनी बात के बड़े पक्कों थे।

हूं नत्सांग के समय में कलिंग की ऐमी अवस्था थी परन्तु हमारे पाठकें के स्मरण होगा कि मेगास्थनीज़ के समय में कलिंग का राज्य और अधिकार बंगाल से लेकर गोदावरी के मुहाने तक समस्त समुद्र तट तक फैला हुआ था। उसकी प्रबलता का स्मरण अब तक बना था क्योंकि हुं नत्सांग कहता है कि ''प्राचीन समय में कलिंग के राज्य

की बस्ती बहुत घनी थी। लेगों के कंधे एक दूसरे से रगड़ साते थे और रथ के पहियां की घूरी एक दूसरे से टकराती घी परन्तु क लिंग के प्रभुत्व का समय अब नहीं रहा या और उस प्राचीन राज्य के अंशों में से बंगाल और उड़ीसा के नए राज्यें। की उत्पति हो गई थी। ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में सदैव पाया जाता है। राज्य और जातियां ऋधिकार और सभ्यता में खदती हैं और फिर पारी पारी से उनका पतन होता है। किर्भी इन जानियों के बड़े समृह में एक प्रकार राजकीय एकता थी, धम्मं भाषा और सभ्यता में एक ऐसा मिलाप या जिमने कि प्राचीन समय में भारत वर्ष की एक बड़ा देश बना रखाधा।

कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगलें। और पहाडियों में हो कर को शल का मार्गधा जो कि आधुनिक बरार का देश है। इस देश का घेरा एक हज़ार मील और उसकी राजधानी का आठ मील था, कस्बे और गांव बहुत पास पास थे और बर्स्ती चनी थी। यहां के लोग लम्बे काले कट्टर जोशीले और बीर घे और उनमें कुछ बौद्ध और कुछ हिन्दू थे। इन दक्षिणी कोशलों के सम्बन्ध में (जिन्हें कि अवध के कोशलों से भिन्न समक्तना चाहिए) हूं नत्सांग प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथकार नागार्ज्न और राजा सद्वह का वर्णन करता है जिसने एक चहान को कटवा कर उसमें निवास के लिये एक संघाराम बनवाया था। न तो फाहियान भीर नः हूं नत्नांग ने स्वयं इस चहान के मठ की देखा था परन्तु दोनों ने इसका वर्णन किया है और उनके समय में यह बहाप्रसिद्ध रहा होगा। कहा गया है कि राजा मद्वह ने

"इस चहान के बीच में गड़हा करबाया और उम में एक संघाराम बनवाया। लगभग दम ली(दो मील) की दूरी पर उम्होंने सुरंग खुदवाकर एक ढँका हुआ मार्ग खे।ला। इस प्रकार चहान के नीचे खड़े रहने में बिलकुल कटी हुई चहानों और लम्बे बरामदों के बीच जिनमें नीचे चलने के लिये गुफाएं और जांचे बुर्ज हैं, खगड़दार इमारत को देख सकते हैं जो कि पांच खगड़ों की जांची है और प्रत्येक खगड़ में चार दलान तथा घिरे हुए बिहार हैं। यह भी कहा है कि इस संघाराम में बौद्ध पुजेरी लोग परस्पर आगड़े और राजा के पाम गए और ब्राह्मणों ने इस अवमर को पाकर संघाराम को नाश कर दिया और उन स्थान की गढ़बंदी करदी।

दमके उपरान्त हमारा यात्री अन्धों के प्राचीन देश में आया जिन्हें। ने कि देमा के कई शताब्दियों पहिले दक्षणी भारतवर्ष में अपनी सम्यता की उन्नति की थी तथा अपने राज्य की बढ़ाया था और जिनका इसके उपरान्त मगध भीर भारतवर्ष में प्रधान शामन था। तब से यह प्रधानता गुप्तों और उज्जीनियों के हाथ में चली गई थी और सातवीं शताब्दी में अन्त्र लोगों का अधिकार बहुत कम रहगयथा। उन का राज्य केवल ६०० मील के घरे में था और वह नियमित रूप से जोता बोया जाता था। लोग कहर भीर जोशीले थे। यहां २० संघाराम और ३० देव मन्दिर थे।

इस देश के दक्षिण में धनकटक अर्थात अन्ध्रों का बड़ा देश या जिस का घेरा १२०० मील का या और जिसकी राजधानी ८ मील के घेरे में यी और स्रब यह जाना गया है कि आधुनिक काल की वह बैजवाड़ा थी। भूमि चपनाज थी और उममें बड़ी फसल उत्पन्न होती थी. परन्तु देश का बहुत भाग वियाबान था और कस्बीं में बहुत थोड़ी बस्ती घी। लोग पीलापन लिए काले रंग के चे, वे कट्टर ऋौर जोशीले ये परन्तु क्षिद्या के प्रेमी थे। प्राचीन मठ अधिकांग उजाड और खंडहर हो गए थे, चनमें में केवन ए० मठों में मनुष्य रहते थे। देव मन्दिर लगभग १०० के घे और उनके बहुत मे अनुयायी घे।

हो सत्सांग नगर के पूरव और पश्चिम ओर दी बड़ी मठें। का रस्ने व करता है जो कि पूर्व जिला और अपर शिला कहलातेथे और जिल्हें किमी प्राचीन राजा ने हुद्ध के मम्मानार्थ बनवाया था। उमने घाटी में गडहा खुद्वाया, सहक बनवाई, और पहाड़ी अड़ारों की खुलवाया।

परन्तु गत १०० वर्षों से कोई पुत्रेरी नहीं है। डाकृर फर्ग्यूसन साहत ने पश्चिमी मठ का अमरावती के उस बड़े स्तृष मे मिलान किया है जो कि १९९६ में जाना गया फ्रीर खुद्वाया गयाथा । डाकृर बर्जेम साहेश्र सहां के पत्थरें। पर खुदे हुए एक लेख से यह निश्चय करते हैं कि अमरावतीका स्तूप यदि अधिक प्राचीन मनय में नहीं तो ईमा की दूमरी शताब्दी में बन गया था अथवा छन रहा था।

बडे अन्ध्र देश के दक्षिण पश्चिम चीलाकाराज्य था जो कि ५०० मील के घेरे में था परन्तु उनाड़ और जंगत था। यहां की बस्ती थोड़ी थी। डांकू लोग इस खुले देश में छूट पाट मचाते थे और यहां के लोग दुराचारी कीर निर्देय थे।

इसके दक्षिण स्रोर द्राविड का राज्य था जिसका चेरा १२०० मील का था और जिनकी राजधानी प्रमिद्ध काञ्ची वा कीञ्चपुर थी जो कि आधुनिक कांचीबरम से मिलाई की गई है। यहां की भूमि उपजात थी और नियमित रूप पर जोती बोई जाती थी और यहां के लोग बीर मचे और खरे और बिद्या के प्रेमी थे और वे मध्य भारतवर्ष की भाषा बोलते थे। यहां कोई एक सी संचाराम और दस हजार पुजेरी थे।

द्राविड़ के दक्षिण मलकूड का राज्य था जिमसे हाकृर बर्नेन माहेब ने क: वेरी नदी के डेल्टा से मिलाया है। यहां के लेंगों का रंग काला था। वे दूढ़ और जोगीले थे परन्तु विद्या के प्रेमी नहीं थे और पूर्णन्या व्यापार के उद्योग में लगे हुए थे। इस देश के दक्षिण छोर प्रिवृद्ध मलयवर्वत अर्थात् मलाबार घाट के दक्षिणी भाग थे जिन में चन्दन श्रीर कपूर होता था। इस पर्वा श्रेणी के पूरव श्रीर पोटलक पर्वत था जहां कि यह समक्षा जाता था कि बुद्ध महात्मा अवलोकितेश्वर ने जिनकी पूजा विब्वत चीन और जापान में उत्तरी बौद्ध लोग करते हैं कुछ समय तक निवाम किया था।

हूं नत्सांग लंका में नहीं गया परन्तु फिर भी बह इत टापू का उमके हरी भरी बनस्पति का, उसकी बिस्तृत खेती का और उसकी भरी पूरी बस्ती का उल्लेख करता है। वह सिंह के विषय में, राक्षतें के विषय में और इस टापू में बौदु धम्में का प्रचार करने वाले अशोक के भाई महेन्द्र के विषय की क्यांग्रें का उल्लेख करता है और वहां हुं नत्सांग के समय में १०० मठ ज़ीर २००० पुजेरी थे। वह इस टापू के तटों में रजों के अधिक पाए जाने का वर्णन करता है और टापू के दक्षिण पूरव की फ्रीर लंका पर्वत की लिखता है।

द्राविड से उत्तर की ओार यात्रा करते हुए हून तसांग कोकन में आया जो कि १०००० मील के घेरे में था। यहां की भूमि उपजाक घी और वह नियमित मूप पर बोई जाती थी। लोग काले जंगस्ती और क्रोधी थे परन्तु वे बिद्याका सम्मान करते थे।

के। कन के उत्तर पश्चिम ओर एक बड़े जंगल के पार जिसमें कि जंगली पशु और लुटरे रहते थे महाराष्ट्र का बड़ा देश या जिसका घेरा १००० मील था। भूमि उपजाक थी और नियमिन रूप पर लेली बोई जाती थी यहां के लेला सच्चे परन्तु कठेरर और खदला लेने वाले थे। वे "अपने उप-कार करने वाले के अनुगृहीत हाते हैं और अपने ग्रमुओं के लिये निठ्र थे। यदि वे अपमानित किए जांय ते। अपना पलटा देने के लिये वे अपनी जान पर खेल जांयगे। यदि उनसे किसी दुखी मनुष्य की सहायता करने की प्रार्थना की जाय ते। उसे महायता करने की जल्दी में अपने की। भूल जांयगे। जब वे पलटा लेने जांयगे ता अपने शत्रु की पहिले सूचना देदेंगे और तब दोनें। शस्त्र से मज्जित होकर एक दूवरीं से भालों से लड़ेंगे। यदि कीई सेनापति युद्ध में हार जाय ते। वे उसे कोई दख्ड नहीं देते परन्त् उसे स्त्रियों का कपड़ा देकर निकाल देते हैं कि जिममें खड़ा अपनी मृत्युका आप उपाय करे।

राजा क्षत्रिय जानि का है और उसका नाम पुलकेशि है। उसके उपाय और कार्य्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं और उस्के परापकारी कार्य्य बहुत दूर तक पाएजाने हैं। उसकी प्रजा प्री तरह से उमकी आजा धालन करती है। इस समय (क जी ज के) शीला दित्य महाराज ने पूग्ब से लेकर पश्चित तक सब जातियों की विजय किया है और अपनी विजय दूरदूर की देशों में फैलाई है परन्तु केवल इसी देश के लोगों ने अवर्की आधीनना नहीं स्वीकार की। यह पांचे। भागें से सैना एकत्रित करकं और मब देशों से सर्वोत्तम सैनापितियों की बुलवा कर स्वयं इम सैना की लेकर इन लोगें। की द्राइ देने और अधीन करने के लिये गया या परन्तु उसने अब तक उनकी सैना को पराजित नहीं किया और न शीला-दित्य के भाग्य में प्लकेशि को विजय करना खदा था। पुलकेशि ने उने युद्ध में हराया और घनगडी महरठों की स्वतंत्रता स्थिर रक्ली। उमी प्रकार १००० वर्षी के उपरान्त पुलकेशि के एक उत्तराधिकारी ने उत्तरी भारतवर्ष के एक सम्राट श्रीरंगजेब का सामना किया था और मरहठीं की गई हुई स्वतंत्रता और प्रवलता की पुनः प्राप्त किया था। अब मेागलों और राजपूतों दोनों ही के अधिकार का पतन हो गया था उम समय पुनकेशि के देश बासी ही श्रंग्रीजों से भारतवर्ष के राज्य के लिये लडे थे।

महाराष्ट्र देश की पूर्वी मीना पर एक वड़ा पर्वत था जिममें बहुत ऊंची ऊची चट्टान श्रीर ऊंचे दालान तथा खड़े पर्वतों की लगातार श्रीणी थी। "इममें एक संघाराम है जो कि एक अन्धकारमय घाटी में बना है उसके ऊंचे कम रे और

घनी दालाने घटानों के सामने फैली हुई हैं। उसके प्रत्येक खतह के पीछे की ख्रीर चट्टान और सामने की ओर घाटी है। "प्रमिद्ध एजेस्टा की ये गुफाएं हैं जो कि एक एकान्त घाटी के किनारे की एक ऊंची और लगभग खड़ी चटटानें। में खुदी हुई हैं। प्राधुनिक पाठक लोग इस सब से अद्भत कारीगरी की इसारत से फर्ग्यूसन और बर्जेस के वृत्तान्त और चित्रों के द्वारा परिचित हैं। हू नत्सांग इस के अतिरिक्त कहता है कि यहां एक बड़ा बिहार लगभग ६०० फीट ऊरंचा था और उमके बीच में ७० फीट ऊरंची बुद्ध की एक पत्यर की मूर्तिथी। इसके उत्तपर मात मंजिल का एक पत्थर का चंदवा या जो कि देखने में बिना किमी आधार के खड़ा हुआ। था।

महाराष्ट्र के पश्चिम वा उत्तर पश्चिम में भक्तकच्छ वा बरून का देश था जिसका घेरा ५० मील था। यहां की भूमि खारी थी और यहां वृत्त बहुत दूर दूर पर तथा बहुत कम होते थे और लोग समुद्र के मार्ग से ही अपना सब अन प्राप्त करते थे।

वहां से हूनितमांग मालवा के प्राचीन देश में गया, वह कहता है कि ''दो देश अपने निवामियों की बडी विद्या के लिये प्रमिद्ध हैं अर्थात दक्षिण-पश्चिम में मालव और उत्तर-पूरव में मगध।" इसके आगे हूं नत्मांग फिर कहता है कि इस देग के ग्रंथों में लिखा है कि इस के साठ वर्ष पहिले शीलादित्य राजा याजी कि बड़ा विद्वान या और बुद्धि के लिये प्रसिद्ध था, विद्या में उसकी निपुणता पूर्ण थी। यह प्रथम शीलादित्य था जिसने कि सम्भवतः ५५० ईस्वी से ६०० ईस्बी तक राज्य किया और जो सम्भवतः प्रातापी विक्रमा-दिस्य का उत्तराधिकारी था। वह राजा जिसे हुनित्सांग ने ककीत में देखा था और जो पुनकेशि तथा मरहठें। को अपने अधीन करने का उद्योग कर रहा था शीलादित्य द्वितीय था जिसने लगभग ६१० ईस्बी से ६५० ईस्बी तक राज्य किया।

मालव में हुनित्मांग के ममय में दोनों धम्मं प्रचलित थे। यहां लगभग १०० संघाराम और १०० देव मन्दिर थे।

हुं नत्सांय तब अटाली और कच्छ में गया और तब वक्षभी में आया जो कि प्रतायी वक्षभी वंश का मुख्य स्थान थी। ''यहां भी भूमि जल वायु और लोग मालव राज्य की नांई है, बस्ती घनी हैं और अन बहुतायन से है। यहां कोई एक सी घर करोड़ प्रतियों के हैं।

सीराष्ट्र और गुजरात, मिन्ध श्रीर मुलतान को देख कर इस प्रशिद्ध यात्री ने भारतवर्ष से प्रस्थान किया। परन्तु इस उमसे खिदा होने के पहिले उमकी डायरी के कुछ बाक्य उद्घित करेंगे जिसमें देश की राज्य प्रणाली और लोगों की चालव्यवहार का वर्णन है।

"देश की राज्य प्रणाली उपकारी सिद्धान्तों पर होने के कारण शासन रीति सरल है। राज्य घार मुख्य भागों में बँटा है। एक भाग राज्य प्रबंध चलाने तथा यक्तादि के लिये है, दूसरा भाग मंत्री और प्रधान राज्य कम्मेंचारियों की आर्थिक महायता के लिये, तीमरा भाग बड़े बड़े योग्य मनुष्यों के पुरस्कार के लिये और चौथा भाग धार्मिक लोगों को दान के लिये जिससे कि यण की वृद्धि होती है। इस प्रकार से लोगों के कर इस्के हैं और उनसे शारीरक सेवा पोड़ी छी जाती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी सांमारिक मम्पत्ति को शान्ति के माथ रखता है और सब लोग अपने निर्वाह के लिये भूमि जोतते बोते हैं। जो लोग राजा की भूमि को जोतते हैं उन्हें जरन का छठां भाग कर की भांति देना पड़ता है। व्यापारी छोग जो वाणिज्य करते हैं अपना लेन देन करने के निये आते जाते हैं। नदी के मार्ग तथा मडक बहुत थोड़ी चुंगी देने पर खुले हैं। जब कभी राज्य कार्य के लिये मनुष्यों की आवश्यकता होती है तो उनमे काम लिया जाता है परन्तु इसके लिये उनके। मजदूरी दी जाती है। जितना कार्य होता है ठीक उमी के अनुसार मजदूरी दी जाती है।

"सैनिक लोग सीमा प्रदेश की रक्षा करते हैं और उपद्रवी लोगों की दश्ड देने के लिये भेजे जाते हैं। वे रात्रि की सवार होकर राजभवन के चारों ओर पहरा भी देते हैं। सैनिक लोग कार्य की आवश्यकता के अनुसार रक्खे जाते हैं, उन्हें कुछ द्रव्य देने की प्रतिशाकी जाती है जीर प्रगट रूप से उनका नाम लिखा जाता है। शामकां, मंत्रियों, दश्डनायकों तथा कर्मश्रारियों की उनके निवांह के लिये कुछ भूमि मिलती थी।"

उत्पर के वृक्षान्त से विदित है। गा कि भारतवर्ष की प्राचीन रीति के अनुमार सब कर्मचारियों के। उनकी सेवा के लिये भूमि दी जाती थी । हुं चटमाङ्ग ने जी राजा की निज की सम्पत्ति लिखी है उससे उसका तात्वर्य सब राज्य से है पर ऐसे गांव वा भूमि की छीड़ कर जी कि किसी मनुष्य वा मन्दिर वा मठ के। सदा के लिये दे दी गई है। अथवा जो राज्य कर्मचारियों के लिये नियत हो। शान्ति और युद्ध में राज्यका तथा राजा के घरका सब व्यय राजा की सम्पत्ति तथा कर की आय से किया जाता था।

लोगों की चाल व्यवहार के विषय में हुनत्साङ्ग उनके सीचेपन तथा मचाई की आदरणीय माली देता है। वह कहता है कि 'यद्यपि वे स्वभावतः ओ छे हृद्य के नहीं हैं तथापि वे मचे श्रीर आदरणीय हैं। धन मम्बन्धी बातें। में वे निष्कपट और न्याय करने में गम्भीर हैं। वे लोग दूमरे जन्म में प्रतिफल पाने से हरते हैं श्रीर इस मंसार की वस्तुओं के। तुच्छ ममक्कते हैं। वे लोग धे। खा देने वाले अथवा छली नहीं हैं श्रीर अपनी शपथ अथवा प्रतिका के सचे हैं'।

यही मची नम्मित मेगास्यिनीज के ममय मे लेकर सब विचारवान यात्रियों की रही है जिन्हों ने कि हिन्दुओं को उनके घरें और गांओं में देखा है क्रीर जो उनके नित्य कम्मीं और प्रति दिन के व्यवहारों में मम्तिनित हुए हैं। उन आधुनिक अंगरेजों में जो कि भारतवर्ष में रहे हैं और यहां के लोगों में हिले मिले हैं, ऐसे ही एक निरीक्षक कर्नल स्लीमेन साहब हैं। कर्नल साहब कहते हैं कि गांव के रहने वाले स्वभावतः अपनी पंचायतां में दूदता से सत्य का साथ देते हैं क्रीर "मेरे सामने सैंकड़ों ऐसे अभियोग दुए हैं जिनमें कि मनुष्य की मम्पत्ति, स्वाधीनता और प्राण उसके भूठ बेलल देने पर निर्भर रही है, पर उसने भूठ बेलना स्वीकार नहीं किया है"।

### अध्याय ३।

# वल्लभी लाग और राजपूत लाग ।

गुप्तवंग की चढ़ती के दिनों में गुजरात इसी खंश के राजाओं के अधीन रहा और इस कारण पांचवीं शताबदी के अन्तिम अर्दु भाग में जब गुजरात के बद्धभी लोगों ने स्व-तंत्रा और प्रबलता प्राप्त की ते। उन्हों ने स्वभावतः गुप्त संवत् के। प्रचलित रक्या जे। कि मन् ३१९ ईस्बी से गिना जाता है। जिम ममय कि गुप्तों का बल, जे। कि उम ममय भारतवर्ष के ममाट थे घट रहा था उस समय भटार्क नामक एक उद्योगी मेनापति गुजरात में स्वतंत्र हो। गया और वह सीराष्ट्र के बद्धभी वंग का संस्थापक हुआ।

बक्कभो राजा की वंगावली तथा उनका इतिहाम जी बहुत से शिलालेखिनले हैं उनमे बिदित हुआ है। उनमें से दी ताम्र पत्र सब में प्राचीन हैं जी कि गुजरात में ५० वर्षी में अधिक समय हुआ कि खोदने में निले थे। उन्हें इबल्यू० एच० बाथेन माहब ने सन् १८३५ में प्रकाशित किया था कीर वे बहे ही काम के हैं।

सैनापित भटार्क के विषय में, जा कि इस वंश का संस्थापक है, कहा गया है कि उमने "अपने ग्रत्रुओं के देश में सैकड़ेां युद्ध में यश प्राप्त किया" श्रीर मब वंशों के संस्था-पकों की नाई वह बड़ा येश्या और योग्यता से राज्य प्रवस्थ करने वाला रहा होगा। उसके चार पुत्र थे अर्थात् घरसेन, द्रीणसिंह, घुवसेन, और घरपत्त । इसमें से पहिला भाई सैनापित कहा गया है और यह स्पष्ट है कि उमने अब तक राजा की पदबी ग्रहण नहीं की थी, परन्तु उमसे छोटे भाई ने "स्वयं बड़े मम्राट (मम्भवतः कन्नीज का) मै राजितिलक पाया था" और वह श्रीमहाराज द्रोणसिंह कहा गया है। उमके अन्य दोनों भाई भी इमी भांति श्रीमहाराज श्रू वसेन और श्रीमहाराज घरपत्त कहे गए हैं।

धरपत्त का पुत्र गुहसेन था जो कि "शत्रुओं के दलें। का नाणक" या और उमके पुत्र धरमेन द्विनीय ने दान दिया था।

वाथेन साहब के दूसरे तास्रपत्र में धरसेन द्वितीय के उत्तराधिकारी शीलादित्य खरगृह, धरमेन हिनीय, ध्रुवितन द्वितीय, धरमेन चतुर्थ, शीलादित्य द्वितीय (यहां पर दी वा तीन नाम अस्पष्ट हैं), खरग्रह द्वितीय, शीलादित्य हिनीय और शीलादित्य चतुर्थ कहे गए हैं। एक शिलालेख में, जी कि हरिब्रक्षभ की मन् १८९८ में मिला था, इन राजाओं की सूर्वी शीलादित्य समन तक दी है जिसने कि आठवीं शताब्दी के अन्त में राज्य किया है। इस प्रकार हमें एक ही लेख में तीन शताब्दियों तक की इस बंग के राजाओं की पूरी मूची मिलती है अर्थात् भटाक से लेकर, जिमने की पांचवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग के आरम्भ किया था, शीलादित्य समम तक जिसने कि आठवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग के आरम्भ किया था, शीलादित्य समम तक जिसने कि आठवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग के आरम्भ किया था, शीलादित्य समम तक जिसने कि आठवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग के आठवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग का आठवीं शताब्दी के अन्त में इस वंग वंग वंग वंग वंग तिथियों से इसके नाम सहज ही स्वव्द हो जांयने।

```
भटार्क ।
                   ( लगभग ४६० ई० )
                               घ्रुवमेन प्रथम
धरसेन प्रथम
                 द्रोणसिंह
                                                   धरपत्त
                                ( ५२६ <del>६</del>० )
                                                 गृहसैन
                                  ( ५५०,५६५ और ५६० ई० )
                                           धरसैन द्वितीय
                                  ( ५७१,५८८ और ५८७ ई० )
     शीलादित्य प्रथम
                                        खरग्रह प्रथम
     ( ६८५,६०७ ई.)
       देरभट
                            धरसेन तृतीय भुवसेन द्वितीय
                                               ( ६२७ ई० )
शीलादित्य द्वितीय खरपह द्वितीय धुवसेन तृतीय धरसेन चतुर्ध
                  (६५७ ई०)
                                            (६४५,६४७ 🕏०)
शीलादित्य तृतीय
  (६९८ ई८)
श्रीलादित्य चतुर्थ
  ( ६८१ ई० )
शीलादित्य पंचम
  ( ७२२ ई० )
शीलादित्य षष्ठ
  ( ७६० ई० )
शीलादित्य समन
```

( 988 \$0 )

अब हमें केवल यह कहना है कि जब हू नित्सांग वक्षभी
में पहुंचा तो उमने वहां के लेगों की धनाद्ध्य प्रवत्त और
सुमम्पन्न पाया और इन के अधीन मौराष्ट्र देश था।
उनकी राजधानी में दूर दूर में बहु मून्य पदार्थ बहुतायत
में एकत्रित किए जाते थे जिममें कि वक्षभी लेगों का उद्योगपूर्ण ममुद्री व्यापार प्रगट होता था। इस प्रवल जाति के
पतन होने का कारण विदित नहीं है परन्तु इममें बहुत
ही कम सन्देह हो सकता है कि जिम ममय वक्षभी लेगों
का पतन हो रहा था उम ममय पश्चिमी भारतवर्ष में
राजपूत लेगों का प्रताप और यश बढ़ रहा था।

कई प्रमाणों में राजपूत लोग पश्चिमी भारतवर्ष में प्रभुत्व में बह्मभो लोगों के उत्तराधिकारी ममक्षे जा सकते हैं, जिम भांति कि स्वयं बह्मभी लोग गुप्तों के उत्तराधिकारी थे। और सब में चमगड़ी राजपूत लोग ग्रायांत मेवाड़ के राना लोग बह्मभियों से अपनी उत्पत्ति की कल्पना करते थे। जाब कि द वीं शताब्दी के अन्त में गुजरात में बह्मभी लोगों के स्थान पर राजपूत लोग प्रबल हुए और बह्मभीपुर के पतन के साथ ही माथ पटन का उद्य हुआ तो उत्तरी भारतवर्ष के इतिहाम में फिर कीई समानता न रह गई। बहां ७५० ई० के लगभग उज्जैनी और कन्नीज के बंशों का लोप हो गया जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं। उम ममय से लेकर १० वीं शताब्दी तक उत्तरी भारतवर्ष का इतिहाम पूर्णतया शून्य है। हमें दक्षिण में चालुकों का, उत्तर पश्चिम की छीर पर काशमीर के राजाओं का, पूरव में बंगाल ग्रीर चड़ीसा के राजाओं का, पूरव में

नहीं मिलता जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, श्रीर न उत्तरी भारतवर्ष में इस समय का बना हुआ शिल्प का कीई बड़ा नमूना ही इमारत के रूप में मिलता है। इन दानों शताब्दियों के जपर अन्धकार का एक बड़ा भारी परदा पड़ा हुआ है जिसे कि इतिहासच्च लेगा अब तक नहीं इटा सके हैं।

जब दसवीं शताब्दी के अन्त में यह अन्यकार का परदा दूर होता है तो हन नए पात्रों और छए दूश्यों की पाते हैं। इस समय पीराणिक हिन्दू धर्म की हम भारतवर्ष में मब से प्रधान पाते हैं और इसकी प्रधानता एक नई और बीर जाति अर्थात् राजपूतों की राजकीय प्रधानता के माथ माथ है । राजपूत लीग अपने राज्यों से निकल कर गुजरात और दक्षिणी भारतवर्ष में आगए थे और वे भारतवर्ष के दूर दूर के भागे। यया दिक्की कन्नीज अजमेर के स्वामी हो गए थे। मर्वत्र वे पारःणिक हिन्दू धम्म के अनुकूल रहे और ब्राह्मणों ने उन्हे उनके इस परिश्रप का प्रस्कार दिया श्रीर इम नई जाति की आरधुनिक ममय का इतत्रिय माना।

इन परिकामें में हम आठवीं में दगवीं शलाठ ही तक के अन्धकार्मय भमय का कुछ इतिहाम जान मकते हैं। यह प्रभागा ममय भयंकर युद्धों का तथा प्राचीन प्रणालिये। कीर वंशों के नष्ट होने का समय था । प्राचीन वंशों का जीर्णता अथवा उपद्रव के कारण पतन हुआ और एक नई तथा बलवान जाति ने उनका स्थान ग्रहण किया। यह उसी दूष्य का पुनराभिनय या जो कि भारतवर्ष के इतिहास में इसके पूर्व कम से कम एक बार है। चुका था। इसी प्रकार दूंमा के पहिले चौथी जताब्दी में बलवान और युवा मगध लोगों ने को कि ऐति हामिक काव्य काल में आय्ये जाति के बाहर ममके जाते थे, प्रबलता प्राप्त की, अपना राज्य बढ़ाया और काशी, के जाल, कुक्त और पञ्चाल लेगों के प्राचीन राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया। और जब म्यगा- स्थिनीज़ भारतवर्ष में आया ते। उसने प्राच्यों अर्थात् मगध लेगों के। उत्तरी भारतवर्ष में सबं प्रधान पाया।

इसी प्रकार अठवीं से दमवीं शताब्दी तक के अन्ध-कारमय समय में राजपूत जाति, जी कि इसके पूर्व कठि-मता मे आर्थ हिन्दू जाति में समक्ती जाती थी, जातियों के भागड़ों के बीच में आगे बढ़ी और उसने अपने श्रीष्ट्र बल कीर बीरता में कजीज दिल्ली लाहीर तथा अन्य स्थाने। के शून्य राज्य सिंहामनों के। प्राप्त किया। ईना के पहिले चौथी श्वताकदी की नाई उसके उपरास्त १० वी शताकिए में भी किसी राज्य वश की प्रवलता महीं हुई थी वरन एक जाति की प्रवलता अर्थात प्रत्येक अवस्था में एक नई बीर और बलवान जाति पाचीन जार शिक्षिता परन्तु लुप्त प्राय: जातियों के खाली किए हुए स्थान की लेने के लिये आगे बढी थी। और माना इस ममानता का पूर्ण करने के लिये दन दोनों राजकीय उलट फेर के साथ ही साथ धर्म का भी उलट फेर हुआ। भारतवर्ष की प्राचीन और सुशिवित जातियों पर मगध लोगों की प्रबलता की वृद्धि ने इस देश के प्राचीन और बिद्धतापूर्ण धम्म के बिद्दु एक नए बीद्ध धम्मं का प्रचार किया श्रीर राजपूतीं की वृद्धि ने भारत-वर्ष में अन्तिम बार पाराणिक धम्म की बिजय प्राप्त की।

हम इम पुस्तक की भूनिका में दिखला चुके हैं कि पांचबों शताब्दी में लेकर दनवीं शताब्दी तक के यूरण के इिहाम के माय भारतवर्ष के आठवीं शताब्दी से १० वीं शताब्दी के इतिहाम की श्रीर भी श्रदुभुत समानता है। यूरप और भारतवर्ष देाने। ही में प्राचीन राज्य और प्राचीन प्रणालियों का नाग इआ, नई जातियों ने भूमि पर अपना अधिकार और राज्य जमाया और फिर इन नवीन जातियों की, अर्थात् यूप में जम्मेन जाति की और भारत्वर्ष में राजपूतीं की, मुपलमानीं के बढते हुए बल का नामना करना पड़ा, पर ग्रूटप ने अपनी स्वतस्त्रा रिचन रक्खी और भारतवर्ष ने उद्योग किया परन्तु उसका पतन हुआ।

हम देख चुके हैं कि आठवीं शताब्दी के पहिले राअ-पूत लीग आर्घ्य हिन्दू जाति में कठिनता से गिने जाते थे। हमें इस देश के ग्रन्थों में अथवा विदेशी जातियों की पुस्तकीं में उनकान ताकहीं नाम मिलता है और न उनकी पूर्व मभ्यता का कोई पता चलता है। उनकी उत्पत्ति के विषय में अनुपान किए गए हैं। डाकृर ए॰० एच० बिल्मन साहेब का मत है कि वे ले। गउन प्रकृ ले। गेंतणा अन्य प्राक्रमणः करने वालों की मन्तान हैं जिनके दल के दल भारतवर्ष में विक्रमादित्य के कई शताब्दी पहिले आए थे, जिन्हें विक्रमा-दित्य ने पराजित किया या परन्तु वे फिर भी फैल कर भारतवर्ष में श्रीर विशेषतः पश्चिम स्रीर दक्षिण में सम गए। पुराणों में भी इस बात के छिपे छिपे संकेत मिलते हैं कि राजपूत लेगा भारतवर्षमें नए आकर वसने वाले थे। यथा

उनमें लिखा है कि परिहार, प्रमार, चालुका और घोहान जातियों की उत्पत्ति चार येाधाओं से हुई जिन्हें विशिष्ठ ऋषि ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ करके उत्पन्न किया था। श्रीर राजपूतें की ३६ जातियों की उत्पत्ति इन्हीं चार जातियों से कही गई है।

चालुक्य लोग गुजरात में बसे, उन्हों ने अपनी नई राजधानी पहन में स्थापित की और बल्लभी लोगों का अब तक जी प्रभुत्व था उसे छीन लिया । परिहार लोग मार- वाड़ में बसे। प्रमार लोग पश्चिनी मालवा में और चौहान लोग पूरब की ख़ोर दिल्ली और अजमेर में आए। राजपूतीं की अन्य जातियां भी थीं जिनकी उत्पत्ति के विषय में अन्य कल्पनाएं की गई हैं। यथा मेवाड़ के गहलीत राना अपनी उत्पत्ति गुजरात के बल्लभी राजाख़ों के द्वारा राम से बतलाते हैं। इसके मिवाय यह दन्तकथा भी है कि मारबाड़ के राठौरों की उत्पत्ति हिरगयकश्यप से हुई है।

राजपूतों की उत्पत्ति चाहे किसी से भी क्यों न है।
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे लोग हिन्दू मध्यता और
धर्म की मंडली के बीच में नए आए हुए लोग थे। और
सब नए अन्य मताबलम्बियों की नाई उनमें अपने ग्रहण
किए हुए धर्म की पुनर्जीवित करने का अत्यन्त उत्साह
भरा हुआ था। ब्राह्मण लोग इन्हीं नए क्षत्रियों के उत्साह
पर कार्य करते थे और चौहानों और राठौरों ने ब्राह्मणों
का प्रभुत्व स्थापित करने के कारण क्षत्रिय जाति में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त किया। दसवीं शताब्दी के
अन्त तक पौराणिक धर्म सर्वत्र स्थापित होगया था और

कत्नी जिम्युत तथा सैंकड़ें। अन्य नगर उन सुन्दर भवनें। श्रीर मन्दिरों से सुशोक्षित हे। गए थे जिन्हें। ने कि १९ वों शताब्दी के प्रारम्भ में गजनी के सुल्तान के। आश्चिर्यंत किया था।

--- (0) -----

#### अध्याय १

#### बंगाल ख़ीर उड़ीसा।

ऐतिहासिक काठ्य काल में सगध और अंग के राज्य अर्थात दक्षिणी और पूर्वी विहार कठिनता से भार्यों की सीमा में समक्ते जाते थे। सगध द्रिंगिक काल में एक हजार ई० पू० के उपरान्त पूर्णत्या आर्थों का हो गया और उसने बल तथा गभ्यता में यहां तक उन्नति की कि बह गंगा की घाटी के अधिक प्राचीन राज्यों से बढ़ गया और उन्हें उभने अपने अधीन भी बना लिया। और उसी समय, सम्भवत: ईमा के पांचवीं श्राताङ्गी में खाम बंगाल और उदीमा ने प्राथ के बढ़े चढ़े राज्य से पहिले आर्थों की सभ्यता प्राप्त की।

ईमा के पहिले चौथी शताब्दी में जब यूनानी लोग भारतवर्ष में आए ते। उन्होंने बंगाल और उड़ीमा में जिसे कि वे कलिंग के नाम में पुशारते थे, प्रवल राज्य स्थापित देखे। ईसा के पहिले तीमरी शताब्दी में कलिंग के। प्रतापी अशोक ने विजय किया जैमा कि हमें उमके शिलालेखें। से विदित होता है और सम्भवतः इस विजय में उन प्रान्तें। में बौद्ध धम्म के प्रचार होने में मफलता हुई और उससे बंगाल और उड़ीमा का उत्तरी भारतवर्ष की सम्पना से अधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ।

धीरे धीरे और अज्ञात रीति से बंगाल प्रधानना और सभ्यना में बढ़ा और बौद्ध काल के अन्त तक बंगाल भारतवर्ष में एक माननीय राज्य हे।गया । सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के लगभग गीड़ के निकट कर्णसुवर्ण के राजा शशांक (नरेन्द्र गुप्त) ने प्रताप! शीजादित्य के बड़े भाई की युद्ध में पराजित किया और मार डाला और जब सम् ६४० के लगभग हुनेत्यांग बंगाल में आया ते। उभने पुन्द्र वा उत्तरी बंगाल, समतत वा पूर्वी बंगाल, कामक्रप व आमाम और ताम्नलिप्त वा दक्षिणी बंगाल तथा कर्णसुवर्ण अथवा पश्चिमी बगाल में सभ्य तथा प्रबल राज्य देखे। ये राज्य मेटि हिमाब में आज कल के राजशाही, ढाका, आमान, बर्शवान, और प्रेसिडेंनी हिबरेजनां में थे। हुनेन्द्रां ने इन राज्यों का जी वर्णन लिखा है वह अन्यत्र दिया जा चुका है और यहां उनके पुनसक्केख की केंग्नं आव- श्यकता नहीं है।

इनके उपरान्त हमें बंगल का वृत्तान्त किर नीवीं शातब्दी में विदित होता है।

आधुनिक ममय में बहुत से ताम्र पत्र मिले हैं जिनमें बिदित होता है कि मुमल्मानों की विजय के लगभग तीन जाताब्दी पहिले तक बंगाल में पालवंग तथा सेनवंग के राजाओं का राज्य था । डाकृर राजेन्द्र लाल मित्र ने इस विषय की बातों की मावधानी में मंक्षेप में पाल और सेन बंशों पर अपने व्याख्यान में वर्णन किया है जी कि अब उनकी "इएडी आर्यंस" नामक पुस्तक के दूसरे भाग में प्रकाशित हुआ है और हम उसी लेख से निम्न लिखित मूची चढ़ृत करते हैं । डाकृर मित्र ने प्रत्येक राज्य के लिये प्रायः बीस वर्ष का औसत समय नियत किया है—

| पालवंशी राजा ।                  |               | सेनवंशी राजा।                     |               |  |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|
| (परिवमी ग्रीर उत्तरी बंगाल में) |               | ्र्वी कीर समुद्र तट के बंगाल में) |               |  |
|                                 | <b>ई</b> स्वी | 1                                 | <b>ई</b> स्वी |  |
| १ गाेेेवाल                      | ⊂94           | १ बीरसेन                          | <b></b>       |  |
| २ धम्मेपाल                      | €9¥           | र सामन्तमेन                       | १००६          |  |
| ३ देवपाल                        | ⊏୯५           | ३ हेमन्तसेन                       | १०२६          |  |
| ४ विग्रह्माल                    | <b>ल्</b> १५  | समस्त बंगाल में                   |               |  |
| ५ नारायनपाल                     | <b>८३</b> ५   | ४ विजय उपनाम                      | १०४६          |  |
| ६राजपाल                         | ৫५५           | सुखसैन                            | •             |  |
| 9 — पान                         | çəy           | ५ बङ्खालसैन                       | ९०६६          |  |
| ष्ट विग्रह्रपाल द्वितीय         | હહત           | ६ लहमणसेन                         | १९०६          |  |
| <b>୯ महीपा</b> स                | १०१५          | 9 माध्यमेन                        | ११३६          |  |
| ९० नयपाल                        | १०४०          | ८ केशवसेन                         | ११३८          |  |
| (इन्हें सैनवंशी राजाश्रीं ने    |               | ं ८ लाहमणीय उपनाम                 | १९४२          |  |
| बंगाल से निकाल दिया )           |               | अशे किसेन                         |               |  |
|                                 |               | मुगलमानों की                      | १२०४          |  |
|                                 |               | विजय।                             | -             |  |

पालवंशी राजाओं के विषय में इसके अतिरिक्त और स्तानत विदित नहीं है कि वे बौद्ध थे परन्तु हिन्दुओं से द्वेष नहीं रखते थे, हिन्दू कर्मचारियों की रखते थे और हिन्दुओं को धर्मकायीं के लिये सूमि देते थे। उनके अधि-कार में पूर्वी बंगाल कभी नहीं आया वरन् उनका राज्य जैमा कि हाकृर नित्र कहते हैं "भागीरथी के पिश्चन में निस्सन्देह बिहार की सीमा तक और सम्भवतः इसके भी आगे सम्पूर्ण मगध के प्राचीन राज्य की लिए हुए था। उत्तर की ख्रीर उसमें तिरहुत, मालदा, राजशाही, दीनाज- पुर, रंगपुर और बागुरा सम्मिलित थे जी कि पुन्द्रवर्धन के प्राचीन राज्य में मिनलित थे। हेल्टा का मुख्य भाग उनके अधीन नहीं जान पहता"।

प्रथम राजा गोपाल के सम्बन्ध में नालन्द में एक छीटा सा शिलालेख निला है जिससे प्रगट होता है कि इस बड़े राजा ने मगध के। विजय किया था और इस बात की तारानाथ से पृष्टि हाती है। तारानाथ लिखता है कि गापाल ने ''बंगाल में राज्य आरम्भ किया और इसके पीछे मगध के। जीता"। जैनरल किनगृहाम के अनुमार उसने अपना राज्य मन ८२५ ई० में आरम्भ किया और यह तिथि हाकुर मित्र की निश्चित की हुई तिथि से ४० वर्ष पूर्व है। गापाल के उत्ताराधिकारी धम्मेपाल ने अपना राज्य बढाया और उनने ''बहुत ने दें। के राजा" ''प्रबल्त" की पुत्री कल-देवी मे विवाह किया। धम्मेपालका उत्तराधिकारी देवपाल बडा विजयो हुआ। शिलालेखें से उसका कामह्य और उडीसा की विजय करना प्रगट होता है और तारानाथ कहता है कि उमने हिमालय से लेकर विन्ध्यपर्वत तक समस्त उत्तरी भारतवर्ष की अपने अधीन किया। एक खुदे पूर् लेख में लिया है कि देवपाल के सब युद्धों की उसका भाई कैपाल करता था जिमके पुत्र विग्रहपाल ने एक बादी छीटे होटे राजाओं के उपरान्त, जी कि डाकुर मित्र की मूची में छे। इ दिए गए हैं, अन्त में राजगद्दी पाई । भागलपुर के ताम्रपात्र से हमें विदित होता है कि विग्रहपाल ने हैं। य राज्यकुनरी लज्जा से विवाह किया और यह विश्वास किया जाता है कि हैहय लोग राजपूत थे। जान पड़ता है कि विग्रह पाल ने अन्स में अपने पुत्र से यह कह कर संसार त्याग दिया कि "तपस्या मेरी है और राज्य तेरा। " अतएव उसका पुत्र नारायणपाल उत्तराधिकारी हुआ। और जिस समय गज़नी का महमूद सन् १०२० ई० में कन्नीज के सामने आया उस समय उसका उत्तराधिकारी राज्यपाल बंगाल से लेकर कन्नीज तक समस्त उत्तरी भारतवर्ष का राज्य कर रहा था। हाकूर मित्र ने राज्यपाल की जो तिथि दी है यह स्पष्ट गलत है।

राज्यपाल के उत्तराधिकारियों के विषय में महिपाल सक का कुछ वृत्तान्त विदित नहीं है। तारोनाय के अनुमार महिपाल ने ५२ वर्ष राज्य किया और इस कारण जनरल किनंगहाम साइब उमका राज्य काल सन् १०२८ से १०८० तक निश्चित करते हैं। उड़ीसा का राजा इस प्रवल राजा के प्रधीन कहा गया है। इस राजा के उत्तराधिकारियों के समय में और ११ वीं शताब्दी में पूर्वी बंगाल के सेन राजान्नों के अधिकार की वृद्धि हुई और उन्होंने उनसे मगध की छोड़ कर पूर्वी प्रान्तों की छीन लिया। मगध में पालवंशी राजा राज्य करते रहे यहां तक कि सन् १९७८ के थाड़े ही दिन पीछे, जी कि इस वंश के राजान्नों के सब से अन्तिम शिलालेख की तिथि है इस वंश की अचांचक समाप्ति हुई।

रेन राजाओं के विषय में डाकृर राजेन्द्रलाल का विश्वास है कि पहिला राजा बीरसेन वही प्रसिद्ध आदिसूर या जिसके विषय में यह विश्वास किया जाता है कि वह बंगाल में चिद्वानों का अभाय होने के कारण ककीं ज से पांच ब्राह्मणों और पांच कायस्थों के लाया था। परन्तु जेनरल किनंगहान साहब का मत है कि वीरसेन पीछे के समय में सेनवंशी राजाश्रों के बहुत पहिले का पूर्व पुरुष है, और उनका राज्य सातवीं शताब्दी में था, यह बात असम्भव नहीं है यदि हम इस बात पर विचार करें कि जिन १० ब्राह्मणों और कायस्थों के। आदिमूर लाया था उनकी सम्तान १९ वीं शताब्दी तक इतनी अधिक नहीं हो सकती थी कि ब्रह्माल को उनका एक भिन्न जाति की भांति वर्णन करना पड़ता। जेनरल किनंगहाम साहब सामंतसेन सेलेकर लाह्मणीय के राज्य तक का समय ८९५ से १९८८ ईस्वी तक निश्चित करते हैं।

मामन्त और उसके पुत्र हेमन्त के विषय में बहुत वृत्तान्त विदित नहीं है। इसके उपरान्त विजयराजा हुआ और उसका पुत्र प्रसिद्ध बक्कालसेन था।

कहा जाता है कि जी ब्राह्मण और कायस्थ कन्नीज से लाए गए ये वे इस समय तक बहुत बढ़ गए थे और बह्माल ने अपने देश के ब्राह्मणों और कायस्थों से कन्नीज से लाए हुए ब्राह्मणों और कायस्थों की सन्तान के विवाह होने का निर्णेश किया । उमने और उसके उत्तराधिकारियों ने कुलीनों के साथ विवाह करनेवालों की स्थिति बढ़ाने के लिये बहुत से पेचीले नियम भी बनाए परन्तु यह सम्भव है कि भिन्न भिन्न जाति के ब्राह्मणों और कायस्थों में जो भेद और नियम उत्पन्न होगए थे उन्हीं के लिये बह्माल ने केवल अपनी अनुमति दी हो।

बद्धाल का उत्तराधिकारी लक्ष्मणसेन हुन्ना । उसका मंत्री हलायुध या जी कि ''ब्राह्मण मर्वस्व" का ग्रन्थकार है। मुम्म्मान इतिहासज्ञ लीग कहते हैं कि इम राजा ने गीड़ के नगर की बहुत सुशोभित कर दिया था।

उसके उत्तराधिकारी क्रमात् उमके देानें पुत्र साधवसैन और केणवसेन हुए। उसके उपरान्त लाक्षमणेय हुआ जिसके राज्य में बंगाल की बिख़ियार खिलजी ने मन् १२०४ ई० वा कुछ लोगें के अनुमार ११९८ ई० के लगभग जीता।

जान पड़ता है कि सेन वंश की राजधानी ढाके के निकट विक्रमपुर में थी जहां कि ब्रह्मान के राज्यसवन का किल्पत खंडहर अब तक यात्रियों की दिखनाया जाता है। सेन लीग हिन्दू थे जैमा कि पाल लीग बौद्व थे और एक वंश का धीरे धीरे दूतरे वंश से अधिकार छीनने से वास्तव में बौद्ध धम्म का पतन और बंगाल के लीगों का आधुनिक हिन्दू धम्म गृहण करना विदित होता है। वंशों के उदय अथवा अस्त होने के कारण जैसे जपर से देख पड़ते हैं उनकी अपेक्षा बहुषा बहुत गृह हैं और भारतवर्ष में आठवीं कीर मधीं शताब्दियों में नए वंशों के उदय होने का धनिष्ट मम्बन्ध टूटे हुए बौद्ध धम्म के जपर पीराणिक हिन्दू धम्म की वृद्ध से हैं।

बंगाल के पाल और सैनवंशी राजा लोग किम जाति के ये यह आज कल एक विवाद का विषय रहा है और इस विवाद में डाकृर राजेन्द्रलाल और जनरल कनिंगहान के ममान विद्वान लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे लिये इस विवाद में प्रवृत्त होना आवश्यक नहीं है। हम केवल उन विचारों के। लियेंगेजी कि हमें सबसे अधिक ठीक जँचते हैं। पालवंशी राजा लीग बंगाल में उसी समय राज्य करते थे जिम समय कि पश्चिमी भारतवर्ष में जैपाल श्रीर अनंगपाल का राज्य था और वे लीग सुवुक्तगीन श्रीर सुल-ताम महसूद की रीकने का यत कर रहे थे। यह बिचार कीई अमम्भव नहीं है कि बंगान के पाल लीग उसी राज-पूत जाति की एक शाखा थे जिसने कि नवीं श्रीर दमवीं शता- बिद्यों में मारे भारतवर्ष में नए राज्य स्थापित किए थे। वे लीग निमन्देह सत्रिय थे परन्तु केवल इमी अर्थ में कि वे राजाओं और योधाश्रीं की जाति के थे। जब तक हिन्दू लोगों की एक जीवित जाति थी तब तक बहुधा क्षत्रिय की पदवी उन बीर वंशों की दी जाती थी जिनका कि माधारण लोगों में से उदय होता था और राजपून राजाओं ने तथा मरहटा मद्दि शिवाजी ने भी सत्रिय की पद्वी ग्रहण की थी।

बंगाल के सेन लोग आज कल वैद्य हैं अर्थात वे औषि करनेवाली जाति के हैं और इस कारण उनका यह अनुमान है कि बंगाल के प्राचीन सेन राजा भी इसी जाति के थे। परन्तु इस कल्पना के पहिले ते। यह दिख-लाना चाहिए कि पश्चिमी वा दक्षिणी भारत्वर्ष में पहिले दैद्यों की एक जुदी जाति थी, जिससे कि बंगाल के सेनबंशी राजाओं की उत्पत्ति होना सम्भव हो सकता है। हम अन्यम्न दिखला चुके हैं और फिर दिखलावेंगे कि मनु के ममय में और उसके कई शताब्दियों पीछे तक न ते। कायस्थां और न वैद्यों की कोई जुदी जाति थी। लेखक तथा अष्टि का व्यवसाय करने वाले लेग उस समय तक भी आर्थों की वड़ी त्तित्र श्रीर वैश्य जातियों में सम्मिलित थे, श्रीर चनकी भिन्न भिन्न जाति केवन आज कल के समय में हुई है। तब हम यह कैसे वियार सकते हैं कि सेन राजा लेगा जाति के वैद्य थे?

आज तक भी बंगाल के बाहर किसी प्रान्त में वैद्यों की जुदी जाति नहीं है। अतएव हम इस कथन से क्या ममक्क सकते हैं कि सेन राजा लीग जी कि बंगाल में पश्चिमी बादिसणी भारतवर्ष से आए घे जाति के वैद्य थे।

मची बात तो यह है कि बंगाल के सेनवंगी राजा
पश्चिमी वा दक्षिणी भारतवर्ष के किसी राज्यवंश, सम्भवतः सीराष्ट्र के वक्षभीसेन वंश वा दक्षिणी भारतवर्ष के
किमी सेनवंग की मन्तान थे। चाहे जो कुछ हो पर इसमें
कोई सन्देह नहीं हो सकता कि बंगाल के राज्यवंश का
संस्थापक किसी बीरखंश वक्षभी वा राजपूत वा वैश्य से
उत्पन्न हुआ और उसने एक राज्य स्थापित करने के
कारण हात्रिय की पदवी की यथार्थ रूप से ग्रहण किया।

पूर्वी वंगाल के सेन वैद्य लोगों का वक्कालसेन तथा उसके उत्तराधिकारियों से सम्बन्ध जीड़ने के ठीक और काफी प्रमाण हे। सफते हैं परन्तु यह कहने के पलटे में कि प्राचीन राजा लोग वैद्य ये और बंगाल में खलबहा मलहम और जड़ी लेकर आए थे, यह कहना ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक ठीक होगा कि प्राचीन सेन वंग्र के वैश्य वा ज्ञत्रिय राजाओं की सन्तान अब बंगाल की ख्राधुनिक वैद्य वा जीविष्ठी करने वाली जाति हो गई है।

हम लेगों के लिये बंगाल के लेगों की जाति निश्चित करना बहुत आवश्यक है। बंगाल में आर्य लीग सदा से बहत कम रहे हैं और आज तक भी ऐसा ही है। ब्राह्मण लाग आर्घ्य वंशज हैं, परन्तु वर्ण ब्राह्मणों की छीड़ कर जा कि उसी जाति के हैं जिनका वे कर्म करते हैं। कायस्य लाग भी आर्घ्य वंशज हैं परन्तु उन नीच श्रीर खेती करने वाली जातियों (भग्डारियों इत्यादि) की छोड कर जी कि अपने की कायस्य कहते हैं पर साधारण: शूद्र समक्षे जाते हैं। वैद्य लागेंं की जाति बहुत छाटी है और सम्भवतः वे शुद्ध आर्घ्य वंश के अर्थात् प्राचीन वैश्यों की सन्तान है। वाणिज्य करने वाली जातियों में सुवर्ण वणिक तथा कुछ अन्य जातियां न्यून वा अधिक आर्घ्य वंश की हैं। कुम्हार तांती, लहार, सानार, तथा अन्य शिल्पकार कुछ घ्रंश में आर्यबंशज हैं और उनकी उत्पत्ति प्राचीन वैश्य जाति से हुई है स्त्रीर वे भिन्नभिन्न व्यवसाय करने के कारण आधुनिक समय में भिन्न भिन्न जाति के हो गए हैं। इसके साथ ही इन आर्घ्य जातियों में आदि वासियों के खुन का अधिक सम्मेल है। जा आदि वासी लाग विजयी आर्यों के सिखाए हुए व्यवभाय की करने लगे वे अन्त में उन्हीं लागेंं के व्यवसाय की जाति में सम्मिलत हा गए। इनके सिवाय खेती चराई, अहर करने वाली तथा मछली मारने वाली बडी जातियां, कैवर्त्त, चारहाल, और लाखें। खेती करने वाले मुनल्मान निस्सदेह इस देश के अनार्य्य आदि वासियों की सन्तान हैं। इनके भी सिवाय बागदी,

बीरी, डेाम हरी इत्यादि वे आदि वासी हैं जी कि अब तक पूरी तरह से हिन्दू नहीं बनाए गए हैं।

अब इस उड़ीमा के इतिहाम की और मुक्तेंगे। बंगाल की नां ई उहीसा में भी सम्भवत: आर्य लाग पहिले पहल दार्शनिक काल में आकर बसे थे परन्तु उड़ीसा में, चहानों में कटी हुई गुफाओं और भवनों में, वहां के प्राचीन आर्घ्य वासियों के स्मारक अब तक वर्त्तमान हैं जी कि बंगाल में नहीं हैं। इस भूमि में बौद्ध उपदेशक लेश्य अपने धर्म का प्रचार करने के लिये और गुफाओं में शान्ति और कठिन ध्यान के साथ श्रपना जीवन व्यतीत करने के लिये आए और इनमें से कुछ गुफाएं अशोक के समय से पहिले की हैं। कटक फ्रीर प्री के बीचा बीच जंगलें में देा बलुए पत्थरों की पहाडियां एकाएक उठी हुई हैं और इन पहाड़ियों की चाटियों पर तथा उनके चारीं स्रोर अनेक कीटरियां गुफाएं और इन-रते हैं। इनमें से सब से प्राचीन गुःओं में केवल एक एक केर री है जो कि ऐमे मनुष्यों की छोड़ कर कीर किसी के रहने के याग्य नहीं हैं जिन्होंने कठिन एकान्त में अपना जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था। कुछ समय दीतने पर इमसे बड़ी गुफा खेदी जाने लगीं। उनमें पत्थर की नकाशी के काम भी होने लगे और मब से अन्तिम समय की बनी हुई गुफाएं ता बड़े उत्तम भवन हैं जा कि बहुत से सन्धामियों के तथा राजाओं और रानियों के भी रहने येश्य हैं। इसमें बहुत कम सन्देह ही सकता है कि अशोक के कलिंग विजय करने पर ये उत्तन बौद्ध गुफाएं खनाई गई, और इस यह भी देख चुके हैं कि उड़िसा में अशोक के क्छ शिलालेख भी मिले हैं।

बीद्ध कान का उड़ीमा का इतिहास हमें बहुत ही कम विदित दै। इस देश के इतिहास की खेल पहिले पहिल स्टिकींग साहेत्रने की थी और उन्हें जा बातें विदिश हुई वे "एशियाटिक रिसर्चेज़" के १५ वें भाग में प्रकाशित हुई हैं। उस समय से सर विलियम हर्ग्टर और डाकृर राजेन्द्र लाल का ध्यान इस और आकर्षित हुआ है

यह देखने में आवेगा कि मब से स्निन्तम बीदु राजा लोग यमन कहे जाते थे परन्तु यह बात विदित नहीं है कि बेक्ट्रिया के यूनानियों मे उनकी उत्पत्ति होने के कारण से वे यमन कहलाते थे अथवा केवल बीदु होने के कारण याति केशरी ने यवनें की सन् ४९४ ई० में निकाल दिया और केशरी वंश की स्थापित किया तथा पीराणिक हिन्दू धर्म का प्रचार किया। केशरी वंश ने लगभग शताब्दियों तक राज्य किया श्रीर उड़ीसा का प्रमाणिक इतिहास इसी वंश में प्रारम्भ होता है, निम्न लिखित वंशकर की मूची जो कि डोक्टर हर्एटर साहज से लीगई है इनारे पाठकों की मनोरञ्जक होगी—

|       |       | सन्             |          |                 |
|-------|-------|-----------------|----------|-----------------|
| ययाति | केशरी | ४७६             | बृद्ध ,  | , 90€           |
| सूर्य | केशरी | <del>५</del> २६ | बट ,     | , ૭૧૫           |
| अनन्त | ,,    | ५⊏३             | गर्ज ,   | ,               |
| असमु  | ,,    | ६२३             | वसना केश | ત <b>ે 9</b> ફદ |
| कनक   | ,,    | eeş             | गन्धर्व  | ,, 980          |
| वीर   | ,,    | ६७३             | जनमेजय   | ,, ૭૫૪          |
| पद्म  | ,,    | ૭૦૧             | भरत ,    | , <b>%</b> इ    |

केगरी राजान्नों की राजधानी भुवनेश्वर में थी जिसे कि उन्होंने बहुत से मन्दिरों और इमारतों से सुशोभित किया या जिनके ग्रेषभाग भारतवर्ष में हिन्दुन्नों की गृहनिम्मीण विद्या के सब से उत्तम नमूने हैं। सारा स्थान ऐसी इमारतों से भरा हुआ है श्रीर केग्ररी बंग्र की वृद्धि के समय यह नगर मन्दिरों और सुन्दर इमारतों के लिये बड़ा सुन्दर रहा होगा। कहा जाता है कि पहिले राजा ययाति ने इसराजधानी की स्थापित किया या और उसके नाम से विदित होता है कि उस ममय शिव वा भुवनेश्वर उड़ीसा के हिन्दुओं का सब से प्रमिद्ध देवता था। जात्रपुर ययाति की दूमरी राज-धानी थी श्रीर वहाँ जो बड़ी मूर्तियां मिली हैं उनसे इस राज्यवंश की प्रबलता और महत्व तथा शिव श्रीर उसकी पत्नी में उनकी भक्ति प्रगट होती है। मृप केशरी जिसने कि सन ९४१ से ९५३ तक राज्य किया कटक के नगर का स्थापित करने वाला कहा जाता है।

केशरी बंश के उपरान्त एक नया बंश ऋर्घात् गंग बंश हुआ।

इम वंश का उत्पत्ति का अब तक पता नहीं लगा है परन्तु इस वंश के नाम तथा उसके सम्बन्ध की दन्त कथाओं से उनका बंगाल से सम्बन्ध प्रगट होता है और यह सम्भव है कि वे प्राचीन तामुलिपि वा तुम्ह्यूक के निकट से आए हैं।। इस वंश के उदय के साथ धम्में का भी परि-वर्तन हुआ और जिम भांति केशरी वंश ने बौद्ध धम्में की दबाकर शिवपूजन का प्रचार किया था उसी भांति गंग वंश ने शिवपूजन की उठाकर बिष्णु पूजन का प्रचार किया। परन्तु फिर भी इनमें से किसी धम्में का भी उड़ीसा से पूर्णत्या लोप नहीं हो गया था, वरन् इसके विकद्ध तीनों धम्में साथ ही साथ प्रचलित थे और समय पाकर घट बढ़ जाते थे। बिष्णु पूजन आधुनिक कर्प में आजकल का प्रचलित धम्में है। इस डाकृर इत्तर साहेब के ग्रंथ से गंग वंश की निम्न हिस्ति सूची देते हैं—

#### ŧ0

| Ą    |                                                                      |                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११३२ | संख वसुदेव                                                           | १इ३९                                                                                                                                                    |
| १९५२ | बलि वसुदेव                                                           | १३६१                                                                                                                                                    |
| ११६६ | क्षीर वसुदेव                                                         | १३८२                                                                                                                                                    |
| 9099 | कलि ,,                                                               | १४०१                                                                                                                                                    |
| १९७५ | नेउंगतंत ,,                                                          | 6868                                                                                                                                                    |
| १२०२ | मेत्र ,,                                                             | १४२७                                                                                                                                                    |
| १२३७ | कपिलेन्द्र देव                                                       | १४५२                                                                                                                                                    |
| १२=२ | पुरुषोत्तम ,,                                                        | १४७७                                                                                                                                                    |
| १३०९ | प्रताप रुद्र ,,                                                      | १५०४                                                                                                                                                    |
| १३२९ | कलिंग ,,                                                             | १५३२                                                                                                                                                    |
| १३२० | कल्हरूम ,,                                                           | १५३३ १५३४                                                                                                                                               |
| १३३० |                                                                      |                                                                                                                                                         |
|      | 9937<br>9947<br>9958<br>9994<br>9707<br>9729<br>9729<br>9379<br>9375 | १९५२ बिल वसुदेव १९६६ बीर वसुदेव १९९१ किल ,, १९९५ नेउंगतंत ,, १२०२ नेत्र ,, १२३० किपिलेन्द्र देव १२२२ पुन्नघोत्तम ,, १३०९ प्रताप रुद्र ,, १३२९ किलिंग ,, |

## [गंग वंश की समाप्ति]

इस वंश के पहिले कुछ राजा अपने ममय में बड़े प्रतापी हुए। गंगेश्वर (१९५२-१९६६) ने गंगा से लेकर गोदाबरी तक राज्य किया और अनंगभीमदेश (१९७५-१२०२) जो कि एक बड़ा प्रबल राजा था आधुनिक जगलाथ के मन्दिर का बनवाने वाला कहा जाता है। इसके उपरान्त कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव (१४७९-१५०४) ने द्वाणी भारतवर्ष में कांची के राजा का पराजित किया और उसकी पुत्री से विवाह किया और जिस समय वैदण्य धर्म का प्रचारक चैतन्य उड़ीसा में आया उस समय उसके उत्तराधि-कारी प्रतापस्तय देव का राज्य था।

गंगवंश के अन्तिम राजा की गेविन्द विद्याधर ने मार कर राज्य ने लिया परन्तु उसके राज्य काल (१५३४-१५४९) में मुमल्मानों से युद्ध आरम्भ हुआ। इसके उपरान्त ४ राजा गद्दी पर बैठे अर्थान् चक्रप्रताप (१५४९ १५४९) नरसिंहजन (१५४९-१५५०) रघुराम चीत्र (१५५०-१५५९) और मकुन्ददेव (१५५९-१५५०)। इसी अन्तिम राजा के राज्य में प्रमिद्ध मुमल्मान सेनापित कलपहर ने इस प्रान्त में आक्रमण किया, जाजपुर के निकट के युद्ध में राजा को हराया श्रीर मार डाला, जगनाथ के नगर की लूटा और हिन्दू राज्य का नाग कर दिया।

इम मांति उत्तारी भारतवर्ष और बंगाल के विजय के लगभग ४ गताब्दी पीछे तक उड़ीसा ने अपनी स्वतंत्रता स्थिर रखी थी और लगभग १५६० ईस्बी में उसे मुसल्माने! ने जीता।

#### ५ अध्याय।

# कश्मीर श्रीर दक्षिणी भारतवर्ष।

हम पहिले किमी अध्याय में प्रताषी विक्रवादित्य के समकालीन मातृगुप्त के ममय तक कश्मीर का इतिहास लिख चुके हैं अब हम मातृगुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम धारहवों शताब्दी के बीच तक देते हैं जब कि कल्हण के इतिहास की समाप्ति होती है। कल्हण के उपरान्त का इतिहास अन्य ग्रंथकारों ने लिखा है।

हमें क्वें खे हतना कह देना है कि दुर्म भवहुं न के ममय से (जी कि मातृगुप्त के उपरान्त मातवां राजा था) कल्हण की दी हुई तिथियां पूर्णतया विश्वास योग्य हैं। कल्हण के अनुसार दुर्लभवर्हन का राज्य सन ५४८ में आरम्भ हुआ। मातृगुप्त और दुर्लभवर्हन के बीच ६ राजाओं ने राज्य किया और यदि हम इनमें से प्रत्येक राजा के लिये १५ वर्ष का औषत सभय दें तो मातृगुप्त का राज्य छठीं मताब्दी के प्रारम्भ में निध्चित होता है।

परन्तु कल्हण को शक संवत ने श्रम में डाल दिया था और उमने विक्रमादित्य और मातृगुप्त का राज्य इस संवत के श्रारम्भ में समक्षा। अत्र एवं उसे इन छश्रो राज्यों की (मातृगुप्त से लेकर दुर्ल्लभ वर्दुन तक) पांच शता-द्वियों में बांटना पड़ा और इसके लिये उमने एक राज्य अर्थात् राणादित्य के राज्य का समय ३० वर्ष रक्खा है। इमी कारण दुर्झ भवर्द्धन के समय के पहिले जी तिथियां कल्हण ने दी हैं वे ठीक नहीं हैं।

मातृगुप्त ने राज्य त्याग ५० ई० उत्पला पीर (कलहण की में किया तिथि) ८५२ प्रवरसेन अवन्ति वर्मन .. **⊏yy** ्युधिष्ठिर शंकर ೯८३ नरेन्द्रादित्य गापास १५० –५९८ ৫০২ रागादित्य संकट GOR विक्रमादित्य 408 सगन्धा पार्ष वालादित्य €0€ निर्जित दुर्लभ वर्द्धन (मल्हें प **୯**२१ की तिथि) ५८८ चक्र सम्मन ୯२२ दुर्लभक ৫३३ ६३४ सुर ,, चन्द्रापीर पार्थ (दूमरी बार) ९३४ £ረጸ चक्र वर्मन (द्रमरी और तारा ,, €¢3 ललितादित्य तीसरी वार) ,, 930 **୯३५** ,, कुवलयापीर ¢θą त्रिभुवन ,, \$\$e ,, वजादित्य भीम गुप्त 8€€ 634 ,, पृचिव्यापीर उनमत्तावन्ति ,, **C**\$9 988 ,, सुर वर्म संग्राम તકલ 984 ,, जया यगस्कर ୯३୯ 984 " ,, स्रिता वर्नट **48**⊏ 3ee ,, संग्राम संग्राम প্তেৎ 226 पर्व गुप्त चिप्पट जया,, ,, ୯୪୮ 964 " अजिता coy क्षेम गुप्त ⊏१३ ,, अभिनन्य अनंग eye ೯೪୯ ,, ,,

| मन्दिगुप्त      | ,,  | 997          | रोड्ड              | ,,      | ११११      |
|-----------------|-----|--------------|--------------------|---------|-----------|
| दिद्दा          | ; > | <b>%CO</b>   | सल्हण              | ,,      | ११११      |
| संग्राम         | ,,  | १००३         | सुस्मल             | ,,      | १११२      |
| <b>ह</b> रिराज  | ,,  | १०२८         | भिन्नाचर           | ,,      | ११२०      |
| अनन्तदेव        | ,,  | १०२८         | <b>स</b> स्मल      | ,,      | ११२१      |
| रगादित्य        | ,,  | <b>१०</b> ६३ | सेन्ह देव          | ,,      | ११२९      |
| <b>उ</b> त्कर्ष | ,,  | १०८७         | कल्हण का इतिहास इस |         |           |
| इषं             | ,,  | <b>१</b> ०८७ | राजा के राज        | य के ड  | गद्दसर्वे |
| उञ्चल           | ,,  | १९०१         | वर्ष में मनार      | र हे। त | ा है ।    |

कल्हण और उसके अनुवादक की धन्यवाद है कि उनसे पाठकों की अपनीर के इतिहाम की कुछ मनोरंजक बातें विदित होती हैं। मातृगुप्त की कथा इतिहाम में मब से मनोरंजक है। कहा जाता है कि वह प्रतापी विक्रमादित्य की मभा का किव या और इस सम्राट ने उमकी योग्तता के पुरस्कार की भांति उसे कप्रमीर का राज्य दिया। इस नहीं जानते कि इस किव ने किस भांति राज्य का प्रबन्ध किया परन्तु जब उमने अपने संरक्षक की मृत्यु का ममाचार सुना तो उमने शोक के कारण संनार त्याग दिया और वह सन्यामी होकर बनारम चला गया।

पहिले राजा का भतीजा प्रवरसैन मातृगुप्त का उत्तरा-धिकारी हुआ और इस किव ने प्रस्थान करने के पहिले एक अद्भुत पुल की उन्द में प्रशंसा की है जिसे कि नए राजा ने विरष्टा नदी पर बनाया था। प्रवरसैन बड़ा प्रतापी राजा हुआ उसने अपना राज्य सीराष्ट्र तक बढ़ाया और कहा जाता है कि उसने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी प्रथम शीलादित्य के। पराजित किया कीर उज्जविनी से धइ सिंहासन ले आया जिसे कि विक्रमादित्य ने विजय विष्य की मांति पाया था। यहां पर इमें हुं नत्सांग के इस कथन का प्रमास निस्ता है कि प्रथम शीलादित्य प्रतापी विक्रमादित्य का उशराधिकारी हुआ।

इसके उपरान्त का बड़ा राजा प्रसिद्ध लिलतादित्य हुआ जिसका ३० वर्ष का बड़ा राज्य सन ६०७ से प्रारम्भ हाता है। उसने अपना राज्य बहुत दूर दूर तक पिलाया और कसीज के राजा यशोवर्मन को पराजित किया और वहां से सबभूति इस राजा के साथ आया जो कि कालिदास के उपरान्त भारतवर्ष का सब से प्रसिद्ध नाटककार है। लिलता-दित्य तब पूरव और दिलाण की खोर बढ़ा और कहा जाता है कि उसने किलंग गाड़ और कर्नाट के भी परा-जित किया और तब "एक द्वीप से दूसरे द्वीप में होते हुए समुद्र के। पार किया हम नहीं जानते कि यह कहां सक सत्य है और इसमें कहां तक किव की अत्युक्ति है। बह विन्ध्या के। पार कर अवन्ति में होता हुआ अपने देश के। लीटा। उसने बहुत सी इमारतें बनवाई और कहा जाता है कि अज्ञात उत्तर की विजय करने के निनित्त हिमालय के। पार करने के यब में उसने अपना जीवन खे।या।

छितादित्य केवल भवभूति कि का ही नहीं दान सिंधु के जीतने वाले मुहम्मद कासिन का भी समकाछीन या। कहा जाता है कि छिछतादित्य ने तुरक्षों के तथा सिंध के छली राजा की पराजित किया था। यह कदाचित कासिन का उत्तराधिकारी द्दोगा जिसके अधीन सम् अश्र है। तक सिंध रहा।

बज्जादित्य की जिसने अहार से अप्तर्देश तक राज्य किया बहुत सी स्त्रियां थीं। उसने बहुत से लोगों की स्लेक्छों के हाथ बेंच डाला और उनकी बुरी रीतियों का प्रचार किया।

प्रतापी जयापीर ने सन् 934 से 99ई ईं तक ३९ वर्षे राज्य किया और पाणिनि पर पातं कुलि के महाभाष्य के। संगृहीत कहने के लिये बिद्धानों की नियत किया। यह भी कहा जाता है कि वह पीन्द्रवर्द्ध में गया जो कि गाड़ के जयन्त राजा के अधीन था और उसने जवना की पुत्री कल्याणा देवी से विवाह किया। एक चञ्चल विजयी होने के कारण उसने नेपाल में भी प्रवेश किया परन्तु वहां हराया श्रीर कैदकर लिया गया पर फिर भाग स्नाया। जयापीर अपने कायस्य मंत्रियों और कोषाध्यक्षों पर विश्वास करता या जीर एक ब्राह्मण इतिहासकार लिखता है कि ब्राह्मण के भाप से उसकी मृत्यु हुई।

अवन्तिवर्मन् ने सन् ८५५ ई० में एक नए वंश के। स्थापित किया और सन् ८८३ तक राज्य किया। उसके राज्य में बड़ी बड़ी बाढ़ें। ने बड़ी हानि पहुंचाई और कहा जाता है कि सुन्यु नामक एक देशहितैषी ने वितष्टा नदी के जल के लिये मार्ग माफ किया और अधिक जल के। निकालने के लिये नहरें भी सुद्वाई। सिंधु बाई श्रीर और वितष्टा दहनी ओर बहती थी। वे दीनों वैन्यस्वामिन पर मिलाई गई और इस प्रकार निद्यां का मार्ग बदलने पर उसने मझायद क्रील के पानी से रज्ञा के लिये एक बड़ी बांध वंधवाई और इस भील का भी वितष्टा में निलाया।

अवनित वर्मन् पहिला वैष्णव राजा देखने में आता है उमका उत्तराधिकारी शंकरवर्मन् बहा विजयी हुआ और उपने अपना राज्य गुजरात तक बढ़ाया परन्तु कायस्थ केषाध्यक्षों पर विश्वाम करने के कारण बह अपने देश के ब्राह्मगें का घृणापात्र बन नया। मन् ७२२ हेस्बी में सुरेन्द्रवती और उमकी अन्य दो रानियां उमके साथ

उसकी एक दुराचारी रानी सुगन्धा ने तांत्रियों श्रीर एकांगां की सहायता से जा कि सम्भवतः दी प्रत्य के लीग चे, सन् ९०४ से ९०६ ई० सफ दो वर्ष राज्य किया। परन्त वह शीघ्र ही राज्यसिंहानन से उतारी गई और तांत्री लोग पारितीषिक श्रीर भादर पाने के प्रानुमार एक के उपरास्त दूसरे राजा की सिंहासन पर बैठाते रहे। इसके उपरान्त हमें लगातार प्रयोग्य और दुराचारी राजाओं की नामाबली मिलती है जिनमें से सेमगुप्त (९५०-९५८) सब से अधिक निलंजक औार दुराचारी **हुआ ।** उसका पुत्र अभिमन्यु निष्⊅लंक राजा या और उसने १४ वर्ष तक राज्य किया । इसके उपरास्त उसकी माता दिहा ( क्षेमगुप्त की विधवा ) ने तीन बालक राजाओं की मार कर तेइस वर्षतक (९८० मे १००३) तक राज्यः किया। जिस समय कश्मीर के राज्य के। ये दूश्य कलंकित कर रहे थे उस समय एक बड़ा शत्रु निकट था। महसूद् गज़नी ने दिट्टा का राज्य समाप्त होने के पहिले अपना आक्रमण आरम्भ कर दिया था।

उसके उत्तराधिकारी होमपित ने तुरक आक्रमण करने बाले इम्मीर (मइमूद) के विरुद्ध शाहराजा की सहायता श्रेजी। परम्तु वह ठयथं हुई। इस भयानक आक्रमण करने बाले ने कश्मीरियों और राजपूतों की सेना की पराजित किया और 'शाहिराज्य" की अपने राज्य में मिला लिया इसके उपरान्त एक दूसरी सेना भेजी गई परन्तु विजयी मुसल्मानों के साम्हने सेना अपने देश की श्रोर भागी।

अनन्त ने १५ वर्ष राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र रणादित्य की राज्य दे दिया जो कि दुराकारी प्रकृति का था। उसने भी २६ वर्ष तक राज्य किया और रून् १०८९ में मरा। उसका कुत्र उत्कर्ष उसका उत्तराधिकारी हुआ परन्तु उसके येग्य खाता इर्ष ने उसे शीघ्रही राज्य सिंहासन से उतार दिया। इसके राज्य में देश में बहुत से युद्ध हुए भीर अन्त में राजा की हार हुई। वह सन्यासी होगया परन्तु पता सगवा कर वह मार हाला गया।

कश्मीर की एकान्त स्थिति ने राज्य के कई शताबिद्यों के उपरान्त तक अपनी स्वतंत्रता स्थिर रखी परन्तु उसके इतिसास में पाठकों के लिये कीई बड़ी मनेरा हुक घटना नहीं हुई, अन्त में इस राज्य की मुमल्मान आक्रमण करने वालों ने जीत लिया और अकबर ने उसे अपने राज्य में मिला लिया।

अब इम दिलागी भारतर्घ के इतिहास के क्रीर कुर्कोंगे। इस देख चुके हैं कि दार्शनिक काल में ईसा के पहिले दसवीं शताब्दी के उपरास्त दक्तिगी भारतवर्ष की क्रार्यों ने इस्टूबनाया। इसी काल में दक्षिण में अन्ध्र का बहा राज्य स्थापित क्षुत्रा श्रीर वहां विद्या श्रीर स्मृति के भी कुछ सूत्र सम्प्दाय स्थापित हुए। मन् ईस्बी के उपरान्त अन्त्र लोगों ने मगथ श्रीर उत्तरी भारत वर्षतक अपना राज्य बढ़या श्रीर कई शताब्दियों तक वे भारतवर्ष में मवे प्रधान रहे। अन्धों श्रीर गुप्तों के पतन के उपरान्त ब्रह्मभी लीग गुजरात श्रीर पश्चमी भारतवर्ष के स्वामी हुए और उनके उत्तराधिकारी राजपूत लीग हुए।

इस बीच में जब कि बझानी लोगों का गुजरात में उदय हुआ था तो दिश्चण में चालुक्यों की एक राजपूत जाति बड़ी प्रबल्ध हुई श्रीर नर्बदा श्रीर कृष्णा के बीच का समस्त देश उसके अधीन रहा। दिश्चण में चालुक्यों का राज्य पांचवीं शताब्दी के अन्त से प्रारम्भ हुआ श्रीर २० वीं शताब्दी के अन्त तक अर्थात् उस समय तक रहा जब कि उत्तरी भारतवर्ष की मुसल्मानों ने विजय किया था। चालुक्यों की पश्चिमी शाखा की कन और महाराष्ट्र देश पर राज्य करती थी और उनकी राजधानी कल्याण में थी। इसी जाति की पूर्वी शाखा पूर्वी दक्षिण में राज्य करती थी और उसकी राजधानी गीदावरी नदी के मोहाने के निकट राजमन्द्री में थी। मर बाल्टर हेलियट साहब ने सन् १८५८ हैं० में इन दोनों राज्यवंशों के राजाओं की सूची प्रकाशित की थी और तब से अन्य यत्थकारों ने इन सूचियों की तकल की है।

# चालुक्य वंश ।

### पश्चिमी गाखा। राजधानी-कल्यासा।

१ जयसिंह बिजयादित्य ४९० ई० प्रथम २ राजमिंह विष्णुबद्ध न ३ विजयादित्य द्वितीय ४ पुलकेशिन प्रथम ५ कृत्तिवर्म्न प्रथम ६ मंगलीश ९ नत्याश्रय पुलकेशिन द्वितीय ( शिलादित्य द्वितीय और हुनत्यांग का सम कालीन) EOC ८ अमर ए आदित्य १० विक्रमादित्य प्रथम ११ बिनयादित्य १२ बिजवादित्य तृतीय १३ विक्रमादित्य द्वितीय १४ कृत्तिवर्म्म द्वितीय १५ कृतिबम्में तृतीय 900 १६ तैलय प्रथम १९ भीमराज १८ कृतिवर्म चतुर्थ

१९ बिजया दित्य चतुर्थ २० विक्रमादित्य तृतोय वा तैलय द्वितीय (इस-ने रत्त पुल से राज्य छीने जाने उप-रान्त उसे प्राप्त किया) ७९९ २१ सत्याश्रय द्वितीय २२ विक्रमादित्य चतुर्थ २३ जहसिंह २४ सेरमेश्वर प्रथम २५ से मेश्वर द्वितीय २६ विक्रमादित्य पंचम २० सीमेश्वर तृतीय १९२७ २८ जगदेव ११३८ २९ तैलक तृतीय ३० से मेश्वर चतुर्य (इन्हें कलचुर्य वंश के विजल ने राजगही से खतार दिया और राज्य का दक्तिणी भाग मैसूर के बह्नाल वंश के अधीन हुआ)

## पूर्वी शाखा। राजधानी राजमन्द्रो।

े भाई

१ विष्णु बर्हुन द्वितीय (६०५) २ जयसिंह प्रथम

३ इन्द्रराज

४ विष्णुबद्धन तृतीय

५ मंग युवराज

६ जयमिंह द्वितीय

9 के। किल

८ विष्णुवद्वं न दीया

ए बिजयादित्य प्रथम

१० विष्णु वर्हुन पंचस

१२ नरेन्द्र मृगराज

१२ विष्णु वद्धेन षष्ट

१३ बिजयादित्य द्वितीय

(कलिंग विजय किया)

१४ चौलुक्य भीन प्रथम १५ बिजयादित्य तृतीय

१६ अम्मराज

९९ बिजयादित्य चतुर्थ

१८ तलप

१९ बिजयादित्य पंचम

हास का कोई ज्ञान नहीं हो सकता और दुर्भाग्य बग्र उप-

२० युद्ध मझ

२१ राजभीम द्वितीय २२ अम्मराज द्वितीय

२३ धनार्शव

(२७ वर्ष राजगद्दी सून्य रही)

२४ कृत्ति व∓र्म

२५ बिमलादित्य

२६ राजनरेन्द्र २९ राजेन्द्र चेल

२८ विक्रमदेव चेाल

२९ राज राज घोल

(एक वर्ष के लिये राज प्रतिनिधि रहा)

**३० बीरदेव चोल (१०**९९-११३५)

इसके उपरान्त बारं-

गल के ककत्य वंश के अधीन यह देश है।

गया)

केवल राजाओं की मूची से पाठकों की देश के इति-रे। क्त सूचियों के सिवाय चालुक्यों के विषय में इसें औ। र कोई बात विदित नहीं है। कहा जाता है कि प्राचीन अर्थात् पश्चिमी शासाका संस्थापक बह्मभी राजाश्रीं के संस्थापक प्रयक्त का सम्बन्धी था। चौथा राजा पुलकेशिन वही है जिसने कि हूं नत्सांग के समय के एक सा वर्ष पहिले अमरावती के मठ के। लूट लिया था श्री ए वहां से बौह धम्में की उठा दिया था । उमने सम्भवतः चील की भी विजय किया, कंजीवरम की जला डाला भीर वहां से पहावा लेगों के। भगा दिया, जे। कि चालुक्यों के उदय के पहिले दक्षिण में प्रधान जाति थे। सातवां राजा पुलकेशिन द्वितीय कस्त्रीत के शीलादित्य द्वितीय का बड़ा समस्पर्धी था जिसे कि शीला दित्य कभी पराजित न कर सका और हम हूं नत्मांग की यात्रा में इस बड़े और खड़ाके राजा के अधीन मरहठों का उत्तेजक वृत्तान्त लिख चके हैं। जान पड़ता है कि इम वंश की प्रबलता लगभग सन् ९५० ई० तक रही। इसके उपरान्त कुछ समय के लिये तैलप द्वितीय के समय तक इसका अधिकार घटा रहा । तैलप द्वितीय ने श्रपने सम्राज्य के। सन् ९७३ ई० में पुन: प्राप्त किया। इसके षीछे देा शताब्दियों तक और यह वंश अच्छी अवस्था में रहा और फिर उसकी समाप्ति है। गई।

पूर्वी वा छे। टी शासा ने अपना राज्य उत्तर की ओर कटक की सीमा तक बढ़ाया और अपनी राजधानी राज-महेम्द्री अर्थात् आधुनिक राजमुंद्री में स्थापित की । उनके इतिहास में कई बार उछट फेर हुए परन्तु यह प्राचीन वंश सदा अपने अधिकार की प्राप्त करने में सफल होता गया यहां तक कि यह राज्य विवाह के द्वारा राजेन्द्र चील के पाम चला गया जा कि द्विणी भारतवर्ष का उस समय प्रधान सम्म्राट या श्रीर जिमके समय में चील लीगों के मताप की सब से अधिक वृद्धि हुई थी।

चालुक्य लीग भारतवर्षके अन्य सब राजपूरीं की नाई कहर हिन्दू थे और बौद्ध धर्म के विरोधी थे। हम आगे चल कर एक अध्याय में इस वंश की बनाई हुई हिन्द इमारतें का कुछ वृत्तान्त देंगे।

अब हम कृष्णा नदी के दक्षिण ओर द्रविड के प्राचीन देश की पाते हैं जो कि दक्षिण में कन्याकुमारी तक पीछा हुआ है। जान पड़ता है कि प्राचीन द्रविड लीगों में आय्यों की मभ्यता का पुत्रार होने के पहिले वे छोग अपनी ही रीति से मभ्य थे। हम पंड्यों के विषय में लिख भुके हैं जिन्होंने नितांत द्विण में ईमा के कई शताब्दी पहिले अपना राज्य स्थापित किया था।स्टेबो ने लिखा है कि आगस्टस के पास राजा पेरिड औन के यहां से एक राजदूत आया था और यह अनुमान किया जाता है कि यह राजदून पांड्यदेश काथा। "पिरिष्ठाव" के समय में पांड्यों के राज्य में मालाबार तट भी यम्मिलत था और प्राचीन ग्रन्थकारीं का इस देश के विषय में बहुधा उन्नेख होने के कारण जान पड़ता है कि ईमा के पहिले और पीछे की शताबिद्यों में वह इतना सभ्य था कि पश्चिमी जानियों के नाथ उनका बड़ा व्यापार होता था। इस राज्य की राजधानी दो बार बदली गई और अन्त में मदुरा में नियत हुई और यहीं हह टालेमी के समय में तथा इसके उपरान्त रही।

पारह्य राज्य भारतवर्ष के नितान्त द्विण में या जीर उसमें एक मोटे हिसाब से आज कल के टिक्नीवेली जीर मदुरा के ज़िले सम्मिलित थे। इसके उपार की श्रीर सम्इंस्वी के पहिले एक दूसरे सम्ब राज्य अर्थात् चील के राज्य की उत्पत्ति हुई जो कि कावेरी नदी के समीप श्रीर उसके उतर की ओर फैला हुआ था। इस राज्य की राज-धानी काञ्ची का नाम संस्कृत साहित्य में विद्या के लिये प्रसिद्ध है और वह हू नित्मांग के समय में एक भरा पूरा नगर था और इस बिद्या के केन्द्र से उत्तर में उज्जीनी और ककीज के साथ बराबर व्यवहार होते रहे होंगे। आठवीं तथा इसकी उपरान्त की शताबिद्यों में चोल राजाश्रीं का अधिकार कर्नाट और कलिंगन के बहुत से भाग में फैल गया।

एक तीसरे प्राचीन राज्य अर्थात् चेर राज्य में द्रेवेन-कोर, मालाबार श्रीर कैम्बटूर सम्मिलित थे। उसका एक्कोख टालोमी ने किया है और वह मन् इंस्वी के पहिले रहा होगा। केरल भी जिसमें कि मालाबार और कनारा सम्मिलित थे इससे सटा हुआ एक राज्य था और सम्भवतः वह बहुधा पांड्य राजाओं के अधिकार श्रीर रक्षा में था।

यह बात विदित हुई है कि अशोक की दूसरी सूचना में चोड़ा, पद, और केरलपुत्र देशों का उन्नेख है और यह अनुमान किया जाता है कि ये माम चोल, पांड्य, और केर (वा केरल) राज्यों के लिये आए हैं। इससे यह विदित होगा कि भारतवर्ष के नितान्त दक्षिस के ये तीनां प्राचीन हिन्दूराज्य ईसा के ३०० वर्षी से अधिक पहिले ही प्रसिद्ध हो चुके थे।

दक्षिणी भारतवर्ष के इन प्राचीन तीनें राज्यें का विस्तार भिका भिक्ष राजाओं और वंशों के अधिकार के अनु-सार बढ़ता घटता रहा । पांड्य जोग सब सै प्राचीन घे परन्त् मन् ईस्वी के उपरान्त चीस अर्थात् काञ्ची के राजा स्रोग मब से प्रसिद्ध और सब से प्रवल हुए और वे बहुधा चालुक्य वंश की पूर्वी शाखा से युद्ध वरते रहे। पाठकों की पूर्वी चालुक्य राजाओं की सूची में राजेन्द्र घोल और उसके तीनों उतराधिकारियों के नाम मिलेंगे जो कि उस समय दक्षिणी भारतवर्ष के स्वामी थे।

दस्तवीं शताब्दी के अन्त में मैसूर में एक बड़े राजपृत वंश अर्थात् बह्माल वंश का उदय हुआ। ११ वी शताब्दी में उन्होंने सारे कर्नाटक की अपने प्रधीन कर लिया और जैपाकि इस पहिले देख चुके हैं पश्चिमी चालुक्यों के दिवाणी राज्य के। अपने राज्य में मिमिलित कर छिया। यह प्रवल वंश कर्नाटक श्रीर मालावार में सर्वप्रधान रहा यहां तक कि अंत में मुमल्माना ने सन १३१० ईस्बी में उपका नाश कर हाला।

श्राब हमें दक्षिण के एक हिन्दू राज्य का वर्णन करना है यद्यपि उसका इतिहास मुसल्मानों के समय से सम्बन्ध रखता है। कर्नाटक के बक्काल बंश का नाश होने पर उनका स्चान एक नए वंश ने लिया जिसने कि सन् १३४४ ई० के लगभग विजयनगर में अपनी राजधानी स्थापित की। विजयनगर के स्थापित करने वाले दो राजा कहे जाते हैं

अर्थात् बुक्करय और हरिहर जिन्हें।ने कि एक विद्वान ब्राह्मण माध्य विद्यारएय की सहायता से इसे किया। बुक्करय के सब से प्राचीन तास्रपत्र का समय १३९० ई० है। माध्य जो कि सायन भी कहलाता है उनका प्रधान मंत्री या और वह हिन्दुओं के पवित्र ग्रन्थों का सबसे बड़ा और विद्वान भाष्यकार है जिसे भारतवर्ष ने उत्पन्न किया है। १४ वीं ग्रताब्दी में एक बड़े हिन्दूराज्य के स्थापित होने के कारण थोड़े काल के लिये हिन्दुओं की बिद्या पुनर्जीवित होगई और वेदों, दर्शन ग्रास्त्रों, स्मृति और व्याकरण के भाष्यों के लिये, जो कि आज तक समस्त भारतवर्ष में प्रमाण समक्षे जाते हैं हम लेगा मायन के ग्रन्गृहीत हैं।

विजयनगर का हिन्दूराज्य देंग सै। वर्ष से अधिक ममय तक बढ़ा चढ़ा रहा। दक्षिण में जिन मुमल्मानी राज्यों का उदय हो। गया था उनके बीज उसने अपना स्थान स्थिर रखा, मेल वा संधि और युद्ध के द्वारा देशों को जीता वा खे।या। हिन्दु और मुमल्मानों के बीच पहिने से अधिक हेल मेल हो गया था। बहमनी राजा लोग राजपूत मेना को रखते थे और विजयनगर के राजा लोग मुमल्मानी सेना को रखते थे। उनके मदारें। की भूमि देते थे और उनके लिये अपनी राजधानी में मसजिई बनवाते थे।

परन्तु कई शताब्दियों में एक कहर जोश की जत्पत्ति हुई और अहमदाबाद बीजापुर और गेलिकुग्छा, (जी कि प्राचीन बहमनी राज्य में से भिन्न राज्य बन गए थे) के मुम्लमानी सर्दारों ने हिन्दू राज्य के विरुद्ध

एका किया। कृष्णा नदी के तट पर टलीकोटा के निकट सन १५६५ ई० में एक बड़ा युद्ध हुआ और उसमें मुसल्मान लोगों ने विजय पाई । युद्ध और बीर राजा का खड़ी निर्दयता से बध किया गया और उमका मिर कई शताब्दियों तक बीजापुर में तो हफी की नांई रखारहा।

इम प्रकार विजयनगर के राज्य का नाश हुआ और यह दक्षियी भारतवर्षका हिन्दुओं का सबसे अंतिम बड़ा राज्य था । परन्तु मुमल्मानों का दक्तिणी भारतवर्ष की विजय पूर्ण नहीं हुई और कर्नाटक, द्वेत्रेतकार तथा अन्य स्थानों में छे। टे छे। टे सर्दार राजा जित्रीदार और पोलीगार लाग अपना अधिकार जमाए थे जा कि बहुधः अपने पहाड़ी किलों में रहते थे और कर्नाटक में श्रंग्रेजों के युद्ध के समय में देखने में आए थे।

विजयनगर के अन्तिम राजा का भाई चन्द्रगिरि में आकर बना और उसीकी एक सन्तान ने प्रांग्रेजीं की फोर्ट सेग्ट ज्यार्ज (मद्रास) में सन् १६४० ई० में अर्थात् प्राचीन विजयनगर के राज्य के पतन होने के १०० वर्ष के भीतर बमने की आचा दी थी। यह छै। टी सी बात एक अद्भृत श्रीर मनारञ्जक घटना है जी कि भूत काल की वर्तमान काल से मिलाती है।

#### अध्याय ६ ।

### धर्म ।

जो हिन्दू धर्म भारतवर्ष में बौद्ध धर्म के पहिले प्रचलित या वह साधारणतः वैदिक धर्म के नाम से प्रमिद्ध है और जिम रूप में हिन्दू धर्म ने बौद्ध धर्म के उपरान्त उमका स्थान ग्रहण किया वह साधारणतः पौराणिक धर्म कहालता है। बैदिक और पौराणिक धर्म में दे मुख्य भेद हैं अर्थात् एक ते। मिद्धान्त में और दूमरा आचार में।

वैदिक धर्मन अनितम समय तक तत्वों के देवताओं का धर्म पा अर्थात इन्द्र, अग्नि, सूर्घ्य, वरुण, मरुत्म, अश्विनी, तथा अन्य देवताओं का, और यद्यपि ऋषाओं और उपनिषदों के बनाने वालों में एक सर्वप्रधान और सर्व व्यापक हेश्वर का विचार उदय हुआ परन्तु फिर भी राजा और सर्व साधारण लोग मनान रीति से ऋग्वेद के प्राचीन देवताओं को अब भी बलिप्रदान करते थे। इसी भांति पौराणिक धर्म में भी ये सब देवता माने गए थे परन्तु इन देवताओं से कहीं जवर एक परमेश्वर अपने तीन कर्यों में अर्थात् शृद्धि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्सा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले श्रिक्स के क्रिय में माना गया था। इस हिन्दू त्रैकत्वका मानना पौराणिक धर्म के सिद्धान्त में एक नई बात है और इस विचार का बौद्ध त्रै-करव से उद्धात न किए जाने का सन्देह करना असम्भव है।

स्राचार के विषय में पौराणिक धम्में की नई बात मूर्तियूजा है। वैदिक धम्में अग्नि में होन करने का धम्में या। बड़े प्राचीन समय से जी कुछ देवताओं की चढ़ामा है। ता था वह अग्नि में हवन किया जाता था और दार्शनिक काल के अन्त तक राजा, पुजेरी तथा मन्न गृहस्य लेग अग्नि में हवन करते थे और मूर्तिपूजा की नहीं जानते थे। सन् इंस्वी के उपरान्त की शताब्दियों में बौद्ध धम्म में बिगड़ कर मूर्तिपूजा है। गई थी और इस बात का सन्देह न करना असम्भव है कि आधुनिक हिन्दू धम्म ने मूर्तिपूजा की बौद्ध धम्म से ग्रहण किया है। यह निश्चय है कि बौद्ध काल में जिस समय मनुस्मृति बन रही थी उस समय मूर्ति पूजा का प्रचार होता जाता था और इस कहर स्मृतिकार ने उमकी निन्दा की है। परन्तु यह रीति दूदना से प्रचलित होती गई यहां तक कि वह आधुनिक हिन्दू रीतियों और बिधानों का मूल तत्व हो गई है। अब अग्नि में हवन करना प्रायः एक बीती हुई कहानी है।

वैदिक धर्म और पौराणिक धर्म के सिद्धान्त और आचार में ऐसा भेद है। परन्तु उस कहर बिचार के साथ जी कि हिंदू धर्म की ब्रत्ये क नई उन्नित में सदा पाया जाता है, पौराणिक ग्रंथकारों ने भी नवीन बात के दिखाब की बचाया है और प्राचीन वैदिक देवताओं के नाम में से त्रिमूर्ति के नामों की चुना है। ब्राह्मा अथवा ब्रह्मन्-स्पित ऋग्वेद में स्तुति का देवता था और जब उपनिषदों के वनाने वालों ने एक सर्वव्यापक ईश्वर होने का बिचार ग्रहण किया तब उन्होंने उस ईश्वर का नाम ब्रह्मन् रखा। अतएव यह नाम ईश्वर के श्वरिट उत्पक्ष करने के कार्य के

लिये ठीक हुआ। ऋग्वेद में बिष्णु मूर्य्य का नाम था जी कि सब प्रासियों का पालन करता है और इस कारण उसका नाम ईश्वर की पालन करने वाली गिक्ति के आधुनिक विचार के लिये उपयुक्त हुआ। कर ऋग्वेद में बिजनी वा बिजली के बादल का नाम था और ईश्वर की संहारक गिक्त के लिये इससे उत्तम और कोई नाम नहीं चुना जा सकता था। और जब ईश्वर की भिन्न भिन्न गिकियों के नाम इस प्रकार भिन्न भिन्न रक्षे गए तो उन्होंने बहुत ही गीप्र बिशेष विशेष कपों और स्थितियों के गूहण किया। मन् ईस्वी के लगभग मनु की ग्राप्टिकर्क्ता पालनकर्ता और संहारकर्ता का यह त्रैकत्व बिदिन नहीं था। परन्तु छटीं शताब्दों में कालिदास के समय तक यह जातीय बिचार है। गया था।

जब कि सर्व साधारण की कल्पना ने ईग्रर की उन भिक्त भिक्त शक्तियों के लिये भिक्त भिक्त देवताओं की कल्पना करली थी तो इन देवताओं का सम्बन्ध देवियों से करने की आवश्लकता हुई। ब्रह्मा का मम्बंध सरस्वती से किया गया और इम संयोग का कारण यह है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा स्तुति का देवता और सरस्वतो मूक्तों की देवी थी। विष्णु का सम्बंध एक नई देवी अर्थात लहनी से किया गया जिमका कि प्राचीन संस्कृत के प्रत्यों में कीई पता तहीं लगता। परन्तु इस कल्पना के कई कारण हैं कि जब ऋग्वेद के खेन के हल की लकीर सीता ने मनुष्य रूप धारण किया और वह भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक काष्य की नायका हुई तो लहनी ने अक्न ब्रीर धन की देवी की भांति उसका स्थान ग्रहण किया और इस प्रकार वह पालन करनेवाले देवता की पत्नी होने के उपयुक्त हुई और अन्त में केनोपनिषद में उमा एक निगूड़ स्त्री है जो कि इन्द्र की ब्रह्मन का स्वभाव समक्ताती है। शतपथ ब्राह्मण में अस्विका कद्र की बहिन है और मुख्डकोपनिषद में काली कराली, इत्यादि अग्निकी सातें जिह्नात्रों के नाम हैं ग्रीर कद्र, ग्रग्नि वा बज्ज का नाम है। पीराणिक गून्य-कारों ने इन मब बिखरी हुई बातों की एकत्रित किया और उमा ग्रीर अस्विका, दुर्गा और काली-भयानक संहार कत्ती, कद्र, शिव वा महादेव की पत्नी के भिक्न भिक्न नाम रखे गए।

परन्तु जब कि हमने तीनों प्रधान देवता श्रीर उनकी सित्रयों का उद्घेख किया तो हमने आधुनिक हिन्दूधममें के विषय में केवल बहुत ही घोड़ी बात कही है। इस श्रीकत्व में से एक अर्थात् विष्णु वा पालनकर्ता के अवतारों के सम्बन्ध में लाखों कथाएं हैं। रामायण के नायक राम विष्णु के एक अवतार समक्षे जाते हैं, और छान्दोग्य उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण ने जो कि श्रांगिरस के शिष्य थे और महाभारत के प्राचीन श्रंशों में केवल यादवीं के एक सर्भार थे ईश्वर का कय ग्रहण किया श्रीर विष्णु के दूसरे श्रवतार समक्षे जाने लगे। श्रीर जैसे कृष्ण श्रिधक प्रसिद्ध देवता होते गए तो पुराणों में उनके वृन्दावन की ग्वालिनों के साथ खेल करने की नई नई कहानियां बढ़ती गई।

हम पहिले देख चुके हैं कि कृष्ण संस्कृत के पित्रश्न प्राच्यों में एक प्राचीन नाम है। परन्तु उनका प्रधान देवता की भांति आधुनिक रूप और उनके जन्म के विषय की और कंम तथा निरपराधियों के मारे जाने की कहानियां तथा बाइबिल और भगवद्गीता में ममानता के कारण बहुत से यूरप के विद्वानों का यह विचार हुआ है कि हिन्दुओं ने इंसाई कथाओं और विचारों की उद्घृत करके उनका कृष्ण के साथ सम्बन्ध किया है।

इंडियन एिएटक्करी में कई वर्षी तक इस विषय का एक सनोरञ्जक विवाद चलता रहा। डाकुर लोरिसनर ने सन् १८६९ में लिखते हुए हिन्दुओं का अनुगृहीत होना प्रमाणित किया, सम्बई के मिस्टर तेलंग और हेडेलवर्ग के प्रोफेसर विशिष्ठण ने इसका विरोध किया। प्रोफेसर भंडाकर ने महाभाष्य में कृष्ण के देवता होने का उझेल दिखलाया है जो कि ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी का गृत्य है, और प्रोफेसर वेबर यद्यपि सन् ईस्वी की पहिली शताब्दी में ईसाई धर्म और भारतवर्ष के विचारों में परस्पर प्रभाव पड़ने की स्वीकार करते हैं तथापि वे डाकुर ले। रिनर साहब के मत की अत्यक्तिमात्र समक्तते हैं।

शिव विष्णु के जैसे प्रसिद्ध देवता नहीं हैं परन्तु पीराणिक काल में अर्थात् विक्रमादित्य तथा उड़ी सा के केशरी राजाओं के समय में शिव अधिक प्रसिद्ध थे। पुराणों में शिव की पत्नी के विषय में विलक्षण कथाएं गढ़ी गई हैं। शत्तपथ ब्राह्मण में दक्ष पारवती के एक यज्ञ करने का उद्घेख है, परन्तु गइ कथा कि सती (शिव की पत्नी और दक्ष की पुत्रों) ने इस यक्त में अपना प्राण दिया, पुराणों की जी ही हुई खात है। फिर केन उपनिषद में इमें उना है मवती का उन्नेख भिलता है जो कि इन्द्र की ब्राह्मन् की ब्रक्षति समक्ताती है और उना है मवती के इस रूप से पुराण की इस क्या की उत्पत्ति हुई कि सती ने हिमालय पर्वत की कन्या है। कर जन्म लिया। इस पर्वत की कन्या ने इस भांति समाधि में मग्न हो कर शिव की आराधना की, माना प्रेम के देवता की सहायता पाने पर भी वह किसी भांति इम योगी देखता पर की ई प्रभाव न डाल सकी, और प्रमन में उमने अपमी तपस्या और भक्ति द्वारा उसे किसी भांति प्राप्त किया, ये सब पुराणों की मने हर कल्पनाएं हैं जिन्हें कि कालिदास की चिरस्थयी कविता ने रित्तत किया।

हिन्दू त्रैकत्व के देवताओं के मम्बन्ध में मुखकणाएं इस प्रकार की हैं। ऋग्वेद के तत्त्वों के प्राचीन देवताओं का आधुनिक हिन्दू देवताओं में बड़ा नीचा स्थान है। फिर भी पुराणों में इन्द्र के स्वर्ग के महकीले वृत्तान्त हैं कि वहां सुन्दर वैदिक देवता अग्नि वायु इत्यादि तथा उनके स्वर्गीय सैनिक रथ और हाथी, सुन्दर अप्मराओं और गाने वाले गंधवीं से सुशोभित हैं। परन्तु इन वैदिक देवताओं के भी रूप परिवर्त्ति होगए हैं। इन्द्र वह सेम पीनेवाला युद्ध का देवता नहीं रहा है जा कि आर्थ्यों का आदिबासियों के विकद्ध युद्ध करने में सहायता देता था। समय में परिवर्तन हो गया है और समय के साथ ही साथ विचारों में भी परिवर्तन हो गया है। पुराण का इन्द्र बिलास और कुछ विषय युक्त स्वर्ग की सभा का भड़कीला राजा है जो कि

अपना अधिक समय नाच और गान में व्यतीत करता है। उसकी रानी शची वा इन्द्राणी एक उत्तम और उत्ाह युक्त करुपना है और यह सब देवता है। वेद की श्रप्तराओं ने मने।हर रूप धारण किया है और रम्भा, तिलाकामा और पैराणिक उर्वमी स्वर्गकी वैक्साएं हैं जो कि इन्द्र के अवकाश के समय के। नृत्य और प्रेम की बातों से विताती थीं। इन्द्र का पद कठिन तपस्या के द्वारा प्राप्त किया हुआ कहा गया है और वह मदा इम भय में है कि पृथ्वी पर के मनुष्य उसी रीति से उसके पद की न प्राप्त करलें। इम कारण वह बहुधा स्वर्ग की अप्रसराओं की एथ्वी पर कठोर तपस्याओं में विझ डालने के लिये और अपनी प्रवल में। हनी शक्ति के द्वारा तपस्थियों के हृद्य की विचलित करने के लिये भेजता है। उसके भयका एक टूमरा कारण असुर हैं और यद्यपि वे स्वर्ग में निकाल दिए गए हैं सथापि वे बहुधा सेना लेकर आते हैं और केवन युद्ध द्वारा उसे घुन: जीत लेते हैं। ऐसे अयमरीं पर इन्द्र तथा उसके साथियों की किसी उच्च देवता अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु वा शिव की शरण लेनी पहती है । ये देवता लाग छाटे देव-ताश्चों की प्रमुरों के विकद्ध सहायता करने की ओर कभी महीं मुकते परन्तु हारे हुए देवताओं की धीरज देते हैं और चन्हें अपना पद पुनः प्राप्त करने के लिये उपाय बत-लाते हैं। ऐसे एक अवसर पर देवताओं ने शिव और पर्वत की कन्या उमा के विवाह का उपाय किया और इस विवाह से कुमार, स्कन्द, वा कार्तिकेय नामक जा पुत्र हुआ उसने निकाले हुए देवताओं के। विजय और स्वर्गकी पुनः प्राप्ति

करवाई । देानें कुमार भीर उसके प्राई हाथी के मस्तक वाले गणेश प्राचीन हिन्दू धर्म्म में अज्ञात हैं और वे पुराणें की कल्पनाएं हैं।

कब कि सर्वसाधरण का हृदय इन पौराणिक देवताओं के सम्बन्ध की असंख्य कथाओं में लिप्त होता है जिनकी कि संख्या तेंतीस करीड़ कही गई है (जी कि तेंतीस वैदिक देवताओं का प्रत्यक्ष 'बढ़ाव है') बुद्धिमान और विद्वान लोगों की उपनिषदों के इस मुख्य मिद्धान का सदा स्मरण रहता है कि परमेश्वर केवल एक है और देवता असुर और मनुष्य प्रयौत् समस्त सृष्टि की उत्पत्ति उनी मर्वव्यापक ईश्वर से हुई है और सबका उनी सर्वव्यापक ईश्वर में लय है। जायगा।

पुराय के कम्मीं से स्वर्ग में थाड़े वा बहुत समय के लिये बाम मिलता है और पाप कम्मों से नियत समय तक नर्क के कप्ट महने पड़ते हैं और इसके उपरान्त आतमा की नई देहां में पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धान्त हिन्दुओं के हृद्य में उतनी ही दृद्धता के माथ जमा हुआ है जितना कि ईमाइयों के हृद्य में मृतोत्यान का मिद्धान्त और नीच मे नीच हिन्दू भी नए जन्मे हुए बच्चे में अथवा पत्ती वा पशु में भी सम्बन्ध को सम्भावना देखता है। केवल पित्र ध्यान थार विद्या के द्वारा पाप से तथा सब सांसारिक बिचारों और अभिनाषाओं से रहित रह कर भी आत्मा मांसारिक बन्धनों मे मुक्त हो। मकती है और परमेश्वर में संयुक्त हो। मकती है जी कि हिन्दुओं की स्रांतिम मुक्ति है। हम देखते हैं कि उपनिषदों का यह

विचार किम भांति बीहों के निर्वाण के निहान्त में परिव-तिंत किया गया और तब वह वेदान्त और आधुनिक पौराणिक धर्म में किम भांति ग्रहण किया गया। इस कारण मच्चे विद्वान और बुद्धिमान लेगों के यह सम्मति दी गई है कि वे कीर्ति के काय्यों द्वारा इन्द्र के स्वर्ग की प्राप्ति न करें खरन् मांमारिक विषयें और कामनान्नों से इस संसार में मुक्त होकर उस परमन्न हा में मिल जांय।

उत्तर काल के हिन्दू धर्म उती एक ईश्वर की मान कर चले हैं और उन्होंने आधुनिक हिन्दू देवताओं में से के हैं एक नाम इस कार्य के लिये चुन लिया है। डाकृर विल्यन साहब ने हिन्दुओं के धर्म सम्प्रदाय के विषय में अपने ग्रन्थ में वैष्णवों के १९ सम्प्रदाय, शैवों के १९ सम्प्रदाय, शाक्तों के ४ सम्प्रदाय और उनके अतिरिक्त बहुत से भिन्न सम्प्रदायों का उन्नोख किया है।

वैदणव धर्म अपने कई रूपों में केवल बीह धर्म का अवशेष जान पड़ता है। उममें सब मनुष्यों और सब जातियों की समानता का बही मिहान्त और जीव की हिंसा का बही निषेध है। परन्तु इन निहान्तों का संयोग एक देवता विष्णु में विश्वास रखने के साथ कर दिया गया है और इसी विष्णु की साधारण लीग बहुधा कृष्य के माम से पूजते हैं। कृष्ण के यृन्दाबन की खालिनों के साथ बिहार करने की कथाओं का प्रचार लीगों में पीरा-णिक समय से हुआ है। भारतवर्ष के सब से बड़े जीवित यन्यकार बंकिमचन्द्र ने यह बात अभी प्रमाखित की है कि इन कथाओं का महाभारत में कहीं रखें नहीं है।

शिव और उमकी पत्नी शक्ति के उपासकों ने बहुधा इम में भी अधिक बिगड़े हुए मिहानों और आचारें के प्रहक्त किया है।

आधुनिक हिन्दू धर्म के भिन्न भिन्न पत्थों के मिहाना और विचार इन प्रकार के हैं परन्तु किमी जाति के आचरण पर उमके धार्मिक सिद्वानों की प्रपेक्षा उसकी रीतियों और विधानों से अधिक प्रभाव पड़ता है और हम पहिले कह मुके हैं कि धार्मिक रीतियों और विधानों में प्राचीन वैदिक काल से बहुत ही अन्तर हो गया है।

मन्दिरों में मूर्ति की पूजा बौद्ध धर्म के प्रचार के पहिले हिन्द्त्रों के विदित नहीं घी और इसका व्यवहार उन मनय से हुआ जान पड़ता है जब कि बौद्ध धर्म प्रधान है। गया था। हत पहिले देख चुके हैं कि मनुने जो कि धर्म सम्बन्धी रीतियों में बढ़ा कहर था, घर की अथवा यज्ञ की अग्निमें हवन करने की प्राचीन रीति का समर्थन करता है श्रीर मन्दिर के पुजारियों के। बड़े क्रीध के माथ मदिरा **औ**र मांम के बेचने वालों के तुल्य कहता है। परन्तु मन्दिर और मूर्तियां सर्व साधारण के हृद्य की आकर्षित करती थीं और छठों ग्रताब्दी तक वे सत्कार की दृष्टिसे देखी जाने लगीं और उन्होंने अधिक श्रंश में प्राचीन पूजा की रीति की दबा निया। छठीं से लेकर आठवीं शताब्दी तक के ग्रन्थों में हमें यक्कों का के। ई उस्रोख नहीं मिलता सिवाय उन यक्कों के जिन्हें राजा लीग करते थे, परन्तु कालिदरम तथा अन्य कवियों ने मन्दिर और उनमें जिन मूर्तियों की पूजा होती घी उनका बहुधा उल्लेख किया है।

यह परिवर्तन निस्संदेह अनुचित हुआ। लेगों के हृद्य पर मूर्तिपूजा का कभी उत्तम प्रभाव नहीं पड़ता परन्त भारतवर्ष में इमके साथ और भी बुराइयां हुई । मनु के मनय तक वैश्य लाग अर्थात मर्वमाधारण जन देवतात्रीं की पूजा अपनी इच्छानुमार कर सकते थे और अपने घर की अग्निमें हवन कर सकते थे। परन्तु जब पूजा का स्थान अग्नि से मन्दिर में परिवर्तित हुआ ता पुजेरियें का जो कि इन मन्दिरों के रक्षक थे अधिक प्रभाव लोगें के इद्य पर पड़ा और उन्होंने लोगों के गले में अधिक खंधन हाल दिए। धुम धाम के उत्सव और भड़की ली मजावट ने सर्वमाधारण के ध्यान को आकर्षित किया उनके मिथ्या विचारों को रक्षित रखा, किबता, शिल्प, गृहानम्मण विद्या, संगतराशी, श्रीर गान विद्या ने इसमें संहायता दी कीर कुछ ही शताब्दियों के भीतर जाति का धन उन भड़कोले मन्दिरों और उत्मवों में व्यय होने छना जी कि लोगों की अपरिमित भक्ति और उनके विश्वास के बाहरी दिखलावे थे। यात्रा जो कि बहुत प्रचीन समय में बहुत ही कम की जाती घी अथवा बिलकुल नहीं की जाती घी, बहुत ही अधिक होने लगी, मन्दिरों की सहायता के लिये भूमि फ्रीर द्रव्य के दान बहुतायत से आनं लगे और स्वयं धर्म ने मूर्ति और उनके रक्षकों का अन्धे होकर सत्कार करने का रूप ग्रहण किया। भारतवर्ष के बड़े बड़े नगर मन्दिरों से भर गए और पत्थर के मन्दिरों में तथा मूर्ख पूजकों के हृदय में नए नए देवताओं और नई नई मूर्तियों ने स्थान पाया।

हमने ऊपर पैराशिक धर्म के विषय में जो बातें लिखी हैं उनके। अगले अध्याय में पैराशिक धर्म ग्राप्यों की संक्षिप्त ग्रालीचना करके दिखलावेंगे।

#### अध्याय ७

## धर्म ग्रन्थ।

# १ धर्म शास्त्र ।

दार्शनिक काल की चाल व्यवहार और कानूनों के लिये इमें गीतम, बिश्रष्ठ, बौद्धायन और आपस्तम्भ के धम्में मूत्रों में सबसे उसन सामग्रियां मिली थीं। मनु के धम्में शास्त्र से हमें बौधकाल में हिन्दू जीवन के वृत्तान्त के लिये भी वैमी ही बहुमूल्य समग्रियां मिली थीं। सोभाग्य वश्र पीगाशिक समय में भी धम्में शास्त्र बनते रहे और याच्च बल्क ने हमें बीस ग्रन्थों से कम की सूची नहीं दी है—

| 9  | मनु            | १९ कात्यायन |
|----|----------------|-------------|
| 2  | अत्रि          | १२ वृहस्पति |
| ą  | विष्णु         | १३ घरावार   |
| 8  | हारीत          | १४ व्याम    |
| ¥  | याश्चयल्या     | १५ शंख      |
| Ę  | उश्राम         | १६ स्टिखित  |
| 9  | <b>ऋंगिर</b> स | १९ दस       |
| Ę  | यम             | १८ गीतम     |
| •  | भापस्तम्ब      | १९ सातातप   |
| १० | संवर्त         | २० वशिष्ठ   |
|    |                |             |

पाराशर भी हमें इन्हों २० ग्रन्थों के नाम देता है, के वल उसने विष्णु के स्थान पर काश्यय, व्यास के स्थान पर गर्ग और यम के स्थान पर प्रचेतस लिखा है। इन २० ग्रन्थों में गौतम, आपस्तम्ब और विशिष्ठ दार्शनिक काल से और मनुबीद्ध काल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि इस पहिले देख चुके हैं। शेष १६ ग्रन्थ भी सम्भवतः प्राचीन सूत्र ग्रन्थों के आधार पर बनाए गए हैं परन्तु वे अपने आधुनिक रूप में पीराणीक काल से अथवा मुसल्मानों के भारत विजय की पीछे की शताद्वियों से सम्बन्ध रखते हैं।

और यही हमारी किठनाई है। हम पैराणिक काल के लेगों के आवरण के वृतान्त के लिये इन १६ धर्म्म शास्त्रों का निश्चय रूप से हवाला नहीं दे सकते क्यों कि हम यह महीं जानते कि उनमें मे कैं।न पैराणिक काल के बने हैं। ख्रीर कैं।न उसके पीछे के समय के। इनमें से कुछ निस्मन्देह पैराणिक काल के अथवा उमसे भी पहिले के बने हैं परन्तु इन ग्रत्यों में कुछ अध्याय पीछे के समय में सुमल्मानों के विजय के उपरान्त जोड़े गए हैं। किर कुछ ग्रन्थ पूरे इस पीछे के समय के बने हुए जान पहते हैं। इस कारण इन धर्म शास्त्रों में से हिन्दुओं के आचरण का जो वृत्ताना लिया जाय वह सुमल्मानों के समय का होगा, पैराणिक समय का नहीं जिसे कि इस वर्णन करना चाहते हैं।

इन से लहे। धर्म शास्त्र के थोड़े विवरण से यह बात. प्रगट हो जायगी।

१ अत्रि-इसकी जो प्रति हमने देखी है वह एक छोटा सा ग्रन्थ है जिसमें कि ४०० प्रते को से कम हैं और वह सगातार प्रते क छंद में लिखा गया है। उसमें आधुनिक शास्त्रीं तथा प्राचीन वेदों के अवलोकन करने की आवश्यकता दिखलाई गई है (१९), फल्गू नदी में स्वान करने और गदा-भर देव के दर्शन करने का उपदेश दिया गया है (५९), शिक्ष भीर विष्णु के चरणामृत पीने का उपदेश किया गया है, सब म्लेक्छों से घृणा प्रगट की गई है (१८०, १८३), विश्वाफ्रीं की जलाने की रीति का उक्कोख है (२०९) और उसमें उमके सुसल्मानों के विजय के उपरान्त के बनाए जाने अथवा किए जाने के सब चिन्ह हैं।

र विष्णु-उपरोक्त १६ धम्म शास्त्रीं में केवल विष्णु ही गद्य में है और इस कारण वह सब से अधिक प्राचीनता का स्वत्य रख सकता है। डाक्टर जीली साहेब ने काथक कल्प सूत्र के गृद्धमूत्र से उसकी धिनष्ट समानता दिखलाई है फ्रीर यह सूत्र निस्सन्देह दार्शनिक काल का है, ख्रीर डाक्टर खुहलर के माथ वे भी इस बात का समर्थन करते हैं कि विष्णु धम्म शास्त्र का अधिकांश वास्तव में उमी कल्प सूत्र का प्राचीन धम्म सूत्र है। फिर भी यह प्राचीन प्रस्य कई बार संकलित और परिवर्त्तित किया गया जान पड़ता है। डाक्टर खुहलर साहेब का यह मत है कि ममस्त प्रस्य के विष्णु के किमी अनुयायी ने संकलित किया था और अन्तिम तथा भूमिका के अध्यायों की (पद्य में) किमी दूसरे तथा उसके पीछे के समय के प्रस्थकार ने बनाया था। इस प्रकार इस प्रस्थ के कई बार बनाए जाने का समय चौथी शताब्दी है १२वीं शताब्दी तक है।

जैमी कि आधा की जामकती है इम ग्रन्थ का रूप बहुत ही भिन्न भिन्न है। उस में ऐसे अध्याय हैं जो कि दार्शनिक काल में बिशिष्ठ और बौद्धायन द्वारा उद्घृत किए हुए दिसलाए गए हैं, और फिर ऐसे बाक्य भी हैं जो हरि-बंध तथा अन्य आधुनिक ग्रन्थों से उद्घृत किए हैं। अध्याय हैंभ में प्राचीन श्रीर सच्चे काणक मंत्र दिए हैं जो कि वैष्ण कार्य के लिये परिवर्तित श्रीर संकलित किए गए हैं, अध्याय ए में सांरूय और योग दर्शनों का वैष्णव धर्म के साथ सम्बन्ध करने का यत्र किया गया है, अध्याय १८ में आधुनिक सप्ताह के दिनों (अतवार से लेकर सनी चर तक) का उन्नेख है जो कि प्राचीन संस्कृत गृन्यों में कहीं नहीं मिलता, अध्याय २०, एलेक ३ और २५, में विधवाश्रों के आत्म बलि-दान करने का उन्नेख है, अध्याय ८४ म्लेच्छों के राज्य में श्राहु करने का निषेध करता है, और अध्याय ८५ में लगभग ५० तीर्थस्थानों का वर्णन है। भूमिका का अध्याय जो कि लगतार एलेकों में है और जिसमें एष्यी एक सुन्दर स्त्री के रूप में सीर सागर में अपनी पत्नी लहनी के साथ लेटे हुए विष्णु से परिचित कराई गई है, मम्भवतः इन आधुनिक गृन्य के से। अध्यायों में सब से पीछे के समय का है।

इस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रन्थों में परिवर्तन और सम्बन्ध स्थापित किया गया है जो कि प्रत्येक नए धर्म के तथा प्रत्येक आधुनिक रीति के सहायक के लिये हर्ष का, परन्तु इतिहास जानने वाले के लिये शोक का विषय है।

३ हारीत-यह दूमरा प्राचीन याय है जो कि पीछे के समय में पूर्णतया फिर से लिखा किया गया है। हारीत का उस्लेख बौद्धायन, विशिष्ठ और आपस्तम्ब में किया है जो सब कि दार्शनिक काल के याय हैं। मिताचार और दाय-भाग में हरीत के जो उद्घृत वाक्य पाए जाते हैं वे सब गद्य सूत्रों में हैं। परन्तु फिर भी हारीत के जिस याय को हमने देखा है वह लगातार प्रहोकों में है और उसका

विषय भी आधुनिक समय का है। पहिले अध्याय में यह पैराणिक कथा है कि विष्णु अपनी पत्नी श्री के साथ एक किल्पत नाग पर जल में पड़े हैं और उनकी नाभी में एक कमल उत्पक्ष हुआ जिसमें से अस्ता उत्पक्ष हुए जिन्होंने कि संसार की सृष्टि की। दूसरे अध्याय में नरसिंह देव की पूजा का वर्षान है और चीथे अध्याय में विष्णु की पूजा का, और सातवें अर्थान् अन्तिम अध्याय में योग धास्त्र का विषय है।

४ याज्ञवल्का\* स्टेंज़लर और लेसन साहब याज्ञवल्का का समय विक्रमादित्य के पहिले परन्तु बौद्ध धर्म के प्रचार के उपरान्त निश्चित करते हैं। स्राधुनिक खेाज से विद्वान लोग मनु का ममय ईसा के १ वा २ शताब्दी पहिले वा उपरान्त निश्चित कर मके हैं और चूंकि याज्ञवल्क्य निस्सन्देह मनु के उपरान्त हुस्रो अतएव उमका सम्भव समय ईसा के उपरान्त पांचवीं शताब्दी अयांत् पै:राणिक काल के प्रारम्भ के लगभग है। इस ग्रन्थ के विषय को देखने से यह सम्मित कुछ दूढ होती है। अध्याय २, श्लोक २९६ में बौद्ध भिन्नुणियों का उन्नेख हैं और बौद्धों कीरीति और सिद्धान्तों के बहुत से उन्नेख हैं। मनु उच्च जाति के मनुष्यों को शूद्र जाति की स्त्रियों से विवाह करने का स्रधिकार देता है परन्तु याज्ञवल्क्य इस प्राचीन रीति का विरोध करता है (१, ५६)। परन्तु बहुत सी बातों में याज्ञवल्क्य उत्तर काल के धर्म

<sup>\*</sup> पाठकों की जनक के पुरेहित प्राचीन याद्मबस्वय तथा इस धर्म पास्त्र के बनाने वाले इस पीछे के समय के याद्मवस्वय की भिद्म समक्ता चाहिए।

शास्त्रों की अपेक्षा मनु से अधिक मिलता है और सब बातें। पर विचार कर उपरोक्त १६ शास्त्रों में से केवल याक्रवल्क्य का ही ग्रन्थ ऐसा है जिस पर कि पौराणिक काल की बातें। के लिये पूर्णतया विश्वास किया जा सकता है। यह ग्रन्थ सीन अध्याओं में है और उसमें एक हजार से अधिक स्रोक हैं।

पृ उषणस—अपने आधुनिक रूप में यह ग्रन्थ बहुत पीछे के समय का बना हुआ है। उसमें हिन्दू त्रिमूर्ति का (३,५०) और विधवाओं के आत्मवित्तान का (३,९९०) उझेख है, समुद्र यात्रा करने वालों के अपराधी ठहराया है (४,३३) और पाप करने वालों के लिये अग्नि वा जल में आतम वित्तान करने के लिये लिखा है (८,३४)। बहुत से नियमों, निषेधों और प्रायश्चितों की इस ग्रंथ में विशेषता पाई जाती हैं। यह ग्रन्थ नौ अध्याओं में है, और उममें सगभग ६०० स्रोक हैं।

६ स्रंगिरस--इस नाम का जा ग्रन्थ हमें प्राप्त है वह सत्ताइस स्रोकें का एक छेटा सा अध्याय है। यह आधुनिक समय का ग्रन्थ है स्रीर नील की खेती के। उत्तम जातियें के लिये अयोग्य अपवित्र ठ्यापार लिखता है।

9 यम—दार्शनिक काल में विशिष्ठ ने यम का उझेख किया है परन्तु जी यम स्मृतियां आज कल वर्णमान हैं वे आधुनिक समय की बनी हुई हैं और विशिष्ठ का तात्पर्य्य उनसे नहीं हो। सकता । हमें 9८ झोकें। का एक छाट सा ग्रंथ अब प्राप्त है। ग्रंगिरस के साथ उसमें भी धाबी, चर्म-कार, नाचने वालें, बहद, कैवर्स, मेद, और भील लेगें। की अपवित्र जाति लिखा है। ८ संवर्त — यह आधुनिक समय का एक पद्म गन्य है जिसमें २०० से अधिक झोक हैं। यह कार्क उपयोगी गन्य नहीं है। यस की मांति उसमें भी चे। बियों, नाचने वालों और चर्मकारों की अपवित्र जाति माना है।

१० कात्यायन--( जिसे कि पाठकों की पासिनि के प्राचीन समालीयक से भिन्न समक्तना चाहिए) उन नियमें। कीर रीतियों का दीपक की नाई प्रकाशित करता है जिल्हें कि गाभिल ने अन्धकार में छोड़ दिया है जिसके गुन्ध सुन की आलीचना हम दार्शनिक काल के यताना में कर चुके हैं। परन्तु कात्यायन का धर्मशास्त्र पीछे के समय का है, श्रीर वह २० अध्यायों में है जिनमें कि लगभग ५०० झोक हैं। अध्याय १ रलेक ११-१४ में गणेश तथा उसकी मातान्नीं गौरी, पद्मा, शची, सावित्री, जया, विजया इत्यादि की प्जा के विषय में लिखा है, और यह भी लिखा है कि उनकी मू-र्तियों की अथवा उजले बस्त्र पर लिखे हुए चित्रों की पूजा करनी चाहिए। आध्याय १२, इलाक २ में (जी कि गद्य में है) हिन्दू त्रैकत्व का उल्लेख है, अध्याय १८, प्रलेक ७ में उसा का उद्घेख है. और अध्याय २०, श्लोक १० में जिस समय सीता निकाल दी गई घी उस समय राम का सीता की स्वर्ण प्रतिमा के साथयक्त करने का उम्लेख है।

१९ वृहस्पति—-इस ग्रन्थ के ८० झोकों का एक छोटा सा खरह हमारे देखने में आया है, जा कि प्रत्यक्त आधुनिक समय का बना हुआ है। उसमें ब्राह्मणों की भूमि दान देने के पुरुष का विषय है और पाठकों के हृद्य पर ब्राह्मण के कीय के भयानक फल की जमाने का यन किया गया है। परन्तु "सेक्केट बुक्रेन आफ दी इंस्ट" नाम की ग्रन्थावली में वृह-स्पति के अधिक प्राचीन और अधिक विश्वास येग्य ग्रन्थ का अनुवाद प्रकाशित हुआ है।

१२ पराशर निस्तंदेह सब से पीछे के समय के धर्म शास्त्रों में से एक है। स्वयं संगृहकर्ता हमें कहता है (१,२३) कि मनु मत्य युग के लिये था, गीतम त्रेता युग के लिये, शंख और लिखित द्वापर युग के लिये थे। और पराशर अब किल्युग के लिये है। हमें हिन्दू त्रैकत्व का उम्लेख (१,१९), और विधावाओं के त्रात्मवलिदान का उम्लेख (४,२८ और २९) मिलता है। फिर भी विधवा विवाह इस पीछे के समय में भी प्रचलित था त्रीर यदि किसी स्त्री के पति का पता म लगे अथवा वह मर जाय त्रथवा योगी वा जाति बाहर वा नपुंमक होजाय तो पराशर उस स्त्री की दूसरा विवाह करने की आचा देता है (४,२६)। यह गृन्थ बारह अध्यायों में है, और उसमें छगभग ६०० श्लोक हैं।

१३ व्यास \* और भी पीछे के समय का है। वह नि:स-न्देह हिन्दू त्रैकत्व का उम्लेख करता है (३,२४) और विध-वाओं के आत्म विख्दान की प्रशंमा करता है (२,५३) और जाति के अधिकांश से बने हुए भिन्न भिन्न व्यवसायों का नीच बनाया जाना बहुत से अन्य धर्म शास्त्रों की अपेता

<sup>\*</sup> पाठकों को इन धर्म ग्रास्त्रों के बनाने वाले परागर श्रीर व्यास की इन नामों के प्राचीन ज्ये।तिवी श्रीर वेदें के प्राचीन संग्रह कर्ता से भिन्न समभ्रता साहिए। इन श्राधुनिक संग्रह कर्ताश्चों ने कदा-सित श्रापने ग्रन्थों के प्राचीन समभ्रे जाने के लिये इन प्राचीन नामों को ग्रहण कर लिया है।

ठयास में अधिक पूर्ण है। सुसल्मानी राज्य में हिन्दुओं के व्यवहारों के वृत्तान्त के लिये हमें ठ्यास से बहुत उत्तन सामग्रियां निर्लेगी। इस छै। टेसे गून्य में चार प्राध्याय हैं जिनमें देा सा के उत्पर श्लोक हैं।

१४ ग्रंख भी विष्णु की नाई एक प्राचीन गुन्य है, परन्तु वह पीछे के समय में पुन: पद्य में बनाया गया है, यद्यपि चसके दो अंश अब तक भी गद्य में हैं। डाकृर बुहलर का विचार है कि गद्य के श्रंश शंख के मूल गृन्य से लिए हुए सची सूत्र हैं और यह मूल गून्य दार्शनिक काल में बना था, और पूर्णतया मूत्रों में था। परन्तु इसमें बहुत कम मन्देइ है। सकता है कि यह गून्य बहुत ही आधुनिक सयम का है। अध्याय ३, श्लाक ७ में मन्दिरों और शिव की मूर्ति का उन्नेख है, अध्याय ४, श्लोक ए में उच्च जाति के मनुष्यों का श्रद्ध जाति की स्त्री से विवाह करने का निषेध है और मनुने इसका निषेध नहीं किया है। अध्याय 9, श्लोक २० में गुन्यकार ने विष्णु का नाम बासुदेव लिखा है। अध्याय १४, झोाक १-३ में गृत्यकार ने १६ तीर्घ स्थानें का नाम लिखा है, और अध्याय १४, श्लोक ३ में म्लेच्छ देशों में श्राद्ध करने अथवा जाने का भी निषेध किया है। परन्तु इस आधुनिक गुन्थ में भी विधवा विवाह की आचा दी गई है [१५,१३]। इस गून्य में १८ अध्याय हैं, जिनमें तीन सा स्नोकां से अधिक हैं।

१५ लिखित जैसा कि हमें प्रवापास है, ए२ क्षोकों का एक छोटा आधुनिक प्रन्थ है प्रीर उसमें देव मन्दिरों का (४) काशीवास करने का [११], और गया में पिसह देने का उक्षेत्र है। १६ दक्ष भी सात श्रध्यायों का एक आधुनिक गृन्य है, भीर उसमें गृहस्थी के जीवन तथा मनुष्य और स्त्रियों के कर्त्रव्य का एक मने हर वर्षन दिया है। परन्तु इस वर्णन की विधवात्रों के आत्म विलिदान की निष्दुर रीति ने कलं-कित कर दिया है [४,२०]।

१९ सातातप ऋपने आधृतिक रूप में ठ्यास की नांई १६ धर्म्न शास्त्रों में एक सबसे नवीन है और उसमें तीन आंख वाले रुद्र का [१,१९] विष्णु की पूजा का [१,२२], चार मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति का [२,५], और भैंसे पर चढ़े हुए तथा हाथ में दरह लिए हुए यम की मूर्ति का भी [२,१८], उद्धोल है। इसमें विष्णुकी पूजा श्री वत्सलांछन, वासुदेव, जगन्नाथ की नाम से कही गई है, उसकी स्वर्ण की मूर्ति वस्त्र से सज्जित करके यूजा के उपरान्त ब्राह्मणों की देनी चाहिए [२,२२-२५]। सरस्वतीकी भी जो कि अब ब्रह्मा की स्त्री है, पूजा कही गई है [२,२८], और यह भी कहा गया है कि पाप से मुक्ति पाने के लिये हरिवंश और महाभारत की श्रवण करना चाहिए । इसके आगे गणेश [१९,४४], देानेां अश्विनेरं [४,१४], कुबेर [५,३], प्रचेत [५,१०], और इन्द्र [५, १९], की मूर्तियों का उल्लेख है। इन सब स्वर्ण की मूर्तियों की भी केवल ब्राइसणों की दान देने के लिये कहा गया है और वास्तव में इस कार्य का उद्देश्य ब्राह्मणें के बहुता-यत से दान दिलाने का जान पहता है। संसार में के ाई पाप वा केर्ड् असाध्य राग अथवा कोई गृहस्यी की आपत्ति वा संपत्ति अथवा कोई हानि ऐसी नहीं है जो ऐसे दान से पूरी न की जा सके। मुसल्मानों के विजय के उपरान्त हिन्दू धर्म्म ने जो रूप धारण किया या उसके जानने के लिये यह गुन्य बहुमूल्य है।

उपरोक्त वृत्तान्त से यह विदित होगा कि याज्ञवलका तथा सम्भवतः एक वा दो अन्य धर्म शास्त्रों की छोड़ कर शेष सब पौराणिक काल में हिन्दुओं के ठयवहारीं की जानने के लिये निर्थक हैं। उनमें से अधिक मुमल्मानों के राज्य में हिन्दुओं के आधरण और धर्म जानने के लिये कुछ उपयोगी हैं।

दुर्भाग्य वश पुराणों की भी जिम क्रय में वे प्राप्त हैं वहीं दशा है। उनसे हमें पौराणिक काल में हिन्दू धम्में का स्वाभाविक और मनोरञ्जक बृत्तान्त नहीं मिलता वरम उनमें विशेष देवताओं यथा विष्णु शिव इत्यादि की प्रधानता के विषय में साम्प्रदायिक अगड़े हैं। ग्रीर हम यह जानते हैं कि भारतवर्ष में मुसल्मानों के राज्य के समय में ये अगड़े सब से अधिक प्रचलित थे। अब हम पुराणों के संजित कृषान्त की श्रीर मुक्षेंगे।

### २ पुराण।

विक्रमादित्य की सभा का कीषकार अनरसिंह पुराण में पञ्च लक्षण अर्थात् पांच विशेष विषयों का होना लिखता है और भाष्यकार इस बात में सहमत हैं कि वे पांच विषय ये हैं—अर्थात् (१) आदि स्टब्टि वा अगत की उत्पत्ति (२) उपस्टिट वा संसार का नाश और पुनस्तपत्ति जिसमें समय निरूपण भी सम्मिलित है (३) देवताओं तथा आचार्यों की वंशावली (४) मनु के राज्य वा मन्वत्तर (५) सूर्य और चन्द्र

वंशी तथा उनके आधुनिक संतान का इतिहास। जो पुराण अब वर्तमान हैं और जो मुसल्मानों के भारत विजय के उपरान्त संकलित किए गए थे, इस वर्णन से बहुत कम मिलते हैं।

पुराण तीन श्रेणी के हैं अर्थात् विष्णु, शिव औरब्रह्मा से क्रमात सम्बन्ध रखने बाले। उनके नाम और उनके एलाकीं की जो संख्या समक्ती जाती है नीचे दी जाती है-

| वैष्णव |       |        | शैव   |              | ब्रस्मा |
|--------|-------|--------|-------|--------------|---------|
| विष्णु | २३००० | मत्स्य | १४००० | ब्रह्मांड    | १२०८०   |
| नारदीय | २५००० | कूम्म  | 9000  | ब्रह्मवैवर्त | १८०००   |
| भागवत  | १८००  | लिंग   | ११००० | मारकग्डेय    | (000    |
| गरूण   | १८००० | वायु   | ২৪০০০ | भविष्य       | १४५००   |
| पद्म   | άποοο | स्कंद  | ८११०० | वामन         | १००००   |
| वाराह  | २४००० | अगिन   | १५४०० | ब्रह्मा      | १००००   |

इस पुस्तक में इन वहद् ग्रन्थों का कुछ भी खारांश देना असम्भव है जिसमें कि कई शताब्दियों तक पुजेरियों ने प्राचीन कथाओं, इतिहासीं और वार्ताओं की संकल्ति करने और आधुनिक साम्प्रदायिक धम्मीं और पूजाओं का प्रचार करने का यह किया है। हम थोड़े से शब्दों में प्रत्येक ग्रन्थ के केवल प्रधान चिन्हों का वर्णन करेंगे।\*

१ ब्रह्मपुराण-इसके आरम्भ के अध्यायों में सृष्टित की उत्पत्ति तथा कृष्ण के मनय तक मुर्घ्य और चन्द्र वंशों का

<sup>\*</sup> पाठकों को इन पुराशों के विषयों का पूरा वृत्तान्त विश्वन साहेब के विष्णुपुराश की भूमिका के एष्ट २७-८६ में मिलेगा, जहां से कि इसारा भी वृत्तान्त लिया गया है।

वृत्तामत दिया है। इसके उपरान्त सृष्टि का वर्णन दिया हैं और फिर उड़ीसा तथा वहां के मूर्ग्य, जिब और जगमाय के मन्दिरों और पवित्र कुंतों का वर्णन है। इसके उपरान्त कृष्य का जीवन चरित्र दिया है जिसका कि एक एक शब्द वही है जैसा कि विष्णु पुराण में है और फिर योग का वृत्ताना देकर यह ग्रम्थ समाप्त होता है।

२ पद्मपुराक-यह पुराण जो कि (केवल स्कंद पुराक की छोड़ कर) मब पुराणों से बड़ा है, पांच भागें में है अर्थात (१) सुष्टि (२) भूमि (३) स्थर्ग (४) पाताल (५) उत्तर खंड। सकिट खंड में सकिट की उत्पत्ति तथा आचाव्यीं और राजाओं की भी बंगावली दी है और तब अजमेर की पुष्कर भील की पवित्रता और तीर्थ स्थान होने का वृत्तान्त दिया है। भूमि खंड में १२९ अध्याय हैं जिनमें अधिकांश तीर्घों के सम्बन्ध की कणाएं हैं और इनमें तीर्थ स्थान तथा सत्कार किए जाने योग्य पुरुष भी सम्मिलित हैं। इस के उपरान्त पृथ्वी का वर्णन है। स्वर्ग खब्द में सब स्वर्गी के जापर विष्णु के वैकुंठ को माना है। उसमें भिक्न भिक्न जातियों और जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के आचरण के नियम तथा बहुत सी कथाएं हैं जिनमें से अधिकांश आधुनिक समय की हैं। पाताल खदड हमें सपी के लोक में ले जाता है। बहां शेषनाग पुराण की कथा कहता है भीर इसके उपरान्त कृष्ण के बालचरित का वर्णन और विष्णु की पूजा का नाहात्म्य कहा है। उत्तर खंड का जो कि सम्भवतः इस पुरास के अन्य भागों से पीछे के समय का बना दुआ है, कर्प बहुत ही बैटणव है। इसमें शिक

ने अपनी पत्नी पार्चती से विष्णु की शक्ति, शरीर पर वैद्वाद चिन्हों का खगाना, विष्णु के अवतारों की कथाएं और विष्णु की मूर्ति का खगेन किया है और फिर दोनों विष्णु की पूजा करके समाप्त करते हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि हिन्दू नैकत्व में केवल विष्णु ही सत्कार के योग्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि इस साम्प्रदायिक विवाद का बहुत सा अंश मुनल्मानों के भारत विजय के पीछे जाड़ा गया है। इस पुराणा के प्रारम्भ के भागों में भी भारतवर्ष में स्वेच्छों के होने का उन्नेख है और इसके सब से अन्तिम भागों का सम्भव समय डाकृर विलसन साहेब १५ वों १६ वों शताब्दी बतलाते हैं।

३ विष्णु पुरास के ६ भाग हैं। पहिले भाग में विष्णु भीर लक्ष्मी की उत्पत्ति तथा बहुत सी कथाएँ जिनमें भुव भीर प्रह्लाद की कथाएं भी सम्मिलित हैं वर्णन की गई हैं। दूसरे भाग में पृथ्वी, उसके सात द्वीप भीर सात समुद्र का वर्णन है तथा भारतवर्ष भीर नीचे के देशों, ग्रहमंडल, सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि का वर्णन है। तीसरी पुस्तक में वेद तथा द्वापर युग में कृष्ण द्वीपयन व्यास द्वारा उसके ४ विमाग किए जाने का वर्णन है। उसमें अहारहों पुराणों के माम, चारों जाति भीर चारी आत्रमों के धम्म, भीर ग्रहस्थी सम्बन्धी तथा सामाजिक रीतियों भीर त्राहों का भी वर्णन दिया हैं। अन्तिम अध्याय में बौहों भीर जैनियों की मिन्दा है। चीथी पुस्तक में सूर्य श्रीर चन्द्र वंशों का इतिहास दिया है भीर अन्त में माथ के राजाश्रों की सूची दी है जिसे कि हम चैथे कांड तीसरे श्रध्याय में उहुत कर चुके हैं।

पांचवे भाग में विशेषतः कृष्ण का, उस के वाल्यावस्था के खेलों का, गापियों के साथ उसके विहारों का और उसके जीवन के भिन्न भिन्न कार्यों का विशेष रूप से वर्णन है। फिर छठें और अन्तिम भाग में यह वर्णन है कि विष्णु की भक्ति से मब जाति और सब मनुष्यों की मुक्ति हो सकती है श्रीर फिर येग तथा मुक्ति के अध्याय के उपरान्त यह ग्रन्थ समाप्त हुआ है।

ध वायु पुराण जिसे कि शिव वा शैव पुराण भी कहते हैं चार भागों में बँटा है। पहिले भाग में सृष्टि की उत्पत्ति श्रीर प्राणियों के प्रथम विकास का वर्णन है। दूसरे भाग में भी सृष्टि की उत्पत्ति का विषय है श्रीर उममें भिन्न भिन्न कल्पों का वर्णन श्राचय्यों की वंशावली और सृष्टि तथा मन्वंतरों की घटनाओं का वर्णन है जिसमें शिव की प्रशंसा और कथाएं मिली हैं, ती भरे भाग में भिन्न भिन्न प्राणियों का वर्णन है तथा सूर्य और चन्द्र वंशों और अन्य राजाश्रों का वृत्तान्त है। बीथे और अन्तिम भाग में याग का फल और शिव का माहात्म्य जिसके साथ कि यागियों का अन्त में लय हो जाता है लिखा है।

प भागवत पुराण जिसे कि श्रीमहभागवत भी कहते हैं
सब पुराणों में सब से पिवत्र, कम से कम बैटलवों की दृष्टि
में, समक्षा जाता है। यह ग्रन्थ भी श्रन्थ पुराणों की नाई
सृष्टि की उत्पत्ति के विषय से आरम्म होता है। वासुदेव
परम श्रष्ट कहा गया है। उसकी सृष्टि भाषा है। उस में
यह भी कहा गया है कि मब जाति के लोग और स्नेच्छ भी
वासुदेव के भक्त हो सकते हैं, श्रीर यह शुद्ध बैटलव सिद्धानत

है। तीसरे भाग में ब्रह्मा की उत्पत्ति, विष्णु के वराह अव-तार और उसके सांख्य दर्शन के रचियता कि विल के क्रय में अवतार लेने का वर्णन है। घोषे और पांचवें भाग में प्रुव और वेंण पृष्णु और भारत की कथाएं दी हैं। छठें भाग में विष्णु के पूजन की शीता देने के अभिन्नाय से बहुत सी कथाएं दी हैं। सातवें भाग में प्रह्लाद की कथा है और आठवें में बहुतसी अन्य कथाएं हैं। नवें भाग में सूर्य और चन्द्र वंशों का वर्णन है, और दस्वें भाग में जी कि इस यन्य का विशेष भाग है, पूर्णतया कृष्ण का जीवनचरित्र है। ग्यारहवें भाग में यादवों के नाश होने और कृष्ण की मृत्यु का वर्णन है और बारहवें तथा अन्तिम भाग में विष्णु पुराण की नाई पीछे के समय के राजाओं की सूची है।

६ नारद पुराण ! इस ग्रन्थ में विष्णु की अनेक प्रकार की स्तृति और हिर में भिक्त दिलाने वाली कथाएं हैं। वृहत् नारदीय पुराण नामक एक दूसरे ग्रन्थ में भी विष्णु की ऐसी ही स्तृति, भिक्त भिक्त रीतियों की पालन करने की आज्ञाएं श्रीर उसके सम्मानार्थ ब्रा रहने का उद्मेख वा भिक्त भिक्त कथाश्रीं का वर्णन है। ये दोनें ग्रन्थ बहुत ही थे। हे समय के हैं, श्रीर हाकृर विलसन माहब का यह अनुमान है कि ये वे मूल ग्रन्थ नहीं हैं, जिनका कि अद्यारह पुराण की नामावली में वर्णन है।

9 मार्कराडेय पुराण में केवल कथाएं हैं, वृत्र की मृत्यु, बलदेव की तपस्या, हरिश्चन्द्र की कथा श्रीर विशिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद की कथा के उपरान्त जन्म, मृत्यु, पाप श्रीर नर्क के विषय पर विचार किया गया है, उसके उपराम्त सृष्टि की उत्पत्ति और मन्यन्तरों का वर्णन है।

एक भविष्यत मन्यन्तर के वृत्तान्त में दुर्गादेवी के कार्यों
का वर्णन है, जा कि इस पुरास का विशेष अहंकार है,

और चरही वा दुर्गा की पूजा का पाठ है। यह प्रसिद्ध चरही

पाठ है, और यह आज तक भी हिन्दु श्रें। के घरें। और

दुर्गा के मन्दिरों में पढ़ा जाता है।

द अग्नि पुराण-जिसके आरम्भके अध्यायों में विष्णु के अवतारों का वर्णन है। इसके उपरान्त धार्मिक क्रियाओं का वर्णन है, जिनमें से अधिकांश तांत्रिक क्रियाएं हैं, और कुछ शिव पूजन की रीतियां हैं। इसमें पृथ्वी और विश्व के विषय के भी अध्याय हैं, इसके उपरान्त राजाओं के कर्तव्य, युद्ध की विद्या और कानून के विषय के अध्याय हैं, और उसके उपरान्त है। इसकी वंशावनी बहुत ही मूक्त है। बीषिय, अलंकार, छन्द, शास्त्र और व्याकरण के वर्णन के उपरान्त यह ग्रन्थ समाप्त होता है।

ए भविष्य पुराण तथा उनके अनुक्रत में भविष्योत्तर पुराग-इसमें से पहिले ग्रंथ में सृष्ठि की उत्पत्ति का वर्णन, संस्कारों और भिक्ष जातियों और आश्रमों के कर्तठ्यों तथा भिक्ष रीतियों का वर्णन है। इन विष्यों ने ग्रन्थ का तिहाई भाग ले लिया है, और उसके उपरान्त कृष्ण, उसके पुत्र साम्ब, विश्वर, नारद और ठ्याम में परस्पर सूर्य के ग्रताप श्रीर यश के विषय की बार्ता है। "अन्तिम अध्याश्रों में शाक-द्वीप वासी सूर्य के मीन पूजक मगलेगों के विषय में कुछ भद्भत उन्नेत है। ग्रंथकार ने माना फारसी शब्द मग का प्रयोग करके ईरान के अंग्र पूजकों का भारतवर्ष के सूर्य

पूजकों के साथ सम्बन्ध कर दिया है" । भविष्य पुरास की माई भविष्योत्तर पुराण भी धर्म कर्नों के विषय की पुस्तक है।

१० ब्रह्मवैवर्त पुरास-यह णार भागों में है, जिसमें कि ब्रह्मा, देवी, गणेश और कृष्त के चरित्रों का वर्णन है। परन्तु इस ग्रंथ के मूल क्रप में बहुत परिवर्तन होगया है और वर्तमान ग्रन्थ निस्सन्देह साम्प्रदायिक है, श्रीर उममें सब देवता श्रों से कृष्ण की प्रधानता दी गई है। वर्त्तमान ग्रंथ के अधिकांश भाग में वृन्दा बन का वर्षन, कृष्ण की असंख्य स्तुतियां, और राधा और गे। पियों के प्रेम की उकताने वाली कहानियां दी हैं।

११ लिंगपुराशा-यह ग्रन्थ स्टिट की उत्पत्ति तथा स्टिट कर्ता शिव के वृत्तान्त से प्रारम्भ होता है। स्टिट के अंतर में एक बड़े प्रकाशमय लिंग का दर्शन होता है, और ब्रह्मा और शिव उमकी अधीनता म्बोकार करते हैं। लिंग से वेदों की उत्पत्ति होती है, जिससे कि ब्रह्मा और शिव की ज्ञान प्राप्त होता है, और वे शिव के यश का गाम करते हैं। इसके उपरान्त दूमरी स्टिट होती है, और शिव अपने अद्वाइसें अवतार का वर्णन करते हैं, (जा कि निस्सन्देह भागवत पुराण में कहे हुए विष्णु के २४ अवतारों के समाम हैं) और इसके उपरान्त विश्व का वर्णन और कृष्ण के समय तक के राज्यवंशों का वर्णन है। फिर शिव के सम्बन्ध की कथाएं, विधान, स्तुतियां है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि लिंग पुराण में भी ''पुराकाल के निकृष्ट विधानों की भांति कोई बस्तु नहीं है। उसमें सब बातें निगूद और धर्म सम्बन्धी हैं ‡"।

<sup>\*</sup> विष्णु के २४ भवतारों का विचार सम्भवतः गै।तम बुद्ध के पहिले २४ बुद्धों के होने की कथा से लिया गया था।

<sup>🙏</sup> विलयन माहब के बिष्णु पुराण की भूमिका देखी

१२ बाराइ पुराख-यह ग्रन्य प्राय: समस्त विस्णु की पूजा और भक्ति के नियमें से भरा है, और दूष्टान्त के लिये उसमें कथाएं दी हैं। इसके अधिक ग्रंश में वैष्णवें के भिका भिका तीर्थस्थानें। का भी वर्णन है।

१२ स्कंदपुराण-यह ग्रन्थ को कि सब पुराणों से अधिक बड़ा है संगठित रूप में नहीं है परन्तु खगड़ खगड़ में है जिसमें इस पुराण के जो ८१९०० होक कहे गए हैं उनसे अधिक हैं। काशी खगड़ में बनारस के शिवमन्दिरों का सूक्ष्म वर्णन है ग्रीर उसमें पूजा की रीति और बहुत सी क्याएं भी दी हैं। उत्कल खगड़ में उड़ीसा ग्रीर जगन्नाथ के माहात्म्य का वर्णन है और यह निस्सन्देह पीछे के समय के वैष्णव ग्रन्थकारों का जोड़ा हुआ है जिन्हें ने कि इस प्रकार से एक प्रसिद्ध शिवपुराण में एक वैष्णव तीर्थ का कृतान्त मिला दिया है। इस मिले जुले पुराण में भिन्न भिन्न खग्डों के अतिरिक्त कई संहिता और बहुत से महात्म्य सम्मिलत हैं।

१४ वामन पुरागा-इसमें विष्णु के बवने अवतार का वृत्तान्त है। इसमें लिङ्ग की पूजा का भी वर्णन है परन्तु इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य भारतवर्ष के तीर्थस्थानों की पवित्रता वर्णन करने का है और इस कारण इस पुराण की माहात्म्यों का एक अनुक्रम ही कहना चाहिए। दत्त के यत्त, कामदेव के भस्म किए जाने, शिव और उमा के विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा, विल के प्रताप और कृष्ण का वामन अवतार लेकर उसे अधीन करना, ये सब विशेष स्थानें और तीर्थों के पवित्र गिने जाने के लिये लिखे नए हैं।

१५ कूर्म पुराण। वामन पुराण की भांति इस पुराण का नाम भी विष्णु के एक अवतार का है परन्तु फिर भी इसकी गणना शैवपुराण में है और इमके अधिक भाग में शिव और दुर्गा की पूजा का वर्णन है। इस पुराण के प्रथम भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के अवतार, कृष्ण के समय तक सूर्य और चन्द्रवंशी राजाओं की वंशावली, विश्व और मन्वन्तरों का विषय है और इनके साथ महेश्वर की स्तृति और अनेक शैव कथाएं मिली हूई हैं। दूमरे भाग में ध्यान और वैदिक विधानों के द्वारा शिव के ज्ञान प्राप्त करने का विषय है।

१६ मत्स्यपुराण-यह ग्रंथ विष्णु के मत्स्य अवतार लेने की कथा से प्रारम्भ होता है। यह कथा निस्मन्देह सत-पथ ब्राह्मण में दी हुई कथा का परिवर्धित रूपांतर है जिसकी कि ईसाइयों की प्राचीन धर्म्म पुस्तक के प्रलय और नीआ की कथा से इतनी अद्भुत समानता है। इस पुराण में विष्णु ने मछली का रूप धारण करके मनु के। सब बस्तुओं की बीज के महित एक नीका में प्रलय के जल से बचाया है। जिस समय मत्स्य में बंधी हुई यह नीका जल के कपर तरती थी उस समय मनुने मत्स्य से बार्तालाप किया है और उसने जी प्रश्न किए हैं तथा विष्णु ने उनका जो उत्तर दिया है वे ही इस पुराण के सुख्य खंग्र हैं। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति राज्य वंशों और भिन्न भिन्न आत्रमों के कर्त व्यक्ता क्रम से वर्णन है। इसके उपरान्त शिव के पार्वती के साथ विवाह करने और कार्तिकेय के जन्म की कथाए हैं और उनमें वैष्णव कथाएं भी सम्मिलत कर दी गई हैं। किर कुछ महात्भ्य दिएगए

हैं जिनमें नर्मदा माहात्म्य है, ख्रीर स्मृति और नीतितथा मूर्तियों के बनाने, भविष्यत के राजाख्रेगं और दान के विषय के अध्याय हैं।

१९ गहरूपुराण-इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का संक्षेप वृक्षान्त है परन्तु उमका मुख्य विषय धार्मिक आचार, त्योहार और स्तुतियां, तांत्रिक रीति से ज्यातिष शास्त्र, हस्तमामुद्रिक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र हत्यादि हैं। इस ग्रंथ के अन्तिम भाग में अन्त्ये दिट क्रिया के करने की रीतियों का वर्णन हैं। वर्त्तमान ग्रन्थ में गरुण के जन्म का कोई वर्णन नहीं है और यह सम्भव है कि मूल गरुणपुराण अब हम लोगों को अग्राप्त हो।

१८ ब्रह्मायहपुराण-स्कंद पुराण की नांई यह ग्रन्थ भी श्रव हम लेगों को संगठित कर प में नहीं मिलता वरम् वह खरह खरह में मिलता है और पीछे के समय के ग्रन्थकारों ने समय ममय पर इस अग्राप्त मूल ग्रन्थ में भिन्न भिन्न स्वतन श्रविषयों की सम्मिलित करने का लाभ उठाया है। श्राध्यातम रामायण नामक एक बड़ा विलक्षण ग्रंन्थ ब्रह्मायह पुराण का एक श्रंश समक्षा जाता है।

अहारहों वहत पुराणों के विषयों की उपरोक्त संज्ञिम आलोचना से इन ग्रन्थों का ढंग यथेष्ट रीति से प्रगट होता है। ये अट्ठारहों मूलग्रन्थ पौराणिक काल में बनाए अचवा संकलित किए गए थे और जब अलबतनी ११वीं शता-ब्दी में भारतवर्ष में आया उस समय ये वर्तमान ये परम्तु इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि उस समय से वे महुन ही परिवर्तित और विस्तृत किए गए हैं विशेषत:

शैव और बैठलव ग्रम्थकारीं के द्वारा जा कि अपने अपने धर्मी की प्रधानता स्थिर करने के लिये उत्सुक थे। पौराणिक काल में शिव सबसे अधिक प्रिय देवता था जैसा कि हमें उड़ीना और अन्य प्रान्तों के इतिहासें। से और पौराणिक काल के माहित्य में भी विदित होता है। कृष्ण जा कि कालिदाम, भारवि, बाणभह, भवभूति वा अन्य ग्रंथकारी से अधिक परिवित नहीं है, पीछे के समय में हिन्दुओं का सर्व प्रिय देवता हुन्ना। माच ऋौर जयदेव ने ११ वीं और १२वीं शताबिद्यों में उमके चरित्रों का वर्णन किया है और मुसल्मानी के राज्य के ममस्त समय में कृष्ण निस्संदेह हिन्दुओं का सबमे अधिक प्रिय देवता था। अधिकांश पुराण जिनमें कृष्ण के प्रेम और बिहारीं का तथा तांत्रिक रीति के प्रानुमार शिववा शक्ति की पूजाका वर्णन है, मुसल्मानें। की विजय के उपरान्त की शताब्दियों के बने हुए जान पहते हैं। पुराणों में मुमल्मानों के विजय होने के उपरान्त इतना परिवर्तन होने के फारण ही वे पाराणिक समय में हिन्दू जीवन और आचरण के लिये अनिश्चित और अविश्वास योग्य हैं।

इन प्रट्ठारहों पुराणों के अतिरिक्त इतने ही उप पुराण भी कहे गए हैं परन्तु भिक्त भिक्त ग्रन्थकारों ने इनकी जो सूची दी है उनमें भेद पाया जाता है। उपपुराख निस्संदेह पुराणों की अपेक्षा बहुत पीछे के समय के हैं और सम्भवतः वे सब मुसल्मानों की विजय के उपरान्त के बने हुए हैं। उपपुराणों में सब से प्रसिद्ध कालिका पुराण है जिसमें शिव की पत्नी की पूजा का वर्णन है और वह मुख्यतः शाक्तपंथ है। उनमें दक्ष के यक्त स्रीर सती की सृत्यु का वर्णन है और उसके उपरान्त यह कहा गया है कि शिव ने अपनी स्त्री के सृत देह की समस्त संसार में पुमाया और इस शरीर के भिन्न भिन्न भागभारतवर्ष के भिन्न भागों में पड़े और इस कारण ये स्थान पवित्र हो गए इन स्थानों में लिंग स्थापित किए गए जहां कि आज तक भी प्रति वर्ष लाखें। यात्री जाते हैं। जो लोग वेद के सूत्रों का गान करते थे और जिन्होंने उपनिषदों की गूढ़ और उत्साहपूर्ण खेल की आरम्भ किया था उनके संत्रानों का अब ऐ भी कल्पित कथा स्रों में विश्वास है और वे ऐसे धम्म बिधानों के करते हैं।

# ३ तंत्र ।

परन्तु मुसल्मानी राज्य का हिन्दू साहित्य हमारे साम्ह्रने मनुष्यों की कल्पना और विश्वास का इस से भी अधिक अद्भुत रूपान्तर उपस्थित करता है। योग दर्शन ने श्रव अद्भुत साधनों के भिन्न रूप धारण किए थे जिनके द्वारा कि अमानुधिक शक्तियों के प्राप्त होने का विश्वास किया जाता था। हमें इसका प्रमाण भवभूति के ग्रन्थों में भी मिलता है जो कि आठवीं शताब्दियों में हुआ है परन्तु आगे चलकर इसने और भी विलक्षण रूप धारण किया। तंत्र के ग्रन्थों में जो कि विदेशी राज्य में हिन्दु श्रें की अवनित के सब से अन्तिम काल के बने हुए हैं हमें दैविक शिक्ट यों को प्राप्त करने के लिये अन्धकारमय कठोर और

निर्लंडिय साधनों के वर्णन मिलते हैं। और एक दिटाई की कथा के द्वारा ये दूषित मस्तिष्क की अद्भुत कल्पनाएं स्वयं शिव के लिये निरुपित की गई हैं। तंत्रों की संख्या ६४ कही गई है, और इमने इनमें से कुछ तंत्रों की देखा है जी कि कलकत्ते में प्रकाशित हुए हैं।

जहां अज्ञान है वहीं सरल विश्वास है और दुर्बलता प्रबलता का पीछा करती है। श्रीर जब मिध्या विश्वास की
अज्ञानता और युद्धावस्था की निर्बलता श्रान्तिम सीमा पर
पहुंच गई थी तो लेगों ने हानिकारक साधनों और
अपवित्र क्रियाश्रों के द्वारा उस शक्ति की प्राप्त करना चाहा
जिसे कि ईश्वर ने केवल हमारे धार्मिक, मानसिक और
शारीरिक बक्तियों के स्वतन्त्र और निर्देशि अभ्यास से प्राप्त
करने येग्य बनाया है। इतिहास जानने वाले के लिये तंत्र
यत्य, हिन्दू विचार का कोई विशेष रूप प्रगट नहीं करते
वरन् उनसे हिन्दू मन का रेगियस्त होना विदित होता है
जी कि केवल उसी अवस्था में सम्भव है, जब कि जातीय
जीवन नहीं रह जाता, जब सब राजनीतिक ज्ञान का लेग्य
हो जाता है, श्रीर विद्या का प्रदीप ठंढा हो जाता है।

#### अध्याय ६

## ंजाति ।

इस चौधे कांड में देख चुके हैं कि भारतवर्ष की वृहदू आर्य जाति ( पुजेरियों और राजाओं के। छोड़ कर ) बौद्ध काल तक एक ही संयुक्त जाति थी और वह आज कल के व्यवसाय की जातियों में नहीं बँटी थी। पाराणिक काल में जातियों के फूटने की प्रवृत्ति सब से अधिक थी और हमें भिक्र भिक्र व्यवसाय करने वालों के एक दूसरे से स्पष्ट जुदे उझेस मिलते हैं। परन्तु फिर भी जी प्रमाण अब मिलते हैं वनका पक्षपात रहित दृष्टि से देखने से सह पाठकों के। विश्वास हो जायगा कि आज कल की व्यवसाय की जाति पाराणिक समय में भी पूर्णतया नहीं बनी थी श्रीर लोग तब तक भी एक ही संयुक्त जाति में अर्थात् वैश्य जाति में रह कर भिक्र भिक्र व्यवसाय करते थे। जाति का भिक्र भिक्र व्यवसाय की जाति में पह कर भिक्र विश्व विश्व स्वस्त में पूरी तरह से बँटना मुसल्मानों के भारत विजय तथा हिन्दुओं के जातीय जीवन की समाप्ति के उपरान्त हुआ।

यह कहने की किंदिनता से आवश्यकता है कि हम इस
प्राच्याय में केवल याज्ञवल्कय तथा एक वा दे। अन्य धर्मनशास्त्रों का उस्सेख करेंगे जी कि पैरराणिक काल के हैं।
मुसल्मानों के विजय के उपरान्त के बने हुए अथवा पूर्णतया
किर से लिखे गए धर्मशास्त्रों पर इस निर्भयता से भरीसा
महीं कर सकते।

पीराणिक काल के सब धर्मशास्त्रों में चार्बड़ी जातियों अर्थात् आह्मक, सित्रय, वैश्य और शूद्र का उद्धेख है।
इनमें से पहिली तीनों जातियां उस समय तक भी धार्म्सिक
विधानों की करने तथा बेद पढ़ने की अधिकारी थीं। इनके
कार्य्य कमात् ये थे अर्थात् बेद पढ़ना, शस्त्र चलाने का
अभ्यास करना और पशु चराना। और उनके जीविका
निर्वाह के विषय में आह्मणों के लिये दूसरों का यन्न करना
और दान यहब करना, सत्रिय के लिये लेगों की रक्षा करना
और वैश्य के लिये खेती करना, गी रखना, व्यापार करना,
दूव्य उधार देना और बीज बोना था (विष्णु, २)।

शूद्र का धर्म अन्य जातियों की सेवा करना या श्रीर उसकी जीविकावृत्ति भिन्न भिन्न प्रकार के शिरूप द्वारा कही गई है (विष्णु २) वह वाकिज्य भी कर सकता था, (याम्न-वल्क्य, १,१२०) और निस्सन्देह बहुत से दूसरे व्यवसाय भी करता था।

गाज्ञवस्क्य भी भिक्न भिक्न मुख्य जातियों के पुरुषों की रिक्स्यों के द्वारा मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की प्राचीन कथा लिखता है, उसने जिन १३ मिश्रित जातियों का उझे ल

| पिता     | माता     | जाति                    |
|----------|----------|-------------------------|
| ब्राह्मक | चन्त्रिय | मूद्धां भिशक्त <u>ि</u> |
| 31       | वैश्य    | अम्बद्ध                 |
| ,,       | शूद्र    | निषाद वा पार्शव         |
| चित्रय   | वैश्य    | मा हिश्य                |
| ,,       | शूद      | <b>उ</b> च              |

| _                       |
|-------------------------|
| करम                     |
| इ मूत                   |
| वैदेहक                  |
| चा गडा ल                |
| प भागध                  |
| क्तश्री                 |
| <b>अ</b> ग्योग <b>व</b> |
| रथकार                   |
| ( याचावलका १,८९-८५)     |
|                         |

प्रवाएक बार पुन: इस बात की दिखालाने की कठि-नता से आध्यकता है कि जपर जा निश्रित जातियां कही कई हैं, वे भारतवर्ष की आज कल की ठयवनाय करने वाली जातियां नहीं हैं, बरन उनमें से अधिकांश उन आदि बामी जातियों के नाम हैं, जी धीरे धीरे हिन्दू रीति श्रीर मध्यता की ग्रहण कर रही थीं और पूर्णतया शुद्र जाति में सम्मिनित महीं पूर्व थीं। यह विदित है। गा कि याजवल्का की इन जातियों के धीरे घीरे हिन्दुओं में निलने का कुछ विचार या क्यों कि उपराक्त मूची के उपरान्त ही वह लिखता है कि सातवें अपवा पांचवें युग में भी कम्मीं के अनुसार नीच जाति उच्च पद की प्राप्त कर सकती है (१,८६)।

अत: इन निम्नित जातियों से हमें आज कल जी ठयब-साय करने वाली जातियों की उत्पत्ति का पता नहीं लगता। इन आध्निक जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। पाराणिक धर्मिशास्त्रीं से इस विषय का कुछ पता लगेगा।

मनु के ग्रन्थ में कायस्थों का कोई उल्लेख नहीं क्यों-कि बौद्धकाल में प्रत्येक न्यायाखय और कार्यालय में लेखकी के नियत करने की रीति साधारणतः प्रचलित नहीं थी। पीराणिक काल में लेखक लाग बहुत और प्रभाव गाली है। गए थे, और वे न्यायालय में न्यायाधीश के पाम कार्य्य करते में, दस्तावेजीं पर शाही करते थे श्रीर कानून के सम्बन्ध का मब लिखने पढ़ने का कार्य्य करते थे। वे बहुचा इससे भी कंचे कार्यों में नियत किए जाते थे और राजा लाग उन्हें आय का प्रबन्ध करने, कर उगाहने, राज्य का हिमाब रखने और उन सब कार्यों के करने के लिये नियन करते थे जो कि आज कल की ज़ विभाग के मंत्री का करने पड़ते हैं। सब्छ-कटि नामक एक नाटक में हम एक कायस्य अर्थात् दस्तावेज रखने वाले का न्यायालय में न्यायाधीश की सेवा में पाते हैं और कलहण ने अपने काश्मीर के इतिहास में कायस्थे। का राजाओं के हिसाब रखने वालीं, कर उगाहने वालीं, और कीषाध्यक्ष की नांई बहुधा उल्लेख किया है। वे शीघ्र ही ब्राह्मणों के कीप में पड़े क्यों कि वे मभी से कर उगाइते थे किमी की नहीं छीड़ते थे और इम कारण स्वयं कल्हण ने भी बहुत कड़े ही शब्दों में उनकी निन्दा की है। कर देने वाले पुजेरियों के इन जमायाग्य कोध की छीडकर इस उनके अनुगृहीत हैं कि पैाराणिक काल के प्रन्यों के वाक्यों से हमें विदित होता है कि भारतवर्ष में इस व्यवसाय करने वालें की किस मांति उत्पत्ति हुई और उनके मुख्य कार्य का थे। यह सम्भव जान पहता है कि इस जाति के लीग मुख्यतः मर्व साधारण ले।गें अर्थात् क्षत्रियों और वैश्यें में

से लिए गए। ब्राह्मण लोग कितनता से ऐसे कार्यों के करने का अपमान सहन कर सकते थे और शूद्रों में उनकी करने की योग्यता नहीं थी \* । मुसल्मानों की विजय के उपरान्त इस ट्यवसाय के करने वालों की एक जुदी और अविवस्त जाति हो गई।

याचावल्क्य कहता है (१,३२६) कि राजा की छलने ढालें, वारों, उपद्रवी लोगें, डांकुओं इत्यादि से श्रीर विशेषतः कायस्थों से अपनी प्रजा की रज्ञा करनी चाहिए। यहां यदि हम कायस्थों से आधुनिक जाति का तात्पर्य समर्के ते। इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं होता क्यों कि किसी विशेष जाति की रक्षा किए जाने को आवश्यकता का कोई कारण नहीं देख पड़ता। इसके विकट्ठ यदि हम इस श्रुट्ट का तात्पर्य लें।भी कर उगाहने वालों से समर्के, तो हम उम ग्रन्थकार के विचारों की समक्त सकते हैं, जिसने कि उनकी चारों और डांकुश्रों में गणना की है। ऐसा सत्कार श्राज तक भी कर उगाहने वालों का किया जाता है। और यह स्पष्ट है कि

<sup>\*</sup> इस अध्याय में तथा भ्रान्यत्र हमने कायस्थों भ्रीर बेद्यों की उत्पक्ति माचीन क्षत्रियों भ्रीर वैश्वों से दिखलाई है। परन्तु कई वर्षों से इस सिद्धान्त का विरोध हो रहा है भ्रीर कायस्थों के क्षत्रिय होने के ममाण दिखलाए गए हैं। हम इस वाद विवाद में मद्दूत्त नहीं हुए हैं भीर हम इस विवय में कोई सम्मति देने में भ्रयोग्य हैं। हमारा मुख्य कथन यह है कि भ्राधुनिक कायस्य भ्रीर वैद्य लेगा भ्रूष्ट्र होते ही जाति के सम्मेल से उत्त्वत्ति हुई है। वे भारतवर्ष के माचीन भ्रार्थों की सन्तान हैं भ्रीर केवल एक जुदा व्यवस्था ग्रहण करने के कारस उनकी जुदी जुदी जातियां इन

यद्यि याच्चवस्कय कायम्णों का उन्नेख करता है परन्तु उनका अपनी निम्नित जातियों की सूची में वर्णन नहीं करता। इससे यह प्रमाखित होता है कि पौराखिक काल में कायस्य खेवल एक ठयवसाय के लोग थे, उनकी कोई जुदी जाति नहीं थी।

अब हम बिष्णु पुराण से उहुत करेंगे। उसमें दस्तावेजों के प्रमिद्ध अध्याय में तीन प्रकार के दस्तावेज कहे गए हैं अर्थात् (१) जिन पर राजा के हस्ताक्षर हों जो कि आजकल के रिजस्टरी किए हुए दस्तावेज के काम देते थे (२) वे जिन पर अन्य शाहियों के इस्ताक्षर हों और (३) वे जिन पर अन्य शाहियों के इस्ताक्षर हों और (३) वे जिन पर किमी की साक्षी न हो। इसके आगे ग्रन्थकार कहता है कि "दस्तावेज पर राजा की सत्ती तब कही जाती है जब कि वह राजदबार में राजा के नियत किए हुए कायस्थ के द्वारा लिखी जाय और उसमें दबार के प्रधान के हस्ताक्षर हों। यहां भी यदि हम कायस्थ से किसी जाति की समर्भें तो इस ग्रव्द का कोई अर्थ नहीं होता। हाकृर जीली साहेब ने इस शब्द का अनुवाद केवल "लेखक" किया है श्रीर यह ठीक है। पीराखिक काल में कायस्थ का अर्थ ठीक वही था जो कि आज कल मोहर्रिर का अर्थ है।

गई हैं। यह सम्भव है कि कायरण लेग केवल क्षत्रिय जाति से ही लिए गए हो और क्षत्रिय राजाओं के धनहीन भाइयों ने राज्य-न्वायालय में हिसाब लिखने ग्रीर दस्तावेज रखने का कार्य्य प्रसन्ता से स्वीकार किया हो। इमें यह विदित्त किया गया गया है कि उत्तरी भारतवर्ष में ग्राज तक भी कायस्थों में सम्बन्धियों की मृत्यु होने पर असीच का समय उतना नहीं है जितना कि क्षत्रियों के लिये है।

अब इमें बैद्यों के विषय में लिखाना है। धम्मे-शास्त्रों ने उनके साथ भी कायस्थों से अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि याच्चवल्का ने कायस्यों की गखना घीरों और डांकओं में की है तो उसने वैद्यों की गणना भी चोरों वेश्याश्री इत्यादि के साथ की है जिनका कि भोजन ग्रह्म नहीं किया जा सकता [ १,१६२ ]। परन्तु जिस खात की हम स्पष्ट रीति से दिखलाया चाहते हैं वह यह है कि याज्ञवल्क्य ने वैद्यों का भी अपनी मित्रित जाति की सूची में सम्मिलत नहीं किया है और इससे यह प्रगट होता है कि पौराणिक काल में बैद्यों का भी एक ठयवनःय था कोई जाति नहीं थी। प्राधनिक जाति भेदका समर्थन करनेवाले प्राचीन सूत्रकारें तथा मनु और याज्ञवल्क्य के अम्बक जाति मे आधुनिक वैद्यों को मिलाने का उद्योग करते है। विशिष्ट ने अम्बद्धों की उत्पति ब्राइसणें। और क्षत्रियों के संयोग से लिखी है। फ्रीरमन्त्या याज्ञवल्क्यने उनका जन्म ब्राह्मणें और वैश्यें से लिखा है। फ्रीर मनु यह भी कहता है कि अम्बद्ध लोग स्रोपिधिका कार्यकरते थे [१०, ४९]। इसी निर्वल प्रमाण पर आधुनिक वैद्य लोग इसी अम्बष्ट जाति से मिलाए गए हैं मानें बाह्मणों के अपने से नीच जाति की कन्याओं का पीछा करने और उन्हे ग्रहण करने के पहिले आर्घ्यताग वैद्यगी करते ही नहीं थे, और माना इस निश्रित जारित की उत्पत्ति के पहिले आर्य हिन्द्ञों को वैद्यक शास्त्र ऋबिदित था! आज कल के पाठक लाग ऐसी कल्पित कथान्नीं को छोड़कर बिना सन्देह के इस बात को स्वीकार करेंगे कि आधुनिक वैद्य लोग प्राचीन अर्थ वैश्यों से उत्पन्न हुए हैं और एक जुदा व्यवशाय करेने के कारण उनकी यक जुदी जाति बन गई है । और कायस्थों की नांई वैद्यों के विषय में भी यह सम्भव है कि बंगाल के सेन वंगी राजाओं की नांई राजाओं की समिय जातियों की समान भी इस आधुनिक व्यवमाय की जाति में सम्मलित हो गई हों।

परन्तु यद्यपि पौराणिक काल में जुदे जुदे व्यवसाय करने वालें की जुरी जुरी जातियां नहीं हो गई थीं तथापि भिका भिका ठयधनाय अपमान की दृष्टि से देखे जाने लगे थे जैसा कि इस कायस्यों और वैद्यों के विषय में दिखला चुके हैं। जातिभेद का जिमने कि पुजेरियों के अधिकार श्रीर स्वत्वें के अनुवितरीति से बढ़ा दिया था पुनेरियें के सिवाय अन्य सचाई के व्यापारों और व्यवसायों पर ब 🌣 बुरा प्रभाव पड़ा। हमने मनु के ग्रंथों में इस बात की देखा है और याज्ञवल्क्य में और भी अधिक देखते हैं। एक धाक्य में जिसका कि हम उत्पर उस्नेख कर वुके हैं (१, १६०-१६५) उसने बहुत से व्यवमाय करना अपवित्र कहा है स्त्रीर वैद्यों, सोनारों, लेाहारों, तातियों, रँगरेजों, शस्त्र धनाने वालों और तेलियों की गणना चोरों और वेश्यास्रों के साथ की है। इस प्रकार जातिभेद का अपने यीछे के क्रप में दो फल हुआ जैसा कि इमारे पाठक लोग जपर के सदूश बाक्यों से देखेंगे। उसने जाति हैं भेद कर के परस्वर के हुँश को उत्पन्न किया और उसने ब्राइसणों हो उदध पद देने के लिये अन्य जातियों को नीचा बनाया।

#### अध्याय र ।

# हिन्दु ख़ें। ख़ीर जैनियें। की गृह ख़ीर मूर्ति निर्माण विद्या।

हम पहिले एक अध्वाय में भारतवर्ष में बौद्धों की गृह निर्माण विद्या के विषय में लिख चुके हैं। बौद्धों की गृह निर्माण विद्या के इतिहास की पांचवीं ग्रताठदी में समाहि होती है और पांच सी ईस्वी के पीछे के बहुत ही घोड़े नमूने हम लोगों को मिलते हैं। इसके विकद्ध हिन्दू मन्दिरों के वर्तमान नमूनों को देखने से विदित होता है कि वे इसी समय में प्रारम्भ होते हैं और भारतवर्ष के मुसल्मानी विजय के बहुत उपरान्त तक जारी रहते हैं। ये घटनाएं जो सारे भारतवर्ष में चिरस्थायी पत्थरों पर लिखी हुई हैं उस विभाग का समर्थन करती हैं जो कि हमने बौद्ध काल और पीराणिक काल का किया है।

# उत्तरी भारतवर्ष का ढंग।

तब हिन्दू मन्दिरों के सब से प्राचीन नमूनों का समय ५०० इंखी से प्रारम्भ होता है और ये नमूने अपने शुद्ध रूप में बहुतायत से उड़ीसा में निलते हैं। जो मनुष्य उड़ीसा के भुवने बर नगर में गया है उसे हिन्दू मन्दिरों का बहुत अधिक कृतानत विदित है जो कि कई एष्ट के वर्णन से भी नहीं विदित हो सकता।

उत्तरी भारतवर्ष के मन्दरों की बनावट में कुछ विशेष बातें हैं जो कि नारे उत्तरी भारतवर्ष की सब प्राचीन इमारतों में देखने में जाती हैं। विमान के ऊंचे बुर्ज का आकार बकीय होता है और उसके सिरे पर अमलक होता है जो कि इस नाम के किसी फल के आकार का समफ्का जाता है। उनमें खरडों के होने का कोई चिन्ह नहीं दीख पड़ता और उनमें कहीं पर खम्भे नहीं हैं। उसके द्वारा पर सुरखा-कार सिरा होता है जिसमें कि बहुत सी कानींस होती हैं। डाक्टर फर्ग्यूसन साहब ने इस बात को दिखलाया है कि बनारस के आज कल के मन्दरों के रूप (और बनारस का कोई वर्तमान मन्दिर दोशताब्दियों से प्राचीन नहीं है) में परिवर्तन होने पर भी उनमें वे ही विशेषता हैं जो कि बारहवीं शताब्दी के बने हुए उड़ीसा के विमानों में पाई जाती है। \*

कहा जाता है कि भुवनेश्वर में सैंक हैं। मन्दिर बनाए
गए थे और उनमें से बहुत से अब तक भी वर्तमान हैं और
दर्शकों को आश्चर्यित करते हैं। उनमें से सबसे प्रसिद्ध यह
है जो भुवनेश्वर का बहा मन्दिर कहलाता है और यह सम्
६२९ और ६५९ इंस्बी के बीच का बना है। उनकी पहिली
इमारत जिसमें कि विमान और द्वार सम्मिलित हैं १६० फीट
लम्बी थी और उसके उपरान्त १२ वीं शताब्दी में उसमें माट
मन्दिर और भोग मन्दिर बनवाए गए। बिमान के जीतर
का भाग ६६ फीट का एक समचतुर्भु ज है और वह १८० फीट
ऊंचा है। यह समस्त इमारत पत्थर की है। इसके बाहर

<sup>\*</sup> कदाचित पाठकों की यह सूचना देनी भ्रनावश्यक नहीं हैं कि इस भ्राध्याय की सब वातें डाकृर फर्ग्यूसन साहब के उत्तम भीर पूर्च ग्रास्य " हिस्टरी भ्राफ इस्डियन स्यंड ईस्टर्न भ्राचिटेकचर" वे की गई हैं।

का भाग बहुत ही उनन खुदाई के काम से दका हुआ है। प्रत्येक पत्थर पर एक एक प्रकार की खुदाई है और यह अनुमान किया जाता है कि स्वयं इस इमारत की खनवाई में जितना ठयय हुआ होगा उमका तिगुना उमकी खुदाई में लगा होगा। "बहुत से लेगों का यह विचार होगा कि इसकी चीगुनी इमारत का बहा और अधिक प्रभाव पहता। परन्तु हिन्दू लोगों ने इस विषय की इस दृष्टि से कभी नहीं देखा होगा। उम लोगों का यह विचार था कि प्रत्येक खात में बहुत ही अधिक परिश्रम करने से वे अपने मन्दिर की अपने देवता के अधिक योग्य बना सकते थे और चाहे उनका विचार सत्य हो वा अमत्य इसका फल निस्संदेह अद्भुत रीति से सन्दर हुआ। मूर्ति निर्माण का काम बहुत ही उच श्रेणी का और बड़े ही सन्दर नमूने का है।" (फर्ग्यूमन एड ४२२)

कनारक का प्रसिद्ध काला मन्दिर जिमका कि अब केवल बरामदा रह गया है १२४१ ई० का बना हुआ समक्षा जाता है। डाकृर फर्ग्यूनन साहब अच्छे प्रमाणों के साथ इस बात का समर्थन करते हैं कि वह ८५० वा ८९५ में बना था। उसकी गय ४० फीट की चौकार है और उसकी उत भीतर की खोर डालुआं होते हुए २० फीट तक हो गई है और वहां उसपर चौरस पत्थर की उत पाट दी गई है जो कि लोहे की २९ वा २३ फीट लम्बी घरनें पर है। और उससे हिन्दुओं की लोहे की उालने की विद्या प्रगट होती है जो कि अब उनमें नहीं रही है। इसके बाहरी भाग में ''बारहों के। के। नें तथा मोड़ें पर बहुत ही सुन्दर चित्र विचित्र खुदाई

का कान है और इंटे ऐसी सुन्दरता श्रीर विचार के साथ स्रगाई गई हैं जिसकी बराधरी कोई सच्चा यखन कठिनता से कर सकता था। "( फर्ग्यूनन एष्ठ ४२८)

इसके उपरान्त हमारे साम्हने प्रो का जगन्नाय का मन्दिर है, जी कि उड़ीसा में बैठणब धम्में के शैब धम्में की दबा लेने के उपरान्त बना था। उसने केवल धम्में का परिवर्तन ही प्रगट नहीं होता बरन हिन्दू धम्में में अधमता का आजाना भी प्रगट होता है जी कि सन् १९७४ ई० की इस इसारत पर अंकित है। ''परन्तु इम मन्दिर की केवल बनावट ही से नहीं बरन उमके आकार, प्रकार और प्रत्येक बातों में बिदित होता है कि इम जिल्प की कम से कम इम प्रान्त में वह हानिकारक धक्का पहुंचा था जिल्से कि बह अपनी पहिली अबस्था की प्राप्त नहीं कर सका" (फर्ग्युसन पृष्ट ४३०)

इम मन्दिर का बिमान बीच में ८५ फीट सम्बा है, और वह १९२ फीट की उँचाई तक उठा हुआ है, बरामदे की लेकर उसकी पूरी लम्बाई १५५ फीट है और नाट मन्दिर तथा भाग मन्दिर की लेकर, भुवनेश्वर के बड़े मन्दिर की माई वह ३०० फीट सम्बा है !

बुन्देल खर हो प्रन्त में प्राचीन हिन्दू नन्दिर अधि-कता से सम्भवनः उड़ीना की छोड़ कर उत्तरी भारतं वर्ष के और सब स्थानों की अपेक्षा बहुत अधिकता से पाए जाते हैं। बुन्देल खरड के खजुराहा स्थान में लगभग ३० बड़े बड़े मन्दिर हैं जिनमें से कि प्रायः सब ९५० ई० से लेकर १०५० ई० के भीतर के हैं, जो कि इमारे पाठकों की स्नरण होगा कि राजकीय उलट फेर के अन्धकार मय समय के उप-रान्त राजपूतों की प्रबलता की पहिली शाताकदी है। हाकुर फार्यू मन साहब के प्रत्य में इनमें से एक मन्दिर का एक समम चित्र दिया हुआ है जिससे कि उड़ी मा की बनावट के परिवर्तन प्रगट होते हैं। एक कंचे बिमान के चारों ख्रीर बहुत से छोटे छोटे बिमान उसका घेरे हुए हैं। उसकी कुर्मी कंची है और उसके चारों ख्रीर मूर्तियों की खुदी हुई तीन पंक्तियां हैं। जेनरल कनिंघाम साहब ने इनमें 49२ मूर्तियां गिनी हैं जिनमें कि बहुतायत से बेल बूटे का काम भी मिला हुआ है। इस मन्दिर की उंचाई ११६ फीट अर्थात् चबूतरे के ऊपर ८८ फीट है और उसके बाहर का कप बहुत ही भड़कीला और सजा हुआ है।

भूपाल राज्य में ११ वीं शताब्दी के एक मन्दिर का पूरा नमूना है। उसे मालवा के किसी राजा ने सन् १०६० ई० में बनवया था। विमान बहुत ही सुन्दर और भड़कीले अमलक के चार चौरस बंद से सुमण्जित है और उसके चारों ख़ोर के अमलक पर भी बहुत ही अच्छी नकाशी का काम है। मन्दिर की नकाशी में स्वंत्र यथार्थता और उत्तनता पाई जाकी है।

अब हम राजपुताने की ओर मुकेंगे। चित्ती ह के प्रसिद्ध खंडहरों में हमने कुंभु की रामी के बनवाए हुए मन्दिरों की देखा है। कुंभ एक बड़ा विजयी राजा था और वह जैन धम्मांवलम्बी था। उसने सन्नी में जैन कन्दिर कीर चित्तीर में विजय का संगमनंर का खम्भा बनवाया है। उसकी रानी मीराबाई एक कट्र हिन्दू जान पड़ती है कीर

उसने दो मन्दिर बनवाए हैं (१४१८-१४६८) को कि अब सँडहर हो गए हैं और उनमें शृक्ष आदि जग आए हैं। बिमान और बरामदे दोनों ही का ढंग निस्तन्देह उड़ीसा के मन्दिरों का सा है। मन्दिर के चारों ओर सम्भें की पंक्तियां है और चारों कीने पर चार छोटी छोटी के। ठिर्मा हैं और ऐसा ही द्वार पर भी है।

महाराष्ट्र देश में भी प्रचीन मन्दिरों के नमूनों में न इतमा उसम नकाशी का काम है और न वे इतने अधिक हैं जितने कि उड़ीमा में। महराष्ट्र मन्दिरों में मनेरिश्चक बात केवल यह है कि वहां उड़ीमा वा उत्तरी भारतवर्ष के ढंग के द्रविड़ अथवा दक्षिणी भारतवर्ष के ढंग पर प्रभुत्व पाने के लिये यत्न किया गया है। मरहठा लोग द्राविड़ जाति के हैं परन्तु आय्यों के साथ उनके संसर्ग ने तथा उनमें आयं सभ्यता के प्रचार ने उन्हें आर्यों के अर्थात् उत्तरी भारतवर्ष के ढंग को ग्रहण करने के लिये उत्ते जित किया। इमारतें में दोनों ढंगों के चिन्ह देख पड़ते हैं।

जब कि उड़ीसा, बुंदेलखंड, मालवा, महाराष्ट्र, श्रीर राजपूताना में प्राचीन मन्दिरों के नमूने इतनी श्रिधिकता से मिलते हैं तो वे स्वयं आर्थी के निवासस्थान अर्थात् गंगा और जमुना की घाटी में इतने अप्राप्त क्यों हैं ? इसका उत्तर स्पष्ट है। बाहरबीं शताब्दी में मुमल्मानों ने गङ्गा और यमुना की घाटियों की विजय किया और उन्हेंनि केवल उस समय के प्राचीन मन्दिरों की तोड़वा कर उनके पत्यरों से मसजिद और मीनार ही नहीं बनवाए वरम मन्दिरों के निर्माण की उन्नति की भी रीक दिया। राजनैतिक जीवन के लोप हो जाने पर शिल्प की उजति सम्भव नहीं है और जो दुर्बल उद्योग देखने में आ भी मकते थे उनका कहर मुमल्मानों ने रोक दिया। परन्तु हिन्दुओं की स्वतंत्रता अबतक भी राजपूताना, महाराष्ट्र, मालवा, बुंदेलखरह और उद्दीमा में रह गई थी और यही कारण है कि इन प्रान्तों में हम प्राचीन मन्दिर बचे हुए और नए मन्दिर बने हुए पाते हैं।

सम्राट अकबर के समय में मानसिंह ने युन्दाबन में एक बड़ा मन्दिर बनवाया या परन्तु कहा जाता है कि कहर फ्रीरङ्गजेब की आँखे इस मन्दिर के जंचे सिरे की न देख मकीं श्रीर उमने इस मन्दिर की गिरवा डाला। इस मन्दिर का जा भाग शेष है और जिसे हमारी श्रंग्री जी मरकार ने श्रंशत: बनवा दिया है उसे वृन्दबन में जानेवाले प्रत्येक गात्री ने देखा होगा।

मन्दिरों का निर्माण अब तक भी उड़ीमा के पुरामे ढंग के अनुसार होता था, यद्यपि उममें बहुत परिवर्तन हो गए थे। उन्होंने नए मुमल्मानी ढंग की भी ग्रहण किया था। यह बात बनारस के आधुनिक मन्दिरों में यथा विश्वेश्वर के मन्दिर में देखने में आती है। उड़ीसा के मन्दिरों का विमान छोटा कर दिया गया है और बीच में विमान के चारों ओर बहुत से छोटे छोटे विमान बनाए गए हैं और आगे के बरामदे में उड़ीसा की शुंडाकार छन्न के स्थान पर मुसल्मानी ढंग का गुम्बज है जी कि बहुत ही सुन्दर है परम्तु मन्दिर की बनायट के मेल में नहीं है। बंगाल में लोगों के खाए हुए क्रोपड़ें की सुन्दर सुकों हुई उन्हों से

एक नई सुन्दरता ली गई है। बंगाल में पत्थर के मन्दिर प्रायः नहीं हैं परन्तु हैं दों के शिवालय बनते हैं जिनकी छत्त छाए हुए क्रीपड़ेंग की नाई सुन्दरता से कुकी हुई होती है और जिनकी दीवारें कहीं कहीं खपरे के उच्च प्रेगी के काम से ढकी हुई होती हैं, इन मन्दिरों के नेकि से मेहराब मुसल्मानी ढंग से लिए गए हैं यद्यपि बंगाल के आधुनिक शिवालयों में उत्तरों भारतवर्ष के ढंग से इतना अन्तर हैं जितना कि भली भांति विचारा जा सकता है।

उत्तरी भारतवर्ष की जैन इमारतें ने उड़ीसा के विमान के ढंग को ग्रहण किया परन्तु काल पाकर उसने सुन्दर मुसल्मानी गुम्बज का भी भात्रय लिया। मनिद्री के समूह बनाने की चाल अन्य धर्म के लोगें की अपेद्या जैनियों में बहुत अधिक हैं। सामान्य श्रेणी के धनात्य लोग प्रत्येक शताब्दी में मन्दिर पर मन्दिर बनवाते हैं और यद्यपि उनके प्रत्येक मन्दिर में राजाओं की आश्वा से बने हुए हिन्दू मन्दिरीं की शान नहीं पाई जाती तथापि कुछ समय में मन्दिरों की समूह किसी पहाड़ी वातीर्थ स्थान की मन्दिरों की नगर में परिवर्त्तित कर देते हैं। ऐसे ही गुजरात में पलीताने के मन्दिर हैं जिनमें से कुछ १९ वीं शाताब्दी के बने हुए प्राचीन हैं और उनमें से सब से पीछे के केवल वर्ता-मान शताब्दी के बने हैं। ये सैकडों मन्द्र विस्तृत पहा-हियों की चाटियों और उनके बीच की घाटी की दके हुए हैं और इन मन्दिरों के पूरे समूह का साधारण प्रशाब बहुत पड़ता है।

गिरनार भारतवर्ष के इति इस में एक प्रसिद्ध स्थान है।
प्रतायी अशोक ने यहां अपनी सूचनाओं की एक प्रति
खुदवाई थी और शाह तथा गुप्त वंश के राजाओं ने अपने
अपने शिलालेख खुदबाए थे। यहां भुष्ट के भुष्ट जैन
मन्दिर १० वीं शता बदी से बनवाए गए हैं और उनमें से एक
तेजपाल और वस्तुपाल का बनवावा है। गिरनार की
पहाड़ी के निकट ही सोमनाथ का प्राचीन मन्दिर था
जिसे कि महमूद गज़नथी ने नष्ट कर दिया।

परन्तु जैन इमारतें की नाक आबू के दो अद्वितीय
मन्दिर हैं। भारतवर्ष के मन्दिरों में केवल वे ही सम्पूर्ण
सफेद संगममंर के बने हुए हैं जो कि ३०० मील से अधिक
दूर से कटवाकर लाए गए हैंगो। इनमें से एक मन्दिर की
विमल शाह ने लगभग १०३२ ईस्वी में बनवाया था जीर
दूसरे को जीसा कि ऊपर कहा जा चुका है तेजपाल घीर
वस्तुपाल ने १९९७ और १२४० के बीच में बनवाया था।
इसका बरामदा सुन्दर नकाशीदार सम्भों पर है और गुम्बज
के भीतर की जोर सुन्दर और उत्तम नकाशी का काम है
जो कि भारतवर्ष में अद्वितीय है।

## द्रविड हंग।

श्रम इस दक्षिणी भारतवर्ष अर्थात द्रविष्ठ के ढंग का वर्णन करेंगे जो कि उत्तरी ढंग से बिलकुल भिन्न है। एक मोटे हिसाब से कृष्णा नदी के दक्षिण के प्राय: द्वीप की इमारतें इसी ढंग की बनी हुई हैं।

वीद इमारतों और उत्तरी भारतवर्ष की इमारतीं के ढंग में कोई सम्बंध नहीं पाया गया है। उड़ीसा के सब से

प्राचीन मन्दिरों में बीद्ध ढंग के कोई विन्ह नहीं निलते। उनमें से सब से प्राचीन मन्दिर बनावट में अर्थात् ढांचे और कारीगरी में सब प्रकार पूर्ण हैं और इस ढंग के इतिहास का इसके पहिलें कोई पता नहीं चलता।

परंतु द्रविड की अर्थात् पश्चिमी ढंग की उत्पत्ति बीहों के गुफा खेदने के ढंग से दिखलाई गई है। सब से प्राचीन द्रविड मन्दिर जो अब वर्तमान हैं वे गुफा खेद कर बनाए गए थे। और सबसे पीछे के समय में द्रविड इमारतें ने जो उक्ततियां की उनमें उनकी उत्पत्ति के और भी चिन्ह मिलते हैं।

एलोरा कृष्णा नदी से दूर उत्तर की ओर है। एलोरा की कई इमारतों के ढांचे और उनकी बमावट के देखने से इसमें बहुत कम मन्देह हो मकता है कि वे द्रविड़ ढंग की हैं। कैलाश का मन्दिर आठवीं वा नवों शताब्दी में बनाया गया था और यह समक्ता जाता है कि इसी समय के लगभग चालुक्यों की प्रबलता के पतन होने पर दक्षिण के द्रविड़ लोगें। अर्थात् प्रबल चोला लेंगें। ने उत्तर की ओर अपना राज्य बढ़ाया था। इससे कृष्णानदी से इतनी दूर उत्तर में द्रविड़ ढंग के इस अद्भुत ममूने के मिलने का कारण विदित हो जाता है।

चहान में २९० फीट लम्बा और १५० चौड़ा एक बड़ा गड़हा खेादा गया है। इस चौकार गड़हे के बीच में मन्दिर है जिसका बिमान ८० वा ९० फीट ऊंचा है और जिसके आगे का बड़ा बरामदा १६ खम्भों पर है और यह एक पुल तथा गे।पुर ऋर्थात् फाटक के द्वारा मन्दिर से मिला हुआ है। इसके मिवाय दो दीपदान और चारों श्रोर छोटी छोटी कोठिरियां हैं। यह मन्दिर की पूरी बनावट के ढांचे का है परन्तु वह ठोस चहान में काट कर बनाया गया है और इन बड़ी इनारतों का एक ही पत्थर से बनने के कारण उन में वह पायदारी, मजबूती और शान है जे। कि सब देखने वालों की आश्विर्यंत करती है। चारों ओर की कोठिरियां बौद्ध इनारतों के ढंग पर हैं परन्तु इन सातों कोठिरियां में से प्रत्येक में भित्र भिन्न हिन्दू देवताश्रों की स्थापना है। इसकी बनावट से प्राचीन बीद से हिन्दू ढंग का निकला विदित होता है।

जब इस द्विण के घट्टान केन्द्र कर बनाए हुए मन्दिरों की छोड़ कर उठाए हुए मन्दिरों क ओर फिरते हैं तो हमें यह देख कर आध्विर्धन होना पड़ता है कि उनमें से सब से बड़े और सब से उत्तम मन्द्रि बहुत ही घोड़े समय के बने हुए हैं। जिन शताब्दियों में उत्तरी भारतवर्ष तथा द्विण भी मुसल्मानों के अधीन था उनमें कृष्णा नदी के द्विण में द्विण ढंग के मन्द्रि निम्मांग करने की विद्या अद्भुत बल और परिश्रम के साथ की जा रही थी। और द्विण के मन्द्रि बनाने वाले अपने परिश्रम से उस समय तक नहीं खूके जब कि गत शताब्दी में श्रंपेजी और फरासी सी लोग कर्नाटक में प्रभुत्व पाने के लिये क्रगड़ रहे थे। द्विण में सठा कर बनाए हुए एक सब से प्राचीन मन्दिरों में तंजार का बड़ा मन्द्रि है, परम्तु उसकी तिथि भी १४ थीं शताब्दी से पहिले निश्चित नहीं की जा सकती और यह कल्पना की काती है कि उसे प्राचीन कांबीवरम अर्थात् काञ्ची के एक

राजा ने सनवाया था। मीर्च का सीथा भाग दे। खयह का खंबा है, और इमके ऊपर इनारन सुख्हाकार हो कर १३ खरहों की खंबी, है इसके मिरे पर एक गुम्बज़ है जो कि एक ही बड़े पत्थर का सना हुआ कहा जा सकता है। इसकी पूरी खंबाई १९० फीट है और इस भड़की छी इमारत का रूप मनोहर और सुन्दर है। यह इमारत यद्यपि एलीरा के चट्टान खेाद कर सने हुए मन्दिर से बहुत भिन्न है तथापि उसमें उसी दंग के होने के चिन्ह मिलते हैं।

दिलाणी भारतवर्ष के सब से मान्य और सब से प्राचीन मनिदरों में समुद्र नट पर कावेरी नदी के मुझाने के कुछ उत्तर चिल्लमबरं का मनिदर है। उसका बनवाना निस्सन्देश दसवीं वा ग्यारहवीं शताब्दी में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु इसके सब से अच्छे भाग १५ बीं, १६ बीं और १९ शताब्दियों के बने छुए हैं। इन्हीं शताब्दियों में बड़े गे।पुर प्रश्चांत् फाटक, पार्वती के मन्दिर और एक हजार खम्भों के बड़े और सुन्दर दलान का समय निश्चित करना चाहिए। पार्वती के मन्दिर का अगला भाग अद्भुत रीति से सुन्दर है। १००० खम्भों के दालान के सम्भी सामने की श्रीर २४ और लम्बान की ओर ४१ की पंक्तियों में हैं। कड़े पत्थरों के खम्भों का कुझ जिनमें से प्रत्येक खम्भा एक ही पत्थर का बना छुआ है, और मब पर थाड़ी वा बहुत नकाशी का काम है एक अद्भुत शान का प्रभाव उत्पक्त करता है।

तंजीर के निकट शरिंघम का रीनकदार मन्दिर गत शताब्दी में बना था और निस्सन्देह इस मन्दिर का अनना फरासीसियों के कारण एक गया, जिन्होंने कि दिविना- पली के लेने के लिये अंग्रेजी से १० वर्ष तक युद्ध करने के समय में यहां रह कर किलाबन्दी की थी। इसके १४ वा १४ सुन्दर नक्काशीदार फाटकों की दूर से देखने से बहुत ही अद्भुत प्रभाव पड़ता है। परन्तु इसके बीच की अधिक उत्तम बनावट सब के ऊपर उठी हुई नहीं है और यह अभाव दिला के प्रायः सब बड़े बड़े मन्दिरों में पाया जाता है। वे सब थे। हे वा अधिक इसारतों के समूह हैं, जो कि सुन्दरता और काम की उत्तमता में आंख की चकाचींथ में डालने वाले हैं, परन्तु उनमें उत्तरी भारतवर्ष के मन्दिरों की नांई दृष्टि किसी बीच की अद्भुत इसारत पर नहीं ठहरती।

मदुरा में एक बड़ा मन्दिर हैं जो कि कहा जाता है, १६ वीं शताब्दी में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु स्वयं मन्दिर को १९ वीं शताब्दी में त्रिमुझ नायक ने बनवाया। यह एक बड़ा घीखुटा मन्दिर है जो कि लगभग ८४० कीट लम्बा श्रीर ९२० कीट चीड़ा है और उसमें ९ गापुर तथा १००० खम्भों का एक दालान है, जिनके पत्थर की नक्काशियां इस प्रकार की बहुत सी श्रन्य इमारतों से बढ़ कर हैं। इस मन्दिर के सिवाय मदुरा में एक प्रसिद्ध चीलत्री भी है जिसे कि इसी नायक ने राजा के यहां दस दिन भेट करने के अवसर पर मुख्य देवता के लिये बनवावा था। यह ३६३ कीट लम्बी और १०५ कीट चीड़ी एक बड़ी दालान है जिसमें कि खम्भों की चार पंक्तियां हैं, और उनमें से सब पर बहुत सुन्दर भिन्न भिन्न नक्काशी हैं।

द्वीपों की उन श्रेखी में से एक पर जा कि भारतवर्ष की संका से जाड़ती हुई जान पड़ती हैं, रामेश्वर का प्रसिद्ध

मन्दिर है जिममें द्रविष्ठ ढंग की सब से पूर्ण सुन्दरता देखने में आती है। नदरा की नाई यह निन्दर भी ( एक मीचे और प्राचीन विमान का छाड कर) १९वीं शताब्दी का बना हुआ है। मन्दिर के चारों आर द्द फीट समबी और ६९२ फीट चौडी कैंगर २० फीट ऊंची दीवाल का घेरा है. इसके चारों ओर धार बहे बहे गापुर हैं, परन्तु उनमें से केवल एक ही पूरा बना है। परन्तु मन्दिर की शान उसके लम्बे दालान में है जा कि लगभग ४००० फीट लम्बे हैं। उसकी चौहाई २० फीट से 30 तक है, और कंशई 30 फीट है। 'कोई नक्काशी उस विचार के। नहीं प्रगट कर सकती जी। कि लगातार 900 फीट की लम्बाई तक इम परिश्रम की कारीगरी को देखने से होती है। हमारे के दंगिज 400 फीट में अधिक क चे नहीं हैं और सेंट-पीटर के गिर्ज का मध्य भाग भी द्वार से लेकर पूजास्थान तक केवल ६०० फीट लंबा है। यहां बगल के लंबे दालान 900 फीट लम्बे हैं और वे उन फैले हुए पतले दालानों से जुड़े हुए हैं जिनका काम स्वयं उनकी ही भांति सुन्दर और उत्तम है। इनमें भिन्न भिन्न उपायों और प्रकाश के प्रवन्ध से ऐसा प्रभाव उत्पन्न होता है जा कि निस्सन्देह भारतवर्ष में और कहीं नहीं पाया जाता । यहां हमें ४००० कीट तक लंबे दालान निलते हैं जिनके दानों ओर कड़े से कड़े पत्थरों पर नक्काशी की गई है। यहां पर परिश्रम की जी अधिकता देखने में आती है उसका प्रभाव नक्काशी के गुण की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और वह एक प्रकार की मने हरता और भद्भुतता का लिए हुए एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जी। कि भारतवर्ष के किसी मन्दिर में नहीं पाया जाता है"। ( फर्ग्यू सन् एष्ठ २५८ )

कांचीयरम वा काञ्ची के प्राचीन नगर में बहुत से ननी-हर मन्दिर हैं जो कि प्रायः इतने बड़े हैं जितने कि अन्यत्र कहीं नहीं निलते। कांचीयरम में एक बहा मन्दिर है जिसमें कि कहें बड़े बड़े गेपुर और १००० सम्भां का एक दालान तथा उत्तम मंहप और बड़े बड़े तलाब हैं जिनमें सीदियां भी हैं।

इसारे पाठकों की स्मरण होगा कि दक्षिणी भारतवर्षे में विजयनगर में हिन्दुन्त्रीं का अन्तिम प्रवल राज्य था और उसने अपनी स्वतंत्रता दे। शताब्दियों से अधिक समय तक अर्थात् १३४४ से १५५६ ई० तक रिकात रक्षी। यहां गृह निर्माण शिल्प तथा विद्या और वेदाध्यायन उक्तति की अवस्था में रहे और सारे भारतवर्ष में कठिनता से कोई ऐसा नगर है जिममें कि हिन्दुन्नों की विद्या और उनके प्रताप के इस अन्तिम नगर की नांई उसके चिन्ह इतने बहुतायत से घर्षमान हैं।

विटाप के मन्दिर का अगला भाग बड़ा ही सुन्दर और मने हर है जो कि सारा कड़े पत्यरों से बना हुआ है और जिमकी खेादाई के काम में वह साहस और पराक्रम पाया जाता है जिसकी कि समानता इस प्रकार की इमारतें में और कहीं नहीं मिलती। बहुत से दूसरे मन्दिर और इमारतें भी बड़ी सुन्दर और विस्तृत पाई जाती हैं जा कि विजयनगर के राजाओं के अधिकर और उद्योग की शिक्षा देती हैं।

परन्तु इन राजाओं की सब से उत्तन इनारतें नगर में नहीं है बरन् विजयनगर के छगभग १०० मील दक्तिण पूरब की श्रोर तरपुत्री नामक एक स्थान में है। वहां अब एक उजाड़ मन्दिर के देा गापुर सबे हैं जिनमें से एक ता पूरा बन गया है और दूसरे का केवल खड़े भाग के जपर नहीं बना है। ''यह समस्त खड़ा भाग बहुत ही उत्तस खोदाई के काम से दका हुआ है यह एक खन्दर ठीस पत्यर पर बहुत ही उत्तम गहराई और शुद्धता के साथ बनाया गया है, और इसका अन्य बनावटों से अधिक और सम्भवतः विशेष मनोहर प्रभाव होंता है! (फरग्यूसन एष्ट ३९५)।

अबद्धिणी जैनियां की इमारतां के विषय में इस देखते हैं कि उन्हें ने प्रायः द्रविड़ ढंग की ग्रहण किया है जैसा कि उत्तरी जैनियों ने उड़ीसा के ढंग की ग्रहण किया था। चन्द्रगिरि पर्वत पर १५ मन्दिरों का स्मृह है। प्रत्येक नन्द्रि के भीतर एक दालान है जिमके चारों ओर बरामदे हैं जिमके पीछे की खेर तीर्थंकर की प्रधान मूर्ति की केरिटरी के जपर विमान उठा हुआ है।

मनिद्दों के मिवाय दक्षिणी जैनियों ने कई स्थानें। पर पर्वताकार मूर्तियां बनवाई हैं जो कि उत्तर में पूर्णतया नहीं हैं। वे गौतम राजा की मूर्तियों कही जाती हैं और ऐसा अनुमान किया जाता है कि गौतम बुद्ध के राजकुमार वा राजो होने के कुछ अस्पष्ट स्मरण इन मूर्तियों के बनवाने के कारण हैं। इनमें से एक प्रावन बेलगुज में है जिसने कि बेलिंटन के ड्यूक सर ए बेलेसली माहब का ध्यान आकर्षित किया था जिस समय कि वे सेरिंगपटम की घेरने में एक सेना के सेनापति थे। यह 90 फीट ३ इंच ऊंषी एक मूर्ति है और ऐसा समक्षा जाता है कि यह एक ठास पहाड़ी की काटकर बनाई गई है जो कि पहिले इस स्थान पर थी। ईजिए के सिवाय श्रीर कहीं ऐसा भारी और इतना प्रभाव उत्तवसकरने वाला दूर्य नहीं है ग्रीर इंकिप्ट में भी कोई मूर्ति इससे अधिक अंबी नहीं है। (फर्ग्यूसन एष्ट २६८)

# दक्षिणी हंग।

इन हिन्दू इमारतां के दो भिन्न ढंगके विषय में लिख चुके हैं अर्थात एक ती उड़ीसावा उत्तरी भारतवर्षका की कि विंध्या पर्वत के उत्तर के देश में पाया जाता है. कीर दूसरा द्वविड का अथवा दक्षिणी भारतवर्ष का दंग जी कि कृष्का नदी के दक्षिण देश में पाया काता है । परन्तु इनके मिवाय एक तीसरे प्रकार का ढंग भी है जिसे हाक्हर फार्यु सन साहेब चालुका ढंग कहते हैं ख्रीर जो विंच्या पर्वत और कृष्णा नदी के बीच में अर्थात् उस देश में की कि दक्षिण कहलाता है, मिलता है। इसकी अभी पूरी तरह जांच नहीं की गई है, क्यों कि और देशें। की अपेक्षा निज़ाम के राज्य में अभी कुछ भी खेरज नहीं की गई है। इमके मिवाय यह भी मम्भव है कि वहां कई शताब्दियों तक बराबर सुमल्मानीं का राज्य रहने के कारण बहुत हो कन प्राचीन हिन्दुओं की इमारतें बबी होंगी। इस के जो नमूने विदित हैं, उनमें से सब से उत्तम मैसूर के राज्य में हैं को कि यद्यपि कृष्णा के दक्षिण में है पर फिर भी यहां पर चालुक्य ढंग की वृद्धि हुई है।

इस ढंग की विशेषा यह है कि मन्दिरों का आधार बहुभुज वा तारे के ऋष का होता है, दिवारें कुछ दूर तक मीधी उठती हैं, और तब ढालुआं होती हुई हैं एक विंदु पर निस्न जाती हैं।

इनारे पाठकों की स्वरण होगा कि बज्ञाल राजाओं ने मैसर और कर्नाटक में मन १००० से मन १३१० ईस्थी तक सर्वे प्रधान रह कर राज्य किया और इस वंश के राजाओं ने मन्दिरों के तीन अद्भुत समृह बनवाए हैं। इनमें से एक ता सामनाधपुर में विनादित्य बह्नाल का बनबाया हुआ है, जो कि सन् १०४३ में राजगट्टी पर बैठा था। इस मन्दिर की ऊंचाई केवल 30 फीट है परन्तु उसकी विशेषता उसके वास्य रूप की अद्भृत सुन्दरता और काम की बारीकी में है। दमरा मन्दिर बैलूर में है जिसे विष्णुवहुन ने १९१४ ईस्वी के लगभग बनवाया था । उसमें प्रधान मन्दिरों के चारी श्रीर चार वा पांच अन्य मन्दिर तथा बहुत सी छै।टी छै।टी इमार तें हैं जी कि एक ऊरंघी दीवार में घिरी हुई हैं और उमर्मे दो उत्तम गापुर हैं। इसकी २८ खिड़ कियों में मूर्ति निर्माण विद्या का अद्भृत काम दिसलाया गया है। वज्ञाल राजाओं का तीसरा और अन्तिम मन्दिर हल्लाविड में है। इस मन्दिर को जिमे कि कैटईश्वर का मन्दिर कहते हैं. सम्भवतः इस वंश के पांचवें राजा विजय ने इसे बनवारा या। "नीव से लेकर सिरे तक वह भारतवर्ष के सब से उत्तम त्रीणी की खुदाई की काम से ढका हुआ है और ये इस प्रकार से बनए गए हैं कि वे इनारत के वाक्य रूप में कोई विशेष इस्तक्षेप नहीं करते वरन् उसे ऐसी शाभा देते हैं जी कि केवल हिम्दू शिल्प के नमूनों में पाई जाती है। यदि इस मन्दिर का संपूर्ण चित्र देना सम्भव होता तो सम्भवत: भारतवर्ष में और कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जिससे कि

उसके बनाने वालों की ये। ग्यता का अधिक परिचय निलता" (फरग्यूनन एष्ट ९३७)।

परन्तु फैटईश्वर के मन्दिर से प्रधिक उत्तम उसके निकट का हुझाबिड का बड़ा देहिरा मन्दिर है । यदि यह
दोहरा मन्दिर पूरा बन गया होता तो यह एक ऐसी इमारत होती जिस पर कि डाकृर करग्यूसन साहेब के कथनानुमार, हिन्दू गृहनिम्माण विद्या के प्रशंसक अपनी स्थिति
लेना चाहते। परन्तु दुर्माग्य वश यह इमारत समाप्त न हो
सकी। ६८ वर्ष तक यह बनती रही परन्तु इसके उपरान्त
सन् १३१० ई० में मुसल्मानों की विजय ने इसका बनना
रीक दिया।

"निस्सन्देह इतने पेचीले और इतने भिक्त भिक्त प्रकार के नमृनों का दृष्टान्त के द्वारा समक्ताना असम्भव है। यह इमारत पांच वा छ फीट कांचे एक चबूतरे पर है जिसमें कि बड़े बड़े पत्थर की पटिया लगी हैं। इस चबूतरे के कपर हाथियों की एक पंक्ति खुदी है जी कि लगभग १५० फीट लम्बी है और उसमें २००० हाथियों से कम नहीं है फ्रीर उनमें ने प्रधिक पर साज तथा सवार भी इस मांति खुदे हुए हैं जीना कि केवल पूर्व देश वासी इन्हें बना सकते हैं। इसके ऊपर शादूं लों अर्थात् कल्पिन सिंहों की पंक्ति है जी कि इम मन्दिर की बनाने वाले हाइशल बक्लालों का राज्यचिन्ह है। इसके उपरान्त बड़े सुन्दर चित्र विचित्र बेल बूटों का काम है, उसके ऊपर घोड़सवारों की पंक्ति और दूसरे बेल बूटों का काम है और उसके ऊपर रामायण के दृश्य यथा लंकावित्रय तथा अन्य भिक्त घटनाओं के

दूश्य खुद हुए हैं। यह भी पहिले मन्दिर की नाई 900 फीट लम्बा है इसके उपरान्त स्वर्गके पशु और पिन्नयों की मूर्तियां हैं और पूरवें स्नार बराबर मनुष्यों के मुख्ड की पंक्ति है और फिर कटघरें के सहित एक कार्निस है जिसमें कि बरा बर खाने हैं जिनमें से प्रत्येक खाने में दो मूर्तियां हैं। इनके कपर जास्त्रीदार पत्थर की खिड़ कियां हैं जी कि बैलूर के मन्दिर की माई हैं यद्यपि उनमें इतना अधिक और इतने भिम्म भिम्न प्रकार का काम नहीं है, मध्य में खिडकियों के स्यान पर पहिले बेल बूटे हैं और उसके उपरान्त देवताओं श्रीर स्वर्ग की अपसराख्रीं तथा हिंदू कथा श्रीं की अन्य बातीं की पंक्ति है। यह पंक्ति जा कि साढ़े पांच फीट कंची है इमारत के संपूर्ण पश्चिमी ओर भी है तथा उसकी लम्बाई ४०० फीट के लगभग है इममें जिव तथा उसके जांच पर उनकी पत्नी पार्वती की मूर्तिक म सै कन १४ बार दी गई है। विष्णु के नवें। अवतार की भी इसमें मूर्तियां हैं। ब्रह्मा की तीन वा चार मूर्तियां हैं और इसमें हिन्दुओं की कथाश्रीं के प्रत्येक देवता दिए हैं। इनमें से कुछ मूर्तियों में ऐसा महीन काम है कि उसका चित्र केवल कीटोग्राफ की द्वारा लिया जा सकता है और मम्भवतः वह धैर्यमान प्रव में भी मनुष्यों के परिश्रम का सब से अद्भुत नमूना समक्ता जा सकता है"। ( फरग्यूमन एष्ठ ४०१)

हमने डाकृर फरग्यूसन साहेब के ग्रन्थ से अपने पाठकेंं को उन खुदाई के अद्भुत कामें से परिचय दिलाने के जिये इन बड़े बड़े वाक्यों की उद्गृत किया है जिसके विषय में कि हमने ग्राय: प्रत्येक मन्दिर और विमान, बरासदे और गापुर का वर्णन करने में इतनी कार रक्कि किया है। हिन्दू मन्दर में यदि उत्तम नक्काशी और सुन्दर काम बहु-तायत से न हा ता वह कुछ नहीं है और यही अद्भुत और समस्त में बहुन और सुदाई का काम उद्दीसा और राज-पूताना से लेकर मैसूर और रामेश्वरम तक भारतवर्ष के प्रत्येक मन्दिर में पाया जाता है। अब इन हेलेविह के मन्दिरों की सुन्दर नक्काशी के विषय में अपने उसी ग्रंथकर्ती की कुछ विचारशील बातों की उद्गृत करके इस अध्याय की मनाम करेंगे जिसकी बाक्यों को कि हमने इस अध्याय में इननी अधिकता से उद्गृत किया है।

"यदि स्मृलेविड के मन्दिर का इस प्रकार से दूष्टामा देकर समक्ताना सम्भव होता कि इमारे पाठक उसकी विधे-चता से परिचित हो जाते ते। उनमें तथा एथेंस के पार्थी-नान में समानता ठइराते में बहुत ही कम वस्तुएं इतनी ननारं जक और इतनी शिक्षाप्रद होतीं। यह बात नहीं है कि ये दोमा इनारतें एक सी हैं वरन इसके विसदु वे गृहनिम्माण विद्या के दोनों छोर के अन्तिम सिरे हैं परन्तु वे अपनी छपनी श्रे की के सब से उत्तम नमूने हैं और इन दोनों सिरों के बीच गृहनिम्मांण करने की समस्त विद्या है।

"पार्थीनान गृहनिम्मांख करने की शुद्ध उत्तम बुद्धि का सब से उत्तन ममूना है जो कि हमें अब तक विदित है। उसका प्रत्येक भाग और प्रत्येक वस्तु गिषत की बड़ी शुद्धता और बड़ी कारीगरी के साथ बनाई गई है जिसकी बराबरी कभी नहीं हो सकी। उसके प्रत्यर का काम उसके निर्माण की पूर्णता पर पहुंचाने के लिये बहुत उत्तमता से किया गया है जो कि बड़ा दूढ़ और देवताओं सा है और उसमें ममुख्यों के नीच विचार कहीं देखने में नहीं आते।

''खाले विष्ठ का मन्दिर इन मख बातों में विक्ष है वह समकी ज है परम्तु उसके वाद्य रूप भिन्न भिन्न प्रकार के हैं त्या उसकी विशेष बनावट में और भी अधिक भिन्नता है। पार्थी नान के सब सम्भे एक से हैं। परम्तु भारतवर्ष के इस मन्दिर के कोई दो भी एक से नहीं हैं, प्रत्येक बेल का प्रत्येक घुमाब जुदी जुदी भांति का है। सारी इमारत में कोई दो मंडप एक से नहीं हैं और प्रत्येक में कारी गरी की बाधाओं को लिजन करनी हुई, ज्ञानन्द देने वाली कस्पना की अधिकता देखने में आती है। मनुष्यों के धम्म की मख निगढ़ बातों तथा मान्छी विचार की सब बातों के चित्र इन दीवारों में अङ्कित पाए जाते हैं। पान्तु इनमें शुद्र खुद्धि की बहुत ही घोड़ी बातें हैं अर्थात् पार्थी नाम में जो मानबी विचार पाए जाते हैं उनसे बहुत थोड़ी बातें इसमें पाई जाती हैं।

हमारे लिये भारतवर्ष के इन नमूनों का प्रश्यम हम कारण बहा लपयोगी है कि उसमें गृहनिर्माण विद्या के गुणदोष के विषय में हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। हम लोग किन क्रपों से श्रव तक परिचित हैं उनसे इतने विप-रीत क्रपों को जानने से हम यह देख सकते हैं कि जो "लोग एक ही रूप बा एक ही रीति से संतृष्ट हैं से कितने परिमित हैं। इस विस्तृत दृष्टि से हमें यह देख पड़ेगा कि गृहनिर्माण विद्या भी इतनी ही भिक भिक भांति की हो सकती है जितने भिक भिक्र मनुष्यों के इद्य वा मस्तिष्क कितने थोड़े ऐसे बिचार और ऐसी काननाएं हैं जो कि शिल्प के द्वारा प्रगटन की जा सर्वे। (फरग्यूमन एष्ठ ४०३)

इन बिचार शील तथा गृह निर्माण विद्या के सम्बन्ध में दार्शनिक बातों से इतिहास जानने वालों के स्वभावतः कुछ विचार मिलते हैं। क्या कारण है कि भारतवर्ष के गृह-निम्मीण विद्या में "शुद्ध बुद्धि" का अभाव प्रगट होता है जैसा कि हाकृर फरण्यूसन साहब कहते हैं? श्रीर फिर क्या कारण है कि उसी गृह निम्मीण विद्या में आनन्द देनेवाली कल्पना की इतना अधिकता तथा "पवित्र विचार" अर्थात लाखों जीवधारियों को स्नके सब नम्न विचार आशा और भय के भावों को, उनके नित्य के व्यवसायों को, उनके युद्ध और विजय को, उनके परिश्रम श्रीर पश्चात्ताप को, तथा उनके पापे को भी अपने मन्दिरा में चित्रित करने की इतनी प्रवस्त कामना पाई जाती है?

पहिले प्रश्न का उत्तर सहज है। कविल और काली-दास की भूमि में "शुद्धि खुद्धि" का अभाव नहीं था परन्तु दुर्भाग्य वश उच्चश्रेणी के लोगों में शारीरिक परिश्नम के ठयवसायों की करने की असचि थी। श्रीर जब जाति भेद एक बार पूरी तरह से स्थापित होगया ते। शारीरिक परि-श्रम न करने की यह सबि कंबी जातियों का एक नियम होगया। विवारशीत लोगों अर्थात् चत्रियों और ब्रास्मणों के छिये खुदाई का ठययसाय करना असम्भव हो। गया और इस प्रकार इस उत्तम शिल्प करने वाली जातियों में राजने की विद्या की वह अद्भुत बतुराई थी जी कि हिन्दुंश्रों के सब प्रकार की कारीनरी में विशेष कृप से पाई जाशी है, और उन्होंने कारीगरी में वह सुगमता प्राप्त की जा कि सैंकड़ों वर्ष के अनुसाव से हाती है। उनके लिये काई परिश्रम का भी यक करना इतना बड़ा कार्य्य नहीं या जे। किन हो सके : किसी प्रकार का भी सूक्ष्म वा परिश्रम का काम ऐसा महीं था, जिन्हें कि वेन कर सकें परन्तु फिर भी हिन्दू बाल के अन्त तक वे लाग केवल शिल्पकार अर्घात निपुण कारीगरीं के बंधज बने रहे और इसके सिवाय उन्होंने भीर किसी विषय में उकति न की । पुजेरियों तथा राजाश्री की आचा से उन्होंने जिन अद्भुत इसारता से भारतवर्ष को भर दिया है वे किसी उच्च बुद्धि के विचार वा किसी आविषकारक बुद्धि के नमूने की अपेशा बहे परिश्रम तथा सूचन और अनन्त कारीगरी के लिये अधिक प्रसिद्ध हैं। और उन इतारीं मनुष्यें। और स्त्रियों की सुन्दर मने। इर और स्वाभा-विक मूर्तियों में जिन्हें कि प्रकृति के ध्यान पूर्वक अधलाकन ने इन शिल्पकारीं की प्रत्येक मन्दिर और बरामदीं के पत्परीं में खादना विखलाया था, हमारा उस उच्छ हो की बुद्धि का खेरजना व्यर्थ है, जो कि घीच और रीम की संग-मर्मर की मूर्तियों में पाई जाती है। फीडिअस और मैकेल एकुला के ऐसे शिल्पकारीं का हाना असम्भव या।

दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिये हमें इनसे अधिक गूड़ कारण खाजने पड़ेंगे। केवल पीस के मन्दिरों में ही महीं वरन यूरप के मध्य समय के तथा आज कल के गिरजों के लिये धर्म सम्बन्धी विषय और नमूने ही उपयुक्त समक्षे गए हैं। प्राटेस्टेक्ट जातियों के गिरजों की खिड़कियों को इंसामसीह के चित्र तथा अन्य पवित्र विषय के चित्र सुगीभित करते हैं और केथे। लिक गिरणों को मसीह और उनकी
माता की तथा पीरों और धार्मिक मनुष्यों की संगममें
की मूर्तियां सुगीभित करती हैं। भारतवर्ष में देवताओं के
असंस्य मन्दिरों में भी मूर्तियां खेदी हुई हैं परन्तु वे
केवल देवताओं और देवियों की मूर्तियां ही नहीं है वरन
समस्त सृष्टि के जीवधारी तथा निर्जीव वस्तुओं की भी हैं,
जैसे मनुष्यों और कारातों की, इनके नित्य के कार्य्य, उनके
युद्धों विजयों और वारातों की, इवा में रहने वाले और
कत्थित प्राणियों तथा गत्थवाँ और प्रयम्साओं की, घोड़ीं
मांपों पत्तियों हाथियों और सिंहों की, वृक्षों और स्ताओं की
तथा अन्य प्रकार की अर्थात् उन सब वस्तुओं की
जिन्हें कि ग्रिस्पकार सोच मकता था वा जो उसके शिस्प
द्वारा दिखलाई जा सकती थीं।

हिन्दुयों के लिये यह प्रश्न अपनी ही ठयास्या प्रगट करता है। यूरे। प में धर्म के विचार का सम्बन्ध ईश्वर के प्रताप और ईमा मसीह को शिक्षाओं तथा गिरजों के उपदेश और धार्मिक कार्यों से हैं। हिन्दुश्रों के लिये उनके जीवन के सब छोटे खोटे कार्य भी उनके धर्म एक भाग हैं। केवन नीति शिक्षा ही नहीं वरन सामाजिक और गृहस्थी के नियम, खाना पीना और मनुष्यों तथा प्राश्मियों के साथ ठयवहार करना भी उनके धर्म में सम्मिलित है। यह धर्म ही है जो कि उनके योधाओं के। लड़ने के लिये, विद्वानों को अध्ययन और विचार करने के लिये, शिल्पकारों की अपना ठयवसाय करने के लिये और सब मनुष्यों के पर-

स्पर आचरण के लिये शिक्षा देता है। उपनिषदों में उत्तर काल के मब धार्मिक ग्रन्थों में स्वयं ब्रह्मन का जान है. सर्वव्यापक जगत में सभां की उत्पत्ति उसीये इहे है, और सब उसीमें लीन हो जते हैं। प्राचीन धम्मेशास्त्रों में स्वयं धम्मे शब्द का अर्थ आधिनिक धम्मे से ही नहीं वरन मनुष्यों के कर्तब्य और मनुष्यों के जीवन के मब व्यवसाय उद्योग और प्रति दिन के कार्यों से है । अध्ययन, व्यव-साय और वाणिज्य की धर्म नियमानुसार चलाता है, धर्म खाने पीने और जीवन के सुखें के नियम निश्चित करता है. धर्म दीवामी और फैाजदारी के नियमें और पैत्रा-धिकार के नियमें। की निश्चित करता है, धर्म इस लोक में मनुष्य, और पशु बनस्पतियों पर तथा ऊपर के लोक में देवताश्रों और ऋषियें पर प्रभुत्व करता है। यह शब्द ऐमा नानार्थक है कि वह निर्जीव वस्तुओं के गुणें। की भी प्रगट करता है, अग्नि का धम्में ही जलना है, वृक्षों का धम्में जगना है, और जल का धम्में सब से नीचे स्थान की खी-जना है। और यद्यपि आज कल के हिन्दुओं का उनके पूर्वजों के विचार में बहुत ही परिवर्तन होगया है, तथापि श्रव तक भी कहर और धार्मिनंत हिन्दुश्रीं का समस्त जीवन उन नियमें। और विधानों के द्वारा चलता है, जिसे कि वे अपना धर्म समक्तते हैं, अर्थात राजनैतिक, सामाजिक श्रीर रह्य जीवन के प्रत्येक कार्य श्रीर प्रत्येक शब्द के नियम । धम्मे विषय स्त्रीर सांसारिक विषय का श्वेद हिन्द्भी में नहीं है। आचरण का प्रत्येक नियम हिन्द्भी के धम्मं का खंश है।

धम्मं के सम्बन्ध में ऐसा विचार हाने के कारण हिन्दु त्रों ने इन विचारों की अपनी इमारतें। और खुदाई के काम में चित्रित करने का यह किया। मन्दिरों की पवित्र सीमा से केंग्ड वस्तु भी, मजदूरों का नित्य का नीचे से नीचा व्यवसाय भी अथवा शोक, दुःख, और पाप भी वंचित नहीं रखा गया। सारी सृष्टि उस देवता से उत्पन्न हुई है, जिसके लिये कि मन्दिर बनवाए जाते थे, और जहां तक उनकी चतुराई और अविशांत परित्रम से हा सकता था वे इन मन्दिरों पर सृष्टि का चित्रित करने का यह करते थे। ऊँच और नीच, बुद्धिमान और निर्बुद्धि, जीवधारी श्रीर निर्जाब अर्थात् समस्त संसार अपने इर्ष और दुःख के सिहत हिन्दू धम्मं के विचार में सम्मिलित है, और हिन्दु श्रों ने इन सर्वे व्यापी विचार की अनुभव करके श्रापने परिश्रम और अपने धम्मं के चिरस्थायी स्मारक पर सब सृष्टि की चित्रित करने का यह सृष्टि की

--- :0: ----

#### अध्याय १०

#### ज्ये।तिष बीजगणित स्रीर संकगणित।

केल क्रूक साहब यूरे ग्यं के पहिले ग्रन्थकार हैं, जिन्हों ने हिन्दू बीजगणित श्रंकगणित और ज्योतिष के विषय की पूरी खेल की है, और उनके समय से लेकर आज तक किनी ग्रन्थकार ने अधिक सावधानी से और पद्मपात रहित है। कर इम विषय में केल्वे ग्रन्थ नहीं लिखा है यद्यपि उनके पीछे के विद्वानों ने इस विषय पर कई बार विचार किया है। अतएव हम हिन्दू बीजगितन के विषय में केल्क्रूक साहेब के उन विचारों की उद्घृत करने के लिये द्याग है।

''युनानियों ने इसशास्त्र के मूल तक्त्वों के। जिस शनाब्दी
में सीख लिया उमके उपरान्त की ही शनाब्दी में हिन्दु क्रें।
ने इसमें विशेष उन्नित प्राप्त कर ली थी। हिन्दुओं की
गणित के अंकी की लिखने की उत्तम रीति का लाभ या
परन्तु युनानियों की। इसका अभाव था। वीजगणित अंकगणित के प्रायः सामान होने के कारण जहां अंकगणित की
सब से उत्तम रीति प्रचलित थी वहां वीजगणित के कलन
का आविष्कार भी अधिक सहज और स्वाभाविक हुआ,
हिन्दु और हिन्नों केंदी प्रणालियों में कोई ऐसी स्पष्ट समानिता नहीं देखी जाती कि जिससे उनका सम्बन्ध प्रमाखित है।। उनमें इस विचार की पृष्टि करने के लिये काफी
भेद है, कि ये देगेंगं प्रणालियां एक दूसरे से स्वतंत्र रीति
पर बनाई गई हैं।

"परन्तु यदि यह कहा जाय कि हिन्दुओं के इन विषय के ज्ञान का वीज एलेक्ज़े रिष्ट्रया के युनानियों से स्वयं अथवा बैक्ट्रिया के युनानियों द्वारा प्राप्त हुआ ते। उसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि एक बहुत ही निर्वल वीज ने भारतवर्ष में बहुत ही शीच बढ़ कर सम्पूर्णता की उसत अवस्था के। प्राप्त कर लिया"।

इमी ग्रत्यकार के हिन्दू ज्यातिष के सम्बन्ध के विवार भी वैसे ही ध्यान देने याग्य हैं। "हिन्दुओं ने समय की निश्चित करने के लिये जा ज्योतिष शास्त्र बनाया था उसमें निस्सन्देह बहुत प्राचीन समय में ही कुछ उन्नति करली थी। चनके सामाजिक और धम्मे सम्बन्धी पञ्चाङ्ग मुख्यतः चम्द्रमा और मूर्य्य के अनुनार हाते थे परन्तु केवन इन्हीं के अनु-मार नहीं थे, और उन लेगों ने चन्द्रमा और सूर्य्य की गति की च्यान पूर्वक जान स्त्रियाधा, और ऐमी सफलता प्राप्त की कि उन्होंने चन्द्रमा का जी युति भगण निश्चित किया है जिससे कि उनका विशेषत सम्बन्ध था, वह युनानियों की अपेता बहुतही शुद्ध है। उन्हेंने क्रान्ति वृत्त की २९ वा २८ भागों में बांटा है जी कि स्पष्ट चन्द्रमा के दिन की संख्या से जाना गया है और यह सिद्वान्त जी उन्हों का निर्माण किया हुआ जान पड़ता है निस्स-मदेइ अरब के लोगें से लिया गया था। स्थिर तारीं की देखने के कारण उन्हें चनमें से सबसे प्रसिद्ध तारीं की स्थिति का ज्ञान हुआ और धर्म्न सम्बन्धी कार्यीं के लिये तथा निच्या विश्वास के कारण उन्होंने उन तारी के सूर्य के साथ उदय होने की तथा अन्य बातें की जाना।

भन्य तस्त्रों के साथ सूर्य, यहां तथा नक्षत्रों की पूज उनके धर्म मस्त्रन्थी परिकान में एक मुख्य बात थी जिसका उपदेश वेदों में किया गया है, और वे धर्म के कारण इन नक्षत्र आदि की निरस्तर ध्यानपूर्वक देखने के लिये बाध्य हुए। वे सबसे भड़कीले मुख्य यहां से विशेष परि-वित खे और उन्होंने ख्रयने पवित्र और सामाजिक पञ्चाङ्ग के निश्चित करने में सूर्य और चन्द्रमा के सहित बृहस्पति का काल ६० वर्षों के प्रमिद्ध चक्र के रूप में रक्खा है"।

जब कि हिन्दू ज्यातिष शास्त्र वेदों से इतना प्राचीन है ते। इसमें बहुत कम सन्देह हो सकता है कि सन इंस्वी के उपरान्त इस शास्त्र ने युनानियों के द्वारा खहुत कुछ उन्नति प्राप्त की । हम अन्तिम कांड में देख चुके हैं कि बौद कान के सिद्धान्त युनानियों के ज्यातिष शास्त्र के खहुत अन्गृहीत हैं।

उदाहरण के लिये मूर्य मम्बन्धी राशिचक की हिन्दुओं ने निस्मन्देह यूनानियां से पाया है। हिन्दुओं के राशि चक्र के बारह भाग करने से और प्रत्येक भाग की उन्हीं पशुत्रों के चित्रों से श्रंकित होने के तथा उन्हीं अर्थ के नामें से पुकारने से जैसा कि यूनानी लीग करते थे इममें बहुत कम सन्देह रह जाता है कि सन ईश्वी के उपरान्त हिन्दुओं ने के अयोतिष शास्त्र की बातें ली।

आर्घ्यभह पौराणिक काल में बीजगणित तथा ज्यातिष शास्त्र का पहिला हिन्दू ग्रन्थकार हुआ । उसका जनम सन् ४९६ इस्बी में हुन्ना जैमा कि वह स्वयं कहता है। उसने आर्घ्यभट्टीय ग्रन्थ लिखा जिसमें कि गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद कीर गाल पाद हैं।

इस ग्रन्थ के। अब डाकूर कर्न साहब ने प्रकाशित किया है और इसमें इस ज्यातिषी ने एव्वी के अपनी घूरी पर घूमने के सिद्धान्त तथा सूर्य और चन्द्र ग्रहणें के सच्चे कारण का साहस के साथ मनर्थन किया है। आर्घ्यसट्ट कइता है " जिस प्रकार किसी नीका में बैठा हुआ मनुष्य आगे बढता हुना स्थिर वस्तुओं की पीछे की स्रोर चलता देखता है उसी प्रकार तारे भी गद्यपि वे अचल हैं तथापि नित्य चलते हुए दिसाई पड़ते हैं। "जान पड़ता है कि ग्रहण के मम्बन्ध में आर्यभटट की बातें उसके समकालीनें। की विदित घीं क्यों कि हम कालिदाम के रघुवंश की (१६, ४०) एक उपमा में इम अविष्कार का उल्लेख पाते हैं जिसमें लमने कहा है कि " जी बस्तु बास्तव में पृथ्वी की छाया है उसे लेग घन्द्रमा की अपवित्रता समक्रते हैं। "गास्त-पाद में आर्य्यभट्ट ने सार राणिचक्र के बारहें। भाग के नाम दिए हैं। आर्य्यभट्ट ने एवी की परिधि की जी गणना की है ( चार चार कोमें। के ३३०० योजन ) वह लगभग ठीक है।

आर्ध्यसट्ट का जनम प्रतापी अशेक की प्राचीन राज-धानी पाटलिपुत्र में हुआ था और उसने छठीं ग्रताब्दी के प्रारम्भ में अपने ग्रन्थ लिखे हैं। इम ग्रताब्दी में विद्यी की उन्नति केवल उज्जिथिनी ही में परिमित नहीं थी, यद्यपि इम नगर ने प्रतापी विक्रमादित्य के कारण बहुत कुछ प्रसिद्धि पाई थी।

श्रार्ध्यभट्ट का उत्तराधिकारी बराहिमिहिर अवन्ती का एक सञ्चा पुत्र था। उसका जन्म अवन्ती में हुश्रा था और बह आदित्य दास का पुत्र था जा कि स्वयं भी ज्यो- निषी था। डाकृर इंटर तथा एल बेसनी ने उक्क विनंश की जी मूची मङ्कलित की है उसमें बराहमिहिर का समय सन् ५२५ ईस्वी दिया है और यह सम्भवतः उमके जन्म का समय है। हम पहिने कह चुके हैं कि विक्रम की सभा के ''नवरबों'' में एक यह भी था और डाकृर भाजदाजी ने उमकी मृत्यु का ममय मन् ५८९ ई० निश्चित किया है।

उनने अपनी प्रमिद्ध पञ्चिम्द्वान्तिका में पांच प्राचीन मिद्वान्तों अर्थात् पैरिनिश,रेरमक, विसिष्ठ, मीर और पैतामह मिद्वान्तों की मङ्कलित किया है। हन इन मिदान्तों के विषय में इस प्रस्तक के पिकने कांड में लिख चुके है।

बराह-निहिर 'वृहत् मंहिता " नामक ग्रन्थ का भी रचियता है जिमे कि डाकूर कर्न साइप ने मम्पाति किया है। यान्य में भिन्न भिन्न विषयों पर पूरे १०६ अध्याय हैं। पहिले जीन अध्यारों में मुर्य, चन्द्रना, पृथ्वी और ग्रहों का विषय है, २१वें मे २९वें अध्याय तक वृष्टि, इवा, भूडील, उल्का, इन्द्रधनप, आंधी, बक्र इत्यादि का निपय है, ४० मे ४२ तक ग्रहों और बनस्पति कालया भिन्न ऋत में मिलने वाची व्यापार की सामग्रियों का विषय है, अध्याय ४३ में ६० तक बहुत मी फटकर खा∃ां का तथा घर बनाने, बगीचे, मन्दिर, मृति इत्यादि का विषय है, अध्याय ६१ से ७८ तक में भिन्न भिन्न पशुओं और मनुष्यों तथा स्त्रियां इत्यादिको विषय है, अध्याय ७९ मे प्यंतक रतन और असवाब इत्यादि का विषय है, अध्याय ५६ में ९६ तक सब प्रकार के मगुन का विषय है और ए७ से १०६ तक बहुत से खिष्धं का वर्णन है जिनमें .खिबाह राशियक के भाग इत्यादि भी सम्मिलित हैं।

इस ग्रन्थ के उपरीक्त विषयां से इस वृहद् ग्रन्थ में मनस्त ग्रास्त्रों के सम्मिलित होने का काफी ज्ञान नहीं होता। चमके ज्योतिष विद्या के उत्तम ग्रम्य होने के अतिरिक्त माधारण विषयों के मम्बन्ध में जा सूचना निलती है यह इतिहाम जानने वालें के लिये बड़े ही मूल्य की है। उदाइरण के लिये १४ वें अध्याय में भारतवर्ष की छठीं शताब्दी का पूरा भूगे। ख है और उसमें बहुत से प्रान्तों और नगरें के नाम हैं। ४१ वें और ४२ वें अध्यायों में वाणिज्य की वस्तुओं, बनस्पतिश्रों और शिन्प की वस्तुओं के बहुत में नाम हैं जा कि सभ्यता का विशेष कप से युत्तान्त जानने के लिये बहुत ही आवश्यक हैं। इसी प्रकार ६१ वें अध्याय में लेकर ६३ वें अध्यायतक जिल्ला भिक्त प्रकार के पशुओं का उल्लेख है और ९९ से ८५ तक भिन्न भिन्न प्रकार की बस्तुओं का हीरे से सेकर दांत साफ करने की कृबी तक का वर्णन है। अध्याय ८५ हमारे लिये विशेष काम का है क्योंकि उमर्ने भिष्क भिष्क मूर्तियां तथा राम, बलि, जाउ वा चार वा दो हाचों के विष्ण, बलदेव, कृष्ण और बलदेव के बीच एक देवी, साम्ब, चार मुख वाले ब्रस्ता, चन्द्र,शिव और उमकी पतनी, अरहतेंं, देवता बुद्ध, सूर्य्यं, लिङ्ग, यम, चहरा, कुबेर और हायी के सिरवाले गणेश की मूर्तियों के बनाने के नियम हैं। श्रीर अध्याय ६० में कहा गया है कि भागवत लाग विष्णु की पूजा करते हैं, मग लाग सूर्य की पूजा करते हैं और द्विज लीग अस्म लगाकर शिव की पूजा करते हैं, मात्रि की पूजा वे लोग करते हैं जो लोग जनको जानको हैं और ब्राइसण लेग ब्रइसाकी पूजाकरते

हैं। शाक्य तथा नंगे जैनी परम द्याल और शान्त इद्य-वाली देवता ( युद्ध ) की पूजा करते हैं। "प्रश्येक पंच के लागां का अपने अपने देखना की पूजा अपने पंथ के नियमा-नुसार करनी चाहिए। "इन घाक्यों से छठों गताब्दी का विरोधा भाव प्रमाणित होता है। शहराचार्य के उपरान्त का कोई हिन्दू देवतात्रों की सूची में बुद्ध के "परम दयालु" और " शान्त इदय " होने का खर्णन नहीं करेगा। इसके उप-रान्तकी शताब्दी में ब्रह्मगुप्त ने खपना ब्रह्मस्कुट मिहःना नामक ग्रन्थ (६२८ ई० में ) लिखा । इस ग्रन्थ में २४ अध्याय हैं। पहिने १० अध्यायां में ज्योतिष की प्रणाली का वर्णन है जिसमें ग्रहों के स्थानों, सुर्ध्य और वन्द्रग्रहण की गणना, चन्द्रमा के स्कन्धों की स्थिति, पहों और नवजों इत्यादि का उन्लेख है। इसके उपरान्त के १८ वां अध्याय विषय प्रक और अन्तिम अध्याय में स्फेरिक्स के विषय लेख में ज्योतिष की प्रणाछी का वर्णन किया है। १२ वें और १८वें अध्यायों का कीलब्रुक माहब ने अनुवाद किया है।

ब्रह्मगुप्त के उपरान्त क्रम्यकार और राजकीय उछट कीर का समय आया । जब इस ममय की समाप्ति होकर भारतवर्ष में राजपूतों का अधिकार ममाप्त हुआ उस ममय एक दूमरा गणितचा हुआ। प्रमिद्ध भास्कराचार्य का जन्म जीमा कि वह स्वयं कहता है मन १९१४ ई० में हुआ और उसने मिद्धान्तिशरोमणि नाम का बड़ा य्रस्य मन १९५० ई० में समाप्त किया। एम य्रस्य के आरम्भ के भाग बीजगणित और लीजावनी (अङ्क गणित) हैं और इनका अनुवाद के छब्न महत्र ने किया और गोलीय त्रिकांणमिति पर

गोलाध्याय के श्रंश का विल किन्मन माहब ने अनुवाद किया है और उसे प्रमिद्ध गणित का परिष्ठत बापूदेव शास्त्री ने शोधा है।

भास्कराचारयं के ग्रन्थ में श्रद्भुत प्रश्नों के विवरण हैं जो कि यूरप में १९ वीं और १८ वीं शताब्दी तक नहीं प्राप्त हुए थे। \* वीजगणित ने निस्मन्देह भारतवर्ष में एक अद्भुत उक्ति प्राप्त की थी। बीजगणित की ज्योतिष संबच्धी खोज और रेखागणित सम्बन्धी प्रमाणों में प्रयोग करना हिन्दुओं का विशेष आविष्कार है और जिम रीति से वे उसका प्रयोग करते थे उसने आजकल के यूरोप के गणित हों की प्रशंग प्राप्त की है।

\* स की निकालना जिममें ग्रांसे ने व एक दर्ग संख्या है।, इस प्रधन की हल करने के विषय में एक श्रादुभूत कथा कही जाती हैं। फ्राँसेट ने इस प्राचीन प्रपन को इल करने के सम्पन्ध में कुछ उन्नति को ग्रीर उसने १९ वीं गताब्दी में एस प्रत्न की अंद्रेजी वीजगणितज्ञों के पास हल करने के लिये भेजा । अन्त में ह्यूलर ने इनको इल किया क्यौर उसने उसी बात की प्राप्त किया जिसे कि भास्कर ने सन् १९५० ई.० में माप्त किया था। भारकर ने एक दुसरे प्रपन की एक विशेष रीति में हल किया है बीर यह ठीक वही रीति है जिसे कि योरप में लोर्ड ब्रोकर साहब ने सन १६५७ इंट में श्राविष्कृत किया था, ग्रीर इसी प्रश्नका इस जिसे ब्रह्मशुप्त ने सातवीं गुनाब्दी में दिया है उसके हल करने का निष्फल उद्योग यूजर साहब ने किया या चौर उसे भ्रम्त में सन् १७६७ ई० में डीलाग्रङ्गे साहब ने पूरा किया। हिन्दु यों की वह प्रियं रीति जो कि कुट्टक के नाम से मिस है, यूरोप में तब तक विदित नहीं हुई थी जब तक कि छन् १६२४ में बेक्षेट विशेषे रिएक ने उसे नहीं प्रकाशित किया था।

जब कि भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित प्रौर प्रद्वगणित की इतनी उन्नित हुई तो रेखागणित के ग्रास्त्र का लोप हो गया । हिन्दु श्रें ने ईशा के पहिले आठवीं शताब्दी में रेखागणित के मून नियम निकाले थे और उन्होंने उसे यूनानियों की मिखलाया था; परन्तु जब रेखागणित के नियमों के अनुपार वेदियों के बनाने का प्रचार उठ गया तो रेखागणित पर ध्यान नहीं दिया गया थ्रोर रेखागणित रम्बन्धी प्रश्न बीजगणित के द्वारा हल किए जाने लगे।

श्राकी ग्रन्थकारों ने ईसा की आठवीं शताब्दी में हिन्दु श्रें। के बीजगणित के ग्रन्थों का अनुवाद किया और विमा देश के लियानाडों ने पहिले पहिल आणुनिक गृरोप की इस विद्या से परिचित कराया। त्रिकीणिमिति में भी हिन्दू लोग संमार में मब से प्राचीन गुरू जान पड़ते हैं और गणित शास्त्र में उन्होंने उम दशमलब की प्रणाली की मिकाला जिसे कि अरब लोगों ने उनसे उद्घृत करके गृरोप में सिखलाया और जो कि न्नाजकल मनुष्य जाति की सम्पत्ति हो गई है।

### अध्याय ११।

# वैद्यक

दुर्भाग्यवग भाग्तवर्ष के अन्य गास्त्रों की अपेक्षा हिन्दुओं के बैद्यक शास्त्र पर पहिले के पुरातत्त्ववेत्ताओं ने बहुत कम प्यान दिया है और आजतक भी इन विषय में जा बातें मंग्रहीत की गई हैं वे पूर्ण नहीं हैं। मन् १८२३ ई० में प्रोफेनर यच यच विल्मन माहब ने "ओरि-एगटल मेगेज़ीन" में हिन्दू ओषियों और वैद्यक शास्त्रों की एक संज्ञिप्त आलोचना प्रकाशित की। परिश्रमी यात्री और विद्वान मीमा-डी-फारस ने मनु १८३५ ई० के जनधरी के एशियाटिक सामाइटी के जर्नल में हिन्दू वैद्यक सिद्धानों का तिञ्चत भाषा के अनुवादें। के अनुमार वर्णन दिया था। हिन और एंस्ली माहवांने भी हिन्दुओं के वैद्यक शास्त्र के विषय में बहुत सी बातें एकत्रित कीं। और मन् १८३७ ई० में लन्दन के किंग्मकालेज के डाकृर रौली ने उपराक्त ग्रन्थें। की सब बातों की लेकर इस विषय में अपने अनुमन्धान के साथ हिन्दू वैद्यक शास्त्र के पुरात व पर अपना प्रसिद्ध लेख प्रकाशित किया । इमारे प्रसिद्ध देशभाई मध्सूदन गुप्त ने जिसने कि पहिले पहिल अङ्ग की काटने के विरुद्ध आज कल के निष्या विचारें। के। दूर किया और जी कलकत्ते के मेडि-कल कः लेज में गरीर चीरने की विद्याका प्रोफेनर था हिन्दुओं के प्राचीन सुत्रृत नामक ग्रन्थ को प्रकाशित किया और यह प्रमाशित किया कि प्राचीन हिन्दुओं की वैज्ञानिक रीति से शास्त्र सम्बन्धी उद्योग के विरुद्ध कोई निष्या विचार नहीं थे, डाकृर वादन साहब ने जे। कि पहिले बंगाल के चिकित्सा

ठयवहार में थे सन् १८४५ ई० में हिन्दुओं की प्राचीन वैद्यक प्रणाली के विषय में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसके उपरान्त उसने वैद्यक शास्त्र के इतिहाम पर अपनी आली-चना में जो कि छन्दन में मन १८६० ई० में छापी गई थी इस विषय को अधिक योग्यता और पूर्णता के साथ छिसा है। उस समय से इस विषय ने हमारे देशवासियों का अधिक ध्यान आकर्षित किया है और हमारे देशहितैषी वैद्य अ-विनाश चन्द्र कविरतन अब चरक और सुश्रुत का टीका के सहित एक बहुमूल्य संस्करण प्रकाकित कर रहे हैं।

यूरोप में हिन्दू वैद्यक शास्त्र का पुरातत्त्व अभी तक माधारणतः विदित नहीं हो गया है और आर्यों की सब मभ्यता की उत्पति युनानियों से खोजने की प्रादत ने पद्मपात रहित से। ज के। अब तक रेक रक्सा है। डाकुर बाइज माहब का यह कथन ठीक है कि "वैद्यक शास्त्र के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध की खातें केवल युनान और रीम के ग्रन्थकारों में खोजी गई हैं और वे उस पुराने मिद्वान्त के अनुकूल ठीक की गई हैं जो कि उन सब मिद्वान्तें के विरुद्ध हैं जिनकी उत्पत्ति कि यूनान से नहीं हुई है। हम लोग बचपन से प्राचीन इतिहास से परिचित रहते हैं और उन घटनाओं की स्मरण करना पसन्द करते हैं जो कि बुद्धि के प्रदीप से दिखनाई गई और हमारे हृद्य पर जमा दी गई हैं श्रीर उन विवारी की बदलने के लिये उस विषय की पूरी जांच की, नए प्रमाणें। पर सावधानी से विचार करने की और निष्कपटता की आवश्यकता है जो कि सदा नहीं पाई जाती। फिर भी

सवाई फ्रीर सरलता हमें इतिहाम में जा नई नई बातें विदित हों उनकी जांच करने के लिये विवश करती है जिनमें कि हमें ठीक बातें। का पना लग जाय। "स्वयं युनानी लोग भाषारणतः प्राचीन मम्यता और विशेषतः वैद्यक्त शास्त्र की उत्पन्न करने का दावा नहीं करते जिस का दोवा कि आधुनिक ग्रन्थकार बहुधा उनके लिये करते हैं। नियार्कम से हमें त्रिदित होता है कि "युनानी वैद्य लीग मांप के काटने की कोई दवा नहीं जानते थे परन्तु जो लोग इस दुर्घटना में पड़े छन्हें भारत्वासी अच्छा कर देते थे।" स्वयं एरियन कहता है कि सूनानी लीग " जब बीमार होते थे ते। वे मिण्यावादियों (ब्राइप्रणों) की दवा करते थे जी कि अद्भुत और मनुष्य की प्राक्ति के बाहर की रीति से उन सब रोगें की अच्छा कर देते थे जा कि अच्छे हे। ने ये ग्य थें। डिआ स्केरराड्ज जो कि ईमा की पहिली शताब्दी में हुआ े प्राचीन नागों में श्रीविध के विषय में सब से बड़ा ग्राम्यकार है और डाकुर रीज़े साहब ने अपनी पूरी जांच से यह दिखलाया है कि उमके आेषधि शास्त्र का कितना खंश हिन्दुत्रों के अधिक प्राचीन ओषधि शास्त्र से उद्गृत है। यही अवस्था थियो फ्रंबन की भी है जो कि ईसाके पहिले ीनरी जताब्दी में हुआ है और टीसियम वैद्य ने जो कि ईमा के पहिले पांचवां शताब्दी में हुआ है भारतवर्ष का जो वृत्तान्त लिखा है उसमें डाकृर विल्सन साहब ने दिखलाया है कि भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाली वस्तुत्रों की आलोचना हैं। परन्तु प्रमाणें। का यह जिल-मिला उस समय पूर्ण होता है जब कि हिपोक्रेटीस जो कि

"वैद्यक शास्त्र का जन्मदाता" इस कारण कहलाता है क्यों कि उसने यूरप में इस शास्त्र की पहिले पहिल अध्ययन किया, अपने श्रीषधि शास्त्र की हिन्दु श्रें से उद्धृत किया हुआ दिखलाता है। इस इस विषय के प्रमाणों के लिये अपने पाठकों की हाकूर रीले साहब के उत्तम लेख की देखने के लिये कहेंगे। हाकूर वाइज़ साहब कहते हैं कि "हम लोग वैद्यक शास्त्र की पहिली प्रणाली के लिये हिन्दु श्रें के ही अनुगृहीत हैं।"

दुर्भाग्यवण हमें हिन्दुश्रों की उस सब से प्राचीन वैद्यक प्रणाली का बहुत ही कम श्रंश अब प्राप्त है जो कि कुक श्रीर पञ्चाल लोगों के ममय से उम समय तक प्रचलित थी जब कि सब हिन्दू विद्याश्रों के शास्त्र बने (१४०० से ४०० ई० पृ० तक )। प्राचीन वैद्यक शास्त्र का पीछे के समय के ग्रन्थों में "आयुर्वेद" की भाँति उल्लेख किया गया है । सम्भवतः इन नाम से किमी विशेष ग्रन्थ का तात्पर्ध्य नहीं था बरन् यह प्राचीन वैद्यक शास्त्र का हो माम था, ठीक उसी भांति जैसा कि धनुर्वेद धनुष और शस्त्र चलाने की प्राचीन विद्या का नाम था । प्राचीन आयुर्वेद अर्थात वैद्यक शास्त्र नीचे लखे हुए भागों में बांटा जाता है जिसे कि हम डाकृर विल्सन साहब के ग्रंथ से उद्धृत करते हैं—

(१) श्रत्य अर्थात बाहरी चीजों यथा तीर, लकड़ी, मिटी इत्यादि निकालने की विद्या और उनमें जो सूजन और पीप हो जाती है उसकी चिकित्सा और उसी प्रकार से सब गिल्टियों घावों की चिकित्सा।

- (२) श्रलाक्य प्रशांत श्रंगों के बाहरी रेगों यथा आंख, कान, नाक इत्यादि के रेग की चिकित्सा। इस शब्द की उत्पत्ति शलाका से है जा कि एक पतला घोखा शस्त्र होता है और जा प्राचीन समय से ही प्रचलित रहा होगा।
- (३) कायाचिकित्सा प्रयात देह की चिकित्सा को कि आजकल के ओषधि शास्त्र का काम देती थी और शल्य तथा शलाक्य आजकल की चीर फाडका काम देती थी।
- (४) भूत विद्या अर्थात् मन की शक्तियों की उम विगड़ी हुई अवस्था की चिकित्सा, को कि भूतों के कारण समक्ती जाती थी।
- (५) कुमार भृत्य अर्थात् बच्चों की रक्षा जिसमें बच्चों का प्रबन्ध और उनकी साता और दाइयों के रोगें। की चिकित्सा सम्मिलित है।
  - (६) अगद अर्थात् विष की मारने की औषधि।
  - ( ७ ) रसायन।
- (८) बाजीकरन जिससे कि मनुष्यजाति की वृद्धि का उपाय समक्ता जाता था।

अीषि शास्त्र ने भी अन्य शास्त्रों की नाई समय पाकर बड़ी उन्नित की और बैादु काल में इस शास्त्र के बड़े बड़े ग्रन्थ लिखे गए परन्तु किर भी प्राचीन बातों में उस भक्ति के साथ जिसके लिये कि सदा से हिन्दू ग्रंथकार प्रसिद्ध हैं इन पीछे के समय के ग्रन्थकारों ने प्राचीन शास्त्र की आयुर्वेद के नाम से ईश्वर का दिया हुआ लिखा है और उस प्राचीन विद्या और बुद्धि को पोछे के समय के कम बुद्धिमान मनुष्यों को केवल समक्ताना अपना उद्देश्य प्रगट किया है। इन पीछे के समय के अधिक वैज्ञानिक ग्रन्थों में चरक और सुश्रुत के ग्रन्थ सब से अधिक प्रक्ति हैं और उन्हीं के यान्य सब से अधिक प्राचीन हैं जा कि अबनक वर्तमान हैं। यह विश्वाम करने के प्रमाण हैं कि ये प्रसिद्ध ग्रंय-कार बीद्ध काल में हुए हैं परंतु उनके गुन्य पीराशिक काल में जब कि हिन्दू विद्या और शास्त्रों का माधारणतः पुन-र्जीवन हुआ, संकलित किए गए थे। इन गून्यों के नाम टूमरी दूमरे देशों में भी प्रमिद्ध हुए और आठवीं शताब्दी में हास रसीद के समय में इन गून्थों के अनुवाद से अरब लीग परिचित थे। एक मबसै प्राचीन अरब ग्रन्थकार सेरापियन घरक की ज़र्क के नाम से लिखता है, एक उसरा प्रस्व ग्रत्यकार एविसेना उसे मिरक के नाम से बताता है, और रहाज़ ज़ जा कि एविसेना के पहिले हुआ है उसे सरक की नाम से लिखता है। इस प्रकार से हिन्दुओं के बौद्धकाल के बने हुए वैद्यक ग्रन्थों को पौराणिक काल में संसार के लिये पहिले पहिल प्रस्थ के लोगों ने प्रकाशित किया।

चरक का ग्रन्थ - भागें में हैं जिनके नाम नीचे लिखे जाते हैं।

- (१) सूत्रस्थान जिसमें औषिध की उत्पत्ति, वैद्य के कर्तव्य, औषिध का प्रयोग, रेगों की चिकित्सा, औषिधि शास्त्र, पथ्य इत्यादि का वर्णन है।
- (२) निदानस्थान जिसमें रोगों का यथा क्वर, रुधिर निकलना, फीड़ा, बहुमूत्र, केाढ़, दमा, पागलपन और मृगी का वर्णन है।

- (३) विमानस्थान जिसमें मरी, पथ्य की प्रकृति, रेाग के सक्षण और पहिचान, औषिधियों के प्रयोग और शरीर के रसों के गुणों का विषय है।
- (४) शरीरस्थान जिसमें आतमा की प्रकृति, गर्भाधान, जातियों के भेद, तत्वेां के गुण, शरीर का वर्णन, शरीर और आत्मा के सम्बन्ध का वर्णन है।
- (५) इन्ट्रियस्थान जिसमें इन्ट्रियों और उनके रोगेंग का, देह के रंग, बेली के देख, अरीर और इन्ट्रियों के रोग, बल घटने और मृत्यु का वर्णन है।
- (६) चिकित्मास्थान जिममें कि रोगों की चिकित्सा और आरोग्य की वृद्धि, तथा दीर्घायु होने के उपाय का वर्णन है। उसमें ज्वर, जनस्थर, मूजन, बवामीर, अतिमार, पांडु रोग, दमा, खांभी, आंव, कै होना, सुर्ख बाद, प्याम और विष के असर का वर्णन है। उसमें मद्य के नशे को दूर करने, सूजन, मर्म स्थानों के रोग, घाव, गठिया और लक्षवे की अच्छा करने का वर्णन है।
- (9) कल्पस्थान जिसमें के की औषधि, रेचक की कीषधि, विष हटाने वाली औषधि, और कीषधि के मंत्रों का विषय है।
- (c) सिद्धिस्थान जिसमें औषिधियों की शोधने का, मूत्र-स्थान, गर्भस्थान, आंतों के लिये विचकारी लगाने का, फीड़ों का, पिचकारी के प्रयोगका, मर्मस्थानों इत्यादि का वर्णन है।

इस सारे ग्रन्थ में ऋषि आत्रेय ने आग्निवाम की शिक्षा दी है। इसकी भूमिका में यह कहा गया है कि ब्रक्ष्मा ने पहिले पहल शिक्षा प्रजापित की दी, प्रजापित ने उसे दोनों अश्विनों की मिखनाया और अश्विनों ने उसे इन्द्र की मिख-लाया । भारद्वाज ने इसे इन्द्र से पढ़ कर छ: ऋषियें की सिखलाया जिसमें अग्निवास एक ऋषि थे।

सुत्रुत मम्भवतः चरक से पीछे का बना हुआ है और उसके विषय में भी ऐसी ही कथा कही गई है कि इन्द्रने इम शास्त्र को देवताओं के वैद्य धन्वंतरि की सिखलाया और धन्वन्तरि ने आठ ऋषियों को सिखलाया जिनमें से सुत्रुत शिक्षाओं को शुद्ध शुद्ध लिखने को चुना गया था।

सुश्रुत के ग्रन्थ के विभाग भी चरक से बहुत मिलते है परन्तु चरक ने मुख्यतः औषिधियों का वर्णन किया है श्रीर सुश्रुत ने अपने छन्नें भागें में जिनका कि नीचे उस्सेख किया जाता है मुख्यतः अस्त्र वैद्यक को लिखा है।

- (१) मूत्रस्थान में औषधियों, शरीर के तत्वों और भिन्न भिन्न रेगों, वैद्यक के मन्त्रों और औषधियों को चुनने और शस्त्र का प्रयोग करने के उपरान्त की चिकित्सा का वर्णन किया है। उनके उपरान्त रक्त मय और मस्त्र वैद्यक सम्बन्धी रेगों का तथा बाहरी वस्तुओं को निकालने और घाव तथा फ़ोड़ों को अच्छा करने का वर्णन है, इनके सिवाय और भी अनेक विषयों का वर्णन है।
- (२) निदानस्थान में रे।गें के लक्षण और पहिचान का विषय है। इसमें गठिया, बवासीर, पथरी, भगन्दर, कीढ़, बहुमूत्र आदि के कारणें का वर्णन है। प्रमव कर्म में स्वभाव विकद्घ बातीं के होने, भीतरी मूजन, मुखंबाद गलगरह, जलन्धर और जनमाने वाली इन्द्रियों तथा मुंह के रे।गें पर विचार किया है।

- (३) शारीरस्थान अर्थात ग्रगीर चीरने की विद्या जिममें शरीर की बनावट का वर्णन है। इसमें आत्मा और शरीर के मूलभाग, युवावस्था, गर्भ और शरीर की वृद्धि के विषयों पर विचार किया गया है। रक्त निकलने और गर्भाधान तथा बच्चों की चिकित्मा के विषय में भी विचार किया गया है।
- (४) चिकित्मास्थान जिसमें रोग, घाव, फोड़े, सूजन, टूटन, गठिया, बवामीर, पथरी, भगन्दर, कोढ़, बहुमूत्र और फलस्थर के लक्षण और चिकित्ता का वर्णन है। गर्भ में अमाधारण स्थिति से बच्चों को निकालने की रीति तथा अन्य विषयों का भी वर्णन है। विचकारी लगाने, नाम नेने और द्वाइयें के धूओं के प्रयोग का भी वर्णन है।
- (५) कल्पस्थान में विष चनारते वाली द्वाइयों का वर्णन है। खाने और पीने की वस्तुओं को बनाने और रिच्चत रखने और जहर के भोजन की प्रहिचानने के उपाय वर्णन किए गए हैं और भिन्न भिन्न धातु बनस्पति और जीवधारियों के विषों के जतारने का भी वर्णन किया गया है।
- (६) उत्तरस्थान में अनेक स्थानिक रोगें यथा आंख, कान, नाक, और सिर के रोगें का वर्णन है। इसके सिवाय अनेक रोगें की चिकित्सा का यथा जवर, अतिमार, दमा, फोड़े, हृद्य के रोगें, पागडुराग, रक्तनिकलने, मूर्जा, नशे, खांनी, हुचकी, क्षर्क, गल बैठने, क्रिमीरागें, रद्द होने, हैजा, आंब, पागलपन, भूत के आवेश, निरगी, और मूर्जा का वर्णन है।

चरक और सुन्नुत के विषयों के जपर लिखे हुए संक्षिप्त विवरण से प्राचीन समय में वैद्यक शास्त्र की उन्नति तथा जिन रेगों पर वैद्यों का ध्यान गया था, यह विदित हो जायगा निस्मन्देह बहुतेरे प्राचीन मिद्धान्त अब कल्पित दिखलाए गए हैं और उम समय के बहुतेरे विचारों की अब अमत्यता दिखलाई गई है। परन्तु फिर भी दी हजार वर्ष पूर्व के बने हुए वैद्यक के पूर्ण प्रन्थों से प्राचीन ममय में भारतवर्ष में इस गास्त्र की उन्नति प्रगट होती है और इन प्रत्यों में को आविध्यां और नुकसे लिखे गए हैं वे भी बहुत से तथा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हमारा अभिप्राय यहां पर हिन्दुओं की आविध्य और चिकित्सा प्रणालियों के पूरे विवरण को देने का नहीं है। हम यहां केवल उनमें से कुछ औषधियों और वैद्यक के शस्त्रों का उन्नेस करेंगे को कि प्राचीन हिन्दुओं की विदित थे।

हिन्दू लोग बहुन पहिले मे रमायन और भिन्न भिन्न रासायनिक मित्रणों का बनाना जानते थे। और यह बात कोई अचरज की नहीं है क्यों कि बहुन मे रामायनिक पदार्थों की तयार करने की सामग्रियां भारतवर्ष में बहुतायत से रही हैं। नमक पश्चिमो भारतवर्ष में पाया जाना था, सोहागा तिब्बत से ज्ञाता था। शोरा और मोडा महज में बम जाते थे, फिटकिरी कच्छ में बनती थी और नीसाद्र भी हिन्दु ख्रों को विदित था। वे लीग चूने, कीयले, और गंधक से तो न जाने कब से परिचित थे।

सार और तेजाब हिन्दु हों को प्राचीन समय से ही विदित थे और उनसे अरब लागें ने इन्हें जाना। धातुक्रीं का औषिध की भांति प्रयोग भी बहुत अच्छी तरह से विदित था। हमें सुरमें तथा पारे, मंखिये और अन्य नौ धातुओं की बनी श्रीपिधयों का उन्नेख निलता है। हिन्दू लोग तांबे, लेंग्हे, मीसे, टिन, और जस्ते के अम्लजिद से, लेंग्हे, तांबे, सुरमे, पारे और संखिये के गन्धेन से, तांबे, जस्ते और लेंग्हे के गन्धित से, तांबे के द्वियमनेत तथा मीसे और लोहे के कबंनेत से परिचित थे। "यद्यपि प्रचीन यूनान और रीम के लोग बहुतेरी धातुओं की वस्तुओं का लगाने की औषिधयों में प्रयोग करते थे तथापि यह माधारणतः विश्वास किया जाना है कि खाने की औषिध में उनका पहिले पहल प्रयोग करने वाले अरबी लोग थे ... परन्तु चरक और सुश्रुत के यत्यों में, जिसमे, हम प्रमाणित कर चुके हैं कि सब से पहिले अरब लोग परिचित थे, हमें बहुतेरी धातुओं की वस्तुओं का खाने की औषिध के लिये प्रयोग मिलता है।

अनेक वस्तुओं के बनाने की जो रीतियां दी हैं उनसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दू लोग बहुतेरी रामायनिक क्रियाओं से यथा घोलने, भाफ बनाने, भस्म करने, थियाने, और अर्क खींचने की क्रियाओं से परिचित थे।

जड़ी और पैष्पें के विषय में सुश्रुत ने उनके निम्न लिखित विभाग किए हैं अर्थात गढ़ीली और कंद, जड़, जड़ की छाल, विशेष सुगन्धि रखने वाले वस, पत्ते, फूल, फल, बीज, तीखी और संकोचक बनस्पति, दूधवाले वस, गांद और राल। सम्भवतः सुश्रुत में जड़ी बूटो सम्बन्धी सूगाल का सब से प्रथम उसेख है जिसमें कि पींचां के जगने के स्थानों श्रीर जनवायू का वर्णन किया है। वह अषिध के लिये तौल और नाप को भी लिखता है और ताजी जड़ी बूटियों से रस निकालने, अच्छी तरह सुखाए हुए पींचों के 'यूर्ण बनाने तथा अनेक प्रकार के काड़े आदि बनाने की रीति भी देता है। भारतवर्ष में बनस्वति प्रायः असंख्य हैं और यह कहना अनाव प्रक हैं कि हिन्दू वैद्य लोग बहुत प्रकार की जड़ी बूटियों से परिचित हैं। उनमें से बहुत सी पीड़ा घटाने वाली और शुद्ध करनेवाली औषधियां हैं जो कि इस देश की जलवायू और यहां के लोगों की शान्त प्रकृति के योग्य हैं। अचाञ्चक और कड़ी अवस्थाओं के लिये कड़े और नरम जुल्लाब, के, की अध्यियां, पसीना लाने वाली औषधियां और स्नान थे और तीले विष, संख्ये और पारे की मिलावटी तथा जमाव खेर मिलानेवाली औषधियों के साथ पिए जाते थे।

अब शस्त्र वैद्यक की ओर ध्यान देने से हमे निस्संदेह आध्वय्यं होगा। शैली साहेब कहते हैं ''इन प्राचीन शस्त्र वैद्यों को पथरी निकालने तथा पेट से गर्भ निकालने की क्रिया विदित थी और उनके प्रन्थों में पूरे १२९ शस्त्रों का वर्णन किया हुआ है। शस्त्र वैद्यक इन भागों में बँटा हुआ है अर्थात् छेदन, भेदन, लेखन, व्याधन, यम, अहैर्य्य, विश्वव्या और सेवन। ये सब कार्य बहुत प्रकार के वैद्यक शस्त्रों से किए जाते थे जिन्हें कि डा० विल्मन साहब निम्न लिखित भागों में बाँटते हैं अर्थात् यन्त्र, शस्त्र, ज्ञार, अगि वा दागना, शलाका, शंग वा सींग, खून निकालने के

लिये तुम्बी और जलीक वा जोंक । इनके सिवाय हमें ते। पत्तियाँ, पट्टी, धागे के लिये गरम की हुई धात की चट्टर और अनेक प्रकार के संकोचक और कोमलकारी लेप भी मिलते हैं।

यह कहा गया है कि शस्त्र सब घातु के होने चाहिएं। वे सदा उज्वल सुन्दर पौलिश किए हुए और चाले होने चाहिएं जो बाल को खड़े बल चीर सकें। और युवा अभ्यास करने वाले को इन शस्त्रों का प्रभ्यास केवल बनस्पतियाँ पर ही नहीं वरन पशुत्रों की ताजी खाल और नरे हुए पशुओं की नसों पर करके निपुत्तता प्राप्त करनी चाहिए।

हमारे हिन्दू पाठकों को यह जानना मनेराञ्चक होगा कि जब आजकल भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये विदेशियों की विद्या और निपुणता की आवश्यकता होती है तो २२०० वर्ष पहिले सिकन्दर ने अपने यहाँ उन लोगों की चिकित्सा के लिये हिन्दू वैद्यों को रखा था जिनकी चिकित्सा कि युनानी नहीं कर सके थे और १९०० वर्ष हुए कि बगदाद के होस्रल रसीद ने अपने यहाँ दे हिन्दू वैद्य रखे थे जा कि अरबी ग्रन्थों में मनका और सलेह के नाम से विख्यात हैं।



## अध्याय १२ ।

### नाटक

इस काल में विज्ञान में जितनी उसित हुई उससे कहीं अधिक और अद्भुत उस्ति संस्कृत साहित्य के नाटक और काट्य में हुई। आर्यभट्ट और चर्क की अपेक्षा कालिदास और भवभूति हिन्दुओं तथा संसार की दृष्टि में अधिक मान्य हैं।

इस पुस्तक में पीछे के समय के संस्कृत साहित्य का इतिहास देना न ता सम्भव ही है और न ऐसा करने का हमारा उद्देश्य ही है। हम केवल सब से प्रसिद्ध ग्रन्थकारों के नाम तथा उनके सब से अद्भुत ग्रन्थों का बड़े संक्षेप में वर्णन करेंगे। इससे हमारे पाठकों के इस काल के साहित्य का माधरण ज्ञान प्राप्त हो जायगा और हम इस पुस्तक में केवल इतना ही करने का यत्न कर सकते हैं। हम इस प्रध्याय में नाटकों का तथा आगामी अध्यायों में काठ्य और कथाओं का वर्णन करेंगे।

जिस उजवल काल का हम वर्णन कर रहे हैं वह प्रसिद्ध कालिदास के समय से आरम्भ होता है और सरस्वती के इस पुत्र ने यद्यपि कई बड़े उत्तम ग्रम्थ बनाए हैं पर वह सभ्य सृष्टि में मुख्यतः शकुन्तला के ग्रम्थकार की भांति परिचित है। जिस्ने संस्कृत में इस नाटक को पढ़ा है वह हिन्दू ही नहीं वरन कोई भी क्यों न हो पर उसकी सम्मति पही होगी कि नम्न श्रीर केमल हद्यवाली बनवासिनी शकुन्तला से बढ़ कर मृदु और मने हर कल्पना मनुष्य की लेखनी से कभी नहीं निकली है।

राजा दुप्यन्त अहेर के लिये जाता है और कन्व ऋषि के आश्रम पर पहुंचता है। कुञ्जों में साधारण वेष में चलते इए बइ तीन युवतियों की वृत्त में जल भींचते हुए देखता है। यह कहना अनावश्यक है कि युवतियां शकुन्तजा (जी कि मन्द्रय पिता से अप्तरा की कन्या थी) तथा उसकी दे। सिखयां हैं। शकुन्तला को बचपन से कन्य ऋषि ने पाला था और उमने बन के इन्हीं एकान्त स्थानों में अपनी बनवा-निनी साथिनियों, अपने वृक्षों और पालतू पशुत्रों में ही अपनी मुन्दर युवावस्थाको प्राप्त कियाथा। दुष्यन्त जो कि राज-मभान्नों की बनावटी सुन्दरता से परिचित था प्रकृति की इस सुन्दर पुत्री को देख कर मोहित हो गया और उसने जो छाल के वस्त्र पहिने थे उममै उमकी सुन्दरता और भी अधिक हो गई थी, उस सुन्दर फूल की नांई जिसकी पत्तियां ढके रहती हैं। उसे इम युवती तथा उनकी मखियां की सम्मुख आने का उपयुक्त अवमर मिला, उनमें कुछ बातें हुई और कीमल शकुन्तना के हृदय में एक ऐमा भाव उत्पन्न हुआ जैसा कि उसके सारे जीवन में पहिले कभी नहीं हुआ था।

प्रेम ने शकुन्तला के कोमल श्रंग पर अपना प्रभाव डाला और अब दुव्यन्त उससे पुनः मिलने आया तो वह उस माधवी लता की नाई हो गई थी जिसके पत्ते मूखी हवा से मुरक्षा गए हों, परन्तु यह परिवर्तन होने पर भी वह मनोहर और उसके हृद्य को उलक्षाने वाली थी। इन दोनें। प्रेमियों ने मिलकर गान्धर्व विवाह की शीति से अपना सम्बन्ध दूढ़ कर लिया। तब दुव्यन्त शकुन्तला को अपनी अंगूठी देकर और उसे शीघृ ही अपनी राजधानी में ले चलने की प्रतिका करके उससे बिदा हुआ।

श्रव नाटक का मनोरञ्जक भाग आरम्भ होता है।
शकुनला अपने अनुपस्थित पति का सोच करती हुई एक
बड़े क्रोधी ऋषि का उचित सम्मान करना भूल गई जो कि
उमके आश्रम में अतिथि की नाईं आए थे। इस क्रोधी
ऋषि ने इस अमावधानी पर बड़े कुपित होकर यह शाप
दिया कि वह जिस पुरूप के ध्यान में इतनी लीन है वह
उसे भून जायगा। परन्तु उमकी सिखयों की प्रार्थना पर
शान्त होकर उम ऋषि ने अपने वाक्य का कुछ परिवर्तन
किथा और कहा कि उसे अपनी दी हुई श्रंगूठी देखकर पुनः
उमका स्मरण हो जायगा। अतः दुय्यन्त अपने इस प्रेम के।
भून गया और शकुन्तला जो कि गर्भवती हो गई थी अपने
एकरन्त आश्रम में मुरक्ता कर क्षीण होने लगी।

तमके पालतेवाले पिता कन्य ने यह मव वृत्तान्त जान लिया और अकुन्तला को उमके पित के यहां भेजने का प्रबन्ध किया। यह समस्त नाटक खड़ा हृद्यवेधक है परन्तु उमका कोई खंश इतना अधिक कोमल और हृद्यवेधक महीं है जितना कि शकुन्तना का अपने इस शान्त आश्रम के साथियों और पशुक्रों के माथ बिदा होना, जहां कि बहु इतने काल तक रही थी। कन्य का हृद्य शोक से भरा हु प्रा है और उसकी आँखों से आँमू की धारा बह रही है। प्राटुश्य बन देवियां शोक के साथ उमसे बिदा होती हैं, शकुन्तला की दोनों सखियां अपनी प्यारी बिदा होने वाली सखी से जुदा नहीं हो सकतीं। स्वयं शकुन्तला ने इतने दिनों तक जिनकी प्यार किया था और जिनकी पाला पोना या उनसे जुरा होने में बह विहुल हे।गई ।

शकुन्तला है पिता जब यह कुटी के निकट चरने वाली गाभिन हरिनी सोम कुणल से जने तुम किशी के हाथे। यह मंगल समा-चार मुफ्ते कहला भेजना, भूल मत जाना।

कन्ब----भ्रवज्ञान भूलूंगा।

प्रकुन्तला—(क्कुच चल कर भ्रीर फिर कर ) यह कीन है जे। मेरा भ्रांचल नहीं छोड़ता (पीछे फिर कर देखती है)।

कन्य—जिसका मुंह दाभ से चिराहुआ देख कर घावें पर तूथापने हाथ हिंगाट का तेल लगाती थी, जिसे तैने समा के चायल खिला खिला कर पाला है ग्रीर ग्रापने बेटे की भांति लाड़ चाव किया है से इस समय तेरे पैर क्यों कर छोड़ेगा।

गक्कुन्तला — श्रारे कोना मुफ सहवास कोड़ती हुई के पीके तूक्यों श्वाता है। तेरी मां तुफे जनते ही कोड़ मरी थी तब मैंने तेरा पालन किया। श्वाब मेरे पीके पिताजी तुफे पालेंगे। तूं लीट जा। [लक्ष्मणसिंह]

नाटक में रंजकता बढ़ चली। शकुनतला का पित उसे भूल गया था और वह अंगूठी जिससे कि उसे उसका स्मरण हो सकता था मार्ग में खोगई। दुष्यन्त ने शकुनतला तथा उसके साथियों का बड़ी शिष्टता से स्वागत किया परन्तु उसने अज्ञाव और गर्भवती स्त्रों को अपनी पत्नी की भांति अंगीकार करना स्वीकार नहीं किया। विवारी शकुनतला इस अपित से प्रायः अधनरी सी होगई क्यों कि वह इसका कारण महीं जानती थी। उसने ऋषि का शाप नहीं सुना था और उसकी सिखयों की प्रार्थना पर ऋषि ने शाप से निवृत होने का जो उपाय बतलाया था उसे भी वह महीं जानती थी। उसने दुष्यन्त को उन पूर्व परिवित घटनान्नों के स्मरण दिलाने का उपर्घ उद्योग किया जो कि दुष्यन्त के आग्रम में रहने के समय में हुई थीं और अन्त में वह दुःख फ्रीर शोक से रीने लगी। उसके साथियों ने उसे महल में छोड़ दिया और उसके लिये अलग स्थान दिए गए परन्तु वह एक अपूर्व घटना के द्वारा इससे अधिक अपनान सहने से बचा ली गई। एक स्वर्ग की अप्सरा ज्योति के रूप में उतरी और उसे इस पृथ्वी से ले गई जहां कि निस्संदेह उसके दिन दुखदाई और कठोर थे।

अब एक ऐमी घटना हुई जिससे कि राजा की पिछली बातों का स्मरण हो गया। एक मछुए ने एक मछली पकड़ी जो कि उम अंगूठी की निगल गई थी जो कि शकुन्तला के हाथ में उस नदी में गिर पड़ी थी और इस अंगूठी की देख कर राजा को सब पिछली बातों का एकदम स्मरण हो आया? शकुन्तला का प्रेम दसगुना भड़क उठा और उसने इस कोमल तथा प्रेम और विश्वास करने वाली युवती के साथ जो कठोर अन्याय किया था उसके दुखः ने उसे पागल बना दिया। उसने सब राज काज छोड़ दिया, वह आहार और निद्रा भूल गया और कठोर पीड़ा में मग्न हो गया।

इस अचेत श्रवस्था से उसे इन्द्र के सारणी ने जागृत किया और इन्द्र की श्रोर से उसने दानवों के विरुद्ध राजा की सहायता मांगी। राजा स्वर्गीय विमान पर चढ़ा, उसने दानवों को विजय किया और तब वह देवताश्रों के पिता कश्यप के स्वर्गीय आश्रम में लाया गया जहां कि अपनी पत्नी अदिति के साथ वे पवित्र एकान्त में बास करते थे। वहां पर राजा ने एक छोटे बलवान बालक को सिंह के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा।

दुष्यन्त — (ग्रापही ग्राप) ग्रहाक्या कारण है कि मेरास्नेह इस बालक में ऐसा होता ग्राता है जैसा पुत्र में होता है । हो न हो यह हेलु है कि में पुत्र होन हूं। [लक्ष्मणसिंह]

पाठक लोग निस्मंदेह देखेंगे कि यह बालक स्वयं उम राजा का ही पुत्र था। शकुन्तला को दयालु देवताओं ने लाकर राजा को पिछली खातों का स्मरण होने के समय तक यहां रखा था और जब शकुन्तला सम्मुख आई तो दुष्यन्त ने घुटनों के बल होकर समा की प्रार्थना की और प्रेममयी शकुन्तला ने उसे समा किया । तब यह जीड़ी बालक के सहित कथ्यप और अदि्ति के सम्मुख लाई गई और इन दोनों पवित्र महानुभावों के आशीर्वाद के माथ यह नाटक ममाप्त होता है।

कालिदास के दो अन्य नाटक रह गए हैं। विक्रमीयंसी
में राजा पुरुरवम और स्वर्णीय अप्सरा उर्धमी के प्रेम का
वर्णन है। हमें विदित है कि यह कथा ऋग्वेद के समाम
प्राचीन है और अपने पहिले रूप में यह मूर्य्य (पुरुरवस=
चमकीली किणीं वाला) का प्रभात ( उर्बसी=अतिविस्तृत)
के पीछा करने की कथा है। परन्तु उस समय से इस कथा
की उत्पत्ति हिन्दुओं के इदय से लुप्त हो गई है और
कालिदास तथा पुराणों का पुरुरवस एक जानवी राजा
माना गया है जिसने कि उर्वमी नाम की अप्सरा की दानवें
से रक्षा की और जो उसके प्रेम में आशक्त होगया और उर्वसी
भी राजा पर आशक्त होगई। यह अपसरा इस मनुष्य के

प्रोम में इतनी लीन हो गई थी कि जब वह इन्द्र की सभा में एक नाटक का अभिनय करने गई तो वह अपना अंश भूल गई और अपने प्रियतम का नाम भूल से लेकर उसने अपने इदय की गुप्त बात की प्रगट कर दिया।

उर्वती लक्ष्मी खनी घी और मेनका वरुणी बनी घी। मेनका कहती है।

''लक्सी, भिन्न भिन्न मंडलें। का शावन करने वाली शक्तियां यहां उपस्थित हैं। इनके शिरोमणि सुन्दर केशव हैं। कह तेरा हृदय किस पर जाता है।"

उसके उत्तर में उसे कहना चाहिए था "पुरुषोत्तम पर" परन्तु उसके पलटे में उसके मुंह से "पुरूरवा पर" निकल गया। इस भूल के लिये इस कोमल अपसरा को दंड दिया गया परन्तु इन्द्र ने बड़ी सावधानी से इस दख्ड को आशी-र्वाद के रूप में परिवर्तित कर दिया और इस अपसरा को अपने प्रियतम के साथ जाकर तब तक रहने के लिये कहा जब तक कि वह उससे उत्पन्न हुए बच्चे को न देखले।

पुरु रवा ने अपने इस नए प्रेम की अपनी रानी से व्यर्थ खिपाने का उद्योग किया और व्यर्थ उसके पैरीं पर गिर कर कूठ मूठ का पश्चाताप प्रगट किया। रानी ने कुछ असभ्यता से उत्तर दिया।

"बार्यपुत्र, स्वाप विचित्र पश्चाताप करते हैं। सुके स्वाप पर विश्वास नहीं होता।"

और उसने राजाकी बड़े निष्ठुर परन्तु बड़ी बुद्धिमानी के विचार के लिये छोड़ दिया।

"मैंने अपने की यह कष्ट वृषा दिया। स्त्रियां स्पष्टदर्शी होती हैं और केवल शब्द उनके मन की अुलावा नहीं देशकता, प्रेम ही उनकी जीत चकता है। अपनी विद्या में निपुष रक्ष काटने वाला कूठे रहीं को उपेक्षा के देखता है।

परन्तु रानी ने शीघ्र ही देखा कि उसके पति के नए स्नेह का की ई उपाय नहीं था और उमका क्रोध निर्धंक था! इन्द्रपत्नी के आत्मत्यांग के साथ उसने अपने पूर्व आचरण के प्रायश्चित के लिये व्रत धारण किया और अपने पति की उसके नए प्रेम में भी आशक्त होने दिया। श्वेत बस्त्र पहिन कर आभूषण के स्थान पर केवल फूलों की धारण करके वह धीरे धीरे अपने पति और राजा की पूजा के लिये आई और उसे इस वेष में देख कर राजा की उसके लिये पहिला सा स्नेह हो आया।

"वास्तव में यह बात मुक्ते भ्राच्छी लगती है। इस प्रकार साधा-रण प्रवेत वस्त्रों की पहिन कर, पवित्र फूलों से भ्रापनी लटें। की सिज्जित कर, तथा श्रापनी मक्त चाल की सञ्ची अक्ति में परिवर्तित कर वह वर्धित सींदर्य से चल रही हैं"।

परन्तु बह जानती थी कि उसकी सुन्दरता निर्धिक थी। उसने राजा की पूजा की उसकी दंडवत किया और तब चन्द्रमा और रीहिणी नज्ञत्र की कहा।

''पित प्रति मेरी इस प्रतिसा के। सुने। श्रीर उसकी साझी करो। जो कोई श्राप्तरा मेरे पित की स्नेह भजन है। श्रीर उसके प्रेम पाश में बँचे उससे में दया के साथ श्रम्का व्यवहार करूंगी"।

स्वयं उर्वसी की सखी की भी इस महान-ज्यात्म त्याग से बडा आश्चर्य हुआ और उसने कहा।

''यह बढ़े उच्चमन की स्त्री हैं। इसका भार्याचरित्र श्रादर्शनीय हैं। इसके उपरान्त राजा और उर्वती का प्रेम और उनका एक दैवी घटना के द्वारा थाड़े समय के लिये वियोग होने का का छदाम की लेखनी की पूरी शक्ति के माथ वर्णन है।

वह इस वियोग में सूख गया, बन में इधर उधर घूमने लगा और पशुपत्ती तथा निर्जीव वस्तुओं मैबात करने लगा।

"जाइ जाँच्याँ नखनमित शिखी हो नियराइ।

मदन राग अमापिनी इन के किसन हो थाइ॥

श्रीर कुञ्जरवृन्द-अधिपित हो अनेक मकार।

तथा मधुकर हो फिरत जो करत मृदु गुञ्जार॥

हंस श्री कल-नाद-कारी विमल भरनन टेरि।

विहग चकवा, गिरि भिला, ग्रह चपल हरिनहिँ हैरि॥

से जा में बहु याचना इन हो करी मैं जाय।

पै नहीं मम दृ:ख को इन किया हलको, हाय!

उनने भ्रमण के उपरान्त उसे पाया परन्तु किर भी उमके वियोग की आशंका थी। क्यों कि उससे उर्वसी की जी पुत्र उत्पन्त हुआ था श्रीर जिसे उर्वमी ने उमसे अब तक छिपा रक्खा था, उसे दैवात् उसने देख लिया और इन्द्र की आज्ञा के अनुमार उसकी दृष्टि उस पुत्र पर पहते ही उर्वभी की स्थर्ग की लीट जाना पड़ता। परन्तु इन्द्र ने अपनी आज्ञा में किर परिवर्तन कर दिया और नारद स्वर्ग से इन्द्र की आज्ञा पुक्रवा की सुनाने के लिये आए--

"वदा पवित्र बन्धनों से उर्वनी साजीवन तेरे नाथ रहेगी"। तीसरा और अन्तिम नाटक जी कालिदास का सनाया हुआ कहा जाता है, नाल विकाशिमित्र है जिसमें माल विका और अग्निमित्र की प्रीति का वर्णन है। परन्तु हमें इस ग्रन्थ के कालिदास का रचा हुआ होने में बहु सन्देह है। अग्निमित्र और उसके पिता पुष्विमित्र ऐतिहासिक रोजा हैं। पुष्पिमित्र मैार्यवंश के अन्तिम राजा का सेनापित या और उसने उस राजा की मार कर मगध के संगवंश की स्था-पित किया था।

मालविका राजमहिषी धारिणी की एक सुन्दर दासी है, और वह नाथना गाना सीखती है। रानी ने उसे शंका से राजा अग्निमित्र की दृष्टि से बचाया परन्तु उस चित्रशाला में असका चित्र भूल से खिंचवाया था और इस चित्र की देख कर राजा की मालविका के देखने की बड़ी उत्कंठा हुई। मालविका राजा के सम्मुख नृत्य और गान में अपनी चतुराई दिखलाने के लिये उपस्थित हुई और राजा उस पर मेा हित होगया।

रानी ने मालियका की ताले में बन्द कर दिया परन्तु बह एक युक्ति से निकाल ली गई और राजा से उसका साम्रात् हुआ।

यह ममाचार मिला कि राजा के पुत्र ने सिंधनदी के सट पर यवनों की पराजित किया और रानी इस समाचार की सुन कर इतनी प्रसक्त हुई कि उसने सबकी बहुत सा पुरुष्कार दिया और कदाचित यह विचार कर कि राजा की प्रीति की राक्तमा निर्धक है उसे मालिविका के अपंच किया। इस प्रकार यह नाटक सुख से समाप्त होता है परन्तु न ते। इसकी कहानी और न इसका काञ्य शकुन्तला बा विक्रमीवंसी की बराबरी का है।

कालिदास कठीं शताब्दी में हुए हैं, और वह विक्र-मादित्य के दर्वार की सुशीमित करते थे। उनके १०० वर्ष के सपरान्त भारतवर्ष के एक ससाट ने जी कि अधिकार और विद्या में विक्रमादित्य का एक योग्य उत्तराधिकारी या, प्रमिद्ध कालिदास की बराबरी करने का उद्योग किया। यह शीलादित्य द्वितीय था जिसे श्रीहर्ष भी कहते हैं, जिसने सन् ६९० से ६५० ई० तक राज्य किया और जिसने चीन के यात्री हुन्तमांग का स्वागत किया था। वह केवल सारे उत्तरी आरतवर्ष का सग्राट ही नहीं या वरन स्वयं एक विद्वान मनुष्य था। वह रवावली का ग्रन्थकार कहा जाता है, परन्तु यह अधिक सम्भव है कि उसकी सभा के प्रसिद्ध ग्रन्थ-कार बाणभट ने इस नाटक की रचा हो। कालिदास का यश उस समय तक मारे भारतवर्ष में फैल गया था और छोटे छोटे किव अपने ग्रन्थ अनजाने इसी महान किव के ढंग पर रचते थे। यह बात रवावली में विशेषतः देखी जाती है जिसमें कि कालिदास के नाटकों की वाक्यचारी स्पष्ट मिलती है।

यह माटक वसन्तेतिमव के वर्णन से आरम्भ होता है, जिसमें कि कामदेव की पूजा की जाती थी और प्रसन्न इदय मनुष्य और स्त्रियां एक दूसरें। पर रंग छिड़कते थे। गुलाल और रंग छिड़कने की रीति अब तक भी सारे भा-रतवर्ष में प्रचलित है। परन्तु प्राचीन समय में जा कामदेव की पूजा होती थी उसका स्थान अब कृष्ण ने लेलिया है।

रानी बाटिका में प्रद्युम्न की पूजा करने जाती है और राजा से वहां आने के लिये प्रायंना करती है, रानी की एक सुन्दर दासी सागरिका भी जिसे कि रानी ने राजा की दूष्टि से बड़े यज के साथ बदाया था बाटिका में आई, और वह यह की आड़ से राजा की देख कर उस पर मे।हित हागई।

बाटिका में एकान्त में बैट कर इस प्रेमाणक युविती में अपने हृद्य के। चुरानेयाने का चित्र खींचा परन्तु उसे उपकी एक सखी ने देख लिया जो कि उसी के समान चित्र-कारी में निपुण थी और उसने राजा के चित्र के पास स्थयं सागरिका का चित्र खींचा। ये दोनों चित्र असावधानी से खे। गए और वे राजा के हाथ लग गए जो कि अपने साथ इम युवितों का चित्र देख कर उम पर मोहित हो गया। इम कथा में अग्निमित्र की कथा की ममानता न पाना असम्भव है जिसमें कि अग्निमित्र अपनी रानी की दासी के चित्र को देख कर उस पर मोहित हो गया।

कालिदास के दुष्यन्त की नाई राजा उन कमल के पत्रों को उठाता है जो कि मागरिका के तम्र शरीर पर लगाए गए थे और उनके पीले वृत्तों में इस युवती की सुडील छाती का चिन्ह आता है। इतके उपरान्त शीम्र ही ये दोनों मेमी मिलते हैं परन्तु सदा की नाई यहां भी उन देानों के मिलने में रानी के कुसमय के आगमन से बाधा पड़ती है। एक बार पुनः रानी की सागरिका पर राजा के मेम का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। कालिदास के पुरुरवा की नाई राजा रानी के चरणों पर गिर पड़ता है परन्तु रानी कोच में भरी हुई लीट जाती है।

मालविका की नाई प्रीमासक सागरिका की रानी साले में बन्द करती है। तब उज्जियिनी से एक जादूगर स्राता है और अपने खेल दिसलाता है। इसके उपरान्त शीध

ही राजभवन जलना हुआ दिखलाई देता है और राजा सा-गरिका को बचाने के लिये जो कि भीतर कैंद रक्खी गई थी दी हता है और उसे बचा लेता है। परन्तु आग अब लोप हो जाती है। वह जादूगर का केवल एक खेल थी! जब मागरिका बाहर निकली है तो यह पहिचाना जाता है कि वह लंका की रानी रतावली है और मालविका की नाई अन्त में ग्लावली को भी रानी स्वयं राजा की अपर्णकर देती है।

एक दूमरा अद्भव नाटक नागानन्द भी शीलादित्य दिनीय का बनाया कहा जाता है परन्तु रत्नावली की नांई यह अधिक सम्भव है कि इस ग्रन्थ को भी उनकी सभा के किमी कविने बनाया है। हम इसे अद्भुत ग्रन्थ कहते हैं। इमका कारण यह है कि सम्भवत: यह केवल एक ही बौद्ध नाटक है जो कि अब हम लेगों का प्राप्त है। इस बौद्ध नाटक में हम हिन्दू देवता और देवियां को बौद्धों की पज्य वस्तुत्रों के साथ मित्रित पाते हैं और यही बात है जो कि इस ग्रन्थ को विशेष मूल्यवान बनाती है।

विद्याधरीं का राजकुमार जीमृतबाह्रन मिद्धों की राजकुमारी मलयावती को गौरी (एक हिन्दू देवी) की पूजा करते हुए देखता है और उस पर आमक्त हो जाता है वह उसके सम्मुख उपस्थित होता है जैसे कि दुष्यन्त शकुन्तला के सम्मुख हुआ था और वह उसका सुशीलता से सत्कार करती है और कदाचित यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह भी राजकुमार पर आसक्त हो जाती है। शकुन्तला की नाई मलयावती में भी प्रेम का चिरपरिचित

प्रभाव देख पड़ता है। यह ज्वरप्रस्त हो जाती है, उसके शरीर में चन्दन का लेप किया जाता है और केले के पत्ते से इस्याकी जाती है।

जीमूतबाहन अपने हृदय को चुराने वाली युवती का चित्र खींचने में लगता है। वह चित्र खींचने के लिये लाल संखिए का एक टुकड़ा माँगता है और उसका साधी भूमि में में कुछ टुक्ड़े उठा लाता है जिससे कि पांच रंग (नीला पीला, लाल, भूरा और चित्र विचित्र) लिखे जा सकते हैं। इस वृत्तान्त से विदित होगा कि प्राचीन हिन्दू लोग पोम्पियाई के पुराने चित्रकारों की माईं चित्रकारी के लिये रंग विरंग की मिट्टी और घातु को काम में लाते थे।

मलयावती राजकुमार को चित्र खींचते हुए देखती है और यह मनक कर कि वह किमी दूसरी स्त्री पर मोहित है और उसका चित्र खींच रहा है मूर्छित होजाती है। इस बीच में मलयावती का पिता जीमूतबाहन को अपनी पुत्री के विवाह के लिये सँदेमा भेजता है और जीमूतबाहन यह न जान कर कि जिस युवती के। उमने देखा था वह यही राजकुमारी है और अपनी प्रियतमा के साथ धर्मपालन करने की अभिलाषा से राजकुमारी का पाणिग्रहण स्वीकार नहीं करता।

परन्तु दोनों प्रेमियों की भूल शीघ ही दूर हो जाती है। राजकुनार को विदित होजाता है कि जिस युवती पर वह आसक्त हुआ है वह यही राजकुमारी है जिसके विवाह के लिये उससे कहलाया गया है और राजकुमारी को भी यह विदित होजाता है कि राजकुमार ने को चित्र खींचा है बह उसीका है। इसके उपरान्त बड़े धूम धाम से विवाह होता है।

यहां पर इमें राजा के विदूषक शेषर का एक जी बहलाने वाला वृत्ताना मिलता है जो कि इन उत्पर्वा में खुब मदिरा पीकर कुछ हास्यजनक कार्य्य करता है। बह कहता है कि उसके लिये केवल दो देवता है अर्थात वलदेव जो कि नशा पीने के छिये हिन्दुओं का प्रमिद्ध देवता है और दूसरे काम जो कि प्रेम का हिन्दू देवता है। और यह वीर अपनी प्रियतमा से जो कि एक दासी थी मिलने के लिये जाता है। परन्तु उस मनोहर युवती से मिलने के पछटे वह राजकुमार के एक ब्राह्मण साथी से मिछता है जिसने कि की है मको हों से बचने के लिये प्रापने सिर पर कपड़ा डाल लिया या और इस प्रकार घूंचट काढ़े हुए स्त्री की नाई देख पड़ता था। शेषर ने मदान्य होने के कारता ब्राम्सण की अपनी प्रियतमा जान कर प्रालिंगन किया, जिससे कि ब्राइसण को बड़ी ही श्रक्ष ची और उसने मदिरा की दुर्गन्थ से अपना नाक बन्द कर लिया। यह गड बही उस समय और भी बढ़ गई। जब कि उस स्थान पर स्वयं उसकी प्रियतमा उपस्थित हुई। इस अविवेकी प्रेमी पर दूसरी स्त्री से प्रेम करने का दीव लगाया गया श्रीह ब्राह्मस की उपयुक्त कटु वाका यथा "भूरा बन्दर" इत्यादि कहा गया, उसका कनेकं तोड़ डाला गया और वह इस संकट में से निकलने के लिये दासी के चरणें। पर गिरने लगा परम्ल अन्त में सब बातें सन्तोषदायक रीति से प्रगट होगई ।

इसके उपरान्त दुलहा और दुलहिन की नबमीति के आमीद प्रमीद वर्णन किए गए हैं। राजा निम्न लिखित शब्दों में चुम्बन की प्रार्थना करता है—

"सिहि लिहि भाजू प्रकाश नित पावन पाटल जेाति । वेसर मम निसरत जहां दसन सुद्धवि नित होति ॥ जे। यहि विधि शेभा लहत तव मुख क्षमल समान । तो मधुकर केहि हेत नहिं करत तहां रस वान ॥

[सीताराम]

परन्तु इस समय इस प्रेमी के। उसके राज्य के समा-चार बाधक होते हैं और उनके कारण उसे अपनी प्रियतमा की छोड़ना पड़ता है।

यहां तक यह कथा अन्य हिन्दू नाटकों की कथा के सदृश है परन्तु अन्तिम दोनों फ्रंक ( पांचवां और कठां ) मुख्यतः बीदु हैं और वे विचित्र क्रय में दूसरों के हित के लिये आत्मत्याग के वास्तविक गुणें। के दिखलाते हैं।

जीमूतवाहन उत्तरी घाटों में जाता है और वहां समुद्र तट पर पक्षियों के राजा गर्स के मारे हुए नामां की इहिंगों का टीला देखता है। नाग सांप हैं परन्तु हिन्दू और बीह कवियों की कल्पना में वे मनुष्य की नांई हैं उनमें अन्तर केवल इतना है कि वे के बुलीवाले होते हैं और उनकी पीठ से फन निकले रहते हैं। गर्स के साथ यह प्रबन्ध हो। या है कि उसके आहार के लिये प्रति दिन एक नाग जाया करेगा और जीमूलबाहन जब एक नाग की अपनी राती हुई माता से बिदा होते हुए और ग्रम के भाजन के लिये जाने की तटयारी करते हुए देखता है ते। उसके हदय में

बड़ी बेदना होती है। वह निष्ठुर गरुष की नाग के स्थान पर स्वयं भपने की अर्पेश करता है और यह पत्ती उसे ले कर उड़ जाता है।

जब वह माग जीसूतबाहम के घर में जाकर उमके इस प्रकार जाने का समाचार कहता है तो वहां बड़ा शोक और रोना होता है। उसके वृद्ध माता पिता और उसकी मब विवाहिता स्त्री उस स्थान पर दीड़ कर जाती हैं, जहां कि गरुड़ उस समय तक भी राजकुमार का मांस खा रहा है और उसका जीव निकल गया है। सच्चा नाग भी वहां दीड़ कर जाता है और निरपराधी राजकुमार की बचाने के लिये अपने की अपंग करता है, और इस प्रकार अपने प्रगट करता है—

"स्विम्ति के लष्कन काती के ऊपर देह पे केषुल देखत नाहीं। जानि परें नहिं तेहिं कही द्वय जीज विद्याल मेरे मुखमाहीं। धूम तें। मों विष के मनि जेतिहु धूमलि रंग घदा वह जाहीं। दुः वह सेक को वायु चले जहं को फन तीन न तोहिं लखाहीं॥

[सीताराम]

वस समय गरू को अपनी भूल स्मरण होती है और वह भयभीत है। जाता है।

''स्वरे इस महात्माने इसी नाग के मान खवाने के लिये करणा करके सपना भरीर सर्पस कर दिया। हाय मैंने बड़ा सकाज किया सौर क्या कहूं यह तो बोधिसत्व ही मारा गया है"।

[सीताराम]

जीमूसबाइन गरुड़ की अपने पाप के प्रायश्चित छुड़ाने की रीत का उपदेश देता है--

"त्यागडु जीव की मारन ग्राज कें चेतिके पाय किए पश्चिताए। देह ग्रेमे चव जंतुन की श्रव मित्र वटोरडु पुरुष प्रवाहू" ६

[सीताराम।]

इन उपदेशों के उपरान्त इस बीर राजकुनार का अन्त हो जाता है क्यों कि उसका आपे से अधिक धरीर खाया जा चुका था। उसके नाता पिता इस संसार से बिदा होने के लिये चिता पर चढ़ने की तय्यारों करते हैं। उसकी विलाप करती हुई युवा विधवा गीरी की आराधना करती है जिसकी आराधना कि उसने विवाह के पहिले की थी।

अतः कथा सुखपूर्वक समाप्त होती है। गौरी राज-कुनार की जिला देती है और गरुण हिन्दुओं के देवता इन्द्र से प्रायंना करके जिन नागों की उसने पहिले मारा था, उन सबों को पुनः जीवित करवाता है। जीवधारियों को हानि मत करी—यही इस बौद्ध नाटक का उपदेश है।

शीलादित्य द्वितीय के उपरान्त से। वर्ष बीत गए और तब एक सम्चा महान कि जो कि कालिदास की चारी करने वाला नहीं था वरन् गुण और यश में उसकी बराबरी का था हुआ। यह भवभूति था जिसे कि श्रीकण्ठ भी कहते हैं। यह जाति का ब्राह्मण था और इसका जन्म विदर्भ अर्थात् बरार में हुआ था परन्तु उसने शीप्र ही कबीज के राज-दरबार से अपना सम्बन्ध किया जा कि उस समय भारत-वर्ष के विद्या का केन्द्र था। अपनी जंगली जन्मभूमि से इस स्वाभाविक कवि ने प्रकृति की उस स्वाभाविक रीनक की जाना था जा कि उसे संस्कृत के अन्य सब कवियां से प्रसिद्ध बनाती है। कबीज के सम्य राजदरबार से

उसने निस्सन्देह काठ्य और माटक के नियम सोझे जिसने कि उसकी बुद्धि के प्रवाह को प्रवाहित कर दिया परन्तु उसके दिनों का कलीज में उपतीत होना नहीं बदा था। कलीज के राजा यशीवर्मन को काश्मीर के प्रवल राजा ललितादित्य ने पराजित किया और उसके साथ यह कवि काश्मीर की गया।

भवभूति के तीन नाटक हम लागें की प्राप्त हैं। इस मालती माध्य से आरम्भ करेंगे जिसमें कि मालती और माध्य के प्रेम की कथा है।

माधव, किव की जन्मभूमि विदर्भ प्रयवा बरार के राजमंत्री देवरात का पुत्र है, और वह पद्मावती अर्थात् एक्जैनी में विद्याध्ययन के लिये आया है। जब वह इस मगर की गलियों में घूम रहा था ते। यहां के मंत्री की कन्या मालती ने

'भ्रापनी खिक्की ने युवा की देखा, मानें। कामदेव ना सुन्दर है। भीर वह स्वयं उनकी यावनमाप्त दुलहिन—उनने देखा भी व्यर्थ नहीं—

कामदेव के वार्षिकोत्नव के समय इस देवता के मन्दिर में पूजा के लिये बड़ी भीड़ एक जित होती है। मालती भी हाथी पर इस मन्दिर को जाती है और वहां माध्य मिलता है। इस दोनों में परस्पर देखा देखी होती है और देनों प्रेमाशक हो जाते हैं।

परन्तु सच्चे प्रेम का प्रत्य कभी सीधा नहीं होता और पद्मावती के राजा ने नन्दन नामक अपने एक कृपापात्र से मालती का विवाह करने की प्रतिका की घी और नालती का पिता इसे सुद्धान सुद्धा प्रस्वीकार करने का साहस नहीं कर मकता था । यह समाचार इस प्रेमासक्त युवती को खजायात के सदूश दुत्रा श्रीर एक बीहुतन्यासिनी कामन्दकी में त्या के साथ ये वाक्य कहे।

"यहां मेरा योगिनपना काम नहीं भा सकता। लड़िकयों का बाप जो करे से इंदोता है। उसको देव के सिवाय भीर कीन रेक सकता है। पुराकों में यह लिखा सही है कि बिरवामिन की बेटी मकुश्तला ने दुष्यन्त के। बरा उर्वसी पुरुषा के पास रही, वासदसा के। उसके बाप ने संजय के। देना चाहा था पर उसने उदयन के। बर लिया। पर यह की। न करने का काम है"।

[मीताराम]

यह स्पष्ट है कि योगिनी वा किव ने यहां अपने पूर्वज कालिदास के दे। ग्रंथों का उद्घेख किया है जीर वासवदत्ता की कथा का भी उद्घेख किया है जा कि शीलादित्य द्वितीय की सभा में कथा वा नाटक के लिये इनना प्रसिद्ध विषय था।

परन्तु इस बौद्ध योगिनी ने मालती और माधव की सहागता करने का संकल्प कर लिया था । ये दोनों प्रेमी योगिनी के घर में मिले परन्तु रानी की आज्ञा से मालती वहां से बुला ली गई। माधव निराध होकर अपने मनेत्र ध में सफल होने के लिये कुछ अद्भुत कियाएं करता है, और यहां हमें एक भयानक तांत्रिक पूजा का दृश्य मिलता है। भवभूति की बुद्धि का सब से अधिक परिचय हमें उस समय मिलता है जब कि वह किसी ऐश्वर्यं वा भय के दृश्य का वर्णन करता है।

एक स्मशान में जहां कि मुर्दे जलाए जाते हैं, भयानक देवी भामुब्हा का मन्दिर है, और उसकी दृष्ट पुजेरी कपाल- कुबहला कपाल की माला पहिने उसकी पूजा कर रही है। बहां माधव कथे मांसका भीग लेकर अपने मनीरच को सिद्ध करने में भूतों की महायता के लिये जाता है। वह भूतों खीर पिशाचों की मांस देते समय कहता है—

"भारे पिशा चें की भीड़ से मसान कैसा भयदूर देख पड़ता है। चें पर ग्रंथेरिया मक्षान में रही चहूं दिसि काय। चिता जोति विच बीच में चमकत है ग्रधिकाय।। नाचत कूदत फिरत हैं डाइन मेत सियार। टेरत से इक रक की किल किल करत ग्रपार॥ भाव इनकी पुकार - भारे से। मसान के डाइन पिशाच! काटी नर के श्रंग की बिन हिंग्यार लगाय। महा मांस हम देत हैं लेडु लेडु सब ग्राय॥ (पादे के पीछे इस्लुड़ होता है)

भरे, हमारा पुकारना सुनते ही गारे मगान में गड़ वह मच गया। भूत मेत बेताल विल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। वड़ा भचरज है। जवाल कहें जब कान कान लीं फारे सोई मुंह बावत हैं। दांत खुले वरकी की भ्रानी से इते भपटे गब भावत हैं। विज्जु सी मोर्छे भवें दूग केश क्वी नभ में चमकावत हैं। कूखे बड़े तन की उलका मुख ज्याति में नेक दिखावत हैं। अचाञ्चक माथब की एक दुखिनी युवती का सुरी हम

"हाय चाचाजी, तुम जिने नितुराई ने राजा की भेंट किस देते ये ग्रय वह मर रही है"।

इस स्वर से माधव अपरचित नहीं है वह मन्दिर में घुम जाता है और वहां मालती को बिल की भांति खड़े हुए देखता है जिसको कि चामुख्डा का भयानक पुजेरी छांचार- चक्ट बिल देने के लिये प्रस्तुत है। कुढ तांत्रिक कियाओं के लिये कुनारी कन्या का बिल देना आवश्यक था और इस कार्य के लिये पद्मावती नगरी की यह सब से हुन्द्र और सबसे पवित्र कन्या चुरा ली गई थी। नालती को स्वयं अपनी चोरी का पता नहीं था, वह कहती है।

"में कुछ नहीं जानती, में के तंत्र पर से। रही शी, जब जागी तो सपने के। यहां देखा"।

माधव इस दुष्ट पुजेरी को मार कर अपनी प्रियतमा की रचा करता है। परन्तु इससे अधिक दुष्टा पुजेरिन कपाल-कुरहला इसका बदला लेने का बिचार करती है।

इसके उपरान्त हम बहुत सी छोटी छोटी घटनान्नां को छोड़ देते हैं। अन्त में मालती माधव के साथ भागती है। राजा इन अपराधियों को पकड़ने के लिये सिपाहियों को भेजता है, परन्तु माधव उन्हें मार भगाता है और राजा उसकी बीरता के लिये उसे उदार हृदय से क्षमा कर देता है।

यहां पर यह नाटक राजा की आजा से इन देानों प्रेमियों का बिवाह होने पर सुख से समाप्त हो जाता परन्तु अवभूति प्रकृति और मनुष्य के भांत्रों का उसे जित वर्णम करने के लिये इस कथा को बढ़ाता है। उसकी घटनाएं और उसकी उलक्षन व्यथं बढ़ाई गई हैं, परन्तु इसका वर्षन अद्वितीय है। मालती की एक बार पुनः दुष्ट पुजेरिन कपालकुग्छला चुरा लेजाती है, और माधव उसकी खोज में विन्ध्य पर्वत पर जाता है, सौदामिनी जा कि पहिले एक बौद्ध पुजेरिन थी परन्तु जिसने अब योगा-भ्यास से दैविक शक्तियों का प्राप्त कर लिया है, माधव की

सहायता करने का संकलप करती है, और उसके मुख से हमें उस स्थान का बड़ा अद्भुत वर्णन मिलता है।

''भ्रारे मेरे उत्तरते ही पहाड़ नगर गांव नदी माने। किसी ने भ्रांखों में डाल दिया। बाह, वाह——

एक भोर पारानदी वहें सुनिर्मल नीर।

एक भोर है सिन्धु परि डोलत परम गंभीर॥

इन महँ पद्मावती लखें मानहुं धरे भ्रकास।

मन्दिर फाटक श्रु सब उलटे लखिय प्रकाश॥

ललित लहर की माल सहित लवना यह सेहिं।

पावस ऋतु महँ नगर लोग कर सोइ मम मोहै॥

जासु तीर बनखाड घास मोठी उपजावें।

कवि सन भागि न जाय जहां चिर चिर सुख पार्वें।

''ग्रेरेयह सिन्धु का फरना है को रजातल तक फोडे डालता है-

अंचे गिरि सन गिरि सरि नीरा।
गाजत मेघ समान गेंभीरा॥
मुंजत गोल कुंज चहुं श्रोरा।
ज्यों गनेस विघरन कर गोरा॥

देखे। पहाड़ के तट पर चन्दन के कर और अध्यक्षण का की जा पना बन है। बेल पकने से की सी सुगन्धि आरही है। इनको देखने से दिक्खन के पहाड़ों की सुध होती हैं, जिनके चारों और जासुन के घने बनें। के अंधेरे में खेहीं और घाटियां के बेंचे गेदावरी गरजती हुई चलती है।"

# [सीताराम ।]

अन्त में सीदामिनी अपने मंत्र वल से मालती की छुड़ाती है और उसका विवाह सुखपूर्वक माधव के माध होता है। भवभूति के अन्य दे नों नाटक रामायण से लिए गए हैं। उनमें से महाबीरचरित्र में राम की बाल्यावस्था से लेकर लंकाविजय करने और सीता के सहित अपनी जनम भूमि की लीटने तक की कथा का वर्णन है:। यह नाटक निस्मन्देह भधभूति के अन्य नाटकों से घटता है परन्तु फिर भी उममें बड़े ओजस्विता के वाक्य हैं। जहां पर प्राचीन राजा (जनक जी कि उपनिषदों का प्रगट करने वाला और सित्रियों को विद्या में ब्राष्ट्रणों के बराबर कहने वाला था) जमद्शि के पुत्र परशुराम की धमकी में क्रोधित हुआ है, मची किवता देखने में आती है। यह राजा क्रोध से कहना है—

"जन्मे। भृगुमुनि वंस को यही तपसी मुनि जानी। सहीं बेर ले। रिपुहि की हम ज्यति ज्ञानुचित बानी।। तृन समान हम सबन गनि करत जात ज्ञापमान। उठें धनुष एहि दुष्ट पर प्रव उपाय नहिं ज्ञान॥

[सीताराम ।]

उस कवि की जन्मभूमि में गोदावरी के उद्गम का इस प्रकार वर्णन किया गया है।

"देखे। यह मस्त्रवण नाम पहाड़ जनस्थान के बीच में है जिसका नीला रंग वार वार पानी के बरमने से मैला सा हो गया है ब्रोर जिसकी कन्दरा घने पेड़ें। के अच्छे बनें। के किनारे गोदावरी के होतें से गूंज रही है।"

दूसरा नाटक उत्तररामचरित्र है जिसमें कि इसके उपरान्त की रामायण की कथा सीता के बनवाम और रान का अपने पुत्र लव भीर कुश से फिलाप होने तक का वर्णन है। वर्णन और फ्रीजिस्विता में यह नाटक मालती माधव के बराबर है और कोमलता तथा कहणा के लिये वह संस्कृत साहित्य के किसी ग्रन्थ की बराबरी कर सकता है।

इमकी कथा रामायण की ही कथा है और इम कारण उसे विस्तारपूर्वक लिखने की अवश्यकता नहीं है। यह नाटक राम और सीता की बात चीत में आरम्भ होता है जो कि लङ्का से लीट कर आए हैं और अयोध्या के मिंहामन पर बैठे हुए हैं। दूमरे दूश्य में लक्ष्मण उन्हें राम के पूर्व चरित्र के चित्र दिखलाते हैं और कोमल मीता अपनी पूर्व आपत्ति के चित्रों को बिना दुःख के नहीं देख सकती। कबि निग्सन्देह अपनी प्रिय गादावरी के लियं भी एक वाक्य लिख देता है

"जिस के खेरहों के चारों स्नोर घने पेड़ें। में ग्रंधेरे वन में वहने से कैसा भोर होता है।"

और रामने वहां जो सुख के दिन व्यतीत किए थे उनका स्मरण हृद्य वेधक वाक्यों में दिलाता है।

> "स्मरिष परवतीरां तत्र गादावरीं वा स्मरिष च तदुपान्तेष्वावयीर्वर्तनानि ॥ किमिप किमिप मन्दं मन्द्रमायक्ति येगा-दिवरिष्तिकपालं जरूपतीरक्रमेण । ग्रिणिल परिरम्भव्यापृतैकैकदेग्गो-रिवदितगतयामा रात्रियेवं व्यरंशीत् ॥"

तब दुर्वल सीता जो कि उम समय गर्भवती घी विक्राम की इच्छा करती है और राम स्नेह के साथ उमसे कहते हैं। "श्वाविवाहसमयाद् गृहे वने शेशवे ननु ये।वने पुनः ।
स्वापहेतुरनुपाशितोऽन्यया रामबाहुरुवधानमेष ते ॥
स्रोता-- श्वस्ति गतत् आर्यपुत्र श्वस्ति सतत् । [स्वपिति]
रामः-- कर्णं प्रियवचना वक्षसि सुन्ने व ।

ह्यं गेहे लक्ष्मीरियममृत्वर्त्तर्नयनयो-रमवस्याः स्पर्णो घपुषि बहलप्रचन्दनरसः। श्रयं कंठे वाहुः गिणिरममृषो मैक्तिक रसः किमस्यान प्रेया यदि पुनरमह्यो न विरहः॥

इस अस्तिम वाक्य की किंब ने चतुराई के साथ रख दिया है क्यों कि राम से सीता का फिर वियोग होने ही वाला है। सीता को नींद में छोड़ने के उपरान्त ही राम बड़े दुःख की साथ यह सुनता है कि रावण के यहां जाने के उपरान्त उमके उसे पुनः अंगीकार करने से उमकी प्रजा को बड़ा असंतोप है। प्रजा का अमन्तीय महने में अममर्थ होने के कारण वह उनकी इच्छा को स्वीकार करता है और बिचारी सीता को निकाल देता है।

इसके उपरान्त फिर १२ वर्ष वयतीत होगए। सीता ने बनवास के उपरान्त ही जिन दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया था वे अब बलिए बालक होगए हैं और बाल्मी कि की शिक्षा में शक्त और विद्या में निपुण होगए हैं। सीता के दिन बन में बड़ी उदासी से व्यतीत होते हैं।

"वरिपाण्डुदुर्व्यस्तकपोससुन्दरं दभती बिले। स्त्रेकवरीकमाननम् । कक्ष्णस्य मूर्त्तियवा घरीरिकी विरद्वण्ययेव वनमेति जानकी॥"

यह निश्चित होता है कि सीता को दैविक शक्तियों के द्वारा अदूरय खना कर रामने मेंट करानी चाहिए और क ब यह भेंट अपनी गोदावरी के तट पर कराता है।

बहां राम सीता की मखी वासन्ती के माथ घूमते हैं और

मीता और तममा भी रम को अदूश्य होकर वहां
जाती हैं। वहां का प्रत्येक दूश्य राम को उन दिनें।

का स्मरण दिलाना है जब कि वह मीता के महित यहां रहे

ये और उनका हृद्य दुः ख से भर जाता है। और वाश्नी
कटु तथा नमू संकेत में राम की मीता पर अन्याय करने का
स्मरण दिलाने में नहीं चूकती। भवभूति राम पर प्रजा
की शम्मति के अधीन होने के लिये और अपनी निर्दोष,
अमहाय और प्रिय पत्नी को बनवाम देकर उमपर अकथनीय
अन्याय करने के लिये कुपित हुए बिना नहीं रह सकता।
और यद्यपि इम कबि के हिन्दू हृद्य में राम का सत्कार है
सथापि इमारे पाटक देख सकते हैं कि इमने राम की
अद्वतीय दुबंलता और अपराध के विषय में अपने मन में

वासन्ती रामको स्मरण दिलाती है।

"एतत्तरिय कदलीवनमध्यवित्तं कान्तामखस्य ग्रयनीयशिलातलं से । भ्राच स्थिता तृणमदाद् बहु ग्री पर्देभ्यः श्रीता ततो हरिणकैर्न विमुख्यतेस्म ॥ राम--द्दं तावदणकामेव द्रगुप् ।

विचारी मीता जो कि उम ममय उपस्थित थी और घट्टापि राम के लिये अदृश्य थी परम्तु वह इसे सहन नहीं कर सकती और कहती है।

''मिख वापन्ति किंत्वम् अनि एवं विदिनी प्रियार्ष्टः स्वसु पर्वस्य भार्यपुत्रः विशेषतः सम प्रियसख्याः।"

परन्तु वासन्ती निष्ठुर है और राम से कहे जाती है।

त्वं जीवितं त्वर्मां में हृदयं द्वितीयं त्वं के मुदीनयनयोरमृतं त्वमङ्गे। इत्यादिभिः प्रियमतेर नुकृष्य मुग्धां तामेव मान्तमथवा किमिहासरेण॥"

राम ठयर्थ प्रजा को मम्मिति पर टाल कर निर्दोषी बनते हैं। बासन्ती, बन में मीता की क्या दशा हुई होगी इस विषय में भयानक अनुमान करती है, राम करुणा से रोने लगते हैं। सीता अपने पित का दुःख अब नहीं देख सकती और वह तममा से कहती है कि "देखों वे प्रमुक्तकंठ रा रहे हैं" परन्तु तममा उत्तर देती है।

> पूरीत्पीछे तड़ागस्य परीवाहः मितिक्रिया । शोकक्षोभे च हृद्यं मलापेरेव धार्यते॥

यहां पर हमें ऐमा जान पड़ता है कि हम शेक्सपियर के मेकबेथ का अनुबाद पढ़ रहे हैं।

"Give sorrow words; the grief that does not speak whispers the e'erfraught heart and makes at break."

और फिर भी विदर्भका यह कवि शेक्सपियर से ८०० वर्ष पहिले हुआ है।

राम को इतनी बातें कही जाती हैं कि वे अन्त में मूर्छित हो जाते हैं। सीता जो कि स्वयं अदूष्य घी उस का सिर छूती है और इस प्रिय स्वर्श से राम यह कहते हुए उठ बैठते हैं

"चिख वाचिन्त दिष्ट्या वर्द्ध है।"
श्रीर कहते हैं कि उन्हें सीता का स्पर्श जानपड़ाः "चिख कृतः प्रवापाः गृहीतों यः पूर्वं परिणयविधाः ऋङ्कणधर विचरं स्वेच्द्रास्पर्धेरमृतिशिक्तिंयः परिचितः॥"

परन्तु मीता अब जाती है। उसे और तमसा को अब अवश्य जाना चाहिए परन्तु वह सहज में यहां से नहीं हट मकती।

"भगवित प्रसीद क्षणमात्रम् ऋषि तावत् दुर्लभं जनं प्रे हो।" और जाने के पहिले व्यग्न होकर कहती है। ''नमः नमः अपूर्वपुष्यजनितदर्शनेभ्यः आर्यपुत्रवरणकमलेभ्यः।"

हा किचारी, निकाली हुई, दुखी मीता अपने प्रिय पित के चरण की नमस्कार करती है, उम पित की जिसने कि उमे अर्कते निस्महाय गर्भ के अन्तिम दिनें में बिना बिचारे दुवंलता और निष्ठुरता से बन में निकाल दिया था। स्त्री के आत्मत्याग की मीमा इमसे अधिक नहीं हो मकती, चिरस्थायी प्रेम का इमसे बढ़ कर वर्णन कभी नहीं किया गया है। मनुष्य की कल्पना ने सुशील मदाप्रेम करने वाली और सब ज्ञमा करने वाली मीता से बढ़कर उत्तम, पवित्र और देव तुल्य चित्र नहीं खींच मकी है।

दूसरे स्थान पर कि ने एक बार फिर राम के इस दुर्बल ब्राचरण पर अपना पश्चाताप प्रगट किया है। प्राचीन राजा जनक जो कि अपने अधिकार और अपने पित्र ब्राचन जीवन तथा वैदिक ज्ञान के जिये ममान रीति से पूज्य थे अपनी कन्या के दुःख सुन कर खड़े कोधित होते हैं। जब वे राम के आचरण पर ध्यान देते हैं तो उनकी खुद्ध नसों का रुधिर गर्म हो जाता है और वे कीध में कहते हैं। "ग्रहो दुर्मर्व्याता पौराणाम् । श्रहो रामश्य राज्ञः क्षिप्रकारिता । रतद्वे श्रववेरवञ्जपतनं शर्यन्ममीत्पश्यतः । क्रोधश्य ज्वलितुं धगित्यवश्ररश्चापेनशापेन वा ॥

राम के अश्वमेध की कथा प्रमिद्ध है। घोड़ा छोड़ा जाता है और राम के पुत्र उसे रख लेते हैं और इस प्रकार अनजाने राम की सेना के साथ बैर करते हैं। छव और चन्द्रकेतु के मिलने का बहुत प्रच्छा वर्णन किया गया है। ये दोनों वीर युवा हैं जिनमें कि युद्ध का उत्साह भरा है परन्तु वे एक दूसरे के साथ विरोवित सुगीछता और सम्मान दिखछाते हैं। चन्द्रकेतु अपने रथ से उत्तरता है। यह क्यों?

"यसस्तावदयं वीरपुरुषः पूजितो भवति ग्रापि खजु ग्रायं झाच-धर्मप्रचातुगृहीतो भवति । न रिष्यनः पादचारमायोधयन्ति इति ग्रास्वविदः परिभाषन्ते ।"

और यह यूरप में बीरता की उन्नति होने के कई शताब्दी पहिले लिखा गया था।

वाल्मीकि आनन्द सहित मिलाप करवा देते हैं जिससे कि यह नाटक समाप्त होता है परन्तु यह कि राम पर दूसरी चुटकी लिये बिना प्रपनी लेखनी नहीं रख सकता। राम के सम्मुख एक नाटक होता है और इस नाटक का विषय राम को अपनी पत्नी के त्याग करने का है। माटक में सीता त्याग किए जाने के समय सहायका के लिये पुकारती है और प्रापक्ति और दु:ख में अपने को गंगा में गिरादेती है राम इसे नहीं सह सकते और यह कहते हुए उठते हैं। "हा देवि हा देवि । लहमच यपेकस्य ।" उनके भाई लहमण उन्हें स्मरण दिलाते हैं : "यार्थ्य नाटकमिदम्।"

यहां पर पाठकों को हैमलेट नाटकांतरगत नाटक का स्मरण आवेगा जो कि हैमलेट के चावा का दोष निश्चित करने के लिये रचा गया था। यह नाटक सुख से ममाप्त होता है। राम मीता को अपने पुत्र लब और कुश के सहित ग्रहण करते हैं और अयोध्या के लोग पश्चाताय के माथ सीत के चरणें पर गिरते हैं।

जब हम कालिदाम और भवभूति का उल्लेख कर चुके तो संस्कृत माहित्य के मर्वोत्तम सब नाटकों का वर्णम होगया। उम ममय में जिसे कि हम संस्कृत साहित्य का मर्वोत्तम कान कह मकते हैं सैंकड़ों नाटक बनाए और खेले गए हैं।गे परन्तु उनमें से केवल उत्तम ग्रन्थ बचे रहते हैं बाकी लुप्त हो जाते हैं। चिकनी चुपड़ी नकल वा निर्जीव ग्रन्थ ममय का क्षोंक नहीं मह मकते। शेक्सपियर के कुछ प्रधान ग्रन्थ उम समय भी पढ़े जांयगे जब कि शेक्सपियर की भाषा बोल चाल की भाषा न रह जायगी परन्तु एलिज़बाथ के १२०० वर्ष के उपरान्त पील, ग्रीन, सारला ग्रीर बेन जान्सन का कदाचित किमी की नाम भी स्तरण न रहेगा।

जो हिन्दू नाटक अब वर्तमान हैं वा जिनका नाटक लिखने वालों ने उल्लेख किया है उनकी कुल संख्या प्रोफेन सर विल्मन साहब ने ६० से अधिक नहीं गिनी है। परन्तु इनमें से बहुतरे बहुत इधर के समय के हैं और उनमें बहुत हो थोड़े ऐसे हैं जो कि कुछ उपयोगी वा प्रमिद्ध हों। क्तपर कहे हुए नाटकों के सिधाय आक्त करु की नाटक साधारणतः प्रमिद्ध अथवा पढ़े जाते हैं वेये हैं अथात मृच्छकटि, मुद्राराक्षस और वेशिसंहार। उनके विषय में एकाथ दो वाका लिखना बहुत होगा।

मृच्छकटि राजा सूद्रक का बनाया हुआ कहा जाता है और नसके बनने का समय विदित नहीं है। परन्तु भीतरी प्रमाणों से यह विदित होता है कि यह उस उजवल शाहित्यकाल का बना हुआ है जो कि उठीं शताब्दी से प्रारम्भ होता है। उसकी लिखावट में इस काल के अन्य माटकों से बहुत भेद नहीं है और उन्हीं की भांति उसकी दूष्य का स्थान भी उज्जयिनी है। उममें पौराणिक त्रि-मुक्ति अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, श्रीर शिव माने गए हैं ( छठां अक ), बौद्ध लोग घृणा के पात्र हो गए थे परन्तु उन्हें दः खदेना अभी आरंभ नहीं हुआ या ( 9 वां अंक ) और न्याय के लिये मनुस्मृति प्रमाण मानी गई है ( ए वां अड्ड)। शेष बातों के लिये मुच्छकटि में राजाओं और रानियों का वर्णन नहीं वरन सामान्य अवस्था के पुरुष और स्त्रियों का वर्णन है। उससे हमें प्राचीन समय के नगरवासियों का जीवन तथा न्याय और राज्यप्रबन्ध, जुवा खेलने तथा अन्य पापों का वर्णन मिलता है और यह सब उनकी चाल व्यवहार का माधारण तथा यथार्थ चित्र है। जब हम इस काल की सभ्यतो और चाल व्यवहार का वर्णन करेंगे तो हमें इस नाटक का बहुधा उल्लेख करना पहेगा।

मुद्राराक्षस नाटक इससे नवीन ग्रन्थ है और उसका ग्रन्थकार श्रिशाबदक्त है। इस नाटक के श्रान्तिम साक्यों से विदित होता है कि जब यह यन्य बनाया गया था उन समय भारत वर्ष मुमल नानों के हाय में जा मुका था। उनकी मुख्य मनोर जुक बात यह है कि वह ईसा के लगभग ३२० वर्ष पहिले चन्द्र गुप्त को मगथ का राज्य दिलाने में चाणक्य की सहायता करने का उल्लेख करना है। इसमें युक्ति वान वर्णा लेने वाले अत्याचारी और निष्दुर चाणक्य तथा उद्गर, सरल स्वभाव, भलेगानम और मच्चे राज्ञम के चिरित्रों का बड़ी उत्तम रीति में भेर दिख्नाया है।

विशी संहार नाटक भहनारायण का बनाया हुआ कहा जाना है और छोग ऐसा कहते हैं कि यह उनमें से एक व्र. हमण या जो कि छादिसुर के निमन्त्रण पर कन्नीज में बंगाल को आए थे। बंगाल में अब तक भी बहुत से ब्राह्मण अपने को इस यन्यकार का बंग्रज सानते हैं। इस नाटक का विषय महाभारत से लिया गया है। द्रीपदी को जब युधिष्ठिर जूए में हार जाते हैं तो दु:शासन उ की वेणी अर्थात् चोटी पकड़ कर मभा में घसीट ले जाता है और वह यह पण करती है कि जब तक इसका पलटा नहीं लिया जायगा तब तक वह अपने बाल खुने रक्खेगो। इसका पलटा भीम ने दुर्याधन हो मार कर लिया और तब द्रीपदी के केश पुन: बांचे गए। इसमें प्रभावशालो वाक्य भी हैं परन्तु सब बातों पर ध्यान देने से इस नाटक की लिखान्वट कटु और अनगढ़ है और यह स्पष्ट है कि वह सुमल्मानों के भारत विजय के बहुत पहिले का नहीं बमा है।

## अध्याय १३

#### काच्य ।

माटक की माई काव्य में भी कालिदान का नाम ही मब से प्रथम है। जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उममें संस्कृत के बहुत से महाकाव्य हैं जिनमें से दो सबसे उत्तम महाकाव्य कालिदाम के हैं। इनमें से एक तो रघुवंग है जिसमें रघु के वंग का वर्णन है और दूमरा कुमारमम्भव है जिसमें युद्ध के देवता कुमार के जन्म की कथा है।

पहिले महाकाठय में अयोध्या के राज्यवंग का वर्णन है जो कि इस वंश के संस्थापक से लेकर राम के वंग के अन्तिम राजाओं तक है। यह विषय काठय के लिये उतना एपयुक्त नहीं है जितना कि इतिहास के लिये परन्तु कि की बुद्धि ने सारी कथा की सजीव कर दिया है। राजाओं के जोवनवरित्रों के दृश्य का वर्णन महाकवि की पूरी शक्ति के माथ वर्णन किया गया है, वर्णन सदा उत्तम और प्रभाव शाली है बहुधा उसमें सच्ची कविता पाई जाती है और आदि से लेकर अन्त तक कालिदास की उन्तम और बड़ी कल्पना और उसकी कविता की अद्वितीय की मलता का प्रभाव पाठकीं के जपर रहता है।

इस समस्त ग्रन्थ में सब से आनन्दमय और अद्भुत कविता वहां है जहां कि राम लक्का से सीता की जीतकर विमान पर चढ़ कर आकाश मार्ग से अयोध्या की लीटे जा रहे हैं। सारा भारतवर्ष, नदी, वन, पर्वत, और समुद्र इनके नीचे है और राम अपनी कामल और प्रिय पत्नी का भिक्क भिक्क स्थानों की दिखलाते हैं। इस वर्णन की सुन्दरता के सिवाय हमें यह अंश इमलिये मनारञ्जक है कि उठीं गताब्दी में उज्जायनी के विद्वानों की मारतवर्ष का भूगोल विदित था इसका हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

हमारी मम्मति में कुमारसम्भव में कालिदास की कल्पना अधिक बढ़ गई है। इस ग्रन्थ में वह किसी राज्य-वंश का इतिहास नहीं लिखता है बरन अपनी कल्पना शक्ति के पूर्ण भगड़ार में शिव के लिये उसा की प्रीति और उसके आनन्दमय विवाह का वर्णन करता है।

उमा ने हिमालय पर्शन की कन्या की भांति जन्म लिया था और उमसे अधिक कीमल सन्तान इस संमार में कभी नहीं हुई।

''श्यादर जंगम सब केर, उन्नके होने से सुख हुमा अनन्त।

शोभित हुई उसे निज गादी में सेकर माता श्रात्यन्त ॥ चम्द्रकलावत नित दिन दिन वह बहने लगी रूप की खान। चहने सगी सुनाई तन में परम रम्य चांदनी समन॥ (महावीर प्रसाद द्विवेदी)

इसकन्या की वाल्यावस्था का वर्णन बड़ी ही सुन्दरता और मधुरता के माथ किया गया है इस कन्या के लिये एक बड़ा भविष्य उपस्थित हैं। देवता लोग प्रतापी शिव के साथ उसका विवाह कराना चाहते हैं क्यों कि इस विवाह मै जो बालक उत्पक्त होगा वह देवताओं के लिये असुरों को जीतेगा। इस समय शिव हिमालय पर्वत पर समाधि में सम्ब हैं और यह निक्चय किया जाता है कि उमा इस महान देवता की दासी की नाई सेवा करें और उमकी मख आवश्यकताओं का प्रबन्ध करें। पवित्र वस्त्र धारण किए हुए तथा फूलों से सुशोभित उमा की मूर्ति का ध्यानावस्थित शिव की सेवा करने लिये पुष्प एकत्रित करने और उसकी यथानित द्यहवत करने का जो वर्णन है उससे अधिक मना-इर और प्रबल करने का जो वर्णन है उससे अधिक मना-इर और प्रबल करने में वह इतनी मुकी कि उमके बालों से वह सुन्दर फूल गिर पड़ा औ उस रात्रि को प्रशिप्त कर रहा था।

शिख ने पूजा से प्रमम्ब होकर वरदान दिया।
"प.वै तूरेना पति जिनने देखी नडीं अन्य नारी।"

सब ब तें अभी ह मने राय की मफल करने के लिये ठीक हुई हो तीं यदि प्रेम के दृष्ट देवता का नदेव ने हस्तक्षेप म किया होता। यह शिव की दुर्ध जता के समय की प्रतीक्षा करता है और उस समय अपना कभी न चूकने वाला बाया छे: इता है। अब कवि यागिराज शिव पर इस बाण के प्रभाव का वर्णन करता है।

राकापित के। उदित देख कर झुन्य हुए चिनलेग समान, क्रुड क्रुड धेर्य्यहोन हे। कर के, संयमग्रील ग्रम्भुभगवान । सन्ने देखने निज नयने। से, सादर, साभिलाय, सस्नेह, गिरजा का विस्वाधर-धारी मुखमण्डल ग्रीभा का गेड़॥

खिले हुए के। मल कदम्ब के फूल तुल्य ब्रङ्गे। द्वारा, करती हुई प्रकाश उमा भी अपना मने। भाव शारा। अधिकात नयने। से भूमिष्ट सी वहीं देखती हुई मही,

चित सुकुमार चारतर ग्रामन तिरका करके खड़ी रही ॥

महा जितिन्द्रिण थे; इस कारक, महादेव ने, तदनन्तर,

भ्रापने इस इन्द्रियक्षीभ का वलपूर्वक विनिवारण कर। सनेविकार इस्राक्यों ? इसका हेतु जानने की सत्वर,

चारों क्रीर सघन कानन में मेरिस किस विलेश्चन वर ॥ नयन दाहिने के के:ने में मुद्दी रखी हुए कठेंदर,

कन्य भुकार हुए, वाम पद छोटा किये भूमि की भ्रीर। धमुष बनाए हुए चक्र सम. विशिख छे इते हुए विशाल,

मन सिज के। इस विकट वेश में जिनयन ने देखा उस काल ॥ जिनका के।प विशेष बढ़ा वा तपे। भंग है। जाने से,

जिनका सुख दुर्दर्घ हुन्ना या भृष्ट्री क्रुटिल दहाने से। उन दर के, तृतीय लेज्यन से तत्क्षण ही श्रीत विकराला,

भ्राकस्मात ग्राह्म स्फलिङ्ग की निकली दीप्तिमान ज्वाला॥
"हा हा! भी। 'क्रीध यह श्रापना करिए करिए क्रारिश शान्त,"

इस प्रकार का दिनय व्योम में जब तक सब सुर करें नितानत। तब तक हर के द्वा से निकले इस इतायन ने सविशेष,

> मन्मथ के मेाइक गरीर के। भरमग्रेष कर दिया अग्रेष॥ (महास्रोर प्रसाद द्विवेदी)

कामदेव की स्त्री अपने पति की मृत्यु पर विनाप करती है और उमा शोक और दुः ख के साथ बन में जाकर तण्स्या आरम्भ करती है। कवि यहां पर हम सुकुनार और केमल कत्या की कठेर और अप्तरा तपस्या का पुनः प्रभः वशाली वर्णन करता है। ग्रीव्म ऋतु प्रचल आंत्र के बीच व्यतीत होती है। शरद ऋतु में वह वृष्टि मेंप ही रहती है और शीत ऋतु की वायु भी उमे अपने ब्रत से विचलित नहीं कर सकती।

एक युवा यागी इम कामल युवती की कठीर तप-श्याओं का कारण पूछने के लिये आता है। उमा की सिक्सां उसे उमका कारण खतलाती हैं परन्तु योगी उसे विश्वास नहीं कर मकता कि ऐसी सुकुमार कन्या शिव जैसे प्रेमशून्य देवता से प्रेम करे जा कि देह में भस्म लगाए रहते हैं और समशानों में घनते हैं।

"उस द्विज ने इस भांति दिया जब उत्तटा श्वभिमाय सारा । कीप प्रकाशित किया उमा ने कस्पित श्वधरों के द्वारा ।" (सहाबीर प्रसाद द्विवेदी)

बह इस अम्भ्य ये। गी की उत्ते जित उत्तमता के साथ इस महान देवता के प्रताप का वर्णन करती है जिसे कि कोई नहीं जानता और कोई समक्त नहीं सकता और बह क्रोध और घृणा के साथ उस स्थान में चली जाती है।

यह कर कर कि यहां से मैं ही उठ जाऊंगी, वह वाला,

उठी महेग कुचों से खिसका पावन पट वस्कलवाला। भ्रापना रूप प्रकट करके, तब, परमानन्दित हो, हँस कर,

पकड़ लिया कर से उनकी शङ्कर ने उस भावसर पर॥ उनकी देख, कम्पयुत धारण किए स्वेद के बृंद ग्रानेक,

चलने के निमिक्त ऊपर ही लिए हुए ग्रपना पद एका। श्रील मार्ग में ग्राजाने ने ग्राकुल परिता तुल्य नितान्ता। पर्वत-सुतान चली,न ठहरी; हुई चित्र खींची नी भ्रान्ता॥

् (महाबीर प्रमाद द्विवेदी)

हां, यह स्वयं शिव ही थे जिन्होंने कि प्रीति करना अस्वीकार किया या परन्तु अब उमा की तपस्यात्रों से संतुष्ट और प्रसन्न है। कर इस पर्वत की कन्या उमा के स्नेह की नम्रता के साथ प्रार्थना की।

कालिदास के छोटे काठ्यों में सब से उत्तम और सृदु मेचदूत है। इसकी कथा सरल है। एक यक्ष अपनी स्त्री "तैर को नैक तहां चिलायो बरवावन नीर नई बुंदियान तें। वींचत नाग नदी तट बागन खाइ चमेली रही किलियानतें॥ दै किन कांह की दान वखा किरिया पहचान तू मालिनयान तें। कान के फूल गर जिन के कुम्हलाइ वे पेंकत खेद मुखान तें॥ ते। दिग उत्तर चालनहार के मारन के तीहूं फेर परे किन। वा उक्तयनि के भाखे बटा पर वे बिन तू चिलायो कितहूं जिन। चंचल नैन वहां श्रवलान के बिज्जु छटा चक चौंचे करें छिन॥ जो न लख्यो उन नैनन तू हकनाहक देह धरे ही फिरे किन॥

> ख्यात है अवन्ती जहां केतेक निवास करें परिहत जनया उद्दयन की कथान के। जाइ के तहां मबेग कीना वा त्रिगाला बीच देख लीजा शोभा साज सकल जहान के।। भूमि ते गए जी नर देव लोक भी गिवे की करि करि काज बड़े धर्म थी। प्रमान के। तेर्द फेर ग्राप सँग सारभाग स्वर्ग लाए मबल मताप मनी सब पृद्व दान के॥ प्राप्त काल फूले नित कंजन ते भेटि मेटि रंजन हिये की होता गन्ध सरसानी है। दीरच करत मद माते बोल सारस के मुरन रचीले करत गान मुख माना है। एते गुन पाय तात विफरा नदी की वात पीतम समान बीनती में श्राम स्याना है। मुरत ग्लानि हरत सेाई तहां नारित की गात हितकारी जान याही ते बखानी है ॥"

[लदमणसिंह]

भारिव जी कि कालिदास का समकालीन और उत्तरा-धिकारी या बह महान् और सम्रे क्रवि के सब गुणां में कालिदास से कहीं घट कर है। कल्पनाशक्ति में सची कीमलता और मनोहरता में और मधुरता तथा पद्य के सुम्बर में भी कालिदास उससे कहीं बढ़ कर है, परन्तु किर भी भारिव में विचार और भाषा की वह प्रबलता तथा उसकी लेखनी में बहु उसे जक और उच्च भाषा पाई जाती है, जिमकी कि समानता कालिदास में बिरले ही कहीं है। भारिव का केवल एक ही महाकाञ्य अर्थात् कितों जुनीय ही हम लोगों की अब प्राप्त है और वह संस्कृत भाषा का एक सब से प्रबल और उसे जक काठ्य है।

इसकी कथा महाभारत से ली गई है। युधिष्ठिर बन-बास में हैं, और उनकी पत्नी द्रीपदी उन्हें अपने चचेरे भाइयों के माध प्रतिश्वा भंग करके अपने राज्य की पुन: जीत लेने के लिये उसे जित करती है, अभिमानी और दु:ख-प्राप्त स्त्री के उसे जित बाक्यों में वह दिखलाती है कि शासि और अधीमता स्वीकार करना श्वत्रियों के येग्य नहीं है, अधिर्मियों के साथ धर्म का व्यवहार नहीं करना शाहिए, दुर्वलता और पद्रणाग से राज्य और यश की प्राप्ति महीं होती।

> ''तुस सरीत कहँ नाथ हुजाना । होत ताहि सिख गारि समाना ॥ पैयहि क्न सरजाद नसावत । चिन हु ज करि होठ बुलावत ॥ ... ... : ... स्रव यह होल तजहु नर नाहू। करहु बेगि रिषु वधन उपाऊ ॥ श्रम सन रिषु मारत सुनि लेगा।

श्रम नहिंक बहुं मृपन के ये। गा॥

विक्रम तिज तुम्हार जो टेका। समाकरव सुख साधन एका॥ नृप सम्राति धनुसर त्यागी। जटा बांधि सेहय मख बागी॥

(मीताराम)

युधिष्ठिर का जोशीला भाई भीम द्रीपदी का समर्थन करता है, परन्तु युधिष्ठिर उनके कहने से विचलित नहीं होते। इसी बीच में ठ्यासजी जो कि वेदों के बनाने वाले समक्ते जाते हैं, राजा को बनबाम में देखने आते हैं और वे अर्जुन को तपस्था के द्वारा उन स्वर्गीय शस्त्रों के प्राप्त करने की सम्मति देते हैं जिनसे कि युद्ध के समय में वह अपने ग्रमुओं को जीत लेगा। इस उपदेश के अनुसार अर्जुन अपने भाइयों से जुदा होता है और द्रीपदी उसे इस कार्य को करने के लिये उस्ति जात बाक्यों में जार देनी है। प्रजुन हिमालय पर्यत के एकाना स्थान में जाकर अपनी तपस्या आरम्भ करता है।

इस काठ्य के किसी श्रंश से भारित की कि विता शक्ति ऐसी अधिक प्रगट नहीं होती जितनी कि अर्जुन की सपस्या के बर्णन में । उसके स्थाभाविक अभिमान और बल की मिलान उसके इस शान्त कार्थ्य से अद्भुत रीति के साथ की गई है, और उसकी उपस्थिति का प्रभाव उसकी शान्त कुटी के जीवधारी और निर्जीव वस्तुश्रों पर भी होता है। इन्द्र का दूत इस अद्भुत योगी को देखता है और इसकी सूचना इन्द्र को देता है। "बनकल बयम लगत निज ग्रंगा। तेज पुंज को इ बन हुं पतंगा।। करत चार तप शैल तुम्हारे। चाग जीतन सालव जनु थारे॥ यदपि भुजंग चरित भुज दंडा। गहे शतुत्रासम की दंडा॥ शुद्ध चरित भुनि नम प्रधिकाई। तिन निज चरितावली जनाई ॥ नव तृनयुत्त महि सुखद समीरा। धूर दखन हित बरसत नीरा॥ मभ रह विमल तासु गुन देखी। करत प्रकृति जनु भक्ति विशेखो ॥ छांद्रि बेर मृग बने मनेही। गुरुहि शिष्य सम सेवत तेही ॥ फूल काज जब हाच उठावत । द्भाव काप निज डार भुकावत ॥ नम पर भयो तासु ऋधिकारा। यदपि कहावत नाथ तुम्हारा ॥ शम मन थकी तासु नहिं देहा। जय समर्प सोई बिन देहा॥ से। मुनि भेष जात पुनि पासा। चित्र प्रभाव उपजे मन जासा॥ हे ऋषि शुत के राज कुमारा। के कोउ दैस्य लीव्ह प्रवसारा॥ करत यदपि तप तव मन माहीं। तासु कप जान्या इम नाहीं॥"

(चीताराम)

इन्द्र इम समाचार से बड़ा प्रसक्त होता है क्यों कि अर्जु न उसका पुत्र है और इन्द्र उमकी सफलता चाहता है। परन्तु फिर भी वह अन्य यागियों की भांति अर्जु न की भी परीज्ञा करना चाहता है, और हमारे बीर को अपनी कठीर तपस्या से लखचाने के लिये अपसराओं को भेजता है। हमारे ग्रन्थकार ने इन सुन्दर अपसराओं का बर्णन ४ अध्यायों में दिया है, जिनमें उमने दिखलाया है कि ये अपसराएं किस भांति फून बटोरती थीं, जल बिहार करती थीं और नवीन सुन्दरता के माथ इस एकान्तवासी योगी के सम्मुख उपस्थित होती थीं।

यज्ञ तम सें। परो पियरे। प्रस्न-सिज्जत धीर।
वेद सम गंभीर तहं जन लख्या प्रजुन बीर॥
खड़े। इकले। पिखर पर द्युति आवरण तन सेव।
गामिनी पति सिरस सुन्दर मनहुं की उ बनदेव॥
यदिप तम सें। मृखि के सब आंग हैं पियरान।
तदिप गानत कुटीर में वह अगम और महान॥
यदिप तमसी तदिप है वह इन्द्र सम खलवान॥
यदिप तमसी तदिप है वह इन्द्र सम खलवान॥

यह ऐसा बीर था जिसके सम्मुख ये अप्तराएं हुईं, और यह ऐसा योगी था जिसे कि उन्होंने व्यर्थ छलचाने का यह किया। इन अप्तराग्रों को कुछ छिजत होकर लैं। जाना पाड़ा और तब स्वयं इन्द्र एक वृहु योगी के वेष में ख्रर्जुन को अपनी तपस्याओं से विचिछित करने को ख्राया जिस भांति कि काछिदास के शिव उसा को अपनी तपस्या से विचिछत करने के लिये आए थे। यह वेषधारी

देवता अर्जुन को संसारी महत्व की अनस्थिता, अधिकार श्रीर यश की अभिलाषा करने की मूर्खना श्रीर वास्तविक पुषय और मुक्ति की अभिलाषा की बुद्धि का उपदेश देना है परन्तु इन मब उपदेशों से अर्जुन अपने संकल्प से विविर्हत नहीं होता।

श्राति पुनीत पिता तब गीख है। पर नहीं मम जोग सुदीख है॥ नखत मंडित ज्यों नम रैन को। दिवन की द्युति में नहिं से।इतो॥

चाहत धेावन ग्राज ग्रापनो वह कलंक हम।
रहत दिवन निसि सदा हृदय को जो छेदत मम॥
उन ग्रंसुवन भों जाहि ग्रनु को विधवा नारो।
कर्जाप निहत पति हेतु गिरह हैं ग्रवनि मकारो॥
यदि यह ग्रागा वृषा मोरि सव तुम्हें लखाई।
तऊ व्यर्थ ग्रनुरोध सकल तव-इमी व्हेठाई॥
जो लों ग्रमुहिं जीति दलित करिहों में नाहीं।
नसी कीर्त्ति निज बहुरि थापिहों नहीं जग माहीं॥
मुक्ति लोभ सू सकत नाहिं वाधा क्रद्धु डारी।
यहि उन्ते संकरण माहिं मम लेहु विचारी॥

इन्द्र इस दूढ़ संकल्प से जा कि न तो ललचाने से दौर न जान से विचलित हा सकता है अप्रमन्त्र नहीं होता। और वह अपने की प्रगट करता है और इस धीर को स्वर्गीय शक्तों को प्राप्त करने के लिये शिक्ष की आराधना करने का उपदेश देता है और कहता है कि केवल वही इन शास्त्रों की दे सकता है।

एक बार वह पुनःतपस्या और कठोर ब्रतें में लगता है, यहां तक कि इसकी कठोर तपस्या का समाचार स्थयं शिव के कान तक पहुंचता है। अब शिव इस पुगयात्मा सन्निय से किलने के लिये आते हैं, उसे तपस्या से विचलित करने के लिये बृद्ध के वेष में नहीं वरन उसके बल की परी हा करने के लिये योधा के वेष में। यह किरात अर्थात् जंगली शिकारी का वेष धारण करते हैं और एक बड़ा मूअर जो कि अर्जुन पर आक्रमण करने के लिये आया था मारा जाता है। अर्जुन और बेषधारी शिव दानों इस पशु के मारने का दावा करते हैं और इस प्रकार एक अगड़े का आरम्भ होता है और दोनों में युद्ध होने लगता है जिसे कि हमारे प्रस्थकार ने पूरे छः अध्यायों में वर्णन किया है।

यह युद्ध यद्यपि प्रभावशाली और उन्ने जित वाक्यों
से भरा हुआ है तथापि वह उस अतिशयोक्ति में लिखा
गया है जो कि हिन्दू किवयों में आम तरह से पाई जाती है।
सर्पवाण, अग्निवाण और वृष्टिवाण कोड़े जाते हैं यहां तक
कि आकाश फुफकारते हुए मर्पी, ध्यकती हुई अग्नि और
वृष्टिट की धाग से भर जाता है। परन्तु इन सब अद्भुत
ग्रस्त्रों से अर्जुन का कार्य नहीं हुआ और उसको बड़ा
आश्चर्य हुआ कि यह जङ्गली किरात उसके मब ग्रास्त्रों
का जवाब अधिक बलवान शस्त्रों से देता रहा और अपने
समय के सब से निपुण योधा से कहीं बढ़कर था।
किठन की ग्रल देखि किरात को चिकत ग्रर्जुन सन्नु विधातक।
सुप रहे बहु संग्रव में परे। तब उठीं मन में यह भावना॥

योधा महा स्थाति विलिष्ट रहे जहां ही।
जाके भिक्षों ग्ररु परास्त कियों तहां ही॥
क्या भानुदीन विन सन्दहिं गीग नावै।
हाक्या गंवार इक ग्रर्जुन को गिरावै॥
हे सन्द्रजाल ग्रथवा यह स्वम कोई।

हूं में यथार्थ महं श्रकुन बीर सोई॥ क्यों हा अधार वल मोर चलेन ग्रापै। बे सीख की इस बनेचर की कला पै॥

नभ चाइत है दुइ टूक कियो। गहि भूतल पिंड कंपाइ दियो॥ लरतो किहि भांति गंवार अरे। निहचे कोउ रूप दिपाय लरे॥ जगद्रोण न भीष्महिं देखि परें। असृ घात बचाइ जो वार करें॥ बन को चर एक गंवार महां। अस्युक्ति अलीकिक पावे कहां॥

श्रन्त में सब शस्त्रों से विहीन होने पर अर्जुन श्रपने अजीत शत्रु पर मझयुद्ध करने के लिये टूटता है। यह मझ युद्ध बहुत समय तक होता है, और शिव जी कि सामान्य योधा नहीं थे अर्जुन पर आक्रमण करने के लिये उठल कर हवा में जाते हैं श्रीर अर्जुन उनका पैर खींच कर उन्हें गिराना चाहता है। इसकी हमारा महान देवता सहन नहीं कर सकता, एक सचा भक्त उनका पैर पकड़े हुए है, अतः वह श्रपने की प्रगट करता है और इस देवतुल्य योधा की आशीर्वाद देता है, उमे उमके वांक्षित शस्त्रों की देता है जिमसे कि वह अपनाराज्य और यश प्राप्त कर सकता है।

भारिव का प्रसिद्ध काठ्य इस प्रकार का है। उसमें के कि मने राष्ट्रक कथा वा के कि विलवण कल्पना नहीं है। पर उसके विचार और वाक्यों में वह प्रभाव और प्रबलता पाई जाती है जिसने कि इस ग्रन्थ की प्राचीन हिन्दु क्रों के अविनाशी ग्रन्थों में स्थान दिया है।

अब सातवीं शताब्दी में हमें चीन के यात्री इतिसंग से विदित होता है कि किव भर्त हरि शीलादित्य द्वितीय के समय में थे। भर्त हरि के शतकों से विदित होता है कि वे हिन्दू ये परन्तु फिर भी इन शतकों में उनके समय के बौद्ध बिबारों के चिन्ह मिलते हैं। यहां अनमें से कुछ इलेकों के उद्घृत करने से पाठकों को भर्त् हरि की कविता को कुछ ज्ञान हा जायगा।

प्रिया नवास्या यृतिर्मिखनमसुभंगेच्यसुकरं।

त्वसंतो नाभ्यस्याः सुहद्वि न गाच्यः कृषाधनः ।

विषद्यु च्यीः स्थेयं पदमनुविधेयं च महतां

सतां केनोद्दिष्टं विषममिषधाराव्रतमिदम्॥

प्राणाचाताद्विष्तिः परधनदृर्णे संयमः सत्यवाक्यं

काले गवत्या मदानं युवितिजनकयः सूकभावः परेषास् ।

मृः चारमे तिराविभंगी गुरुषु च विनयः दर्बभूतानुकम्या

मामान्यः सर्वशाः चेध्वनुपहतविधिः श्रीयषामेष प्रयाः ॥

ले। भरचेदगुणेन किं पिगुनता यद्यस्ति किं पातकैः

सुरुष्टं चेत्रपसः चिकं शुचि मने। यद्वयस्ति तीर्थेन किम्।

सै। जन्यं यदि किं गुणै स्वमहिमा यद्वयस्ति किं मंडनैः

सहिद्या यदि कि धनैरपयशे। यद्यस्ति कि मृत्युना ॥

ष्मधीनामी शिषेत्वं वयमपि च निरामी प्रमेह यावदिन्धं

भूरस्तवं वादिद्यं ज्वरशमनविधावक्षयं पाटवं नः॥

सेवन्ते त्वां धनात्या मतिनलउत्तये मामपि श्रोतुकामा

मय्यप्यास्थानचेत्तत्त्वीय मम सुतरामेषराजन्गतेःस्मि ।

कि वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रेमं हाविस्तरैः

च्वर्गद्वामकुटीनिवासफलदैः कर्मक्रियाविभ्रमैः।

मुक्त्वेकं भक्ष्यन्यदुः खरचना विध्यं चकालानलं

स्वातमानन्दपद्मवेशकलनं शेषा वर्षाग्वृक्तयः॥

शक्या श्रीलिशिला गृहं गिरिमुहा वस्त्रं तरुणां त्वत्रः

धारंगाः सुतुदो ननु कितिकहां बुल्तिः फलैः कोमलैः।

येवां निर्भारमम्बुपाणमुनितं रत्येव बिद्यांगना मन्ये ते परमेषवराः श्चिरितः यैर्वद्वो न वेवाञ्जलिः ॥

उपरोक्त कविता से हमारे पाठकों को प्रोफेसर लेमन साहब की यह सम्मित समक्त में आजायगी कि यह भर्ट-हिर के काव्य की सुन्दरता और तीरणता ही है जा कि उसे आरतवर्ष के साहित्य में प्रसिद्ध बनाती है और जिस पूर्ण निपुणता के साथ ये झोक बनाए गए हैं वे उन्हें भारतवर्ष के सब से उत्तम काव्यों में गणना कर जाने के योग्य बनाते हैं।

हम पहिले देख चुके हैं कि अठीकाव्य नाम का एक महाकाव्य भी सम्भवतः अर्ल्ड्डि का बनाया हुआ है। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में कही गई हैं और इस ग्रन्थ में विशेषता यह है कि वह व्याकरण सिखलाने के लिये बनाया गया है! धातु के सब रूप जिनका स्मरण रखना कि कठिन है, और शब्दों के सब कठिन रूप सुस्वरयुक्त पद्म में दिए गए हैं जिसमें कि इस काव्य की जानने वाला विद्यार्थी संस्कृत का व्याकरण जान जाय। इस काव्य में कालिदास की कविता का सैन्द्रव्यं अथवा भारित की कविता की समा-नता नहीं है परन्तु शब्दों और वाक्यों की रचना पूर्ण और श्रद्वितीय तथा शतक के ग्रन्थकर्ता के याग्य है।

हिन्दू विद्यार्थी अन्य देा महाकाठ्यां का भी अध्ययन करते हैं परन्तु वे पीछे के समय के हैं और सम्भवनः ग्यार-हवीं और बारहवीं शताब्दियों में बनाए गए ये जब कि भारतवषं राजपूतों के अधीन होगया था। इनमें से पहिला ती श्रीहर्ष का बनाया हुआ नैयथ है और दूसरा नाथ का शिशुपालबध। इन दोनों की कथाएं महाभारत से ली गई हैं।

नैयध में नल और दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा है जी कि महाभारत की कथाओं में एक सब से द्वयवेधक है। हाकृर बुहलर माहेब इस कव्य के बनाने का समय १२ शताब्दी नियन करते हैं। राजशेषर ने इसकि का जन्म बनारस में लिखा है, परन्तु वह निस्सन्देह बंगाल से भी परिचित था और विद्यापित ने श्रीहर्ष को बंगाली लिखा है। यह अनुमान सम्भव है कि वह पश्चिमोत्तर प्रदेश से बंगाल में जाकर छमा है।

शिशुपाल बध में कृष्ण के अहंकारी राजा शिशुपाल को बध करने की कथा है जैसा कि इस ग्रन्थ के नाम ही से विदित होता है। इसमें भारिव के किरातार्जुनीय की नकल है और ग्रन्थकार ने मम्भवतः अपना नाम नाघ (जाड़े का माम) यह प्रगट करने के लिये रक्खा है कि उसने भारिव (जिसका अर्थ मूर्य है) का यश छीन लिया है। भाज-प्रबन्ध के अनुमार वह ग्यारहवीं शताब्दी में धार के राजा मोज का समकालीन था।

समस्त संस्कृत भाषा में सब से सुन्दर राग का गीत गीतगी विनद है जिसे बङ्गाल के जयदेव ने बारहवीं शताब्दी में लिखा है।

जयदेव लक्ष्मण सैन की राज्य सभा का किव था जैसा कि उसके काव्य की एक प्राचीन प्रति के अन्ति भाग से प्रमाणित हुआ है जिसे डाकृर बुइ छर ने काश्मीर में पाया था। उसने इस राजा से कविराज की पदवी पाई थी। उसके काठ्य में कृष्ण और राधा की प्रीति का विषय है। यहां पर एक उद्धरण ही बहुत होगा। उसमें कृष्ण का अन्य सिखयों से विहार करने का तथा पांचों इन्द्रियों अर्थात् प्राण दृष्टि, स्पर्श, स्वाद और श्रवण को सन्तुष्ट करने का वर्णन है।

चंदनचर्चितनीलकलेवरपीतवसनवनमाली ।
केतिचलनमणिकुंडलमंडितगंडयुगस्मित्याली ॥
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलयित केलि परे ।
पीनपयोधरभारभरेण हरिं परिरम्य सरागम् ॥
गोपवधूरनुगायित काचिदुदं चितपंचमरागम् ।
कृःपि विलासिवलेशलविले:चन खेलनजित्तपनोजम् ॥
ध्यायित मुग्धवधूरिधकं मधुमूदनयदनमरीजम् ।
कापि कपोलतले मिलिता लिपतुं किमिप मुतिमूले ॥
चारु चुचंव नितंववती दियतं पुलकेरनुकूले ।
केतिकलाकुतुकेन च काचिदमुं यमुनाजलकूले ॥
मंजुलवंजुलकुं जगतं विचकर्य करेण दुकूले ।
करतलतालतरलवन्तयाविजकितिकजनश्वनवंशे ॥
शासरसे सह नृत्यपरा हरिणा युवितः प्रशासे ।
गिलष्यित कामिप चुंवित कामिप रमयित कामिप रामाम् ॥
पत्रयित सिमतचार परामपरामनुगच्छित वामाम् ।



## अध्याय १४

## कहनी।

प्राचीन ममय के लोगों की भारतवर्ष विज्ञान और काठ्य के लिये उतना विदित नहीं था जितना कि कथा और कड़ानियों के लिये। सब से प्राचीन आये क्हानियां जो अब तक किल्ती हैं जातक कथाओं में हैं जिनका समय हैमा के कुछ शताब्दी पहिले से हैं और डाक्टर रहेज डेबिस माहब ने दिखलाया है कि उममें से बहुतों का प्रचार योग्य के भिन्न भिन्न भागों में हुआ और उन्हें।ने आजकल अनेक भिन्न भिन्न रूप धारण कर लिए हैं।

पंचतंत्र की कहानियां अपने आधुनिक ऋप में सहज और सुन्दर संस्कृत गद्य में संकलित की जाने के मम्भवतः कई शताब्दी पहिले से भारनवर्ष में प्रचलित थीं। इस ग्रन्थ का अनुवाद नीशेरवां के राज्य में (५३१-५७२ ई०) फार भी में किया गया था और इस कारण यह निश्चय है कि यह संस्कृत का ग्रन्थ यदि अधिक पहिले नहीं तो छठीं शताब्दी में तो अवश्य बन गया था। फार सी अनुवाद का उल्या अरबी भाषा में हुआ और अरबी से समीअन सेठ ने सन १०८० के लगभग इसका युनानी भाषा में अनुवाद किया। फिर युनानी से इसका उल्या लेटिन भाषा में पासिनम ने किया। और इसका ही क्रू भाषा में अनुवाद देशे जाल ने सन १२५० के लगभग किया। अरबी अनुवाद का एक उल्या स्पेन की भाषा में सन् १२५१ के लगभग प्रकाशित हुआ।

जर्मन भाषा का पहिला अनुवाद १५ वीं शताब्दी में हुआ और उस समय से इस ग्रम्थ का अनुवाद युरोप की सब भाषाक्रों में हो गया है और वह पिलपे वा बिडपे की कहा-नियों के नाम से मिनदु है। इस प्रकार कई शताब्दियों तक संनार के युवा लोग पशुओं की इन मरल परन्तु बुद्धिमानी कहानियों से प्रसन्न होते थे जिन्हें कि एक हिन्दू ने अपने देश की प्रचलित कहानियों से संकल्ति किया था।

जब हब छठीं शताब्दी से सातवीं शताब्दी की श्रीर देखते हैं ते। इसे संस्कृत पद्म में बहा परिवर्तन देख पड़ता है। इस शताब्दी में अधिक अलंकृत और कठिन परन्तु एच श्रीर बनावटी भाषा में भड़कीले ग्रन्थ बनाए गए। देगडी ने अपना दमकुमारचरित्र सम्भवतः ९ वीं शताब्दी के आरम्भ ही में बनाया है इस ग्रन्थ में जैसा कि उसके नामही से प्रगट होता है दम कुमारों की कहानी है जिन पर कई घटनाएं और विशेषतः अलीः किक घटनाएं हुईं। इस ग्रन्थ की भाषा यद्यिय अलंकृत और बनावटी है तथायि कादम्बरी की भाषा के इतनी वह फ़जूल नहीं है।

कादम्बरी का प्रिनिद्ध यात्र्यकार वाण भट्ट, जैसा कि हम पहिले देख चुके हैं शीलादित्य द्वितीय की सभा में था और उसने रक्षां बली नाटक बनाया है तथा हर्षचरित्र नामक शीलादित्य का जीवनचरित्र बनाया है। बाण भट्ट का पिता चित्रभानु और उसकी माता राज्यदेवी थी और बाण जब केवल १४ वर्ष का था उस समय चित्रभानु की मृत्यु हो गई। भद्रन।रायणा ईशान और नयूर बाणा भट्ट के बाल्बस्था के नित्रों में से हैं!

कादम्खरीकी कहानी मनमानी और यकानेवाली है। चन्हीं दी नों प्रेमियों के कई जन्म होते हैं और फिर भी उन का एक दूमरे के साथ वही अटल प्रेम बना रहता है। इस में उत्कट काम, नितान शेष्क, अटल प्रेम और भयानक एकानत में कठीर तपस्पाओं के द्रूपयां का वर्णन बड़े पराक्रम और भाषा के बड़े गौरव के माथ किया गया है। परन्तु इसके पात्रों में चरित्र बहुत कम पाण जाता है। वे सब भाष्य परिवर्तन तथा उन विचारों के अधीन देख पड़ते हैं जी। कि प्रान्ड्य के कारण होता है। इसी की दिखलाने में हिन्दू ग्रात्यकारीं की बड़ा आनन्द होता है। हिन्द्ओं के कल्पना पूर्ण ग्रत्यों में समार के माधारण दुवों की महन करने वा **उनका मामना करने के दूड मं**कल्यों का बर्गन बहुत ही कम मिलता है। शेष बातों के लिये इम ग्रन्थ की मांचामें अद्भान बल होने पर भा वह अलंकुन और व्यर्थ बढ़ ई हुई है और बहुधा एकही बाक्य जिममें बहुत से विशेषण और लम्बे लम्बे मनाम भरे हैं और जिममें उपमा तथा अलंकार बहुत ही अधिक पाया जाना है, कई पृष्ठों तक चला गया है।

सुद्रस्यु भी उसी राज्य में था और उमने बासवद्ता लिखी। राजकुमार कंद्र्यकेतु और राजकुमारी बासव-द्रमा एक दूमरे को स्वप्न में देख कर परस्पर मोहित हो। गए। राजकुमार कुसुनपुर (पाट जीपुत्र) में गया। बहां राज-कुमारी से मिला और उसे एक हवा में उड़ने बल्ने चे। ड़ेपर चढ़ा कर विल्ध्य पर्वन पर ले गया। वहां वह सा गया और जब जागा ता उसने राजकुमारी का नहीं पाया। इस पर कंद्र्यकेतु आत्महत्या करने ही का था कि उसे एक आकाशवाणी ने ऐसा करने से रोका और उसे अपनी प्रियतमा के साथ ग्रंत में मिलाने के लिये कहा। बहुत भ्रमण करने के अनन्तर उसे एक पत्थर की मूर्ति मिली जो कि उस की बहुत दिनों से खाई हुई स्त्री के सदूश थी। उसने उसे छूआ और आश्चर्य की बात है कि छूते ही वासवद्त्ता जीवित हो गई। एक ऋषी ने उसे पाषाण बना दिया था परन्तु द्या करके यह कहा था कि जब उसका पति उसे छूएगा तो वह जीवित हो जायगी।

हमें अभी एक वा दी आवश्यक ग्रन्थों के विषय में लिखना है। यहत कथा उन कहानियों और कथाओं का संग्रह है जो कि दक्तिणी भागतवर्ष में पैशाची भाषा में बहुत समय से प्रचलित थीं। १२ वीं शताब्दी में काश्मीरी मीमदेव ने उमे संक्षिप्त करके संस्कृत भाषा में काश्मीर की रानी सुरुर्यव ी का उनके पोते हर्षदेव की मृत्यु पर जी बहुताने के लिये लिखा था और यह संक्षिप्त संग्रह कथासरितसागर के नाम से प्रतिद्व है। इस ग्रन्थ की भूमिका में लिखा है कि इन कथाओं को पहिले पहिल पाणिनी के समालोचक और मगध के राजा चन्द्रगुप्त के मंत्री कात्यायन ने कहा था और उन्हें एक विगाच ने दक्षिणी भारतवर्ष में लेजाकर विशाची शाषा में गुणाट्य से कहा जिसने कि उनका संग्रह करके उन्हें प्रकाशित किया । यह कहना अनावश्यक है कि इन कथात्रीं का कात्यायन के साथ सम्बन्ध जोडना कल्पित बात है। ये कथाएँ दक्षिणी भारतवर्ष की हैं और वे पहिले पहल पैशाची भाषा में थीं।

सोमदेव की संस्कृत कथा सिरत्नागर में १८ भाग और १२४ अध्याय हैं और उसमें भारतवर्ष में जितनी बातें दन्त-कथा की भांति विदित हैं प्रायः वे सब आ गई हैं। इमें उनमें बहुधा महाभारत और रामायण की कथाएं, कुछ पुराणों की कथाएँ, पञ्चतन्त्र की बहुत सी कथाएं, वैताल पचीसी की पचासें। कहानियां, कुछ कहानियां जिन्हें कि हम समक्षते हैं कि सिंहासन बक्तीमी की हैं और उज्जैनी के प्रताधी विक्रमादित्य की बहुत सी कहानियां हैं। इन कहानियों से लोगों के गृहस्थी सम्बन्धी जीवनचरित्र और चाल व्यवहार का पता लगता है।

उज्जैनी के विक्रमादित्य के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वह रानी से स्पद्रश्ना में महेन्द्रादित्य का पुत्र था और उमका दूसरा नाम विषमगील (शिलादित्य) था। इसमें यह भी कहा गया है कि वह पृथ्वी में इस कारण भेजा गया था कि देवता लेगों में भारतवर्ष में म्लेच्छों के उपद्रव से अमन्तीष हुआ और विक्रम ने अपने कार्य के। पूरा किया और म्लेच्छों का नाश किया।

अब कथा का केवल एकही प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थात हिती-परेश रह गया हैं जो कि केवल प्राचीन पञ्चतन्त्र के एक श्रंश का संयह है। यह बात विलक्षण है कि कहानियों के ये सब ग्रन्थ संस्कृत में हैं यद्यपि पौराशिक काल में भारत-वर्ष में प्राकृत भाषाएं बोली जाती थीं।

वरहिल जो कि विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से है, पहिला वैयाकरण है जिसने कि प्राकृत भाषा का व्याकरण लिखा है। उसने चार प्रकार की भाषाएं लिखी हैं अर्थान् महाराष्ट्री वा ठेठ प्राकृत, सीरसेनी जो कि नहा-राष्ट्री के बहुत समान है और उसी की नाई संस्कृत से निकली है, पैशाची और मागधी इन दोनों ही की उत्पत्ति सीरसेनी से बतलाई गई है। उत्तरी भारतवर्ष में इन प्राकृत भाषाओं का प्रचार धीरे धीरे उस प्राचीन पाली भाषा से हुआ जी कि बीट्ठों की पवित्र भाषा थी और १००० वर्ष तक बेलिने की भाषा रही थी। वास्तव में वे राजनैतिक और धम्में सम्बन्धी बातें जो कि गिरते हुए बौद्ध धम्में के स्थान में एक नए प्रकार के हिन्दू धम्में को स्थापित करने के कारण हुई घीं उनका नि:मन्देह प्राचीन पाली भाषा के स्थान में मबीन प्राकृत भाषाओं के प्राचार करने में बड़ा प्रभाव पड़ा।

भारतवर्ष में तथा अन्यत्र भी राजनैतिक और धम्मं सम्बन्धी परिवर्तन के साथ माथ प्रायः बे। छने की भाषा में एकाएक परिवर्तन ही नहीं होता धरन यह परिवर्तन बल पूर्वक एकाएक स्थापित हो जाता है। जिम समय गङ्गा और यमुना के उद्योगी बमने बालों ने अपनी मातृभू मि पञ्जात्र को विद्या और सभ्यता में पीछे छोड़ा तो ऋग्वेद की संस्कृत का स्थान ब्रह्मणों ने छिया। मगध और गीतम बुदु के उद्य होने के माथ ही माथ ब्राह्मणों की संस्कृत का स्थान पाली भाषा ने लिया। बौदु धम्मं के पतन और विक्रमादित्य के राज्य में पीराणिक हिन्दू धम्मं के उद्य होने के माथ प्राकृत भाषात्रों ने पाली का स्थान ले लिया। और अन्त में प्राचीन जातियों के पतन और राजपूतों के उद्य होने के साथ १० वीं शताबदी में हिन्दी भाषा का उद्य हुआ जो कि अब तक भी उत्तरी भारतवर्ष में बोली जाती है।

ये मब बातें समक्त में आजाती हैं। परन्तु कालिइ। स और भारिव के ग्रन्थों के पढ़ने वालें के हृद्य में स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्या इन कवियों ने मृत भाषा में अपने ग्रन्थ लिखे हैं? क्या शकुल्तला और उत्तरचरित जैसे ग्रन्थ मृत भाषा में लिखना सम्भव है ? क्या अन्य जातियों के इतिहास में ऐसे अद्वितीय सुन्दर ग्रन्थों के मृत भाषा में बनने का एक भी उदाहरण मिलता है ?

जिन लेगों ने प्राकृत भाषाओं की संस्कृत से मिलान किया है उनके लिये इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन महीं होगा । पौराणिक काल में संस्कृत उन प्रकार में मत भाषा नहीं थी जैसे कि युरीप में आज कल लैटिन मृत भाषा है। लैटिन और स्वयं इटेलियन भाषा में जो अंतर है उससे कहीं कम अन्तर संस्कृत और प्राकृत में है। जिस समय माकृत साधारणतः बेर्ला जाती थी उन समय भी संस्कृत बराबर समक्ती जाती थी और राजमभाश्री में बोली भी जाती थी। विद्वान लाग संस्कृत में ही बाद विवाद करते थे। राज्य की सब आजाएं और विजायन संस्कृत में ही निकलते थे। पंडित लाग राजसभान्नों और पाठशास्त्रात्रों में संस्कृत में ही बातचीत करते थे। संस्कृत में ही उन्द गाए जाते थे कीर नाटक खेले जाते थे। सब शिक्षित और सभ्य लाग संस्कृत समक्रते थे और बहुधा संस्कृत बेग्लते थे।सम्भवतः साधारण लाग जो प्राक्षन बे। लते थे वे भी सामान्य सरख संस्कत समक्त लेते थे। शिक्षित और विद्वान लेग ते। निस्संदेह संस्कृत से पूर्णतया परिचित थे। वे इसी भाषा की सदा पहते थे, इसी की बहुधा बेलिते थे और इसी भाषा में वे छिसते और विचारते श्रीर बातचीत भी करते थे। अतः पौराणिक समय में संस्कृत ऐसी मृत भाषा नहीं थी जैसी कि अब वह है और कालिदास और भवभूति ने शकुन्तला और उत्तर-चरित का लिखने में ऐसी मृत भाषा का प्रयोग नहीं किया है।



## अध्याय १५।

## माचीन काल का अन्त।

अब हम भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता के इस संजिम श्रोर अधूरे इतिहास की समाप्त करेंगे। इस पुस्तक में इस बहे विषय का पूर्ण वर्णन देने का उद्योग करना असम्भव थाः हमने भारतवर्ष के इतिहास को केवल मुख्य मुख्य बातों के वर्णन करने का तथा भिन्न भिन्न कालों की हिन्द सभ्यता का वर्णन माटी रीति से दिखालाने का उद्योग किया है। यदि इस वर्णन से इमारे देश भाइयों का हमारे प्राचीन पुरुषात्रों का वर्णन चाहे कैसी अस्पष्ट रीति से विदित हो जाय तो हम प्रयने परिश्रम की ठयर्घनहीं समर्भेंगे। अब हम घोडे समय के लिये उनका ध्यान अपने वर्णन के अन्तिम पृष्टों पर देने की प्रार्थना करेंगे जिसमें कि मुसल्मानी विजयके पहिले हिन्दू इतिहास के अन्तिम काल की सामाजिक चाल व्यवहार और सभ्यताका वर्णन है। हिन्दु इतिहास के अन्तिम काल में दो भाग स्पष्ट हैं। ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी के दिल्ली और अजमेर के राजपुतों की चाल त्यवहार आधुनिक काल की है और वह विक्रमादित्य और शीलादित्य के समय से भिन्न है जो कि प्राचीन काल की थी। राजपूत लोगेां का सम्बन्ध आधुनिक इतिहास से है, विक्रमादित्य और शीलादित्य का प्राचीन इतिहास से। ९ वीं और १० वीं शताब्दी का वह अन्धकार-मय समय भारतवर्ष के प्राचीन काल और आधुनिक काल की जुदा करता है।

हम इम अध्याय में प्राचीन काल के अन्त समय के अर्थात् छठीं से सातवीं शताब्दी तक हिन्दु श्रें। की सभ्यता के विषय में लिखेंगे।

हम कालिदास और भवभूति के समय के हिन्दुओं के सामाजिक जीवन को दिखलाने का उद्योग करेंगे और इस विषय की सामग्री हमें इन कवियों तथा इस कांल के प्रन्य कवियों के अमर ग्रन्थों से मिलेगी। अगले प्रध्याय में हम उस समय की सभ्यता का दिखलाने का यत्न करेंगे जब कि प्राधुनिक काल का आरम्भ होता है अर्थात् १०वीं से१२ वीं शताब्दी तक, और इस काल की सामग्रियां हमें एक विचार शील विद्वान और सहानुभूति रखनेवाले विदेशी की टिप्य-णियों से मिलेगी जो कि हमारे लिये इस काल का इति-हास छोड़ गया है।

स्वयं कालिदास ने दुष्यन्त के वर्णन में अपने समय के विक्रमादित्य जैसे बड़े राजाओं का वर्णन दिया है। इस उमसे किसी ग्रंश में उत्तरी भारतवर्ष के इस प्रतापी राजा के अपने विलासी और विद्वान सभा तथा अपने सिपाहियों और पहरुग्नों के बीच जीवन ठयतीत करने का कुछ अनुमान कर सकते हैं। अपने आचरण में वीराचित और फुर्तीला होने के कारण वह युद्ध तथा शिकार खेलने में प्रसन्त होता था और बच्च्या भारतवर्ष के पहिले समय के जङ्गलों में शिकार खेलने के लिये अपने सैनिकों, रथा, चोड़ों और हाथियों के चहित जाता था। मध्य समय के युरोप के सज्ञाटों की नाई हिन्दू राजाग्रों के साथ भी सदा एक विद्यक रहता था और यह विद्यक ब्राह्मण होता था जिस

की कि मूर्खता के कारणमय स्थूल रुचि और समय समय पर हास्पजनक बातें राजा की उनके अवकाश के समय में प्रमुख करती थीं। सैनिक लोग रात दिन महस्र का पहरा देते थे और महल के भीतर स्त्री पहरुए राजा के पास प्रस्तुत रहते थे और वे एक वृद्ध और विश्वास पात्र कम्में चारी के अधीन रहते थे। कवि के वृत्तान्त से यह विदित होता है कि शक लेगों का बड़ा बिजयी शक स्त्रियों से घ्गा नहीं करता या और वे उसके महलों की रखवाली करती थीं और उनके माथ शिकार खेलने के लिये तीर और धनुष लेकर जाती थीं और फूलों से सुमज्जित रहती थीं। वास्तव में यदि हम कथासरित्सागर पर विश्वास कर सकें जी कि प्राचीन ग्रंथ वृहत कथा के आधार पर बनाए जाने के कारण बहुमूल्य है ते। उज्जैनी के म≠म्राट ने जिन अनेक भुन्दर स्त्रियों से विवाह किया या उनकी जानि पर वह विशेष ध्यान नहीं देता था। इनमें मे एक भील जाति की राजकुमारी मदनसुन्दरी घी श्रीर उसके विवाह में उसके पिता ने कहा षा ''मेरे मम्माट, मैं बीन हजार धनुर्धारियों के साथ दास की नाई तुम्हारा माथ दूंगा" इसी ग्रन्थ में यह भी कहा गया है कि यह सम्माट मलयपुर की राजकुमारी मलयावती पर उसका चित्र देखकर, और वंगाल की राज-कुमारी कलिंगसेना पर एक बिहार में उमकी पत्थर की मृतिं देखकर मोहित होगया। और यह कहना अनावश्यक है कि इस दोनों स्त्रियों ने अन्त में इस सम्झाट के खड़े महल में स्थान पाया। (क० म० मा० अध्याय १८)

विक्रमोर्वशी और मालविकाशिमित्र के ग्रन्थकारीं ने उन द्वेष और हाह की कुछ कम कर के दिखलाया हागा की कि बहुधा राज्य महलों में पाए जाते थे। राजा की सदा बहुत सी स्त्रियां होती थीं और बहुधा राजकीय कार्य के लिये। इन उच्च रानियों के सिवाय रानियों की बहुत सी सुन्दर दामियां भी राजा की प्रीत पात्र हो जाती थीं और वे प्रपनी रानियों द्वारा दग्छ पाती थीं। इन सब बातें के रहते हुए भी प्रधान रानी का सदा बड़ा सत्कार और मान होता था। बही घर की स्वामिनी होती थी ग्रीर प्रत्ये क राजकीय अवसर पर राजा के साथ सम्मिन लित होती थी।

रानियों की नाई सामान्य स्त्रियों के कमरे भी सनुव्यों से जुदे हाते थे। यही रीति यूरोप में राम और पोम्पित्राई के प्राचीन मनय में प्रचलित थी फ्रीर संस्कत कवियें। ने इन सुन्दर स्त्रियों की शान्त गृहस्थी का जीवन बहुधा वर्णन किया है। परन्तु स्त्रियों का पूरा पर्दा पौरा-णिक काल में भी नहीं था। शकुन्तला और मलयावती के सम्मुख जब दुष्यन्त और जीमूतवाहन जैसे अपरचित लेग उपस्थित हुए तब वे पर्दे में नहीं चली गईं। मालती अपनी पूरी युवा अवस्था में एक त्याहार के दिन नगर वासियों के बड़े समूह में हाथी पर सवार होकर मन्दिर की गई थी और वहां उसे वह युवा मिला था जिमने कि उस के हृदय के। चुरा लिया या और पलटे में उसने अपना भी हृदय उसे दे दिया। कथासरित्सागर के पहिले अध्याय में हम कात्यायन की माता के। दे। अपरचित ब्राह्मणें। का अतिध्य करते हुए और उनके साथ बिना किसी राक टाक के बात करते हुए पाते हैं श्रीर वर्ष की स्त्री ने भी पहिले इन्हीं

दोनों अपरचित लोगों का स्वागत किया था और उनसे अपने पति की आपत्तियाँ का वर्णन किया था। इस बढ़े ग्रन्थ की प्रमुंख्य कहानियों में हमें एक उदाहरण भी ऐसा नहीं निलता जिममें कि सामान्य स्त्रियों के इस प्रकार पर्दे में रखे जाने का वर्णन हो जिम प्रकार की पीछे के ममय में मुसल्मानों के राज्य में नई रीति है। गई। मृच्छ-कटि में चानदत्त की धर्मात्मा और सुगील स्त्री चारुदत्त के मित्र मैत्रेय के साथ बिना किमी सकावट के वार्तालाय करती है और कादम्बरी, नागानन्द रत्नावली तथा अन्य सब प्राचीन ग्रन्थों में हम नायिका की अपने पति के नित्रों के साथ बहुधा बार्नाचाप करते हुए पाते हैं। निस्सन्देह राज्य महलों की रानिये। के लिये कुछ अधिक सकावट थी परन्तु वे भी राजा के मित्रों में मिल मकती थीं। जब नर-वाहन दत्त के मन्त्री अवनी नई रानी रत्नप्रभा से मिलने आए ता उनके सम्मृत जाने के पहिले उने उनके आने की मूचना दी गई। रानी इम आवश्यक कार्य्य पर भी विगड़ी और उसने कहा कि मेरे पति के नित्रों के लिये मेरा द्वार अन्द नहीं रहना चाहिए क्यांकि वे मुक्ते अपने देह की नाई प्रिय हैं !" (क० म० सा० अध्याय ३६)

विवाह दुल हे और दुल हिन के माता पिता करते थे। उदाहरण के लिये जब जीमूनवाहन में विवाह के लिये कहा गया ते। उसके साथी ने कहा "उनके पिता के पाछ जाओ और उनसे कहो।" और उसके माता ने इस युवा की इच्छा की जिना जाने हुए अपनी मम्मति दे दी। यदि हम इस काल के कवियां पर विश्वाम कर सकते हैं तो विवाह

बहुधा उचित अवस्था में किया जाता था। मवभूति के नाटक की नायिका मालती युवा होने के उपशन्त भी कारी ही थी। मालविका मलयावती और रकावनी पूरे यौवन की प्राप्त हैं ने पर भी कारी थीं और अम्मांत्मा कन्व ऋषि ने शकुन्तला का विवाह तब तक करने का विवार नहीं किया जब तक कि युवा अवस्था में दुयन्त से उसकी भेट न हुई और वह उसपर मोहित न हो गई। विवाह की रीति वैसी ही थी जैमी कि प्राचीन समय में घी और जैमी कि आजकल वर्तमान है। अग्न की परिक्रमा करना, अग्न में प्रक हालना और दुलहिन और दुलहा का कुछ प्रतिक्षा कराना यही विवाह को मुख्य रीतें समक्ती जाती थीं।

कन्याश्रें को लिखना और पढ़ना मिखलाया जाता था और प्राचीन प्रन्थों में उनके चिट्टियों के लिखने और पढ़ने के असंख्य उदाहरण हैं। मृच्छकटि में मैत्रेय कहता है कि जब मैं स्त्रियों की संस्कृत पढ़ते हुए वा मनुष्यों की गीत गाते हुए सुनता हूं तो मुक्ते बड़ी हँ मी खाती है। परन्तु मैत्रेय की इससे चाहे जितनी घृणा हो पर इस वाक्य से कोई मन्देह नहीं जान पड़ता कि स्त्रियां बहुधा संस्कृत पढ़ती थीं और वैसे ही मनुष्य भी बहुधा गाना सीखते थे। स्त्रियों का गान विद्या में निपुण होने का बहुधा उल्लेख किया गया है। नागानन्द ने एक अद्भुत स्थान पर लिखा है कि राजकुमारी मल्यावती ने एक गीत गाया जिसमें मध्यम और उच्च स्वर प्रस्ती भांति दर्शाया था और इसके उपरान्त हमें यह भी विदित है।ता है कि

उनने अंगुलियों से बाजा बजाया जिसमें ताल और स्वर के सरमम आदि का पूरा पूरा ध्यान रक्खा गया था।

कथानिरित्मागर (अध्याय ए) से इमें किदित होता है कि राजकुमारी मृगावती ने अपने विवाह के पहिले नाचने गाने तथा अन्य गुणों में अद्भुत निपुणता प्राप्त कर छी थी। प्राचीन ग्रन्थों में ऐसे अनेक वाक्य मिछते हैं।

चित्रकारी की विद्या के भी मनुष्यों और स्त्रियों देनों ही की जानने का बहुया उल्लेख मिलता है और इस मागालन्द का एक वाका दिखला चुके हैं जिससे कि प्राचीन भारतवर्ष में रङ्गीन मिटी का जित्रकारी में व्यवहार किया जाना प्रगट होता है। उत्तररामचित्र का प्रारम्भ कुछ चित्रों के वर्णन से होता है जिन्हें कि लक्ष्मण ने मीता की दिखलाया था और क्यामिरत्सागर (अध्याय १२२) से हमें विदित होता है कि नगरस्थामी विक्रमादित्य की मभा का चित्रकार था और उसने राजा की भिन्न भिन्न प्रकार के स्त्री से।न्दर्य के चित्र भेंट किए थे।

भारतवर्ष के कियां ने विवाह सम्बन्धी प्रेम का जैसा सत्तम वर्णन किया है बैसा किसी ने नहीं किया। इस उत्तर-रामचरित्र के वाक्य की उद्घृत कर चुके हैं जिसमें सीता के लिये राम के की नल प्रेम का वर्णन है और इसारें जो पाठक संस्कृत साहित्य से परिचित हैं उन्हें निस्मन्देह सैंकड़ेंग ऐसी बातें स्मरण होंगी जिनमें कि हिन्दू पुरुषों के प्रेम और हिन्दू स्टियों की पतिभक्ति दिखलाई गई हैं "।

<sup>\* &#</sup>x27;'हिन्दू कवियों ने ग्रापनी स्थियों की विरक्ते ही कहीं निन्दा की है उन्हें।ने प्रायः सदा उन्हें प्रीति पात्र की भांति लिखा है।

परन्तु गृहस्थी सम्बन्धी जीवन का वृत्तान्त सब काठ्य ही में नहीं निलता। हमें गृहस्थी के दुः खेंा और शोक का सच्चा ज्ञान भवभूति और कालिदास के काव्यों से नहीं मिलता जितना कि कथासिर सागर में दिरदू, हानि, सम्बन्धियों वा पड़े। सियों की घृणा, पित की निर्देयता वा स्त्रियों का कलह का स्वभाव बहुधा शान्त गृह को दुखी बनाता और जीवन के लिये बेक्कि सा होता था। प्रन्य सब बुराइयों में एक में रहनेवाले कुटुम्बियों में क्षगड़े और आज्ञाकारी पत्नी पर साम और ननद के कठोर अत्याचार कम भयानक नहीं थे। सुशील और धर्मात्मा कीर्तिसेना ने इन अत्याचारों केंग सहन करते हुए दुःख से कहा है "इसी कारण सम्बन्धी लोग कत्या के जन्म में शोक करते हैं जो कि सास और ननद के अत्याचारों की पात्र रहती है। (क० म० सा० अ० २०)

इस बात को दिखलाने के लिये बहुत से वाक्य उद्घृत किए जाते हैं कि पौराणिक काल में विधवा विवाह का निषेध नहीं था। याज्ञवल्क्य कहता है कि "जिस स्त्री का दूसरी बार विवाह होता है वह पुनर्भव कहलाती है" (१,६९) विष्णु कहता है कि जिस स्त्री का पतिसंसर्गन हो कर पुनर्विवाह हो वह पुनर्भव कहलाती है (१५,९ और ८) और पराशर भी, यद्यपि वह आधुनिक समय का ग्रन्थकार है

इस बात में वे अधिक उच्च जातियों के श्रीर विशेष कर यूनान के कि वियों की जी सुखानत श्रीर दुःखानत देनिंग मकार के नाटकें। में बड़ी डाइ के साथ स्थियों की बुराई करते हैं शिक्षा देसकते हैं। अरिस्टें। फेनीज़ इस बात में युरीपाई जीज़ से कम नहीं है यद्यपि बह इस दु:स्वान्त नाटक लिखने वाले की स्वियों प्रति सुव्यहार की हँसी उदाता है।

तथापि बह ऐसी स्त्री के पुनर्विवाह की आजा देता है जिस का पति सर गया है। वा जाति बाहर हो गया हो वा योगी हो गया हो (४, २६)। मालवा के एक गृहस्थ की कन्या के विषय में एक हास्यजनक कहानी विदित है कि उसने निरन्तर ११ पति से विवाह किया था और ११ वें पति की मृत्यु पर इस विधवा ने सम्भवतः १२ वां विवाह किया होता परन्तु "वाषाण भी उसकी हँमी किए बिना महीं रह सकते थे" और इस कारण उमने योगिनी का जीवन ग्रहण कर निया। (क० म० मा० अध्याय ६६)

जपर हम हिन्दू स्त्रियों की प्रीति और पित्रभक्ति के विषय में लिख चुके हैं। जानीय जीवन तथा स्त्रियों के सत्कार के पतन के माथ ही माथ पौराणिक काल में स्त्रियों की इस पित्रभक्ति ने एक निर्देयता का रूप धारण किया। पौराणिक काल के पहिले भारतवर्ष के ग्रन्थों में सती होने की रीति का कहीं भी उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति अथवा या खबल्का की स्मृति में भी उसका कहीं वर्णन नहीं है। हमें इस रीति की उत्पक्ति की कथा पहिले पहिल पौराणिक काल के ही ग्रन्थों में मिलतो है।

श्रिम में प्रवेश कर के आत्महत्या करना भारतवर्ष में सिकन्दर के समय में और उससे भी पहिले विदित था। पीराणिक काल में जब पति का अपनी स्त्रियों का सत्कार करने की अपेक्षा स्त्रियों की पतिभक्ति पर विशेष जार दिया गया तो अन्य लेगों की परीक्षा विधवाओं के उप-रेक्त रीति से आत्महत्या करने के एक यश का कार्य कहा गया। इस प्रकार वाराह निहिर श्रपने ज्योतिष शास्त्र में स्त्रियों की परी हा इस कारण करता है कि वे अपने पित की मृत्यु पर अिंग में प्रवेश करती हैं परन्तु मनुष्य अपनी स्त्रियों की मृत्यु के उपरान्त पुन: विवाह कर लेते हैं। परन्तु फिर भी आग में जलने की यह रीति पैराणिक काल में भी केवल स्त्रियों वा विधवः वों के लिये नहीं थी। मालती माधव में मालती का पिता अपनी कन्या के शोक में चिता पर चढ़ने की तथ्यारी करता है और नागानन्द में तो जीमूतवाहन के पिता माता और पिता इस राजकुमार के शोक में चिता मीं जलमरने का संकल्प करती हैं।

कथामरित्मागर में हम एक कुमारी की जी कि अपने व्रियतम से मिलने में निराश हो गई थी चिता में प्रवेश करने की तयारी करते हुए पाते हैं (अ० १९८ और १२०)। और अब कहानियों से इतिहास की ख़ार दृष्टि डालने पर भी हमें विदित होता है कि राजालीग महमूद गजनवी के अधीन है:ने पर भी अपने देशवासियों द्वारा चृता की दृष्टि से देखे जाने के कारण चिता में जल मरे थे। यह निस्तन्देह आत्महत्या की एक देखीआ रीति ची जब कि शोक वा अपनान अमन्त्र हो जाता था और जीना शोक-युक्त हो जाताथा और फीका जान पड़ता था। ऐसी आत्महत्या करना बुरातीया ही पर वह उस सन्य ती कायरपन और अपराध हो गया जब कि मनुष्यां ने इसका करना छोड़ दिया और केवल स्त्रियों के गले इस रीति की चनके पति की मृत्यु पर किए जाने के लिये यश के कार्य की भांति लगा दिया। और जब हिन्दू जाति में जीवन नहीं रह गया तो यह आत्महत्या एक स्थिर रीति है। गई।

प्राचीन भारतवर्ष में प्राचीन यूनान की नाई बड़ी सुन्दर और गुणी वेश्याएं अपने आज कल की अधम सहिनां की अपेका अधिक सम्मानित घीं और प्रधिक उत्तम और उच्च जीवन व्यतीत करती थीं। अम्बदाली जिसने कि ठाठ बाट और घमगड में लिज्छिव राजास्रीं की बराबरी की घी और जिसने धार्मिक गौतम बुद्ध की अपने यहां निमन्त्रण दिया था उसमै अस्पेसिया का स्नरण हो आता है जिमने सुक्रात हा आति ह्य किया था। इसी प्रकार सुरु छ-कटि की नायिका वमन्तसेना भी खड़े ठाठ बाट से रहती थी। बह उक्जैनी के युवा लोगों का एक माधारण सभा में स्वागत करती थी जहां कि जुआ खेलने की सामग्री, पुस्तकें, चित्र तथा मन बहलाव की अन्य वस्तुएं प्रस्तुत रहती थीं, वह प्रयने यहां निषुण शिल्पकारीं और जैहिरियों की रखती थी, बह दुखी दरिद्री लागें की महायता करती थी और अपने ठयवनाय की करते हुए भी ''वह मुगीलवती, अनन्त क्रपवती और समस्त उन्जैनी का अभिमान थी।"

इसी भांति कथामिरत्मागर (अध्याय ३८) से भी हमें विदित होता है कि दक्षिणी भारतवर्ष की राजधानी प्रति-ष्ठान की वेश्या सदनमाला "राजा के महल के सदूश्य" महल में रहती थी और उमके रत्तक मिपाही, घाडे और हाथी थे। उसने विक्रमादित्य का (जा कि उसके यहां वेष बना कर गया था) सतकार स्नान, पुष्प, सुगनिध, बस्त्र. आभाषण और बहुमृत्य भाजन से किया था। और इसी ग्रन्थ के १२४ वें अध्याय से हमें फिर विदित होता है कि उज्जैनी की वेष्ट्रया देवदसा अपने राजा के योग्य महल में रहती थी।

हमें कहना नहीं पहेगा कि जिस समय का हम वर्णन कर रहें हैं उस समय उन्जीनी भारतवर्ष में सब से बढ़ी चढ़ी नगरी थी। गुण श्रीर सौन्दर्य तथा धन और राज्य प्रभुता ने छठीं शताब्दी में इस प्राचीन नगरी की अद्वितीय शोभा बढ़ाने में याग दिया था। मेचदूत में यहा ने मेच से यह ठीक ही कहा है कि वह उज्जीनी में बिना हुए न जाय और नहीं तो "तेरा दुर्माग्य है और तेरा जन्म ठम्थे ही हुआ है।"

ऐसी उच्च आचात्रीं के उस्रङ्गन करनेका साहम न करके मैं कुछ वर्ष हुए कि इस नगर को देखने गया था। उसकी प्राचीन कीर्ति अब नहीं रही है, उससै प्राचीन मनय की बातें। का स्मर्णमात्र भी नहीं होता। परन्तु फिर भी इस नगरी की अपंची नीची पत्थर की गलियों में घूमते, कारीगरी से बने हुए पुराने मकाने। पर दृष्टि डालने से यहां के सरल हृदय वाले मनुष्यों की भीड़ को प्रमन्न चित्त देखने और महाकाल के प्राचीन मन्दिर में जाने से जो कि समभवतः इस नाम के उसी प्राचीन मन्दिर की भूमि पर बना है कि जिसका कालिदास ने मेघदृत में टक्कोख किया है हमारे हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह नगर प्राचीन समय में ऐसा था इसका अनुसान कर लेना सम्भव है। और निस्सम्देह मृष्ठकटि में जो इस नगर का अद्भुत वर्णन दिया है बह इमारे इस अनुमान में कम सहायता नहीं देता। इस नाटक से हम प्राचीन समय के वर्णन का उद्योग करने में सहायता लेंगे।

राजा की छाया में शान्त ठ्यापारी और महाजन लोग टयापारियों के बाजार में रहते थे जिसे कि कवि ने श्रीष्टि चत्वर के नाम से लिखा है। हिन्दू व्यापारी लीग सदा से शान्त और सीधे सादे थे। सम्भवतः उन लोगों के कार्यालय की शाखाएं उत्तरी भारतवर्ष के सब बड़े बड़े नगरां में थीं और वे लोग रेशम, रक्न और बहुमूल्य वस्तुन्नों का बहा भारी व्यापार करते ये और अपनी ठसाठस और सकरी गलियें के अन्धकारमय घरों में बहुत बड़ा कोष और दृष्य रखते थे जिसे कि आवश्यकता के समय में राजा और महाराजा भी उधार लेना बुरा नहीं समक्तते थे। वे लोगकेवल दान पुराय और धाम्मिक कार्यों में सीधेमादे थे और इस कारण वे इस नगर के। अहत से सुन्दर मन्दिरों से सुशाभित करते थे, पुजे-रियों और ब्राह्मणों का भाजन कराते और महायता देते थे और अपने अच्छे कार्यों से अपने नगर के लीगें में यश पात थे । आज तक भी उत्तरी भारतवर्ष के सैठ श्रीर व्यापारी अपने दृष्ट्य और पुरुष के कार्यों के लिये सम्मानित हैं और वे अनेक मन्दिर बमवाते हैं जहां कि नित्य प्रति जैमियें। कीर हिन्दुओं की पूजा है।ती है।

जीहरी और शिल्पकार व्यापारियों के पास बहुतायत से ये। किव के शब्दों में "निपुण कारीगर मोती, पुखराज, मीलम, पन्ना, लाल, मूंगा तथा प्रन्य रहों की परीक्षा करते हैं, कोई स्वर्ण में लाल जड़ते हैं, कोई रङ्गीन जीड़ों में स्वर्ण के आभूषण गूंचते हैं, कोई मोती गूंचते हैं, कोई अन्य रत्नों को साम पर चढ़ाते हैं, कोई सीप काटते हैं और कोई मूंगा काटते हैं। गंधी लोग केशर के यैले हिलाते हैं, चन्दन का तेल निकालते हैं और निलाबट की सुगन्ध बनाते हैं। इन शिल्पकारों की बस्तुएं उस समय के सब विदित संसार में बिकती थीं और उनकी कारोगरी की वस्तुओं की बगदाद में हारुन उलरशीद के दरबार में कदर की गई थी और उनहोंने प्रतापी शार्लमेगन और उसके असम्य द्वारियों की आप्रचर्यित किया था और अंग्रेजी कवि लिखता है कि वे लोग अपनी आंख फाड़ कर बड़े आश्चर्य से रेशमी और कारचीबी के बस्त्र तथा रहीं को देखते थे जी कि पूरव के दूर देश से युरोप के नवीन बाजारों में आए थे।

इससे छोटे ठयापारी अन्य गिलयों में थे और अपने वस्त्र आभूषण और मिठाई और बहुत सी अन्य प्रकार की वस्तुएँ दिखलाते थे। दिन भरभी इभाइ से भरी गिलयों में प्रसक्त और सरल इदय के लोगों की खचाखब रहती थी।

परन्तु केवल बाजार ही लोगों के आने जाने का स्थान नहीं या वरन इसके सिवाय और भी विलक्षण स्थान थे। जूआ खेलने के घर राजा की आजा से स्थापित थे जैसा कि यूरोप में अब तक भी है। जूआ खेलने वाले की प्रबन्ध रखने के लिये राजा नियत करता था और अग्नि पुराण के अनुमार वह राजा के लिये जीत का पाँचवां वा दसवाँ भाग उगाइने का अधिकारी था। मृच्छकि में एक जुआरी के दम स्वर्ण हारने का उल्लेख है और यह स्वर्ण निस्मन्देह एक साने का सिक्का था जिसका मूल्य कि हामूर विलसन साहेब पान्त्र) अनुमान कृरते हैं।

प्रकुन्तला से हमें विदित होता है कि नगर में मदिरा की दूकानें होती थीं जिनमें कि बहुत ही नीच जाति की लोग जाते थे । परम्तु विलासी राजसभा के दर्बारियों तथा हुराचारी और रसिक मनुष्यों में भी मदिरा पीने की रित अविदित नहीं थी। भारिव ने एक सर्ग मदिरा पीने के आनन्द के विषय में लिखा है और कालिदास ने भी बहुधा ऐसी स्त्रियों का उल्लेख किया है जिनके मुख मदिरा की महक से सुगन्धित थे परन्तु अधिकांश लेगा जो कि हिम्हू श्रेखी के तथा खेती वाणिज्य श्रीर परिश्रम करने वाले थे मदिरा नहीं पीते थे जैसा कि वे आज कल भी करते हैं।

बड़े नगरों के अन्य दुराचार भी उफ्जेनी में अविदित नहीं थे। मुच्छकटि में मैत्रेय कहता है कि ''संध्या के इन समय राज्यमार्ग दुराचारियों, गला काटने वालों, दर्बा-रियों और वेश्याओं से भरा रहता है" और इसी नाटक में एक दूसरे स्थान पर चाकद्त के घर में चौरी का एक अद्भुत वृतान्त है और उममें पहरा देने वाले के पैर का शब्द उस समय सुनाई देता है जिस ममय कि चौर अपना कार्य कर चुकता है और माल अमबाब लेकर चम्पत हो जाता है (जैसा कि आजकल बहुधा होता है) !उसी नाटक में एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि

यड़क लखी सूनी पड़ी घ्रमत पहरेदार ॥ चार फिरत हैं रात की तुम रहियो हु वियार॥

[मीताराम]

धना क्य लेगि बहुत से दास, बहे ठाट बाट के कमरे और उदार आतिच्य के साथ छल पूर्वक रहते थे। नृष्ठ-कटि में इमें एक धना ह्या के घर का कुछ अन्युक्ति के साथ वर्षन निलता है जिसने कि हमें साधारकतः धना ह्यों के घर का कुछ श्वान है। जायगा । बाहर का द्वार सुन्दर है, ड्योडी रँगी हुई साफ सुषरी और पानी छिड़की हुई है, फाटक पर कुल और माला लटकी हुई हैं और द्वार कंचा मेहराबदार है। पहिले आंगन में प्रवेश करने पर स्वेत इसारतीं की पंक्ति देख पहती हैं, उनकी दीवारीं पर सुन्दर पलस्तर किया इआ है, सीढियां भिन्न भिन्न प्रकार के पत्चरों की बनी पुद्दे हैं और उनके बिल्लीर के किवाडों से नगर की गिलियों का दूर्य देख पडता है। दूसरे आंगन में गाडी, बैल, चोडे और हाथी होते हैं जिन्हें उनके महावन चावल श्रीर घी खिलाते हैं। तीसरे आंगन में लोगें के बैठने का कमरा होता है जहां पर अतिथियों का स्वागत किया जाता है, चौथे में नाच फ़्रीर गाना होता है और पांचवें में रसोई घर, छर्डे आंगन में घर के कार्य्य के लिये शिल्पकार और जौहरी रहते हैं और सातवें में चिडियाखाना रहता है। आठवें आंगन में घर का नालिक रहता है। यह सम्भव नहीं है कि बड़े ही धनाड्य के सिवाय और कोई इतने ठाट बाट से रहे परन्त इस वृतान्त से हमे ठाट से रहने वाले हिन्दू गृहस्थों का कुछ ज्ञान होजाता है। घर के पीछे एक सुन्दर फलवारी है जो कि प्राचीन समय में हिन्दू स्त्रियों के मनबहलाव का स्थान थी। शक्नतला अपने वृक्षों में स्वयं पानी देती थी और यज्ञ की स्त्री अपनी फुलवारी में बैठकर अपने अनुपस्थित पति का शोच किया करती थी।

नगर के भीतर इन वृहद् निवासस्यानें के सिवाय धनात्य लोगों के नगर से बहुत दूर गांव में बगीचे होते ये और इन बगीचें का शौक इस समय तक भी वस मान है।

धनाट्य मनुष्यें की सम्पत्ति में गुलाम सब से मुख्य समक्षे जाते थे। भारतवर्ष में प्राचीन समय में अन्य प्राचीन देशों की नाईं गुलान खरीदे श्रीर बेंचे जाते थे। श्रीर सम्भवतः प्राचीन समय में अधिकांश दाम गुलाम ही होते थे। मृच्छकटि में एक हारा हुआ ज्वारी अपना ऋण चुकाने के लिये अपने को बेंचने का प्रस्ताव करता है। इमसे भी अधिक विलक्षण एक दूसरा वाक्य है जिममें कि एक दासी का प्रेमी उससे पूछता है कि कितना दृष्य देने से उसकी स्वामिनी उसे स्वतंत्र कर देगी। हरिश्चन्द्र की प्रसिद्ध कथा में भी कहा है कि इस राजा ने एक ब्राह्मण का ऋग चकाने के लिये प्रपने स्त्री पुत्र और स्वयं अपने की बेंच हाला था और इम सम्बन्ध में ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। गुलामी कामल क्रव में भारतवर्ष में बहुत आधुनिक समय तक वर्तमान थी। मगर में सुखी मनुष्यों की साधारण सवारी एक प्रकार की हकी हुई गाड़ी घी जिसमें बैल जाते जाते थे। मनुष्य और स्तियां देशनां ऐसी गाडियों में बैठते थे और वननामैना अपने प्रियतम चारुदत्त से नगर के बाहर बाटिका में मिलने के लिये ऐसी ही गाड़ी में बैठ कर गई थी। जो मनुष्य बैल गाड़ी में (इस ग्रन्थकार की नाई ) उज्जैनी की कांची नीची पत्यर की गलियों में गया होगा उसे यह विदित होगा कि इस स्त्री की यात्रा उसके सच्चे स्नेह के मार्ग की नाई बहुत अच्छी नहीं थी। सवारी के लिये घोड़े भी बहुधा काम में लाए जाते ये श्रीर कथामरित्मागर के १२४ वें अध्याय से हमें विदित होता है कि ब्राष्ट्रास अपनी स्त्री देवस्वानिनि को उसके पिता के घर से घे। डी पर सवार करा कर एक दासी के सहित लाया था। चे। हैं की गाड़ियां सम्भवतः केवल राजा लाग तथा युद्ध और शिकार में योधा लाग भी काम में लाते थे जैसा कि हम शकुन्तला में देखते हैं।

प्राचीन समय में न्याय करने का एक मात्र और बहुमूल्य वर्णन मृष्ठकिट में दिया है। उसमें ब्राह्मण चारु इल्ल पर एक दुराचारी लम्पट ने इस नाटक की नायिका वनन्तसेना के मारने का भूठा दोष लगाया है। यह लम्पट प्रापने को राजा का बहनोई कहता है। राजा लोग प्रीति करने में कुछ बहुत विचार नहीं करते थे और इस प्रकार जिन भीच जाति की स्त्रियों की वे अपने महल में ले लेते थे एनके भाइयों और सम्बन्धियों की नगर के प्रबन्ध करने में उच्च पद दिए जाते थे। ऐसे लोगों का कालिदास तथा अन्य कवियों ने जो अनेक स्थान पर वर्णन दिया है उनसे हमें विदित होता है कि ये लोग समाज के नाशक बन गए थे, वे भले मानुसों के द्वेषी और छोटे तथा नीच लोगों के दु:स देने वाले. थे।

ऐसे ही एक दुष्ट ने जिमका नाम वासुदेव था बतंत-सेना की मारने का जी जान से जनन किया था। उसने पहिले बमन्तसेना की प्रीति के लिये ठ्यथं उद्योग किया था और तब उमने धारुद्त पर जिसे कि बह बाह्सी थी उसके मारने का कलंक लगाया। न्यायाधीश सेठ और लेखक (कायस्थ) के साथ न्यायाख्य में आता है और वासुदेव चारुद्त पर द्वेष आरोपित करता है। न्यायाधीश उस दिन इस बात पर विचार करने के लिये

इच्छुक नहीं है परम्तु वादी का राजा के साथ मेल जान कर इस अभियोग को उठाता है और न्यायालय में उसके दिटाई के आचरण पर भी तरह दे जाता है। चास्त्त बुलाया जाता है।

यह सीचा और भला ब्राह्मण न्यायालय में आता है भौर इतका जो वर्णन किया है वह हमारे बहुतसे पाठकीं को मनेराञ्चक होगा और उसमें भी प्राचीन समय के न्याय के क्टनें। का भी ज्ञान हो जायगा।

ट्याकुल चलत दुत गंख भी लहर एम,

चिंता में मगन मंत्रि देखी नोर चीर से। बकवके करें बक सरिस चतुर लाग,

कायच निहारें बैठे भुजग बेपीर से। एक और भेदी खड़े नाक भी मगर सम,

हाथी चे। डे द्वार डोलें हिंपक अधीर से। टेडे मेडे नीति से बिगारे तट संग सोहें,

राजा के विचार भीन नीरिध गंभीर से॥

### [मीतारान]

हमें यहां पर शासी का ठयारा देने की कोई आवश्यकता नहीं है परन्तु निस्मन्देह प्रमाण चारुदत्त के बहुत विम्ह थे। परन्तु फिर्भो न्यायाधीश की यह विश्वाम नहीं होता कि इस भले भानस से ऐमा घृणित अपराध किया होगा। वह कहता है कि ''चारुद्स पर कलडू लगाना वैसा ही है जैसा कि हिमालय को तीलना, समुद्र की याह लगाना वा हवा की पकड़ना।" परन्तु यह शाकी और भी प्रवल होती है और न्यायाधीश की यह विदित होता है कि कानून के अनुसार उसे चारुद्त के विरुद्ध निश्चय करना चाहिए परन्तु फिर भी उसे इन सब बातें। पर विश्वास नहीं होता । इस प्रसिद्ध पर बलवती उपना के अनुसार "कानून के नियम स्पष्ट हैं, परन्तु बुद्धि दलदल में पड़ी हुई गाय के समाम श्रंधी है। रही हैं"।

इसी बीच में चारुद्त का मित्र न्यायालय में आता है और उसके पास उस स्त्री के आभूषण पाए जाते हैं जिसके मारने का कलंक लगाया गया है इससे चारुद्त के भाग्य का निश्चय हो जाता है। न्यायाधीण उसे पत्य बे। लने के लिये कहता है और धमकाता भी है और चारुद्त अपने अपमान से दुखी हो कर, उसके विरुद्ध जो प्रमाण एकतृत किए गए ये उनसे घबरा कर और अपनी प्रिय वमन्तमेना की मृत्यु का समाचार सुन कर अपना जीना ठ्यर्थ समक्क कर उम हत्या के करने को स्वीकार कर लेता है जिसे कि उसने नहीं किया है जैमा कि बहतेरे निरपराधियों की दशा हुई है।

न्यायाधीश आज्ञा देता है कि "अपराधी ब्राह्मण है और इस कारण मनु के अनुमार उसे फांसी नहीं दी जा म-कती परन्तु वह देश से निकाला जा सकता है पर उसकी संपत्ति नहीं छीनी जायगी।"

परन्तु राजा निष्ठुरता से इस आज्ञा को बदल कर उसे फांसी देने की आज्ञा देता है। किव राजा की इस निष्ठुर आज्ञा का पाप की भांति उल्लेख करता है जिसका कि बदला उसे शीघ्र ही मिलता है। उसके राज्य में बड़ा उस्तट फेर हो जाता है और वह युद्ध में एक जबरदस्त से मारा जाता है और जाक्र स्ती समय बच जाता है जब कि वह फांसी दिया जाने ही वाला था और उसे उसकी विय वसन्तसेना भी मिलती है जिसे कि निद्य वासुदेव ने मरा हुआ समक्त कर छोड़ दिया था परन्तु यह नरी नहीं थी। कृषित लोग इस अधन अपराधी को जो कि नृत राजा का सम्बन्धी था, मारा चाहते हैं परन्तु उदार चारुद्स उस के जीव की रक्षा करता है और उसे छोड़ देने को कहता है। लोग उसका कारण पूछते हैं और चारुद्स उसी सम्बे हिन्दू के सिद्धान्त से उत्तर देता है--

''बैरी जब अपराध करें और पैरों पर पड़ कृर सरन मांगे तो उस पर हथियार नहीं उठाना चाहिए।"

### अध्याय १६ ।

## आधुनिक काल का प्रारम्भ

पिछले प्रध्याय में हमने प्राचीन काल के हिन्दू ग्रन्थकारीं के ग्रंथों से जो कि छठीं और उसके उपरान्त की श्रताब्दियों में हुए हिन्दु श्रों की सम्यता और जीवन का संज्ञिप्त वृक्तान्त देने का उद्योग किया। परन्तु दूसरे लोग हमें जिस दृष्टि से देखें उस दृष्टि से हमें स्वयं अपने को देखना सदा लाभ दायक होता है और इस कारण हम इस अध्याय में आधुनिक समय के प्रारम्भ की हिन्दू सम्यता का कृतान्त उन सामग्रियों से देंगे जो कि हमें एक शिक्षित और उदार विदेशी एलबेकनी से मिलती हैं जो कि ग्यारहवीं शताब्दी में हुआ है।

भारतवर्ष के विषय में एल बेसनी के ग्रन्य का मूल्य बहुत समय से विद्वानों को विदित है परन्तु उसके ग्रन्थ के पाणिडत्य पूर्ण संस्करण और अनुवाद का अब तक अभाव था। डाकृर एडवर्ड सी सैक्ने अब इस अभाव की पूरा किया और पूरब देश सम्बन्धी खोज और भारतवर्ष के इतिहास के लिये एक बड़ा उपयोगी कार्य्य किया है।

एलबेसनी वा जैसा कि उसके देश के लोग उसे पुकारते हैं अबूरैहन का जनम आजकल के ख़ीवा में सन ए९३ ई० में हुआ था। जब महमूद गजनवी ने ख़ीवा की सन १०१९ ई० में जीता तो वह इस प्रसिद्ध विद्वान की युद्ध के बंधुए की भांति गजनी ले गया। सम्भवतः इसी घटना के कारण वह हिन्दु-आं की उस सहानुभूति की दृष्टि से देखने छगा जो कि

महमूद के विजय और अस्याचार महने वाले साथियों के येाग्य है और जब कि उसने हिन्दू सभ्यता और साहित्य में जिन बातों की दुखित समक्ता है उन्हें दिखलाने में कभी आगा पीडा नही किया तथापि उनने उस सभ्यता और साहित्य का उस उदार हृदय से अध्यन करने का कब्ट उठाया है जो कि पीछे के समय के मुमल्मानों में नहीं पाई जाती और जो बात प्रशंसा करने योग है उसमें वह प्रशंसा करने में कभी नहीं चूका।

भारतवर्ष में महमूद के नाश करने के असावधान कार्य के विषय में एलबेरनी उचित निन्दा के साथ लिखता है। वह कहता है कि "महमूद ने देश की भाग्यशालिनी दशा का पूर्णतया नाशकरिया और उमने वे अद्भुत साहस के कार्य किए जिनसे कि हिन्दू लोग धूल के कण की नाई तथा लोगों के मुह में पुरानी कहानी की नाई चारों दिशाश्री में छितर वितर हो गए। इस प्रकार छितर बितर हुए लेगों में निस्संदेह मुमल्मानों से बड़ी कठोर घृगा हुई। और यही कारण है कि जिन देशों की हम लागां ने विजय किया है वहां से हिन्दू शास्त्र दूर हटा दिए गए हैं और उनशास्त्रों ने ऐसे स्थानों में आत्रय लिया है जहां कि हम लीगों का हाय नहीं पहुंच सकता यथा काश्मीर बनारस और अन्य स्थानों में। (अध्याय १)

हिन्दुओं के विषय में एलबेहनी को जो सब से अनुचित बात जान पड़ी बह उन लीगें का संसार की अन्य जातियों से पूर्णतया जुदा रहनाथा। वेलाग बाहरी संमार को नहीं जानते ये और अन्य जातियों की ल्मेड्ड कह कर उत

से सहानुभूति और सरीकार महीं रखते थे। एलबेस्मी कहता है कि "वे जिन बातें को जानते हैं उन्हें दूसरें। को बतलाने में स्वभाव से ही कृपण हैं और वे अपने ही में किसी दूमरी जाति के मनुष्यें को उन बातें की न बतलाने में बड़ी ही सावधानी रखते हैं, फिर विदेशियों की उन्हें बतलाने के विषय में तो कहना ही क्या है। उनके विश्वास के साथ संसार में उनके देश के सिवाय और कोई देश ही ही नहीं है, और उनके सिवाय और कोई दानी ही नहीं है, श्रीर उनके मिवाय श्रीर कोई मन्त्य ही नहीं है, जा कि विज्ञान को कुछ भी जानता है।। उनका घमगढ यहां तक है कि यदि तुम उनसे पुरासान और फारम के किसी शास्त्र वा किसी विद्वान का वर्णन करा ता वे तुम्हें मूर्ख और कुठा ममर्भेंगे । यदि वे भ्रमण करें और अन्य देश के लागें से मिलें ता उनकी यह सम्मति शीघ ही बदल जायगी क्यों कि उनके पूर्वज लीग ऐसे नहीं ये जैसे ये आज कल हैं।" ( अध्याय १ )

राजनैतिक बातों में भी एल बहनी के समय में भारत-वर्ष के पतन के अन्तिन दिन थे। वह वहट् देश जा कि उठीं शताब्दी में प्रतापी विक्रमादित्य के अधीन था अब छाटे छाटे राजाओं में बंट गया था जा कि एक दूसरे से स्वतंत्र थे और बहुधा परस्पर युद्ध किया करते थे। काश्मीर स्वतंत्र था और वह अपने पर्वतों के कारण रिशत था। मह्मूद गज़नवी ने उसे फीतने का उद्योग किया परन्तु वह कृतकार्य्य नहीं हुआ। और बीर अनक्ष्मपल ने जिसने कि नहमूद को रीकने का उपर्थ उद्योग किया था एक

बार भाग कर काश्मीर में ही ग्रर्व ली थी। मिन्ध अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था जिसमें कि मुमल्मान मर्दोर लीग राज्य करते थे । गुजरात में महसूद ने नैामनाथ वा पहन पर जी आक्रमण किया या उमका कोई स्थायी फल नक्षीं चुआ। इस देश में महमूद के पहिले जिन राजपूतें। ने घौलुक्यों से राज्य छीन लिया घा वे से। मनाथ पर महसूद के आक्रमण के पीछे राज्य करते रहे। मालवा में एक दूमरे राजपूत वंश का राज्य या और भाजदेव जिसने कि आधी शताब्दी तक अर्थात् सन् ए९७ से सन् १०५३ ई० तक राज्य किया विद्या का एक बड़ा संरक्षक था और उसकी राज-धानी धार में प्रतापी विक्रमादित्य के राज्य का सा समय जान पहता था।

उस समय कन्नीज बंगाल के पालबंशी राजध्रों के श्रधीन कहा जाता है, और वे प्रायः मुंगेर में रहते थे। कक्षीज के राज्यपाल का महमूद ने सन् १०१० में छूटा घा और इन कारण बारी में एक नई राजधानी स्थापित हुई और महिपाल जिसने कि लगभग १०२६ ई० में राज्य किया या बहीं रहता था । ये दीनों राजा, बंगाल के सब पाल वंशी राजाश्रों की नाई बीट्स कहे गए हैं, परन्तु एलबेसनी के समय में भारतवर्ष में खौद्ध धर्म्म जातीय धर्म नहीं रह गया था।

ककीज के चारों श्रीर का देश मध्य देश कहलाता था क्यों कि वह भारतवर्ष का केन्द्र था और यह केन्द्र, जैसा कि एलबेसनी कहता है "भूगाल की द्रष्टि से" था और "यह राजनैतिक केन्द्र भी था क्येंगिक अगले समय में वह

उनके सब से प्रमिद्ध वीरों और राजान्त्रों का निवास स्थान था"। (अध्याय १८)

एलबेसनी 'ने कक्कीज से कई मुख्य स्थानों की दूरी लिखी है जी कि आज कल भी मुख्य नगर हैं। वह मथुरा का जी कि "वासुदेव के कारण प्रमिद्ध है", प्रयाग वा इलाहा-वाद का "जहां कि हिन्दू लोग अपने की अनेक प्रकार की तपस्याओं से पीड़ित करते हैं, जिनका वर्णन उनकी धम्में सम्बन्धो पुस्तकों में है", "प्रमिद्ध वाराणमी" वा बनारम का, पाटिलपुत्र, मुंगेर और गंगामागर अर्थात् गंगा के मुहाने का उक्लेख करता करता है। वह दक्षिण में धार श्रीर उज्जैनी का, उत्तर-पश्चिम में काश्मीर, मुल्तान और लाहीर का भी वर्णन करता है और मध्य भारतवर्ष से दूर वह राम के कल्पित सेतु का, लंका के तटें। का जहां मेाती पाए जाते हैं तथा मालद्वाप और लजद्वीप का भी उक्लेख करता हैं।

( अध्याय १८ )

अब देश के दृशान्त को छे। ह कर हम देश वासियों का वर्णन करेंगे । एखबेहनी ने जाति भेद के विषय की कुछ संज्ञिप्त आलोचना की है, जिससे कि हमें विदित होता है कि वैश्य लोग अर्थात् आर्थ्य लोग की सब से वृहद जाति का शीघता से शूद्र जातियों में पतन होता जाता था। एक स्थान में यह लिखा है कि वैश्यों श्रीर शूद्रों में "बहुत भेद नहीं है"। (अध्याय ९) एक दूसरे स्थान पर हमें यह भी विदित होता है कि वैश्यों के धम्में सम्बन्धी विद्या पाने का प्राचीन अधिकार छीन लिया गया था, ब्राह्मण लोग

स्तियों की वेद पढ़ाते थे परन्तु "वैश्य श्रीर शूद्र उसे सुन भी नहीं सकते थे उसका उच्चारण करना वा पाठ करना ती दूर रहा"। (अध्याय १२) फिर एक दूसरे स्थान पर लिला है कि जिन कार्यों के अधिकारी ब्राह्मण हैं यथा पाठ करना, वेद पढ़ना और अग्नि में हवन करना वह वैश्यों और प्रद्रों के लिये यहां तक वर्जित है कि उदाहरण के लिये जब किसी शुद्र वा वैश्य का वेद पाठ करना प्रमाणित हो जाय और ब्राष्ट्रण लोग राजा के सम्मुख उस पर देख आरीपण करें ता राजा उस अपराधी की जीभ काट लेने की आज्ञा देगा। (अध्याय ६४)

यदि पाठक लाग बैश्यों के इस वर्णन की मनु में लिखी हुई स्थिति से मिलान करें ता उन्हें जाति के धीरे धीरे पतन होने और ब्राह्मणों के प्रभुत्व बढाने का प्रा इति-हास विदित हो जायगा । नवीं और दमवीं शताब्दियों के धार्मिक और राजनैतिक उलट फीर के उपरान्त उन वैश्य सन्तानों की, जिनको कि वेद पढने और हवन करने में ब्राइस जों के समान अधिकार था, श्रब शुद्रों में गणना होने लगी और वे धार्मिक ज्ञान पाने के अयाग्य सम्भ्रो जाने लगे? इतित्रियों ने प्राव भी अपनी स्थिति उस समय तक बना रक्की थी जब तक कि भारतर्थ स्वतंत्र देश था पर १२ वीं प्रताब्दी के पीछे उन लेागें ने भी अपनी कीर्ति और स्वतंत्रा खादी। और तब इस साहसी कथा की कल्पना की गई कि क्षत्रिय जाति का भी वैश्यों की नांई अब लीप हो गया और ब्राह्मणें के सिवाय और मब शूद्र होगए और उन सभी की समान रीति से बेद पदाने वा हवन करने का

अधिकार नहीं रहा! क्या हमारे पाठक क्षत्रियों और वैश्यों के लीप होने की इस कया के आगे बढ़ा चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि उनकी सन्तान की बास्तव में क्या क्या अवस्था हुई? वे उन्हें नए नए नामें (कायस्थ, वैद्य, वाणिक, स्वणंकार, कर्मकार इत्यादि) नई जातियों की भांति पावेंगे जी कि मनु और याज्ञ बल्क्य के समय में नहीं थी। श्रीर इन नई जातियों को जी कि क्षत्रियों और वैश्यों से बनी हैं उन मिश्रित जातियों की बढ़ती हुई मूची में स्थान दिया गया जिसे कि मनु ने निषादों और चाएहालों की नांई कार्य आदिम निवासियों के लिये रक्षित रक्ष्या था! परन्तु आज कल की शिक्षा ने धीरे धीरे लोगों की आंखे खील दी हैं और वृहद् हिन्दू जाति जैसे जैसे अपने जातीय और राजनैतिक जीवन पर ध्यान देती जाती है वैसे वैसे अपने प्राचीन धार्मिक और सामाजिक श्रधिकारों का दावा करना सीख रही है।

एल बेसनी ने शूदों के नीचे आठ अन्त्यन जातियां लिखी हैं अर्थात् धेाबी, चमार, नट, दौरी और ढाल बनाने वाले, केवट, मळुआहा, बहेलिया, और तांती। हांड़ी डेाम और चारडाल सब जातियां से बाहर समक्षे जाते थे। (अ००)

अब जाति के विषय की छोड़ कर लोगों की रीति और चाल व्यवहार का वर्णन करेंगे परन्तु इसमें भी हम हिन्दुओं की उनकी अवनत दशा में पाते हैं। यह कहा गया है कि "हिन्दू लोग बहुत छोटी अवस्था में बिवाह करते हैं" और "यदि किमी स्त्री का पति मर जाय ता वह दूसरे मनुष्य से बिवाह नहीं कर सकती। उसके छिये केवल दा बार्ते रह जाती हैं, अर्थात् या ता वह अपना सारा जीवन विधवा की नांई व्यतीत करे अधवा जल मरे और इस कारण जल मरना ही उत्तम समक्ता जाता है क्योंकि विधवा रहने के कारण वह जब तक जीवित रहती है तब तक उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है।"

इन देख चुके हैं कि पौराणिक काल में बाल विवाह की रीति प्रचलित नहीं थी श्रीर इस कारण यह स्पष्ट है कि यह रीति आधुनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं में प्रचलित हुई। और यही दशा सती की रीति की भी है।

विवाह की रीतां के विषय में यह कहा गया है कि माता पिता अपने बालकों के लिये विवाह का प्रबन्ध कर लेते थे, उसमें कोई दहेज निश्चित किया जाता या परन्त् पति की पहिले कुछ देना पड़ता था जो कि सदा के लिये स्त्री की सम्पत्ति (स्त्रीधन) हाता था। पांच पीढ़ी के भीतर के सम्बन्धियों में विवाह बर्जित था। प्राचीन नियम के अनुसार किमी जाति का मनुष्य अवनी जाति वा अपने से नीच जाति की स्त्री से विवाह कर सकता या परन्त् यह रीति अब उठ गई घी। जाति भेद अब अधिक कठिन है। गया था और 'हमारे समय में ब्राह्मण लीग अपनी जाति के सिवाय और किसी जाति की स्त्री से कभी विवाह नहीं करते यद्यपि उनको ऐसा करने का अधिकार है।"

(अध्याय ६९)।

एल बेसनी ने ११ वीं शताब्दी के हिन्दु कों के त्याहारीं का जो वर्णन लिखा है वह आजकल के हिन्दू त्याहारीं के असदूश नहीं है। वर्ष का आरम्भ चैत्र से होता या और एकादंशी की डिंडोली चैत्र (आज कल का डोल) होता या जिसमें कृष्ण की मूर्ति पालने में भुलाई जाती थी। पूर्णिमा को बसन्तोत्सव (आज कल की होली का त्योहार) होता था जो कि विशेषतः स्त्रियों के लिये था। हम इस उत्सव का कुछ वर्णन पौराणिक काल के नाटकों में देख चुके हैं। रतावती और मालती माथव दीनों ही इस उत्सव के कृतान्त से आरम्भ हाते हैं जिसमें कि काम-देव की पूजा होती थी परन्तु आधुनिक समय में प्राचीन कामदेव का स्थान कृष्ण ने लेलिया है श्रीर आजकल का होली का उत्सव उसी प्राचीन देवता को प्रगट करता है।

विशास में तीसरे दिन गौरी तृतिया होती थी जिसमें स्तियां स्नान करती थीं, गौरी की मूर्ति की पूजा करती थीं और उनको धूप दीप चढ़ाती थीं तथा व्रत रहती थीं। दममीं से लेकर पूर्णिमा तक खेत जोतने और वर्ष की खेती प्रारम्भ करने के पहिले यहां किए जाते थे। इसके पीछे सायन मेच होता था जिसमें कि उत्सव मनाया जाता और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था।

प्रारत वर्ष में ज्येष्ठ का महीना ही फल उत्पन्न है। ने का महीना है और इसमें प्रतिपदा की वर्ष के नवीम फल शगुन के लिये जल में छोड़े जाते थे। पूर्णिमा के दिन स्त्रियों का एक स्योहार होता था जो कि क्रपंच कहलाता था।

आधाह में पूर्णिमा के दिन पुनः ब्राह्मणों की भीजन

आश्रयुज के महीने में जल काटी जाती थी और महानवमी के त्याहार में ऊल के नवीन फल भगवती की मूर्ति की चढ़ाए जाते थे। नास के पम्ट्रहवें सोलहवें श्रीर तिईसर्वे दिन अन्य त्योहार होते थे जिनमें बहुत खेल कृद होते थे।

भाद्रपद के महीने में बहुत ही अधिक त्याहार होते थे। माम के पहले दिन पितरों के लिये दान दिए जाते थे। तीमरे दिन स्त्रियों का एक त्याहार हीता था। उठें दिन बन्दियों की भीजन बांटा जाता था। आउर्वे दिन प्रवगृह का त्योहार होता था जिसे गर्भवती स्त्रियां आरोध्य बालक पाने के लिये करती थीं। ग्यारहवें दिन पार्वती का त्योहार होता था जिसमें पुजेरी को डोरा दिया जाता था। और पूर्णिमा के उपरान्त पूरे पक्ष भरे में नित्य त्योहार होते थे। ग्यारहवीं शताब्दी के इन त्याहारीं का स्थान अब अधिक धून धान की पुजाओं ने यथा दुर्गातथा अन्य देवी और देवताओं की पूजा ने ले लिया है।

कार्तिक में पहिले दिन दिवाली मा त्योहार होता चा। इसमें बहुत से दीपक जलाए जाते थे और यह विश्वास किया जाता था कि वर्ष में उसी एक दिन सहमीदेवी वीरा-चन के पुत्र विल को छोड़ देती थी। यह दिवाली के उत्सव का प्राचीन रूप या जिसके साथ कि काली की पूजा का सम्बन्ध श्रव किया गया है, जिस शांति कि कामदेव के प्राचीन उत्सव के साथ अब कृष्ण की पूजा का सम्बन्ध किया नवा है।

मार्गशीर्ष (अग्रहायण) मास के तीसरे दिन गौरी के सम्मानार्थ स्त्रियों की शीजन कराया जाता था। कीर पूर्णिमा की स्त्रियों की किर भोजन कराया जाता था।

क्षाज कल की माई उन दिनों में भी पुष्य के त्योहार पर अनेक प्रकार के निष्ठाच बनते थे। हम देख चुके हैं कि जाड़े की खुशी मनाने की यह बड़ी उत्तम रीति सन् ईस्वी के पहिले से विदित थी।

साघ मास में तीसरे दिन गौरी के सम्मानार्थ स्त्रियों को भोजन कराया जाता था इस मास में श्रीर भी त्याहार होते थे।

फाल्गुण मास के आठवें दिन ब्राह्माणें की भीजन कराया जाता था और पूर्णिमा की होल होता था। उसकी अगले दिन की रात्रि शिवरात्रि होती थी (अध्याय 94)।

कपर दिए हुए त्योहारीं के वर्णन से सर्व साधारण की धर्म और धर्मा चरण का कुछ ज्ञान हो जायगा। सारे भारतवर्ष में मूर्तियां और मन्दिर बहुतायत से फैले हुए धे जहां कि असंख्य यात्री और भक्त लेग जाया करते थे। एस बेसनी निम्न सिखत मन्दिरों का दक्के स करता है अर्थात् मुस्तान में आदित्य वा सूर्य्य का मन्दिर और हरेश्वर में चक्रस्वामी वा विष्णु का मन्दिर, काश्मीर में सारद की काठ की मूर्ति और प्रमिद्ध से ममाध की मूर्ति जो कि शिवलिंग थी और जिसे महमूद ग़ज़नवी ने नष्ट किया था। (अध्याय ११) से मनाथ के लिंग के विषय में एल बेसनी कहता है कि महमूद उसके कपरी भाग को छोड़ कर के शेष सब मय स्वयं और रक्ष के आधूषण और कार चोपी के वस्त्रों

सहित गजनी की लेगया। उसका कुछ स्रंश नगर के तमाशे घर में रक्स्या गया और कुद्ध अंश गजनी की समजिद के द्वार पर जिममें लाग उम पर अपने पैर पोंछ कर माफ करें। यह दशा उम सूर्ति की हुई जिसे कि नित्य गंगा जल कीर काश्मीर के पुष्प चढाए जाते थे! सेामनाथ लिंग के बहै माहातम्य का कारण यह या कि स्वयं यह नगर समदी वाणिज्य का केन्द्र और समुद्र के यात्रियों के लिये बन्दर-गाह था। (अध्याय ५८)

बनारस भारतवर्ष में सब से अधिक पवित्र स्थान है। गया था और लीग इस पवित्र नगर में अपनी बृद्धावस्था के दिन व्यतीत करने के लिये जाया करते थे। पृष्कर, चानेश्वर, मधुरा, काश्मीर, और मुल्तान की पवित्र भीतीं का भी उल्लेख किया गया है और निस्मन्देह यहां यात्रियों की बड़ी भीड़ एकत्रित हाती थी। (अध्याय ६६) इसारे ग्रन्थकार ने पवित्र स्थानों में लम्बी चौडी मीढियों वाली बड़े बड़े तालावें। को खादवाने की हिन्दुओं की रीति की बड़ी प्रशंसा की है। "प्रत्येक पुरायक्षेत्र में हिन्दू लीग रूनान को लिये तालाख बनवाते हैं। इसके बनाने में उन्हें।ने बड़ी ही नियुणता प्राप्त करली है यहां तक कि जब हमारी जाति के लोग (मुमल्मान) उन्हें देखते हैं ती उनको आएउटर्य होता है और वे उनका वर्णन करने में भी अममर्थ होते हैं, उनके सदूश तालाख खनवाना ती दूर रहा। वे उन्हें बड़े भारी भारी पत्थरों से बनाते हैं जो कि एक दूमरे से नोकीले और दूढ़ लेक्टि के हुक से जोड़े काते हैं और वे चटानें के चबूतरीं की नांई देख पड़ते हैं और ये चबूतरे तालाब के चारों श्रीर होते हैं और एक पोर्स से अधिक कंचे होते हैं। "(अध्याय ६६)।

हिन्दू लोग जिन असंख्य देवी और देवताओं की पूजा करते थे उनमें एल बेहमी को तीन मुख्य देवताओं अर्थात् स्टिष्ट करने वाले ब्रह्मा, पोषण करने वाले विष्णु और संहार करने वाले महादेव को जानने में कोई कठिनता न हुई। एल बेहनी यह भी कहता है कि ये तीनों देवता मिल कर एक समक्षे जाते हैं और इस बात में "हिन्दुओं और ईसाइयों में मनानता है क्यों कि ईसाई लोग भी तीन क्रियों को ख्रर्थात् पिता पुत्र और पवित्र आतमा को मानते हैं परन्तु उन तीनों को एक ही समक्षते हैं।" (अध्याय ८)

एल बेसनी ने हिन्दू धर्म और व्यवस्थाओं का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया या यह बात इसीसे विदित हो जायगी कि साधारण लोग जो असंख्य हिन्दू देवताओं की पूजा करते थे उसके परे, उपरोक्त त्रिमूर्ति के भी परे, हमारे प्रस्थार ने पवित्र और दार्शनिक हिन्दू धर्म के सच्चे सिद्धान्त अर्थात् उपनिषदों के अद्वेतवाद को भली भांति समक्त लिया था। वह हमें बार बार कहता है कि सब असंख्य देवता केवल साधारण लोगें के लिये हैं, शिचित हिन्दू लोग केवल ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कि "एक, नित्य, अनादि, अनन्त, स्वेच्छाकारी, सर्वशक्तिमान, सर्व बुद्धिनिमान, जीवित, जीव देने वाला, ईश्वर और पोशक" है।

" वे ईप्रवर के अस्तित्वको वास्तिविक अस्तित्व सम-फ्रांते हैं क्यों कि जिस किसी बस्तु का अस्तित्व है वह उसी के द्वारा है।" (अध्याय ३)

यह शुद्ध, शान्ति और जीवन देने वाला धर्म्म है, उसमें प्राचीन उपनिषदों का सच्चा सारांश है जो कि मनद्यों के बनाए हुए ग्रन्थों में सब से उत्तम हैं। इतिहासकार की केवल इतनाही दु.ख है कि उत्तम धर्म्भ केवल कुछ शिक्षित लोगों ही के लिये था और साधारण लोग मूर्लियों और मन्दिरौँ तथा निर्धयक विधानी श्रीर हानिकारक रूकावटीं में पड़े हुए थे। जिस देश में एक प्राचीन और जीवनशक्ति देनेबाले थम्म की अमृतमय धारा नित्य बहा करती थी वहां के लोगों की विष क्यों पिलाया जाने लगा?

एक दूसरे स्थान पर एलबेसनी हिन्द्त्रीं के पुनर्जन्म के निद्वान्त का तथा इन जीवन में किए हुए कर्मीं के फलेंग की दूसरे जन्म में पाने का और सञ्चे ज्ञान के द्वारा मुक्ति पाने का वर्णन करता है। उस ममय आतमा प्रकृति से जुदा है। जाती है। इन दीनों की जीड़ने वाले बंधन टुट जाते हैं और दोनों का संमर्ग अलग हा जाता है। विछोह और विच्छेद हो जाता है और आत्मा अपने भुवन की चली जाती है, और अपने माथ में ज्ञान के आनन्द की उसी प्रकार ले जाती है, जैसे तिल से दाने और फूल देानें है। ते हैं पर वह अपने तेल से अलग नहीं हो नकता । ज्ञानवान जीव, ज्ञान और उसका आधार तीनां मिल कर एक है। जाते हैं। (अध्याय ५)

कानून के प्रबन्ध के विषय का कुछ मने।रञ्जक वर्णन दिया हुआ है। साधारणत: अर्जी लिख कर दी जाती थी जिममें कि प्रतिवादी के विसदु दावा लिखा रहता था। जहां ऐसी जिसी सुई अजियाँ नहीं दी जाती थीं यहां

जबानी दावा सुना जाता था। शपथ कई प्रकार की होती थी जिनमें भिक्ष भिक्ष प्रथा की गम्भीरता होती थी और मुकद्में का निर्णय शाक्षियों के प्रमाण पर किया जाता था।

### (अध्याय ७०)

सब विदेशियों ने भारतवर्ष के फीजदारी के कानून के अत्यन्त कीमल हाने के विषय में लिखा है और एलबेहनी उसकी समानता ईमाइयों के कामल कानून से करता है, कीर उनके विषय में कुछ बुद्धिमानी के वाक्य लिखना है जी कि यहां उद्घृत किए जाने जेग्य है। "इस विषय में हिन्द् ओं की रीति और आचरण ईमाइयों के सद्रश है क्योंकि ईसाइयों की नाई वे पुराय के तथा कुकर्म के न करने के सिद्धान्ते । पर रक्खे गए हैं, यथा किसी भी अवस्था में हिंसा न करना, जी तुम्हारा कीट छीन ले उसे अपना क्तां भी दे देना, जिसने तुम्हारे एक गाल में तमाचा मारा है उसके सामने दूमरा गाल भी कर देना, अपने शत्रु को आग्नीर्वाद देना और उमकी भलाई के लिये प्रार्थना करना। मैं ऋपने जीव की शपथ खा कर कहता हूं कि यह बड़ा ही उत्तम सिद्धान्त है परन्तु इस संसार के सब लाग द्र्शन शास्त्रच नहीं हैं, उनमें से अधिकांश लोग मूर्ख और मूल करने वाले हैं और वे बिना तलवार भीर चाबुक के टीक नार्ग में नहीं चलाए जा सकते । और निस्सन्देह जब से बिनयी कीन्स्टेनटाइन ईसाई हुआ तब से तलवार और चाबुक दोनों ही काम में लाए गए हैं क्यों कि उनके विना राज्य करना असम्भव है।" ( अध्याय ११ )

जी ब्राइसमा किमी दूमरी जाति के मनुष्य की मार डाले उमके लिये दर्ख केवल प्रायश्चित का या जिममें निराहार रहना पड़ता था तथा पूजा और दान करने पड़ते थे परन्त यदि कोई ब्राइसण किमी दूमरे ब्राइसण को मार डाले ते। वह देश से निकाल दिया जाता था और उसकी सम्बन्ति छीन ली जाती थी। परन्तु ब्राह्मण की किसी अवस्था में भी प्राण दग्रह नहीं दिया जाता था। चारी के लिये चुराई हुई सम्पत्ति के मूल्य के अनुमार दग्छ दिया जाता था। भारी अवस्थाओं में ब्रह्मण वा सत्रिय चार की उसके हाथ वा पैर काट लेने का दग्ड दिया जा मकता था और नीच जाति के चार्को प्राण दग्ड दिया जा सकता था। जा स्त्री अ्यभिचार करे बहु अपने पति के घर मे निकाल दी जाती थी और देश में भी निकाल दी जानी थी। (अध्याय ७१)

चिता की मन्तान उमकी मम्पति की उत्तराधिकारिकी होती थी और पुत्री को पुत्र के हिस्से का चौथा भाग क्लिता था । विश्वा सम्पत्ति की उत्तराधिकारणी नहीं होती यो परन्तु बहु जब तक जीवित रहे तस तक उसे भे जन और बस्त्र पाने का अधिकार था। भाइयों की नांई दूर के उत्तराधिकारियों की अपेता निकटम्य उत्तराधिकारी तथा पैत्र इत्यादि सम्यत्ति पति थे और मृतक का ऋण उसके उत्तराधिकारी को देना पड़नाथा। (अ०१२)

कर लगाए जाने के विषय में भी ब्राइसणों को वही सुबीता प्राप्त था जे। कि दगड पाने के विषय में । भूमि में जी उत्पन्न हे। उसको छठां भाग राजाकाकर हेग्ता था और मजदूरे, शिल्पकार और ठ्यापार करने वाले भी अपनी आय के अनुमार कर देते थे! केवल ब्रह्मणें ही की कर महीं देना पड़ता था। (अध्याय ६९)

हिन्दू साहित्य के विषय में एलवेसनी वेद में आरम्भ करता है, वह कहना है कि वेद जवानी मिखलाए जाते थे क्यें कि उनका पाठ आवाज के अनुसार हाता था जिन्हें कि लिखने से भूल हा जाने की मम्भवाना थी। वह इस कथा का वर्णन करता है कि ठ्याम ने वेदें। के चार भाग किए अर्थात् ऋक्, यजुम, सामन, और अथर्वण और इनमें से प्रत्येक भाग उमने अपने चारीं शिष्यों अर्थात् पैल, वैशंपायन, जैमिनी, और सुमन्तु में से प्रत्येक को सिखलाया। बहु उन अद्वारहीं पठ्वे का नाम देता है जिनमें कि महाभारत अपने आध्निक रूप में बँटा है और वह उसके अवशिष्ट हरिवंश कर भी वर्णन करता है और रामायण की कुछ कथान्त्रों का उन्लेख करता है। वह पाशिनि इत्यादि आठ वैयाकरणों के नाम लिखना है, और मंस्कृत छन्द का भी कुछ वर्णन करता है। उमने मांख्य तथा अन्य दशन शास्त्रों के विषय में भी निखा है, यद्यपि उसमें जो बातें लिखी हैं वे सदा इन मूल ग्रन्थों से नहीं है। बुद्ध और बीद्ध धम्म के विषय में इसका वृत्तान्त बहुत ही थे। इा, अनिश्चित और अशुद्ध है। वह स्मृति पर मन् या च्चवल्क्य इत्यादि के बीम ग्रन्थों के विषय में लिखता है, उसने अट्टारहों पुराणों की देा भिन्न भिन्न मूचियां दी हैं और उसकी दूसरी मूची आज कल के अद्वारहें पुराण से पूर्णतया मिलती है। यह हिन्दू साहित्य अध्ययन करने वाले के लिये एक आवश्यक बात है और उत्तरे विदित होता है कि ये अद्वारहों पुराण ईसा की १९

वीं शताब्दी के पहिले बन गए थे, यद्यपि इसके उपरान्त चनमें परिवर्तन किए गए हैं और अनेक बातें बढाई गई हैं। परन्तु एल बेक्सी के प्रज्य में तंत्र माहित्य का कहीं उक्की ख मधीं निस्तृतः । एस्रवेसमी स्वयं एक निपृण गणितक था भार उमने हमें हिन्दू ज्यातिषियां प्रधान आर्यभट्ट, बाराह मिहर श्रीर ब्रह्मगुप्त का तथा उन पांचीं ज्यातिष के सिद्धान्तीं ( मूर्य्य, वशिष्ठ, पुलिंग, रीमक, और ब्रह्मा ) का जिन्हें कि व राहमिहर ने संज्ञिप्त ऋप में बनाया था बहुत लम्बा चौडा वर्णन किया है। एलबेहनी विशेषत: वाराहमिहर की प्रशंपा करता है और कहता है कि यह ज्योतिषी उसके पर६ वर्ष पहिले अर्थात लगभग प्रथ ई० में हुआ है।

एल बेसनी ने इन हिन्दू ज्योतिषियां का जा लक्खा चौड़ा और पाण्डित्य पूर्ण वृत्तान्त दिया है उसका बार वर्णन करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है। उसकी आली बनाएं कहीं कहीं पर अशुद्ध हैं परन्तु सब बातें। पर विचार करके उसने जिन प्रशालियों का वर्णन किया है उन्हें सचाई से समक्ताने का उद्योग किया है। उसने १२ आदित्यों के अर्थात् वर्ष के १२ साम के सूर्य के नामें की िखा है अर्थात चैत्र में विष्णु, वैशाष में अर्थमन, ज्येष्ठ में विवस्वत, आषाढ़ में श्रंश, श्रावण में परजन्य, भाद्र में क्हण् अश्वयुज ( आप्रियन ) में इन्द्र, कार्तिक में धानु, मार्गशीर्ष ( अग्रहायन) में नित्र, पौष्य में पुषण, नाच में भग औार कालागुण में त्विष्टि। वह ठीक कइता है कि हिन्दुओं के मास का नाम मज्ञत्रों के नाम से पड़ा है अर्थात आधिवन अधिवनी से, कार्तिक कृत्तिका से, मार्गशीर्व सृगशिरा से, पीष पुष्य से, भाघ मघा से, फाल्गुण पूर्वाफाल्गुणी से, चैन्न चिन्ना से, वैशाख विशाला से, ज्येष्ठ उयेष्ठा से, आषा कृ पूर्वाषाढ़ से, श्रावण श्रवण से और भादा, पूर्व भद्रपदा से। बह झारहेंग राशि के नाम भी देता है जिसे कि हिन्दु शेंग ने यूनानियों से उद्घृत किया था और जिसे यूनानियों ने भी एसीरियन लेगों से उद्घृत किया था। और वह हिन्दु भें के ग्रहों के अर्थात मंगल, बुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, और शनिश्चर के भी नाम देता है। (अध्याय १९)।

इसके सिवाय हिन्दू विद्यार्थियों के लिये यह उपवोगी बात है कि एलबेमनी कहता है कि हिन्दू ज्यातिषियों की आकर्षण शक्ति के मिद्वान्त का कुछ ज्ञान था। एसबेह्ननी निखता है कि ब्रह्मगुप्त ने कहा है कि "मब भारी वस्त्एं प्रकृति के एक नियम के अनुपार एष्ट्वी पर गिरती हैं क्यों कि वस्तुओं को आकर्षित करके रखना पृथ्वी का स्वाभाविक गुण है जैसे कि जल का बहना, अग्नि का जलना और वायुका चलना स्वाभाविक गुण हैं। वाराहमिहर भी कहता है कि पृथ्वो पर जा वस्तुएं हैं उन मब को पृथ्वी आकर्षित करती है " ( अध्याय २६ )। एलबेसनी आर्यभट्ट के इस सिदान्त का भी उद्घेख करता है जिमके विषय में इस कह चुके हैं कि पृथ्वी अपनी भुरी पर घूमती है औार आकाश नहीं घूनता जैसा कि हमें देख पड़ता है। (अध्याय २६) पृथ्वी का गेल होना भी हिन्दू ज्योतिषियों की विदित या और एथ्वी की परिधि ४००० योजन कही गई है।

(अध्याय ३१)।

एल बेसनी हेम अयमभाग के विषय में भी लिखता है और वाराहमिहर के बाक्य उद्घृत करता है के पहिले के ममय में (ऐतिहासिक काठ्य काण में जब कि वेद मङ्कलित किए गए थे जैमा कि हम पहिले देख चुके हैं) दक्षिणायन अप्रलेषा के मध्य में होता या और उत्तरायण घनिष्ठा में परन्तु अब ( बराहमिहर के समय में ) दक्तिणायन कर्क में होता है और उत्तरायस मकर में।( श्रष्टयाय ५६) इसके सिवाय एल बेहनी नक्षत्रों के सूर्ध के साथ अस्त और उदय है। ने के विषय में भी लिखता है और यह बतलाता है कि अगस्त नक्षत्र के मूर्घ के माथ उदय और प्रस्त होने की ज्योतिष सम्बन्धी बात से किन प्रकार अगस्त्य ऋषि के बिन्ध्या पर्वत की यह आजा देने की कल्पित कथा की उत्पत्ति फुई कि जब तक वे न लाटें तब तक वह ज्यों का त्यों रहे। इन विषयों का तथा अनेक अन्य मनोरञ्जक विषयों का जो नक्की खिया गया है ननका हम व्योरेवार वर्णन नहीं दे सकते।

भारतवर्षका भूगाल हिन्दुओं को ईसा के उपरान्त और पहिले भनी भांति विदित था। बीद्व धर्म ग्रन्थों तथा कालिदान के काठ्य और बाराहमिहर के ज्योतिष में जी वर्णन निलता है उसमे यह बात प्रगट होती है। परन्त फिर भी हमें कहर हिन्दू यत्यों में एण्वी का आकार, उसके सात एककी न्द्रक समुद्रों और सात एककी न्द्रक द्वीपें के माथ दियां है ! सब के बीच में जम्बुद्रीय है, उसके चारों छोर खारा समुद्र है, उसके चारीं ख्रीर शाकद्वीप है, उमके चारीं भोर क्षीर सागर है, उमके चारीं स्रोर कुशद्वीप है, उसके

चारी ओर मक्खन का समुद्र है, उनके चारी ओर क्रींच द्वीप है, उमके चारीं श्रीर दिध मागर है, उमके चारीं श्रीर शालमलि द्वीव है, उसके चारों ख्रीर शराब का समुद्र है, उसके चारों ओर गामेद द्वीप है, उनके चारों ख्रीर चीनी का समुद्र है और अन्त में पुष्कर द्वीप है जिसके चारीं ख्रीर मीठा समुद्र है। (अध्याय २१ मन्मपुराण मै उद्गुत किया हुआ ) इससे अधिक शुद्ध भारतवर्ष के प्रान्तों का वृत्तान्त वायु पुरास से एलबेमनी ने उद्दृत किया है। कुम, पञ्चाल, काशी, कोशल इत्यादि मध्य भारतवर्ष में रहने वाले थे। अन्ध्र (मगध में), बंगीय, नाम्नलिप्तिक इत्यादि लोग पृग्व में रहते थे। पारह्य, केरल, चोल, महाराष्ट्र, कलिङ्ग , वैधर्व, अन्ध्र, (दक्षिणा में) नामिक्य, मौराष्ट्र इत्यादि लोग दक्षिण में रहते थे"। भोज मालव, हुन, ( उम समय पंजाब का कुछ भाग हुन लोगें के अधिकार में था ) इत्यादि लोग पश्चिम में रहते थे और पहलब (पारम के लोग) गन्धार, यश्रम, सिन्ध, शक, इत्यादि लोग उत्तर में थे ( अध्याय २०)।

एलबेरुनी हिन्दुओं के अङ्क गियात और अङ्कों के विषय में कुछ वर्णन करता है और लिखता है कि इस शास्त्र में हिन्दू लोग संगर की सब जातियों से बढ़ कर हैं। ''मैंने अनेक भाषाओं के अङ्कों के नानों की मीखा है परन्तु मैंने किमी जाति में भी हजार के आगे के लिये कोई माम नहीं पाया. परन्तु हिन्दू लोगें में ''अहारह अङ्क की संख्याओं तक के नाम हैं और वे उसे पराई कहते हैं। (अध्याय १६)

हमारा ग्रन्थकार भारतवर्ष में प्रचलित भिन्न भिन्न आकार की वर्णनाला का भी उद्घेष करता है, अर्थात् सिद्ध-मात्रिका जो कि काश्मीर और बनारस में लिखी जाती थी, मागर जिसका प्रचार मालवा में था, अर्द्ध नागरी, मारवाही. सिन्धव, कर्नाट, अन्त्री, द्राविणी, गौड़ी, इत्यादि । यह गौड़ी निस्मन्देह बंगाल की वर्णमाला है। और भारतवर्ष के भिन्न भिक्क भागे। में भिन्न भिन्न वस्तुएं लिखने के काम में लाई जाती थीं । कहीं पर तालपत्र, उत्तर श्रीर मध्य भारतवर्ष में भूजें इत्यादि। (अध्याय १६)

एक अध्याय में हिन्दू वैद्यक शास्त्र का भी वर्णन है। जान पड़ता है कि यह शास्त्र मदा में बहुत थोड़े लागों कं अधिकार में था और उसके विषय में बहुत में मिथ्या विजार प्रचलित थे। मूर्ख पाखगडी लेग रमायन के द्रारा वृद्ध की युवा बनाने के समान बहुत मी अद्भुत बातें के करने का पाखरह करते थे और इस प्रकार मृखं लेशीं का धन हररा करते थे। जिस प्रकार युरोप में मध्य काल में राजा लीग धातुओं का साना बनाने के लिये बेहद जालची हा रहे थे बंही दशा भारतवर्ष के राजा चागें की भी थी और पासस्टी लाग इस अद्भुत कार्य्य के। ितु करने लिये बहुत से निर्धंक और अमानुषिक विधानां को बतलाते थे।

वास्तव में भारसवर्ष की दमवीं और ग्यारहवीं प्रताटदी मै युरोप के मध्य काल की कई बाती में ममनता पाई जाती है। एक उत्तम धर्म्म मानां पुजेरियों की बंधाती होगया था परन्तु मिथ्या विश्वास और मूर्तिपूजा ने धर्म की बहुत कुछ बिगाइ दिया था । युद्ध और राज्य करना एक दूसरी ही जाति की बंदीती हे। गई थी अर्थात् भारतवर्षे में राजपूत ज्ञत्रियों की और युरोप में फ्यूडल बेरन लेशों की और इन दानों ही ने पहिले के अन्धकारमय समय के अरगड़ों में प्रभुत्व पाया था, दानों ही देश में ममान रीति से लाग मुखे उत्माह-हींन और दासवत थे। अगष्टन और विक्रमादित्य के समय के किबयों का लीप होगया था और उनके उपरान्त उनके स्थान की पूर्ति करने वाला कोई नहीं रहा था । विज्ञान कीर यिद्या के भी बड़े बड़े परिडतीं के नाम अब केवल कहानी से हे। गए थे और माना इस समानता को पूर्ण करने के लिये लेटिन और प्राकृत-संस्कृत भाषाओं के स्थान पर आधनिक भाषाएं बाली जाने लगीं, युरोप में इटेलियन, क्रेंच और स्पेनिश भाषाएं और भारतमर्ष में हिन्दी इत्यादि। लाग मुर्ख रक्खे जाते थे और उनमें मिथ्या धर्म्स प्रचलित थे कीर वे भड़कीले तथा कभी न समाप्त होने वाले त्योहारीं में लगाए गए। मब बातें छिन भिन्न और नाश की प्राप्त हुई जान पड़ती थीं और जातीय जीवन का पूरा लीप जान पडता थाः।

परन्तु यहां समानता का अन्त होता है, यूरोप के बलवान फ्यूडल बेरन लेग शीध्र ही सर्व साधारण के साथ हिल मिल गए, उन्हों ने रशक्षेत्र राजमभा वा व्यापार में सर्व साधारण के लिये उद्योग किया और इस प्रकार आधुनिक जातियों में एक नए उत्माह और जीवन का संचार किया परन्तु भारतवर्ष में जातिभेद ने ऐसे हेल मेल को रीक रक्षा था श्रीर राजपूत सन्निय लोग सर्व साधारण से जुदे

रह कर शीघ्र ही विदेशी आक्रमण करने वालीं का शिकार हा गए और इम प्रकार उन सब का मत्यानाश हा गया:

हिन्द्ओं को अपने जातिभेद और राजकीय द्वंलता की लिये भारी दगड देना पड़ा है। मन् १२०० ई० के उपरान्त छ शताब्दियों तक हिन्द् श्रों का इतिहास ग्रन्य है। ४००० वर्ष हुए कि एश्वी की आर्घ्य जाति में केवल वेही मब में मभ्य थे और आज दिन पृथ्वी की आर्घ्य जाति में केवल वेही लाग मामाजिक दृष्टि से निर्जीव और राजकीय दृष्टि से गिरे हुए हैं।

छ: प्रताब्दियों तक जीवहीन रहने के उपरान्त अब उनमें प्तर्लीवत होने के कुछ चिन्ह मिलते हैं। अब उनमें धर्म के मत रूपों का उद्संघन करने और शुद्ध दृढ और जीब देने वाले धर्म का प्रचार करने का उद्योग पाया जातो है। अब सामाजिक ऐक्य उत्पन्न करने का भी उद्योग है। रहा है जा कि जातीय ऐक्य की जड़ है। लोगों में जातीय जान का उदय हो रहा है।

कदाचित प्राचीन जाति में एक नए और उत्तम जीवन को देने का यत इन्लैएड को ही बदा है। आधुनिक सभ्यता के पुनर्जीवित करने वाले प्रभाव से यूनानी ख्रीर इटली की प्राचीन जातियों में इक नई खुद्धि और जातिय जीवन का उदय हुआ है। अंग्रेजी राज्य की उत्तम रक्षा में अमेरिका और आस्ट्रेलिया में नई जातियां स्वराज्य ख्रीर सभ्यता में उम्मति कर रहीं हैं। सभ्यताका प्रभाव और उम्मति का प्रकाश अब गंगा के तटों में भी फैलेगा। और यदि आधु- निक यूरोप के विकान और बिद्या महानुभूति और उदाहरण से हम लेगों की जातीय जीवन श्रीर कान की प्राप्त करने में कुछ सहायता मिली तो यूरोप श्राधुनिक भारतवर्ष की उस सहायता का बदला चुका देगा जो कि प्राचीन ममय में भारत-वर्ष ने यूरोप को धम्म विज्ञान और सभ्यता में पहुंचाई थी।

॥ इति ॥



# वोर सेवा मन्दिर